प्रकाशकं आचार्यकल्प पं० श्री टोडरमल ग्रंथमाला गाँधी रोड, वापूनगर जयपुर, राजस्थान

> प्रथमावृत्ति फरवरी १९६७ मृल्य आठ रुपये

> > सुद्रक वाबूलाल जैन फागुल्ल महाबीर प्रेस, बी० २०/४४ भेलूपुर, वाराणसी

## प्रथम तथा द्वितीय दौरके पत्रकों पर मध्यस्थके साथ प्रथम पक्षके पाँचों प्रतिनिधियोंके हस्ताक्षर

(1)

पुन्त्व --- भोहणायाज्ञान दर्शनावरणान्तराय णायाच्य कैवलम् तत्याध्युत्र कथ्याय १० सूत्र य- का सिंहन करते हुए शापने यह युक्ति दी थी कि मोहनीय कर्म का णाय दस्वे गुणाल्यान है यन्य में होता है और ज्ञानावरणादि सीन कर्मों के । पाय वारहवें गुणाल्यान के बन्त में होता है फिर मी केवल ज्ञान की उत्पिष्ठ के कथन के प्रशंग में मोहनीय कर्म के पाय को हेतु हम से निवेश किया गया है। इस का उत्तर सर्वाधिदि का उत्तरेख करते हुए श्री पूज्यपाद शाचायं के वननों द्वारा दियह या चुका है। किन्तु हस शापित के विरुद्ध श्री पंठ कुल्लं करते हुए श्री पूज्यपाद शाचायं के वननों द्वारा दियह या चुका है। किन्तु हस शापित के विरुद्ध श्री पंठ कुललं करते हुए श्री प्रवास प्रमार तिसते हैं -- ए इस कैवल्य प्राप्ति के तिथे उस के प्रतिबन्धक कर्मेशार हैं। जिन में से पहले मोहनीय कर्म का पाय होता है। यपिम मोहनीय कर्म केल्द्र एवस्था का सीचा प्रतिबन्ध नहीं करता है तथापि एसका व्याव हुए बिना श्रेण कर्मों का स्माय नहीं होता, एसिल्ये यहाँ में कैवल्य श्रवस्था का प्रतिबन्धक माना है। एस प्रकार मोहनीय का स्माय नहीं होता, एसिल्ये यहाँ में कैवल्य श्रवस्था का प्रतिबन्धक माना है। एस प्रकार मोहनीय का स्माय है। ज्ञीन के प्रवाद श्रवस्था का स्वाव होता है वीन के प्रवाद श्रवस्था का स्वाव होता है वीर सम प्रकार मोहनीय का स्माय हो साने के प्रवाद श्रवस्था मा साथ होता है वीर का स्वाव होता है। हित सु १ ४४६ ४८६ वर्ड क्रिक्ट स्वस्था प्रार्ट होती है। हित सु १ ४४६ ४८६ वर्ड क्रिक्ट स्वस्था प्रार्ट होती है।

तृतीय दौर के पत्रकों पर प्रथम पक्षके अन्यतम प्रतिनिधि पं० वशीधरजी व्याकरणाचार्य वीनाके हस्ताक्षर हस प्रकार विचार करने पर प्रतीत होता है कि जिना पर्मा सर्वत्र मान चारित्र या निश्चय चारित्र की ही प्रधानता है, क्यों कि यह महिता का साझात हेते हैं। उसके होने पर साच में सुम्मस्य गुणस्थान परिपाटी के अनुसार व्यवहार चारित्र होनी होता ही है। उसका निर्णय नहीं है, परन्तु ज्ञानी की सदा स्वक्य रमण की दृष्टि बनी रखी है, एसित्ये मोझा मार्ग में उसकी मुख्यता है। मोझा मार्ग का तात्पर्य ही यह है। एए प्रतिहंका में प्रयोग्त हसी प्रधार की सम्बन्धित और मी बनेन क्यार आई हैं स्क परन्तु उन सब का समाधान उक्त कथा से हो जाता है जत: यहाँ कीर विस्तार नहीं किया गया है।

तीनों दोरोंके पत्रकों पर मध्यस्थके साथ डिनीय पश्के तीनो प्रतिनिधियोंके हस्ताक्षर

# विषय-सूची

| १. शंका-समाधान १-७५                     |              | <b>त्रतीय दौर ८०–९</b> २               |            |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------|
| मगलाचरण                                 | 8            | प्रतिशका ३                             | ८०-८४      |
| प्रथम दौर १-२                           | ,            | प्रतिशका ३ का समाघान                   | ८५–९२      |
|                                         |              | १. प्रथम-द्वितीय प्रश्नोत्तरोका उपसहार | ሪሂ         |
| शंका १ और उसका समाधान                   | १−२          | २ प्रतिशका ३ के आधारसे विचार           | ሪሂ         |
| द्वितीय दौर ३-१०                        |              | ३. शका-समाधान ९३-१२                    | .6         |
| प्रतिशका २                              | ₹६           | प्रथम दौर ९३                           |            |
| प्रतिगंका २ का समाधान                   | ६१०          |                                        | 0.7        |
| नृतीय दौर १०-७५                         |              | शका ३ और उसका समाधान                   | ९३         |
| प्रतिश्वका ३                            | १०-३१        | द्वितीय दौर ९४-१००                     |            |
| प्रतिशका ३ का समाधान                    | ३२-७५        | प्रतिशका २                             | ९४–६६      |
| १ अघ्यात्ममे रागादिको पौद्गलिक          |              | प्रतिशका २ का समाधान                   | ००१-७३     |
| वतलानेका कारण                           | ३८           | नृतीय दौर १०१-१२८                      |            |
| २. समयसार गाथा ६८ की टीकाका             |              | प्रतिशका ३                             | १०१-११०    |
| भाराय                                   | ४१           | प्रतिशका ३ का समाधान                   | ११०-१२८    |
| ३. कर्मीदय जीवकी अन्तरग योग्यताका       | सूचक         | १. प्रथम-द्वितीय प्रश्नोत्तरोका उपसहार | ११०        |
| है, जीवभावका कर्ता नही                  | ४२           | २. प्रतिशका ३ के बाघारमे विचार         | १११        |
| ४. प्रस्तुत प्रतिशकामें उल्लेखित अन्य उ | द्वरणोका     |                                        |            |
| स्पष्टीकरण                              | ४३           | । ४. शका-समाधान १२९-१                  | <i>6</i> 0 |
| ५. सम्यक् नियतिका स्वरूप निर्देश        | ४ሂ           | प्रथम दौर १२९                          |            |
| ६. प्रसंगसे प्रकृतोपयोगी नयोका खुलासा   | ४९           | शका ४ श्रीर उसका समाधान                | १२६        |
| ७. कर्ता-कर्म आदिका विचार               | ۲o           | 1                                      | 116        |
|                                         | <b>~</b>     | द्वितीय दौर १३०-१३३                    |            |
| २. शंका-समाघान ७६-९                     | Κ            | प्रतिशका २                             | १३०-१३२    |
| प्रथम दौर ७६                            |              | प्रतिशका २ का समावान                   | १३२-१३३    |
| शंका २ और उसका समाधान                   | ७६           | नृतीय दौर १३३-१५७                      |            |
| द्वितीय दौर ७७-८०                       |              | प्रतिशका ३                             | १३३–१४४    |
| प्रतिशंका २                             | <i>=0−00</i> | १ प्रक्न चारका परिशिष्ट                | १४२        |
| प्रतिशंका २ का समाधान                   | <b>62-50</b> | प्रतिशका ३ का समाघान                   | १४४-१५७    |
|                                         |              |                                        |            |

| १, चपमंहार                                | १४४          | ६. निञ्चयनयसे कर्ता-कर्मको व्यवस्था                            | २५३        |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| २. प्रतिशका ३ के आधारसे विवेचन            | १४४          | ७ दो प्रव्त और उनका समावान                                     | २५५        |
| ३. प्रश्न चारके परिकिष्टका ऊहापोह         | <b>१</b> ४५  | ८. समस्यायोका मुस्यहेतु अज्ञानभाव,                             |            |
|                                           | _            | श्रुतज्ञान नही                                                 | २६०        |
| ५, शंका-समाघान १५८-३७                     | 99           | <ul><li>सर्वज्ञवचनका श्रद्धानी पुरुपार्थहीन</li></ul>          |            |
| प्रथम दौर १५८-१५९                         |              | नहीं होता                                                      | २६४        |
| शंका ५ और उनका समाधान                     | १५५-१५६      | १० क्रमवद्ध या नियतक्रम पदका अर्थ                              | २६५        |
| द्वितीय दौर १६०-१७९                       |              | ११. स्वामी कार्तिकेयानुप्रेचाकी गा० ३२३ की                     |            |
| प्रतिज्ञका २                              | १६०–१६६      | सस्कृत टोका                                                    | २६८        |
| १, अकालमें दिव्यव्वनि                     | १६३          | १२ सम्यक् श्रद्धानुपारो ज्ञान ही सम्यग्जान है                  | २६९        |
| २ निर्जन तथा मुनितका अनियत नमय            | १६३          | १३. प्रकृत प्रतिगंकाके किनपय कथनोका                            |            |
| <ul><li>अनियत गुणपर्याय</li></ul>         | १६३          | बुलासा                                                         | २७०        |
| ४, क्रम-अक्रम परिणमन                      | १६३          | १४. अ।गमपठित क्रम-अक्रम पदका मही अर्थ                          | २७४        |
| ५. द्रव्यकर्मको अनियत पर्याय              | १६४          | १५. निमित्तवादी पुरुपार्थी नही हो सकता                         | २७८        |
| ६ निमित्त-उपादानकारण                      | १६५          | १६. श्रद्धा और कर्तव्यका समन्वय                                | २७६        |
| ७. केवलज्ञानकी अपेला                      | १६५          | १७. एकान्त नियति और सम्यक् नियतिमें अन्तर                      |            |
| प्रतिशंका २ का समावान                     | १६६-१७९      | •                                                              |            |
| तृतीय दौर १७२-३७५                         |              | १८. उपादान विचार                                               | २८५        |
|                                           |              | १६. कार्यका नियामक उपादान कारण होता है                         | २८७        |
| _                                         | १७६–२४८      | २० परिणमनक्रिया और परिणाम दो नहीं<br>२१. 'णियमा' पदको सार्थकता | २९२        |
| १ सिटोंके कर्मवन्य क्यो नहीं              | २१६          |                                                                | <b>363</b> |
| २ करणानुप्रोगनम्बन्धी विषयोका विचार       | 1            | २२. निमित्तविचार                                               | 368        |
| ३. स्वकाल                                 | २३६          | २३. उपादान कारण हो कार्यका नियासक है                           | २६५        |
| ४. दिव्यघ्वनिका अनियत समय                 | २३७          | २४. दो आगम प्रमाणींका यथार्थ तात्पर्य                          | 006        |
| ५ कर्मनिर्जरा और मुक्तिका अनियत का        | 1            | २५. बनन्तर पूर्वोत्तर दो पर्यायोमें ही हेतु-फलम                | ৰে         |
| ६ कर्मका अनियत परिपाक                     | २३९ /        | होता है                                                        | ३०६        |
| प्रतिशंका ३ का समाधान                     | १४६–३४१      | २६. आगमिक अन्य दो प्रमाणोका यथार्थ तात्पर्य                    | ३१०        |
| १. अपर पक्ष द्वारा प्रत्येक कार्यका स्वका | <b>छ</b> में | २७ टीकांगका पुन खुलामा                                         | ३११        |
| होना स्वीकार                              | ३४६          | २८. अन्य दो प्रमाण तया उनका खुलासा                             | ३११        |
| २. केवलजान जापक है कारक नहीं              | २४९          | २६ अन्य दो उल्लेखोका स्पष्टीकरण                                | ३१२        |
| ३. कारक साक्त्यमें पाँचका समवाय स्वी      | कृत है २५०   | ३०. वनवस्या दोपका परिहार                                       | ३१५        |
| ४. अलंध्यमस्ति पदका वास्तविक अर्थ         | २५१          | ३१. वाह्य मामग्रीमें अकिंत्करपनेका खुलासा                      | ३१६        |
| ५ प्रत्येक कार्यमें अन्तरग वहिरंग मामग्री | की           | <b>२२. नयोक विषयका स्प</b> ष्टीकरण                             | ₹१७        |
| स्त्रीकृति                                | २५२          | ३३. समयसारकी ८०वीं गाथाका वास्तविक अर्थ                        | ३१५        |

## विपय-सूची

4

| ₹४  | स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी तीन<br>गायाएँ आदि | ३२१ |    | कारणनुयोगमम्बन्धी विषयापर उपस्थित<br>आपत्तियोका समावान | ३३७         |
|-----|-------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------|-------------|
| ξĀ  | प्रतिशका ३ में उपस्थित ४ प्रमाणोका स्पष्टी      | -   |    | म्बकाल विचार                                           | ξĶc         |
|     | करण                                             | ३२५ | ४० | दिव्यन्त्रनि आदि सभी कार्य नियतक्रमसे हो               |             |
| ₹Ę, | प्रतिशका तीनमें उपस्थित कतिपय तर्कांका          |     |    | होते है                                                | <b>3</b> 43 |
|     | सप्रमाण खण्डन                                   | ३२७ | ४१ | कर्मनिर्जरा और मुक्तिका काल नियत है                    | ,           |
| ३७  | कर्मशास्त्रके अनुमार भी सब कार्य क्रम-          |     |    | अनियत नहीं                                             | 348         |
|     | नियमित ही होते हैं                              | 330 | ४२ | कर्मोका परिपाक प्रतिनियत ही होता है                    | 346         |
|     |                                                 |     |    |                                                        |             |

#### 41 21122 1-

## प्रकाशकीय वक्तत्य

लगभग २०० वर्षकी अविधमें जितने भी पुण्यपुरुप हुए है उनमें आचार्यकरप पं० श्री टोडरमलजों का नाम विशेप रूपसे उल्लेखनीय हैं। वे अपने कालके मनीपियोमें तो अग्रणी थे ही, आजका विद्वत्समाल भी उनकी अनुपम प्रतिभा और विद्वत्ताका लोहा मानता है। अभी तकके इतिहासमें इनके सिवाय शायद ही कोई ऐसा भाग्यवान गृहस्थ विद्वान् हुआ होगा जो 'आचार्यकर्त्प' जैसे प्रख्यात विशेपणसे अलकृत किया गया हो। इनकी परिमाजित लेखनीसे जो कुछ भी लिखा गया है वह सब सबज्ञ वीतराग देवकी दिव्य- इविनक्ता अनुसरण करनेवाला होनेसे आगम हो है, ये छन्द, व्याकरण, न्याय, अलकार, गणित और धर्मशास्त्रके मर्मज्ञ विद्वान् होनेके साथ सदाचारकी मूर्ति थे। जिस प्रकार यह बात सच है कि यदि भगवान् वीतराग सर्वजदेवकी दिव्यव्वनिको अवधारण करनेवाले उत्तरकालोन आचार्योकी आगमरूपमें वाणीका प्रसाद हमे न मिला होता तो हमें उससे सर्वथा वित्त ही रहना पडता उसी प्रकार यह वात भी सच है कि सटीक गोम्मटसारादि महान् मिदान्त ग्रन्थोको भाषावचिनकारूपमें यदि आपने प्रस्तुत न किया होता तो आज उनके मर्मको जानने-समझनेवाले विद्वानोका सर्वया अभाव ही होता।

जैनधर्मका दूसरा नाम आत्मधर्म है। प्रत्येक ससारी आत्माका प्रधान कर्तव्य है कि वह अपने स्वरूपको समझकर उसे प्राप्त करनेके मार्गमें लगे। इस तथ्यको हृदयगम करके आपने स्वतन्त्र रूपसे तीथं-करोकी वाणीके प्रसादरूपमें 'मोक्षमार्गप्रकाशक' जैसे महान् शास्त्रकी रचना द्वारा हमारे समान अगणित भव्य जीवोका महान् उपकार किया है। जैन अध्यात्म क्या है इस विषयका सागोपाग विवेचन करनेवाला भाषावचित्तकारूप यह प्रतिनिधि ग्रन्थराज है। इसमें निश्चय-ज्यवहार निमित्त-उपादान, कार्य-कारणभाव तथा सम्यग्दर्शनादिके स्वरूपको बढी ही मनोरम सुस्पष्ट शैलीमे समझाया गया है। स्वसमय और परसमयको ठीक तरह समझकर जिसे जैन अध्यात्ममें प्रवेश कर साक्षात् समयसार वनना है उसे मनोयोगपूर्वक इस ग्रन्थ-राजको स्वाध्याय, चिन्तन, मनन द्वारा आत्मसात् करनेकी अति आवश्यकता है। इसमें पण्डितजीकी विवेक-शालिनी प्रतिभासम्पन्न वृष्टिका दर्शन पद पद पर होता है। यह उनके दिग्दिगन्तव्यापी निमल यशका उज्जवल प्रकाश है। वे लोकोत्तर महान् पुरुष थे यह इससे सिद्ध होता है।

जिस समय पण्डितजी इस भूतलको अलकृत कर रहे थे उस समय शोघ्रगामो रेल, मोटरकार आदि वाहनोका सर्वथा ग्रभाव था। फिर भी अध्यात्म रहस्यके ज्ञाताके रूपमें पूरे देशमें उन्होंने प्रस्थाति प्राप्त कर ली थी। दूर-दूर से आत्मकल्याणके इच्छुक भव्य जन उनकी पुनीत वाणीका प्रसाद पानेके लिए उनकी शरणमें आकर कृतकृत्य होते थे। जो आने में असमर्थ रहते वे लेख द्वारा अपनी जिज्ञासा प्रगट कर लेख द्वारा ही उसका सम्यक् समाधान प्राप्त करते थे। मुलतानको धर्मवत्सल समाजके लिए पण्डितजी द्वारा लिखी गई 'रहस्य पूर्ण चिट्ठी' इसका जीता-जागता उदाहरण है। जैसा इसका नाम है उसीके अनुरूप यह अध्यात्मरससे ओतप्रोत है। जिसका अध्यात्ममें भले प्रकार प्रवेश हो गया है वह हो इसके मर्मको समझने का अधिकारो है। सम्यग्दृष्टि जीव आत्मानुभूतिसे किस प्रकार ओत-प्रोत होता है इसे पण्डितजीने इस चिट्ठीमें बडे ही मार्मिक शब्दोमें समझाया है।

यह पण्डितजोके जीवनका एक पहलू है। उनके जीवनका दूसरा पहलू है समाज सुघार और

घर्मके नामपर क्रियाकाण्डमें आये हुए विकारको दूर करना। उन्होने देखा कि सर्वज्ञदेव, वीतराग गुरु और वीतराग वाणीका अनुयायी आजका समाज पाखण्डियोके वहकावेमें आकर अनेक विपरीत मान्यताओं का उपासक वनता जा रहा है। सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी समन्तभद्रके शब्दोमें तीन मूडता और छह अनायतनों से रहित होता है। किन्तु आजका समाज इनके चक्करमें पडा हुआ है, अतएव उन्होने क्रियाकाण्डमें आये हुए विकारको न केवल दूर किया, अपितु समाजको सनातन सत्य मार्गपर ले जानेमें भी पूरी सफलता प्राप्त की। यह गुरुतर कार्य करते हुए उन्हें अनेक विपत्तियोका मामना करना पडा पर वे इमसे विचलित न हुए। सम्यग्दृष्टि पुरुष वज्ज्ञपात होनेपर भी सम्यग्दर्शनमें विचलित नहीं होता यह परमागमकी आज्ञा है जो उनके जीवनमें अक्षरण घटित होती है। उनको पडयन्त्रका मामना करते हुए प्राणान्त जैसो महान् आपित्तका सामना करना पडा परन्तु वे अपने घम (कर्त्तव्य) से अणुमात्र भी विचलित न हुए। यह है उनके जीवित कार्योका सक्षेपमें लेखा-जोखा।

ऐसा महान् पुरुप जिम देश और जिस नगरीमें जन्म लेता है वह तो घन्य है ही, जिस परिवारको और माता-पिताको अपने जन्मसे अलकृत करता है वह भी घन्य है। जैमा कि प्राप्त तथ्योसे ज्ञात होता है कि भारतवर्ष राजस्थानके अन्तर्गत जयपुर यह नगरी उनकी कार्यक्षेत्र रही है। अभी २०० वर्षमे कुछ ही अधिक हुआ है जब उन्होंने अपने जन्मसे इस भूमण्डलको अलंकृत किया था। वे गोदीका वशके लाटले लाल थे। उनके पिताका नाम जोगीदाम धौर माताका नाम रम्भादेवी था। प० वंशीघरजी उनके शिक्षा गुरु थे। स्वाघ्याय, शास्त्रगोष्ठी और ग्रन्य लेखन यह उनका मुख्य कार्य था। अल्प आयुमें ही यद्यपि उन्हें अपने वर्तमान जीवनसे हाथ घोना पडा, परन्तु इतने स्वल्प कालमें उन्होने जो साहित्य सेवा की है उसकी तुलना नही। उन्होने अपने जीवनकालमें गोम्मटसार जीवकाण्ड, गोम्मटमार कर्ममाण्ड, लिबसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार, आत्मानुशासन और पुरुपार्थसिद्धचुपाय इन छह ग्रन्थोका ढूढारी भाषामें अनुवाद किया तथा मोक्षमार्गप्रकाशक, अर्थसदृष्टि अविकार, गीम्मटसारपूजा और रहस्यपूर्ण चिट्ठी इन चार ग्रन्थोकी स्वतन्त्र रचना को। उनकी ये सभी रचनायें मौलिक होनेके साथ सिद्धान्त और अध्यात्मरससे ओत-प्रोत है। गोम्मटसारादि ग्रन्थोका अनुवाद करते समय इनके साथ उनकी मस्कृत टीकाओका भी उन्होने अनुवाद किया है। यह सब साहित्यिक कार्य करते हुए उनके चित्तमें अपने विशेषज्ञ पनेका अहकार छूकर भी नही गया था। उन्होंने यह सब कार्य स्व-परकल्याणकी भावनासे ही किया है। उनके लिखे हुए किसी भी प्रथका आप स्वाघ्याय की जिए, पद-पदपर उनको इस उदात्त वृत्तिके दर्शन उसमें आप करेंगे। यो तो गोम्मदमारादि सभी ग्रन्थोमें गणितका भरपूर उपयोग हुआ है। किन्तु त्रिलोकसार और उसकी टोकामें और भी वारीकीके साथ इसका उपयोग किया गया है। वहाँ लोक और उसके अवान्तरभेदोका क्षेत्रफल, घनफल वतलाते समय अघी-लोकको यवमध्य, यवमुरज और पिनष्टि आदि अनेक आकारिरूपसे प्रस्तुत कर विविध प्रकारसे उसके घनफल निकालनेको विधि बतलाई गई है। पण्डितनी गणितके विशेषज्ञ तो थे ही, इसलिए उन सव विधियोको स्पष्ट करनेमें उन्होने किसी प्रकारकी कोर-कसर नही रहने दी । पिनष्टिके बाकारमें अघोलोककी रचना करने पर उसके घनफलके लानेकी क्या विधि है और ठीक अवोलोकका जो घनफल है वह इस विधिसे भी कैसे प्राप्त किया जा सक्ता है यह सब स्पष्टीकरण भी पण्डितजीने किया है। फिर भी अपनी लघुता दिखलाते हुए वहाँ उन्होने लिखा है---'याका भाव मेरे ठीक समझमें नही आया ।' यह एक उदाहरण है जो उनकी उदात्तवृत्ति और महानताको प्रकट करनेके लिए पर्याप्त है । ऐसे वि ृल उदाहरण उनको सभी रचनाओं मे पद-पद पर मिलेंगे जो उनकी निरिममानवृत्तिके सूचक है।

एँसे महान् मनीपीकी स्मृतिको चिन्स्यायी बनाये रखनेकै लिए उनके नाम और व्यक्तित्वके अनुन्य एक स्मारक होना चाहिए इमे पूरा नमाज चिरका उसे अनुभव करता आ रहा था। इसे योगायोग ही
नमझना चाहिए कि मीनगढके महान् यन्त पूज्य श्रोकानजी स्वामीका इस कमीकी और सर्वप्रथम व्यान गया।
उन्होंने अपने प्रवचनके मध्य इसका अनेक बार संकेत भी किया।

एक तो नपपुर निवासी श्रीमान् मेठ प्रणचन्दनी गोदीका पण्डितजीने वस्त हैं, लदमीनी उन्हें मद प्रकारमें अनुकूनता मिली हुई है, स्वभावके भट श्रीर आत्मकत्पाणके इच्छुक है, अपनी गाढी कमाईका उपप्रोग धर्मकार्योंक प्रवर्तनमें विशेषह्य है। यह उनकी भीतरी मावना है, माय ही उनका पूरा परिवार ऐसे धामिक कार्योमें उनके माय है।

दूसरे आन्मक्त्याणके इच्छुक और स्वाध्यायप्रेमी होनेके कारण पृष्य श्रीकानजी स्वामीके प्रति उनको अनन्य श्रद्धा है। इस्तिए वे अपने ब्यापागदि कार्योको गोणकर वीच-बीचमें पृष्य स्वामीनीका मानिध्य प्राप्त करने और उनके अध्यान्मरससे औत-प्रोत मामिक प्रवचनोंसे लामान्वित होनेके अभिप्रायवश मोनगढ़ जाते रहने है और महोनों वहाँ रहने है।

#### थाचार्यकल्प पं० श्रीटोडरम् भवनका शिलात्यास

जब किमी महान् कार्य होनेकी बैठा वा जाती है तब मीनरी और वाह्री मब प्रकारकी वनुकूरताएँ महन मुठम हो जाती है यह प्रकृतिका स्वाट्य नियम है। एक तो पूच्य स्वामीजीका पण्डितजीकी
स्मृतिस्वरूप स्मारककी कमोकी और ध्यान जाना और दूमरे गोदीकाजीका पण्डितजीका वंग्रज होना यह ऐसा
अपूर्व तोग मिला कि गादीकाजीने महन हो इस कमीको पूरा करनेके लिए अपने परिवारकी ओरसे स्वीकारता
दे दी। यत. पण्डितजीका मुख्य कार्यक्षेत्र जयपुर नगर रहा है, अत निश्चय हुआ कि जयपुरमें ही योग्य
स्थानकी तजबीज करके शोद्यातिशोद्य पण्डितजीके व्यक्तित्व और साधनाके अनुव्य स्मारक निर्माणका कार्य
प्रारम्य किया जाय।

गोदोकाजी और उनके समस्त सहयोगी चाहते थे कि स्मारककी शिलानाम विधि स्तर्र पूछ्य स्वामीजीके करकमली द्वारा सम्पत्न हो। इसके लिए पूज्य स्वामीजीसे निवेदन भी किया गया। किन्तु इस कार्यको सम्पन्न करनेके लिए स्वय न्वामीजी तो नहीं पवार सके। फिर भी उनकी आजासे उनके अनग्य शिए श्रीमान् पं० खेमचन्द्रली जैठालालजी मेठ शिलान्यास विधिके समय सपरिवार जयपुर पथारे और बढ़े समारीहके माथ उनके हायसे धामिक विधिष्वंक शिलान्यास विधि सम्पन्न की गई।

प० श्री सेमचन्द्रजी जहाँ अध्यात्मके प्रगाद विद्वान् और मुयोग्य वक्ता है वहाँ वे उदार दानी भी है। उनका परिवार बहुत वडा है। परिवारमें सबसे बड़े तो वे स्वय है। किन्तु उनकी ध्या गर आदि छोकिक कार्योमें रिच न होनेके कारण वे स्वय पूज्य स्वामीजीके सानिध्यमें मोनगढ़ ही रहकर स्वाध्याय आदि में अपना समय यापन करते रहने हैं। इस दृष्टिमें वे वड़े माग्यवान है। इस कार्यमें उन्हें उनके पूरे परिवार का सहयोग प्राप्त है।

उनके नाडगोंमें दूसरे नार्ड थी मणिलाल जेठाला जनी सेठ हैं। वस्वर्डमें मुस्वादेवीके मन्दिरके पास को थी १००८ सीमघर नगवान्क विशाज जिनालयका निर्माण हुआ है और दादरमें विशाल जिनालय व समवसरण मन्दिर तथा मानस्तम्मके साथ कान्ह नगर की स्थापना हुई है यह सब विशेषकर इनके दीर्घ परिश्रम और त्यागमावनाका मुपरिणाम है। इन समय वस्वर्डमें जो दिगम्बर वर्मका विशेष प्रचार दृष्टिगोचर होता है इसमें भी इनका वहा हांग्र है। इनके बन्य दो भाई और हैं। वे भी वहें योग्य हैं। इनके कुटुम्ब में सब भाइयोंके जितने पुत्र, पुत्री आदि हैं वे सब अपने वडोका अनुवर्तन करते हैं। इनकी कोटुम्बिक व्यवस्था वडी मुन्दर है। मुझे प्रमावश इतना सकेन करना आवश्यक प्रतीत होता है कि इन समय श्री मणिनान जेठालालजी सेठका स्वास्थ्य कई कारणोंसे कुछ अविक कमलोर प्रतीत होता है। वे पूरा स्वास्थ्य लाभकर पूर्ववत् वर्मकार्योंके समान करनेमें दत्ताव्यान वनें यह मेरी अन्तःकरण पूर्वक भावना है।

#### वाचार्यकलप पंद श्री दोडरमल यन्थमालाका श्रीगणेश

जब श्रो पं० खेमचन्दजी जेठालालजी सेठके हायमे जयपुरमें शिलान्यास विधिका मगल कार्य सम्पन्न हो रहा था उस समय वहाँ उपस्थित सभी विद्वानोंके मनमें यह विचार क्षाया कि पण्डितजीके जीवित कार्योमें उनको नाहित्य सेवा मुद्र है, इनिल्ए उसकी स्मृतिस्वका भवन निर्माणके माथ उनके नामसे एक ग्रन्थमाला की स्थापना भी अवश्य होनी चाहिए। विचार प्रजायायेग्य और करणीय था, अत जैने ही प० श्री खेमचन्द जो जेठालालजी सेठको इसकी जानकारी मिली, तत्काल उन्होंने उनके लिए ५००१) रपयों के उदार दान की घोषणा करदी। किर क्या था, स्वय श्री सेठ पूरणचन्दजी गोदीका जो भी कांगे आये और उन्होंने इसके लिए अपनी और अन्ते परिवारकी त्रोरसे २१००१) रायोंके दान की उदार घोषणा कर इस मगल कार्य को अगो बढाया। जैन समाजकी उदारता मुग्निद्ध है। यदि किनी परमार्थके अनुक्ष्य वर्षकी योजना बने तो वह तत्काल उसकी पृतिमें सहायक होती है। मुझे यह स्केत करते हुए प्रसन्नता होनी है कि जैसे ही वहाँ उपस्थित पूरी समाजको उसकी जानकारी हुई, तत्काल उसकी श्रीरसे भी लगभग १००००) दम हजार रपर्योको स्वीकृति मिल गई। इस प्रकार जहाँ भवनिर्माणका कार्य प्रारम्भ हुआ वहाँ उसके साथ ही 'आचार्यक्लर पं० श्री टोडरमल अन्थमाला' का श्रीगणेश भी उसके साथ कर दिया गया।

### श्रन्थमालासे प्रथम पुष्पके रूपमे मोक्षमार्ग प्रकाशकके प्रकाशनका निश्चय

वाचार्यक्ल पं॰ श्री टोडरमलर्जिको मातृमापा ढूंटारी हिन्दी थी। उन्होंने अपने पूरे साहित्यके साथ मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थका निर्माण इसी भाषामें किया है। यद्यपि यह माषा बहुत ही सुगम और सुननेमें मबूर है फिर भी पूरे देखका त्याल कर व्यावृत्तिक हिन्दीनें मोक्षमार्गप्रकाशकका एक प्रामाणिक संस्करण तैयार कराया जाय यह विचार कर ग्रन्थमालाको बोरसे सर्व प्रथम इस कार्यको हाथमें लिया गया। इस कार्यको सम्पन्न करनेके लिए जयपुरके भण्डारोंने प्राप्त अनेक हम्त्रलिखित प्राचीन प्रतियोक्ते आबारसे इस ग्रन्थको सम्पन्न करनेके लिए जयपुरके भण्डारोंने प्राप्त अनेक हम्त्रलिखित प्राचीन प्रतियोक्ते आबारसे इस ग्रन्थको लावृत्तिक हिन्दीमें एक प्रति तैयार कराई गई। जहाँ तक सम्भव हुआ इसे प्रामाणिक बनानेका पूरा प्रयत्न किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि बाचार्यक्तर प० श्री टोड सल्कोको स्मृतिमें इस ग्रन्थमालाको स्थापना की गई कोर इतनी अल्प व्यविमें उन्होंके द्वारा निवत इस महान् ग्रन्थका इसकी बोरसे प्रथम पूर्वके स्पर्म प्रकाशन हो रहा है। जितना भव्य इसका श्रीगणेश है उतनी ही सक्यताको लिए हुए यह मंस्या अपना कार्य सम्पन्न करती गहेगी ऐसा मुझे विद्वास है।

#### जयपुर ( खानिया ) तत्त्वचर्चाका संक्षिप्त इतिहास

विन्टाल्टे जयपुर तत्त्वचिका केन्द्र रहा है। इसके लिए यह पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। आज पूरे जैन समावमें जो तत्त्वज्ञानकी जागृति दृष्टिगोचर होती है उसमें यहाँके मनीपियोका वडा योगदान है। साचार्यकल्प पं० श्री टोडरमलजो तो यहाँकी विभूति थे ही। श्री शाह प० दोपचन्दजो काशलीवाल, श्री प० गुमानीरामजी, श्रो प० जयचन्दजी छावडा, श्रो प० सदासुखजी और श्री प० दौलतरामजी सादि गण्य-मान्य ममर्थ विद्वान् भी जयपूरकी हो देन हैं। इन सब विद्वानोने अपने जीवनकालमें जो साहित्यकी सृष्टि की है उससे पूरा जैन समाज अनुप्राणित हुआ है। इसलिए इस नगरका वातावरण तत्त्वचिक लिए उपयुक्त रहा है।

इसे तो विधिको विडम्बना ही कहनी चाहिए कि दिगम्बर परम्परामें पूज्य श्री कानजी स्वामीके दीक्षित होनेके बाद समाजमें मतभेदना प्रावल्य दृष्टिगोचर होने लगा। पूज्य श्री कानजी स्वामीका त्याग अपूर्व है। दिगम्बर परम्परा ही मोक्षमार्गके अनुरूप सनातन समीचीन परम्परा है इसकी ज्यापक घोषणा इस कालमें यदि किसीके त्यागने की है तो वे एकमात्र पूज्य श्री कानजी स्वामी ही हैं। उनके व्यक्तित्व, त्याग, विद्वता और वक्तृत्व आदि गुणोके विषयमें जितना भी लिखा जाय थोडा है। मोक्षमार्गके अनुरूप अध्यात्मका आत्मानुभवी ऐसा अपूव वक्ता इस कालमें हम सबके लिए सुलभ है इसे मैं हम सबका महान् पुण्योदय ही मानता हूँ। उनके पवित्र सानिष्यकी छाया चिर कालतक हम सबके रूपर वनी रहे यह मेरी मगल कामना है।

यो तो स्वपरके कत्याणके लिए जिन मगल कार्योका प्रारम्भ किया जाता है उनके मध्य कुछ न कुछ वाधाएँ उपस्थित हुआ हो करती है यह ससारका नियम है। पर उन वाधाओको वाधा न गिनकर जो महान् पुरुष होते हैं वे अपने उद्दिए कार्योमें ही लगे रहते हैं यही उनके जीवन की सर्वोपिर विशेषता होती है। इस कसीटोपर जब हम पूज्य श्रो कानजी स्वामोको कसकर देखते-परखते हैं तो वे महान्से महान्तर ही सिद्ध होते हैं। उनके इस लोकोत्तर गुणका पूरा समाज अनुवर्ती बने यह मेरी अन्त करणको पवित्र मावना है। विश्वास है कि पूरा समाज कालान्तरमे उनकी इस महत्ताको अनुभव करेगा।

जैसा कि मैं पूर्वमे निर्देश कर आया हूँ जयपुर सदासे तत्त्वचर्चाका केन्द्र रहा है। जब इस कालमें अध्यात्मको लेकर विद्वानोमें मतभेद वढने लगा और इसकी जानकारी पूज्य श्री १०८ आचार्य शिवसागरजी महाराज और उनके सघको हुई तब ( उनके निकटवर्ती साधर्मी भाइयोसे ज्ञात हुआ है ) पूज्य श्री आचार्य महाराजने अपने सघमें यह भावना व्यक्त की कि यदि दोनो ओरके सभी प्रमुख विद्वान् एक स्थानपर बैठकर तत्त्वचर्ची द्वारा मापसी मतभेदको दूर कर लें तो सर्वोत्तम हो। उनके सघर्मे श्री वर सेठ हीरालालजी पाटनी (निवाई) और श्रो त्र० लाडमलजी जयपुर शान्तपरिणामी और सेवाभावी महानुभाव है। इन्होने पूज्य श्री महाराजकी सद्भावनाको जानकर दोनो ओरके विद्वानोका एक सम्मेलन बुलानेका सकल्प किया। साथ ही इस सम्मेलनके करनेमें जो अर्थन्यय होगा उमका उत्तरदायित्व श्रो व्र॰ सेठ हीरालालजी (निवाई) ने लिया । यह सम्मेलन २०-९-१६६३ से उक्त दोनो ब्रह्मचारियोके आमन्त्रणपर बुलाया गया था जिसकी सानन्द समाप्ति १-१०-१९६३ के दिन हुई थी । प्रसन्नता है कि इसे सभी विद्वानोने साभार स्वीकार कर लिया और यथासम्भव अधिकतर प्रमुख विद्वान् प्रमन्नता पूर्वक मम्मेलनमें सम्मिलित भी हुए। यद्यपि यह सम्मेलन २० ता० से प्रारम्भ होना था, परन्तु प्रथम दिन होनेके कारण उनका प्रारम्भ २१ ता० से हो सका जो १-१०-१९६३ तक निर्वाघगतिसे चलता रहा । सम्मेलन की पूरी कायवाही लिखितरूपमे होती थी, इससे किसीको किसी प्रकार शिकायत करनेका अवगर ही नहीं आया। इस सम्मेलनकी समस्त कार्यवाही पूज्य श्री १०८ आचार्य शिवमागरजी महाराज और उनके सघके मानिष्यमें होनेके कारण वडी शान्ति बनी रही। इसका विशेष स्पष्टीकरण सम्पादकीय वक्तव्यमे पढनेको मिलेगा।

जैमा कि सम्मेलनके नियमोंमे ज्ञात होगा, यह निश्चय हुआ था कि शका-समाधानपद्धितिसे लिखित ह्यमें पूरी चर्चाके तीन दौर रखे जायें। तदनुमार दो दौर तो श्री १०८ आचार्य महाराजके मानिध्यमें ही सम्पन्न हो गये थे। दोनो ओरमे तीसरा दौर वहाँ सम्पन्न न हो मका। अतएव उसकी व्यवम्था परीक्ष- ह्यमें करनेकी योजना स्वीकार की गई। प्रमन्नता है कि पिछले वर्षके जून माहमें तीसरा दौर भी मम्पन्न हो गया है।

शका-समायानपद्धतिसे लिखितरूपमें इम तत्त्वचर्चाका ऐतिहासिक वडा महत्त्व है। वस्तुतः देखा जाय तो यह तत्त्वचर्चा स्वयं अपनेमें एक जीवित इतिहास वन गया है।

वर्तमान विद्वानोमें आपसमें मतभेदका मूल कारण क्या है इस तथ्यको समझनेके लिए भी यह तत्त्व-चर्चा वडी उपयोगी है। शका-समावानके प्रमगसे यत्र-तत्र बीच-वीचमें दोनो ओरसे जो विचार व्यक्त किये गये है उनमे आपसी मतभेदके मूल कारण पर सम्यक् प्रकाश पडता है। मैंने स्वय तत्त्वचर्चामें छिक्रय भाग लिया है, इमलिए मैं इस विषयमें तत्काल इसमें और अधिक लिखना वाछनीय नहीं मानता। अस्तु।

### प्रन्थमालासे जयपुर (खानिया ) तत्त्वचर्चाके प्रकाशनका निश्चय

इस प्रकार सिविध तत्त्वचिक सम्पन्न होनेके वाद उसके मुद्रण-प्रकाणनकी ओर घ्यान जाना स्वा-भाविक था, क्योंकि इतनी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तत्त्वचिच विना मुद्रण-प्रकाणनके रह जाय यह उचित न होता। पूरी समाज उसकी ओर उत्कण्ठापूर्वक देख रही थी। जब आचार्यकल्प प० श्री टोडरमल ग्रन्यमाला की प्रवन्व समितिको यह ज्ञात हुआ कि दोनो ही पक्ष निर्णयानुमार मिलकर उसे प्रकाशित करानेकी स्थितिमँ नहीं हैं ता इस दिशामें उसकी ओरसे मुद्रण-प्रकाणनका निश्चय किया गया। तदनुमार इसकी सूचना सिद्धान्ता-चार्य पं० श्री फूलचन्द्रजी सिद्धान्त्रशास्त्रीको दी गई क्योंकि एक तो उनका इम तत्त्वचर्ममें मिक्कय महत्त्व-पूर्ण योगदान रहा है। दूसरे तत्त्वचर्चिक प्रकाशनके मम्बन्यमें दोनो ओरकी लिखा-पढीको घ्यानमें रहते हुए उन्हें अपने पक्षसे मिलकर इसके प्रकाशनका निर्णय भी लेना था।। मुझे प्रसन्नता है कि प्रवन्य मितिके प्रस्तावको अपने पक्षकी सम्मतिपूर्वक उन्होंने अन्तमें सहर्ष स्वीकार कर लिया और तत्त्वचर्चाकी पाण्डुलिपि सिविध ग्रन्यमालाको प्रवन्य समितिक अधिकारमें दे दी।

यद्यपि ग्रन्थमाला की प्रवन्य समितिने इसके प्रकाशनका भार तो सम्हाला, परन्तु योग्य सम्पादनके विना उसका प्रकाशित करना उचित न समझकर मिद्धान्ताचार्य प० श्री फूलचन्द्रजी से ही इसके सम्पादनकी और प्रकाशनमें योगदान करनेकी प्रार्थना की गई। चूंकि प० जी का वर्नमान निवास वाराणमी ही है, अत वहीं इसके मुद्रणका भी विचार किया गया। स्पष्ट है कि इसका योग्यतापूर्वक सम्पादन तो उन्होंने किया हो, इसके मुद्रण और प्रकाशनमें भी उनका पूरा योगदान मिला है।

पण्डितजी इस कालमें जैन सिद्धान्तके उच्चकोटिके मर्मज्ञ विद्वान् है इसे मभी मनीपो यहाँ तक कि उनमें विचार-भेद रखनेवाले मनीपो भी एक स्वरसे स्वीकार करते हैं। उनकी प्रतिभा वहुमुखी है। उन जैमा कर्मठ विद्वान् बाज समाजके लिए मुलभ है इसे समग्र जैन ममाजका सौभाग्य ही ममझना चाहिए। बतएव उनकी देखरेख में यह कार्य सम्पन्न हो यह ग्रन्थमाला प्रवन्य समितिकी भावना थी। जिसे उन्होंने कार्योन्वित करके पूरी ममाजका वड़ा उपकार किया।

यह जयपुर (खानिया) तत्त्वचर्चा आचार्यकल्प पं० श्री टोडरमल ग्रन्यमालाका दूसरा और तीमरा पूष्प है जो ग्रन्यमालासे प्रकाशित हो रहा है।

## आचार्यकल्प पं० श्री टोडरमळ स्मारक भवनका मनोरम रूप

मैं यह तो पहले ही बतला आया हूँ कि पूज्य श्री कानजी स्वामीकी सत्प्रेरणासे जयपुरमें ही आचार्यकल्प प० श्री टोडरमलकी स्मृति स्वरूप स्मारक वनानेका निर्णय हुआ था जो अव उनकी स्मृतिके अनुरूप
विशालरूपमें निर्मित हो चुका है। जयपुरमें जिस स्थान पर इसका निर्माण हुआ है वह शिक्षाका केन्द्र है।
जयपुर राजस्थानका विश्वविद्यालय और दूसरी शिक्षा सस्थाओं के सिन्नकट यह स्मारक भवन अति आकर्षक
अपने ढगका एक है। इसके मध्य लगमग ११० फुट लम्बा और ६४ फुट चौडा एक विशाल हाल है।
सामनेकी ओर एक तरफ सुन्दर चैत्यालय और दूसरी तरफ स्वाध्यायशालाका निर्माण किया गया है। तथा
दाएँ-वाएँ दोनो ओर स्नातकों के निवास योग्य कमरे बनाये गये हैं। कमरों कागे छायादार दहलान है।
दूसरे मिलल पर भी हॉलके कपरी मागके दोनो ओर इसी प्रकार व्यवस्थित कमरोंकी पिन्त बनी हुई है।
हॉल इतना कैंचा बनाया गया है कि उसके कपरको छतसे पूरे जयपुरको रमणीय छटाके दर्शन होते हैं।
हॉलके पीछेकी ओर नीचे और कपरको मिर्मण किया गया है। चारो और खुला मैदान पर्याप्न है जिससे
इस इमारतको शोभा दिगुणित हो गई है। मुख्य प्रवेश द्वार भी कलात्मक बनाया गया है। इस सबके दर्शन
करने मात्रसे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री सेठ पूरणचन्दजी गोदीका और जनके पूरे परिवारने अपनी प्रगाढ
श्रद्धाको इसमें ओत दिया है। जयपुर राजस्थानमें ही नहीं पूरे देशमें यह स्मारक अपनी विशेषता
रखता है।

#### पूज्य श्री कानजी स्वामी द्वारा स्मारक भवनका उद्घाटन

मुक्ते यह सूचित करते हुए अति आनन्दका अनुभव हो रहा है कि इसी मार्च माहके मन्य सोनगढके आज्यारिमक सन्त पूज्य श्रो कानजी स्वामोके करकमलो द्वारा इसका उद्घाटन हो रहा है और उमी समय उन्हींके पुनीत करकमलो द्वारा ग्रन्थमालांके उक्त खिले हुए सौरभमय दो सुन्दर पृष्पोके दर्शन भी सबके लिए मुलभ होगे।

#### आभारप्रदर्शन

सर्व प्रयम श्री १० मानार्य शिवमागरजी महाराज श्रीर उनके समस्त सघका स्मरण कर छेना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ जिनके आशीर्वाद स्वरूप तत्त्वचर्चाका आयोजन होकर उसका सम्यक् प्रकार से समापन हो सका।

मैं इस तत्त्वचर्चिक आयोजक और प्रवन्धक द्र० श्रो सेठ हीरालालजी पाटनी निवाई और श्री द्र० लाडमलजी जयपुरका सर्व प्रथम आभार मानना अपना प्रधान कर्तव्य मानता हैं। यह उक्त दोनो महानुभावों के परिश्रमका हो सुपरिणाम है कि जिमके कारण यह तत्त्वचर्चा एक ऐतिहासिक रूप घारण कर सकी।

मुझे यहाँ दोनो पक्षके उन नामाकित विद्वानोके प्रति भी आभार प्रविशत करते हुए अपूर्व आनन्द का अनुभव हो रहा है, क्योंकि उनके मनोयोग और दीर्घ अध्यवसायका ही यह सुपरिणाम है जो विशास ग्रन्थके रूपमें आज समाजको उपलब्ध हो रहा है। तत्वज्ञानकी जागृतिमें समाज और दूसरे मनीपी विद्वान् पूरा लाभ उठावेंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अचार्यकर पं० श्री टोडरमल ग्रन्थमानाको प्रवन्य ममितिके सब सदस्य और उनका तत्त्वचिकि प्रकाशनका निर्णय तो म्नुति योग्य है ही, क्योंकि उनने अपने निर्णय द्वारा पूरी ममानके ममक्ष यह म्पष्ट कर दिया है कि जिन प्रकार उनत तत्त्वचिका ऐतिहासिक महस्त्व है उसी प्रकार उनत तत्त्वचिक् जयपुरमें होनेके कारण जयपुरको ही उसके प्रकाशनका श्रेय मिले इसका भी अपना महत्त्व है। प्रवन्वसमिति के इस निर्णयसे जयपुरको स्पातिमें वृद्धि ही हुई है ऐमा मेरा विश्वान है।

मुझे यह नहीं मूलना चाहिये कि इस तत्त्वचर्चाकों जो ऐतिहासिक स्वरूप मिला है उनमें सिद्धान्ता-चार्य पण्डित श्री फूलचन्द्रजी सा० का विशिष्ट योगदान है। इतना ही नहीं, जिस रूपमें वह है उस रूपमें उसका मुन्दर सम्पादन होकर वह प्रकाशित हो जाय इस महत्त्वपूर्ण कार्यका उत्तरदायित्व भी उन्होंको सम्हालना पढ़ा है। एतदर्थ में प्रवन्व समितिकी बोरमे उनका जितना बाभार मानू योड़ा है। उनकी सेवाओसे चिरकालतक समाज इसी प्रकार अनुप्राणित होती रहे यह भावना है।

कोई भी वस्तु चाहे जितनी मुन्दर क्यों न हो, पर यदि उसका बाह्य परिवेश उसके अनुक्रप न हो तो उसकी मुन्दरता छिप जाती है। मुझे प्रसन्नता है कि इस तत्त्वचर्ताका आग्तरक्ष्य जितना ह्दग्रग्राही है उत्तना हो हदयग्राही उसका मुहण भी हुन्ना है। इसके छिए मैं श्रीमहावीर प्रेस, वाराणमीके मालिक श्री वावृत्रालजी फागुन्लका विशेषक्यने आमारी हैं। और महावीर प्रेसके उन कर्मचारियोका भी जिन्होंने मनी-योगपूर्वक इस कार्यको समयके भीतर ही नम्पन्न किया है।

यह प्रकाशन मात्र स्व-परकल्याणकी नावनासे किया गया है। विश्वाम है कि आत्मकत्याणके इच्छुक प्रत्येक प्राणीको यथार्थ तत्त्वका निर्णय करनेमें यह प्रकाशन बहुत उपयोगी निद्ध होगा।

> <sub>विनीत</sub> नेमिचन्द पाटनी

व्यवस्थापक आचार्यकल्प प० श्री टोडरमल ग्रन्थमाला जयपुर

## सम्पादककी ओरसे

### १ भेदविज्ञानका माहात्म्य

एक ही जीवकी विविध अवस्थाओं से सूचक गुणस्थान चौदह हैं। नियम यह है कि सर्व प्रथम अनादि कालसे यह जीव मिध्यात्व गुणस्थानमें स्थित है। मिध्यात्व गुणस्थानका मुख्य कार्य अपने आत्मस्वरूपको भूल कर परमें निजवृद्धि कराना है। इसकी अदेवमें देववृद्धि, अगुरुमें गुरुवृद्धि और अतत्त्वमें तत्त्ववृद्धि नियमसे होतो है। कपायकी मन्दतावश्च कदाचित् ऐसा जीव अणुवतो और महावतोका भी पालन करता है। कदाचित् क्षयोपशमकी विशेषताका विशेषता वश्च ग्यारह अग और नौ पूर्वोका पाठी भी हो जाता है, फिर भी मिध्यादृष्टि वना रहता है। विपय-कपायकी मन्दता या क्षयोपशमकी विशेषताका होना अन्य बात है और आत्मकार्यमें सावधान होकर भेदिवज्ञानके वलसे सम्यग्दिष्ट बन मोक्षके लिए चद्यमशील होना अन्य वात है। इसी तथ्यको ध्यानमे रख कर भगवान् कुन्दकुन्ददेवने दर्शनप्रभृतमे धर्मका मूल सम्यग्दशनको कहा है—दसणमूलो धम्मो। सतत जागरूक रहते हुए परमागमका अभ्यास करना, अणुवत—महाव्रतोका पालन करना तथा देव, गुरु, शास्त्रको श्रद्धा मिवत करना इसकी जहाँ बाह्य कर्तव्यके रूपमें परमागममें स्वीकृति है वहाँ उसी परनागममें अन्तरग कर्तव्यके रूपमें भेदिवज्ञानकी कलाको सम्पादित करना सबसे वडा पुरुपार्थ वतलाया गया है। आचाय अमृतचन्द्रदेवने इसी तथ्यको हृदर्यगम कर समयसारकलशमें यह वचन कहा है कि आजतक जितने भी सिद्ध हुए वे एकमात्र भेदिवज्ञानके वलसे ही सिद्ध हुए और जो ससारी वने हुए है वे भेदिवज्ञानको नही प्राप्त करनेके कारण ही ससारी वने हुए है। भेदिवज्ञानको महिमा सर्वोपरि है।

#### २. प्राचीन इतिहास

हमारे बुंदेलखण्डकी यह परिपाटी है कि प्रत्येक गाँव या नगरके प्रत्येक जिनालयमें रात्रिवचिनकामें दो शास्त्र अवश्य रखे जाते हैं। उसमें मो प्रथम शास्त्र तत्त्वज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाला होता है। इसका सर्वप्रथम वाचन किया जाता है। दूसरा शास्त्र पुण्य पुरुषोको जीवन चर्याका परिचायक होता है। इसका अन्तमें वाचन किया जाता है। प्रथम शास्त्रके रूपमें कभी कभी चरणानुयोगसम्बन्धो शास्त्रका भी वाचन होता है और सबके अन्तमें शास्त्रसभामें उपस्थित महानुभावोगेसे कोई एक महाशय भजन वोलते हैं, जो अध्यारमरससे ओत-प्रोत होता है। वचपनमें तो मैं इसके महत्त्वको नहीं जानता था, किन्तु अब इस पद्धितिकी विशेषता समझमें आने लगी है। यह ससारी प्राणी तत्त्वज्ञानका प्रयोजन समझकर आत्मकार्यमें सावधान बने यह इम पद्धितिका मुख्य प्रयोजन है। यह पद्धित मेरे ख्यालसे पूरे भारतविषमें प्रचलित होनेका भी यही कारण है। इतना अवश्य है कि किसी विशिष्ट ज्ञानोंके आ जानेपर शास्त्रगोष्ठीमें तत्त्वज्ञानकी प्ररूपणा पर सदासे विशेष वल दिया जाता रहा है, जो अवाधितरूपसे आज तक प्रचलित है। स्वय जब कोई विद्वान् किसी नगरमें जाते है तब वे तत्त्वज्ञानके आलम्बनसे ही शास्त्रप्ररूपणा करते हैं। अन्तमें प्रथमानुयोग-का तो मगलाचरण मात्र कर दिया जाता है। वहाँ उपस्थित श्रोताजन भी यही चाहते हैं कि पण्डितजी कुछ ऐसे तथ्योका निर्देश करें जिन्हें समझ कर हम आत्मकल्याणमें लग सकें।

बहुत प्राचीनकालीन परिपाटीकी तो मैं चर्चा नहीं करता। अभी २-३ सौ वर्षकी पिछली परि-पाटीकी ओर भी यदि घ्यान दिया जाय तो उससे विदित होता है कि प्रत्येक नगरमें ऐसी गोष्ठियाँ सदासे होती रही है जो तत्त्वज्ञानके उद्देश्यसे ही स्थापित की जाती थी और उनमें प्रमुख रूपसे अध्यात्मके प्ररूपक शास्त्रोका स्वाघ्याय-मनन चिन्तन कर आत्मकार्यमें सावधानता प्राप्त की जाती थी। पण्डितप्रवर वनारसी-दासजीकी जीवनीसे जैनसमाजका प्रत्येक गृहस्थ सुपरिचित है। उन्होंने नाटक समयसार की रचना कर जैन समाजका महान् उपकार किया है। उनकी लिखी हुई अर्धकथानक पुस्तकके पढ़नेसे भी यह विलकुल स्पष्ट हो जाता है कि एकमात्र अघ्यात्मरससे ओतप्रोत अघ्यात्म शास्त्रके वलसे ही वे दिगम्बर जैन परम्परामें आकृष्ट हुए थे। उनके कालमें आगरामें ऐसी एक गोष्ठी थी जिसमें समयसारादि महान् ग्रन्थोका स्वाध्याय कर यथार्थ मोक्षमार्ग क्या है इसपर विश्वदरूपसे अहापोह किया जाता था। ऐसी ही एक गोष्ठी दिल्लीमें भी थी यह छहढाला जैसे महान् ग्रन्थके निर्माता पण्डितप्रवर दोलतरामजीकी जीवनी पर सम्यक् घ्यान देनेसे स्पष्ट हो जाता है।

बाचार्यकल्प पण्डित श्री टोडरमल्जी द्वारा लिखित 'रहस्यपूर्ण चिट्ठी'का स्वाध्याय तो सबने किया ही होगा। उससे भी मालूम पडता है कि मुलतान और जयपुरमें भी ऐसी गोष्ठियाँ सदासे चलती आई है। सदासे इन सब गोष्ठियों के स्थापित करनेका एक ही उद्देश्य रहा है कि जैसे बने वैसे तत्त्वज्ञानकी जागृति-पूर्वक आत्मकार्यमें सावधान हुआ जाय। इसमें मैने मुनिजनों और त्यागी गृहस्थोंकी चर्चा जानवूझ कर नहीं की है। क्योंकि ये महानुभाव आत्मकार्यमें सावधान वने रहनेके लिए हो गृहस्थी व परिग्रहका त्याग करते है। बणुवत-महाव्रतका पालना यह इनका मुख्य कार्य नहीं है, किन्तु सतत आत्मकार्यमें जागल्क रहते हुए विज्ञानघनस्वरूप आत्माको प्राप्त करना ही इनका मुख्य कार्य है। जो आत्मकार्यमें सावधान होता है उसके आत्मकार्यके अनुवर्ती देव-शास्त्र गुरुकी भित्त-श्रद्धा, अणुवत-महाव्रतका पालन आदि कार्योंमें सावधानी तो होती है।

### ३. वर्तमान स्थिति

यह समग्र दिगम्बर परम्पराका प्राचीन इतिहास है। इसके प्रकाशमें हमें वर्तमानको जानना है। यदि विचारकर देखा जाय तो इस दृष्टिसे हम बड़े सौभाग्यशाली है, क्यों इस कालमें पुन समस्त समाजका का घ्यान उस शिक्षाकी बोर गया है जिससे दिगम्बर जैन घर्म हो यथार्थ घर्म कहलानेका अधिकारी है। धर्मका उपदेश तो बन्य पन्थों प्रवर्तकोंने भी दिया है। परन्तु उनका वह उपदेश वाह्य सदाचार और क्रियाक काण्ड तक हो सीमित है। इस पचमकालमें जैनपरम्परामें भी ऐसे पन्थोंका उदय हुआ है, परन्तु उन्होंने घर्मके नामपर मोक्षमार्गकी चर्चा करके भी उसे पुन लौकिक बनानेमें ही अपनी चरितार्थता समझी है। एकमात्र दिगम्बर परम्परा ही ऐसी धारा है जिसमें कल्याणके मार्गका यथार्थक्रपमें निर्देश किया गया है।

ससारी आत्मा अपने अपराधवश अनेक प्रकारके बन्धनोमें जकडा हुआ है। उसे अन्तरग और विहरण उन दोनो प्रकारके वन्धनोसे मुक्त होनेके लिए अपने त्रिकालावाधित निज स्वरूपकी ग्रोर च्यान देना ही होगा। यदि हमारी अध्यात्मिवद्या चिरतार्थ है तो इसी मायनेमें चिरतार्थ है। वह ऐसी अलौकिक ज्ञान ज्योति है जो इन अन्तरग और विहरग दोनो प्रकारके वन्धनोके मध्य सीये हुए ज्ञानज्योतिस्वरूप उस शास्त्रत आत्माका दर्शन करा देती है। इसीलिए सभी आचार्योने इस अध्यात्मज्ञानको मुक्तकण्ठसे स्तुति की है। आचार्य कुन्दकुन्द तो इसकी स्तुति करते हुए समयसार जैसे परमागममें यहाँतक लिख गये कि—जिसने सर्व

पर द्रव्य-परभावोंसे भिन्न, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त इस आत्माको अनुभव लिया उसने पूरे जैन शासनको जान लिया। उनत प्रकारके आत्माको अनुभवना ही समग्र जैन शासनका जानना है यह आचार्यका उपदेश है जो कि भगवद्वाणीके रूपमें मान्य है। और यह वात ठीक भी है, क्योंकि चक्रवर्तीके भोग और देवेन्द्र पदका प्राप्त करना यह घर्मका उद्देश्य नहीं है। सर्व प्रकारके कलक दोपोछे रहित विज्ञानघनस्वरूप निज आत्माको प्राप्त करना ही धर्मका उद्देश्य है। यही परमागमस्वरूप वीतराग वाणीका सार है।

### ४. कुछ शंकाओंका निरसन

ऐसी अध्यात्मविद्याप्रवण वीतराग वाणी परमागमका प्रधान अग अनादिकालसे वनी चली आरही है। हमारा परम सौभाग्य है कि वह वाणी इस कालमें पुनः मुखरित हुई है। सोनगढके अध्यात्म सन्त कानजी स्वामी तो उसके मुखरित होनेमें निमित्तमात्र हैं। वह उनकी वाणी नही है। वीतराग वाणी है, शुद्धात्माकी अपनी पुकार है। कुछ भाइयोका कहना है कि कानजी स्वामी एकान्तकी प्ररूपणा करते हैं। वे व्यवहारको उडाते है। जब कि वस्तुस्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। निश्चयधर्म आत्मधर्म है, क्योकि वह परमात्मस्वरूप है। ऐसी प्ररूपणा करते समय यदि यह कहा जाय कि यदि ऐसे आत्मधर्मको व्यवहारधर्म स्पर्श नहीं करता है, वह उससे सर्वथा भिन्न है तो ऐसी कथनीको व्यवहारधर्मका उडाना कैसे मान लिया जाय अर्थात् नही माना जा सकता है। हाँ यदि वे यह कहने लगें कि व्यवहारसे देव-गुरु-शास्त्रकी पूजा-मिनत करना, स्वाच्याय करना, जिन वाणीका सुनना-सुनाना, अणुव्रत-महाव्रतका पालना इन सव क्रियाओं के करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। मोक्षमार्गीके ये होती भी नहीं है। तब तो माना जाय कि वे व्यवहारको उडाते हैं ।

श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्टसे प्रकाशित प्रतिक्रमण पाठको हमने देखा है। उसमें यह भी निर्देश किया गया है कि जिसने जीवन पर्यन्तके लिए मद्य-मांस आदिका त्याग नहीं किया है वह नामका भी जैनी नहीं है। क्या यह न्यवस्थाको प्ररूपणा नहीं है। क्या इससे हम यह नहीं समझ सकते कि वे व्यवहारको उडाना नही चाहते, वल्कि उसे प्राणवान् बनानेमें ही लगे हुए है। प्राण-वान् व्यवहार ही मोक्षमार्गका सच्चा व्यवहार है। ऐसी परमागमकी आज्ञा है। उनकी पूरी कथनी और करनी पर वारीकांसे घ्यान दिया जाय तो उससे यही सिद्ध होता है।

**जन्होंने अपनी पुरानी प्रतिष्ठाको छोडकर दिगम्बर परम्परा स्वीकार की और इस परम्परामें आनेके बाद** अपनेको अन्नती श्रावक घोषित किया। एकमात्र उनकी यह घोषणा ही यह सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त है कि वे मोक्षमार्गके अनुरूप सम्यक् व्यवहारको जीवनमें भीतरसे स्वीकार करते है। यदि वे एकान्तके पक्ष-पाती होते तो कह सकते थे कि मैं 'पर्यायदृष्टिसे भी न गृहस्थ हूँ और न मुनि हूँ। मैं तो एकमात्र ज्ञायक-स्वरूप आत्मा हूँ। वे जिस स्थितिमें हैं उसे भीतरसे स्थीकार तो करते ही हैं और यह जीव अन्तरात्मा वन कर परमात्मा कैसे बनता है इस मागका भी दर्शन कराते हैं। वास्तवमे देखा जाय तो जो भी ज्ञानी मोक्ष-मार्गका उपदेश देता है वह दूसरेके लिए नही देता है। उसके अन्तरात्माकी पुकार क्या है उसे ही वह अपने को सुनाता है। दूसरे भन्य प्राणी उसे सुनकर अपना आत्महितका कार्य साघ लें यह दूसरी बात है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि वे अनेकान्तके आशयका समझते हैं और जीवनमें उसे स्वीकार करते हैं।

उनके विषयमें एक आक्षेप यह भी है कि वे पुण्यका निषेध करते हैं पर हमें उनपर किया गया यह

आक्षेप भी उपहासास्पद प्रतीत होता है। वस्तुत वे पुण्यका निपेघ नहीं करते। किन्तु मुझे पुण्यका अर्जन करना वै इस मावका निपेघ अवस्य करते हैं। उनका कहना है कि इस संमारी प्राणोको अर्जन करने योग्य यदि कोई वस्तु है तो वह आत्मनिधि ही है। किन्तु जब उसके अर्जनके उपायोका विचार करते हैं, उसकी कथा करते हैं, उसके अनुकूल क्रिया करते हैं तो पुण्यका अर्जन स्वयमेव हो जाता है। देव-शाम्त्र-गुक्को मितत पूजाका तथा प्रणुत्रत-महाव्रतके धारणका उपदेश शास्त्रोमें पुण्यके अर्जनको दृष्टिसे नहीं दिया गया है। किन्तु ये सब क्रियाएँ निश्चय मोक्षमार्गके परिकर्मस्वरूप हैं, मात्र इसीलिए इनका। शास्त्रोमे उपदेश दिया गया है। वे अपनी आगमानुकूल वाणी द्वारा इसी तथ्यका स्पष्टीकरण करते हैं।

एक आक्षेप यह भी किया जाता है कि वे कार्य-कारण परम्परामें बाह्य निमित्तको नहीं स्वीकार करते। किन्तु इसके स्थानमें स्थिति यह है कि वे भेदिविज्ञानको जीवनका प्रधान अग वनानेकी दृष्टिसे कार्य-कारणपरम्पराके निश्चय कार्य-कारणपरम्परा और व्यवहार (उपचरित) कार्य-कारण ऐसे दो भेद करके निश्चय कार्य कार्य कार्य-कारणपरम्परा ही यथार्थ कार्य-कारणपरम्परा है, ऐसी घोपणा अवश्य करते हैं। साथ ही वे व्यवहार कार्य-कारणपरम्पराका निषेध तो नहीं करते, परन्तु उसे विकल्पमूलक वतलाकर मोक्षमार्गमें वह आश्रय करने योग्य नहीं हैं यह भी कहते हैं। वे अपने प्रवचनोमें यह सर्वदा कहते रहते हैं कि प्रत्येक कार्य पाँचके समवायमें होता है। उनके इस कथनसे हो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे प्रत्येक कार्यके प्रति समन्वय-व्यतिरेकके आधारपर बाह्य सामग्रोमे निमित्तता (व्यवहारहेतुता) को स्वीकार अवश्य करते है। किन्तु यह व्यवहारहेतुता परमार्थस्वरूप नहीं है ऐसा यदि वे कहते हैं और इसे कोई उनके द्वारा बाह्य निमित्तको अस्वीकृति मानता है तो उसका इलाज नहीं। इतना अवश्य है कि जीवन में मोश्चमार्गकी सम्प्राप्ति स्वाश्रित उपयोगके बळसे ही होती है, इसिलिए वे सर्वप्रकारके परा-श्रितपनेका निषेधकर स्वाश्रितपनेका ज्ञान अवश्य कराते रहते हैं।

### ५. स्वामीजीके उपदेशोंका सफल

यह उनके उपदेश देनेकी पद्धित है। मैंने सर्वप्रकारसे उनके उपदेशोको समझनेका प्रयत्न किया है। किन्तु मुझे तो वह सर्व प्रकारसे मोक्षमार्गके अनुरूप ही प्रतीत हुआ। अभी कुछ दिन पूर्व श्री मवाई सिंघई धन्यकुमारजीको लेखमाला जैन सन्देशमें प्रकाशित हुई थी। सोनगढ़से आकर ही उन्होंने एक प्रत्यक्ष द्रष्टाके नाते उसे प्रकाशित कराया है। स० सि० धन्यकुमारजी न केवल दूसरी भाषाओंके िद्धान् हैं, किन्तु वे संस्कृतके भी अच्छे ज्ञाता हैं। श्रीयुत् प० जगन्मोहनलालजी शास्त्रीका सानिच्य मिलनेसे उन्होंने धर्मशास्त्र का बारोकीसे अध्ययन किया है। प्रतिदिन उनका प्रात कालीन स्वाच्याय अध्ययनके रूपमें ही होता है। वे हजार काम छोडकर आत्मकल्याणकी इच्छासे धर्मशास्त्रका स्वाच्याय करते रहते है। यह उनके जीवनकी सर्वोपिर विशेपता है। उन्होंने सोनगढकी स्थितिका अध्ययन कर जो कुछ भी लिखा है उससे भी स्वामीजी के उपदेश देनेकी शैलीपर विशव प्रकाश पडता है। यह उनके उपदेशका ही माहात्म्य है कि अवतक १५-२० हजार स्वेताम्वर वन्धुओंने दिगम्बर परम्पराको स्वीकार कर लिया है। उनके लेखसे यह भी ज्ञात होता है कि अवतक १०८ अजैन वन्धु भी उनके उपदेशसे दिगम्बर धर्ममें दीक्षित हो गये है।

### ६. सौराष्ट्रकी स्थितिमें परिवर्तन

जिस सौराष्ट्रको घरणीको भगवान् नेमिनाथने पुण्यभूमि बनानेका स्वरूप प्रदान किया। जिस सौराष्ट्रने घरसेन आचार्यके रूपमें अग-पूर्वज्ञानको सुरक्षित बनाये रखा और जिस सौराष्ट्रने आचार्य पुष्पदन्त- मृतवलीको सादर आमन्त्रित कर अंग-पूर्वज्ञानको सुरक्षाका महान् कार्य किया। वही सौराष्ट्र शताब्दियों तक अपने प्राचीन गौरवको ऐसे मुलाये हुए या मानो दिगम्बर परम्परामें उसका कभी कोई स्थान ही न रहा हो। किन्तु हर्पका विषय है कि उमी सौराष्ट्रने वर्तमान कालमें कानजी स्वामीके रूपमें पुन अंगडाई ली है। आज वह दिगम्बर परम्पराका सजग प्रहरों वनकर समाजके सामने उपन्यित है। हम अपनी निविकों अपनी असावधानीके कारण खो देनेके लिए मले ही तैयार हो जाँय, पर वह खोने नहीं देगा। जैसे कोई सो कर जागता है और लपनी निविकों में महालमें जुट जाता है। आज समग्र सौराष्ट्रकी वहीं स्थित वन पड़ी है। कोई कुछ भी क्यों न कहे. में तो कहता हूँ कि वर्तमानमें श्रीकानजी म्वामीका सद्य दिगम्बर परम्पराके लिए अध्युदयम्बरूप है। जिसके जीवनमें दिगम्बर परम्पराका माहात्म्य समाया हुआ है वह श्रीकानजी स्वामी और समग्र सौराष्ट्रको बादरकी दृष्टिसे देखे विना रह ही नहीं सकता। वहाँ पुन श्रतिष्टित हुए दिगम्बर वीनियों जिनालयोंके गगनचुम्बी शिखरोकों लहरातो हुई पताकाएँ सभी भव्य जनोको बुला-बुला कर कह रही है कि आओ, इषर आओ, शुद्धस्वरूपका मान करनेका तुम्हें यह मुवर्ण अवसर प्राप्त है।

#### ७, तत्त्वचर्चाकी पृष्ठभूमि

यह वर्नमान स्थिति है। इसके ऐसा होते हुए भी कुछ कालसे नमाजमें विरोधो प्रचार चल रहा है। अनीत क्वालमें उसे शमन करनेके लिए अनेक उपाय किये गये। 'जैनतत्त्वभीमांसा' प्रत्य भी इसी अभि-प्रायसे लिया गया। कई वर्ष पूर्व श्रोमान् प० मक्त्वनलाल्जी सा० न्यायालकारने जैनदर्शनमें प्रकाशित अपने वक्तव्य द्वारा चर्चाके लिए आमंत्रित किया। आमित्रित विद्वानोंमें मेरा और श्रीयुक्त पं० जगन्मोहनलाल जी शान्त्री इन दो विद्वानोंके भी नाम थे। उसके बाद मयुरामें भी दि० जैन नधकी बैठकके समय भी श्रीयुक्त पं० राजेन्द्रकुमारजीके साथ इम सम्बन्धमें कुछ विचार विनिमय हुआ। अतएव श्रीयुक्त पं० वशीवरजी व्याकरणाचार्यके साथ मिल कर तत्त्वचर्चाको एक रूपरेखा तैयार की गई। वह तत्कालीन साप्ताहिक पत्रोंमें मूद्रित भी हो चुकी है। इम प्रकार एक और विरोध भी होना रहा और दूसरी ओर तत्त्वचर्चाका वातावरण भी वनता रहा।

#### ८ तत्त्वचर्चाके लिए आमन्त्रण

श्री १०८ आचार्य शिवसागर महाराज प्रकृतिसे शान्तपरिणामो है। मन् १६६३ में जयपुर (मानिया) तत्त्वचिक पूर्व श्रोयुक्त पं० जगन्मोहनलाल जी शाम्त्री उनके दर्शनोंके लिए गये थे। उस समय बाचार्य महाराज और पिण्डतजीके मध्य इस विषय पर पर्याप्त कहापोह हुआ। उसी वर्ष माद्रपदमें श्री युक्त प० पन्नालालजी माहित्याचार्य भी दशलक्षण पर्वके निमित्त जयपुर आमन्त्रित किये गये थे। उस समय भी इम विषय पर विचार विनिम्प हुआ। यत स्वत्र आचार्य महाराज चाहते थे कि दोनो ओरके विद्वानींक मध्य तत्त्वचर्चा होकर यह विरोध शान्त हो जाय, अत उनके भावको समझ कर सण्के दो विवैकी ब्रह्मचारी श्रीयुक्त सेठ हीरालालजी पाटनी और श्रीयुक्त दे लाडमलजीने एक आमत्रणपत्र द्वारा दोनो ओरके मनीपियोको तत्वचर्चिक लिए आमंत्रित किया जो इस प्रकार है—

## तन्त्व-चर्चाके लिए आमंत्रण

खानिया जयपुर दि० १३-९-६३

आदरणीय महानुभाव,

### दर्शन विशुद्धि

जैन समाजकी वर्तमान दशासे आप परिचित है। वर्तमान मुछ सैद्धातिक विवादग्रस्त विषयोको लेकर समाजके मार्गदर्शक विद्वान परस्पर दो मत हो रहे हैं और उनको आपसो खोचतानसे साधारण जनता दिवधामें पड रही है। कई बार सोचा गया कि हमारे प्रमुख विद्वान किसी एक स्थान पर एकत्रित हो चर्चा द्वारा किसी एक निर्णीत पथ पर पहुचनेका कष्ट करते तो समाजका बहुत कल्याण होता, पर ऐसा हो नही सका। विद्वत्परिषद् किसे आमन्त्रित करे और किसे आमित्रित न करे, इसका सामजस्य न वैठनेके कारण स्वय आयोजन करनेमे असमर्थता प्रकट करतो है। साथ ही कुछ विद्वान इसकी चर्चा स्वतत्ररूपसे करना पसन्द करते है। अत हमने विचार किया है कि खानिया जयपुरमें जहाँ कि परम पूज्य आचार्य श्री १०८ शिवसागरजी महाराजका संघ सिहत चतुर्मास हो रहा है, इस चर्चाका आयोजन किया जावे। यह आयोजन चतुर्मास समाप्तिके पूर्व सम्पन्न होना चाहिए । चर्चामे निम्नलिखित विद्वानोको आमित्रत करने का विचार किया है। आप तथा आमित्रत विद्वान् समाजके प्रकाशस्तम्भ है। अतः चर्चामे उपस्थित होकर **आयोजनको अवश्य सफल करें।** यह आयोजन दिनाक २० अक्टूबर १९६३ रविवारसे रखा गया है, इस अवसर पर पधारनेकी स्वीकृति प्रदान करें। विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और साथ ही जिनागमकी रक्षा करना हमारे विद्वानोका सबसे प्रमुख कार्य। अत हम आशा रखते हैं कि दोनो विचारधाराओके विद्वान् अवस्य ही एकत्रित हो। आमित्रत विद्वानोके ठहरने आदिकी पूर्ण व्यवस्था रहेगी। आमित्रत विद्वानोके सिवाय यदि आप किसी अन्य विद्वान्को भी बुलाना उचित समझते हैं तो उसकी सूचना देनेको कृपा करें। प्रत्येक विद्वानोके नाम बुक पोस्टमें पत्रिका भेज दो है। यदि किसीको न मिली हो तो इस प्रकाशनको ही आमंत्रण समझनेकी कृपा करें।

#### —:हितैषी —

हीरालाल पाटनी पो० निवाई (राजस्थान), व० लाडमल जैन, दीवानी का मदिर, लालजी साडका रास्ता, जयपुर।

### आमंत्रित विद्वान्

१. श्री प० वशोधरजी शास्त्री, ईसरी वाजार २. श्री माणिकचदजी न्यायाचार्य, फिरोजावाद ३. श्री मक्खनलालजी शास्त्री, मोरेना ४. श्री कैलाशचदजी शास्त्री, वाराणसी ५. श्री जीवधरजी न्याय-तीर्थ, इन्दौर ६ श्री फूलचद्र जी सिद्धान्तशास्त्री, वाराणमी ७. श्री वशीधर जी व्याकरणाचार्य, वीना ८ श्री जगन्मोहनलाल की शास्त्री, कटनी ६ श्री इन्द्रलाल जी शास्त्री, जयपुर १० श्री नाथूलाल जी शास्त्री, इन्दौर ११. श्री दयाचद जी शास्त्री सागर, १२. श्री पन्नालाल जी साहित्याचार्य, सागर १३. श्री अजितकुमार जी शास्त्री, दिल्ली १४. श्री सुमेरचद जो शास्त्री बी० ए०, सिवनी १५ श्री वर्धमान जी शास्त्री, शोलापुर १६ श्री पन्नालाल जी सोनी व्यावर, १७. श्री रतनचद जी मुख्तियार, सहारनपुर

१८.श्री बावू नेमीचद जी वकील, सहारतपुर १६ श्री ब्र॰ हुकमचद जा सलावा, मेरठ २० श्री प० लालबहादुर जी शास्त्री, इन्दौर २१.श्री प० चैनसुखदास जी शास्त्री, जयपुर २२ श्री कु० नेमीचद जी पाटनो, आगरा २३ श्री व्र० प० श्रीलाल जी, महाबीरजी २४.श्री प० बाबूलाल जी, कलकत्ता २५.श्री रामजी भाई, सोनगढ २६ श्री हिम्मत भाई, सोनगढ २७ श्री सेठ बद्रोप्रसाद जी सरावगी, पटना २८ श्री बाबू होराचद जी बोहरा, कलकत्ता २६ श्री सेठ नेमीचद जी बढजात्या, नागौर ३०.श्री खेमचद भाई, सोनगढ ३१ श्री बाबू भाई, सोनगढ ३२ श्री प० मक्खनलाल जी, दिल्ली ३३ श्री जुगलिकशोर जी मुख्तार, दिरयागज दिल्ली ३४ श्री मूलचद जी किशनदास जी कापिडया, सूरत ३४. श्री प० राजेन्द्रकुमार जी, मथुरा ३६ श्री व्र० चाँदमल जी चूडीवाल, नागौर ३७.श्री सर सेठ भागचद जी सोनी, अजमेर।

#### ९. तत्त्वचर्चाके आमन्त्रण की स्वीकृति

यह आमन्त्रण आमन्त्रणपत्रमें निर्दिष्ट सभी महानुभावोंके पास मुद्रित पत्रकके रूपमें ही भेजा गया था तथा इसे आमन्त्रणदाताओने वर्तमान पत्रोमें भी प्रकाशित करा दिया था। ऐसा करनेका उनका उद्देश्य यही था कि जिन महानुभावोको तत्त्वगोष्ठीमें सिम्मिलित करनेके लिए आमिन्त्रित किया गया था उन्हें किसी न किसी रूपमें इनकी सूचना मिल जाय । मुझे यह आमन्त्रण २४-६-६३ की मिल सका, क्योंकि उस समय मैं कारजा गया हुआ था। आमन्त्रण सद्भावना पूर्ण और अच्छे उद्देश्यको लिए हुए था, इसलिए मैंने विचार किया कि यदि तत्त्वचर्चाके अनुकूल परिस्थिति वनती है तो इसमें अवश्य हो सम्मिलित होना चाहिए। कारजा ब्रह्मचर्याश्रमके अधिष्ठाता श्रीयुक्त प० माणिकचन्द्र जी न्यायतीर्थ एक विचारक और सहृदय विद्वान् व्यक्ति हैं। उनकी शान्त और उदार प्रकृतिके कारण उन्हें सभी आश्रमवासी तथा सभी परिचित महानुभाव तात्याजी कहते हैं। महाराष्ट्रमें तात्या जी सम्मानित व्यक्तिको ही कहा जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि अपने सद्गुणोंके कारण वे सबके सम्मानास्पद वने हुए हैं। मैंने इस सम्बन्धमें जब उनसे परामर्श किया तो उनका भी यही कहना था कि मालूम पडता है कि यह सम्मेलन आचार्य श्री शिवसागर महाराजकी अनुमितपूर्वक उनकी छत्रछायामें हो रहा है, अतएव आपको निर्भय होकर इसमें अवस्य ही भाग लेना चाहिए। मुझे उनकी यह प्रामाणिक सम्मति उचित प्रतीत हुई, अतएव जयपुरके पते पर मैने श्रीयुक्त वर लाहमल जी की लिखा कि यदि दोनो पक्षके प्रमुख विद्वान् तत्त्वगोष्ठीको सफल वनाने के लिए कतिपय नियमोको स्वीकार कर लें तो मैं इस गोष्ठीमें सहर्ष सम्मिलित होनेके लिए तैयार हूँ और साथ ही पत्रके साथ वे नियम भी वनाकर भेज दिये।

यह तो पाठकोने पढा ही होगा कि मेरे और श्री प० वशीघरजी न्या० आ० के नामसे जैन सन्देश १७ अक्टूबर सन् ६३ के अकमें 'सैद्धान्तिक चर्चाके लिए आधारभूत कुछ नियम' इस शीर्षकसे एक वक्तन्य प्रकाशित हुआ था। मैंने इन नियमोको वनाते समय उम वक्तन्यको अपनी दृष्टिमें रखा है।

पहले तो ब्रह्मचारीजीका मेरे पास यही उत्तर आया कि कुछ पहले श्रीयुक्त प० जगन्मोहनलालजी शास्त्री यहाँ आये थे। उनके साथ इस विषयमें पर्याप्त ऊहापोह हो लिया है, अत नियमोके विषयमे आप उनसे वातचीत कर लें और अपनी स्वीकृति भेज दें।

किन्तु इसके उत्तरमें उत्तसे पुत यही निवेदन किया गया कि उक्त नियम दोनो पक्षोको ज्यानमें रख कर बनाये गये हैं, अत तत्त्वगोष्ठीके पूर्व दूसरे पक्षको ओरसे उनकी स्वीकृति आवश्यक है। तत्त्वचर्चामें

दृष्टिसे जब विचार किया जाता है तो निमित्त और उपादान दोनों ही कारण स्वपरप्रत्ययरूप कार्यमें समान-रूपसे ही अपने-अपने स्वभावानुसार अपने-अपने ढंगसे सार्थक या उपयोगी हुआ करते हैं। ऐसा नहीं है कि उक्त स्वपरप्रत्ययरूप कार्यको केवल उपादान ही सम्पन्न कर लेता है और निमित्त बैठा-बैठा केवल हाजिरी ही दिया करता है। इस विपयमें आचार्य विद्यानिदके निम्नलिखित वचनोंपर भी ध्यान देना जरूरी है—

सुवर्णं हि सुवर्णत्वादिद्रव्यार्थादेशात् सदेव, केयूरादिसंस्थानपर्यायार्थादेशाचासदिति तथा परिणमनशक्तिरुक्षणायाः प्रतिविशिष्टान्तःसामग्र्याः, सुवर्णकारकव्यापारादिरुक्षणायाश्च वहिःसामग्र्याः सन्निपाते केयूरादिसंस्थानात्मनोत्पद्यते ।

-अष्टसहस्री पृष्ट १५०

अर्थ--सुवर्णत्वादि द्रव्यांशरूपमें सत् और केयूरादिके आकारभूत पर्यायांशरूपमें असत् सुवर्ण द्रव्य ही केयूरादिके आकारोंसे परिणत होनेकी शक्तिरूप अन्तरंग सामग्री और स्वर्णकारके व्यापार आदिरूप वहिरंग सामग्रीका सन्निपात हो जानेपर केयूरादिके आकाररूपसे उत्पन्न होता है।

इसके साथ ही इस वातपर भी घ्यान देना आवश्यक है कि उपादान कारणकी समानता रहते हुए भी निमित्तकारणोंकी विचित्रताके अवलम्बनसे कार्योमें भी विचित्रता देखी जाती है। स्वामी समन्तभद्रने कहा भी है—

कामाद्गिभवश्चित्रः कर्मवन्धानुरूपतः ॥१९९॥ -देवागमस्तोत्र

-अप्टसहस्री पृष्ठ २६७

अर्थ—पौद्गलिक कर्मोंके वन्यके अनुसार ही जीवोंमें कामादिकी विविधरूपता हुआ करती है। इस विपयमें प्रवचनसार गाथा २५५ की टीकाकी निम्नलिखित पंक्तियां भी दृष्टन्य हैं—

यथैकेषामपि वीजानां भूमिवैपरीत्यान्निष्पत्तिवैपरीत्यं तथैकस्यापि प्रशस्तरागलक्षणस्य शुभोप-योगस्य पात्रवैपरीत्यात्फलवैपरीत्यं कारणविशेषात्कार्यविशेषस्यावश्यंभावित्वात्।

वर्य—जिस प्रकार भूमिकी विपरीततासे एक ही प्रकारके बीजोंमें कार्योत्पत्तिकी विपरीतता देखी जाती है उसी प्रकार एक ही तरहका शुभोपयोग भी पात्रोंकी विपरीतताके कारण फलमें विपरीतता ला देता है, क्योंकि कारणविशेषसे कार्यमें विशेपताका होना अवश्यंभावी है।

इन प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि निमित्तकारण उपादानकी कार्यपरिणतिमें केवल हाजिरी ही नहीं दिया करता है, विल्क अपने ढंगसे उपादानका अनुरंजन किया करता है।

हमने अपनी द्वितीय प्रतिशंकामें भी ऐसे बहुतसे आगम प्रमाण उपस्थित किये हैं जिनसे सिद्ध होता हैं कि निमित्तोंका कार्य उपादानको कार्यके प्रति सहायता पहुँचाना ही रहा करता है। इसिलये जिस प्रकार उपादानकारण अपनेरूपमें याने कार्यके आश्रयरूपमें वास्तिविक है, यथार्थ है और सद्भूत है उसी प्रकार निमित्तकारण भी अपने रूपमें याने कार्यके प्रति उपादान सहकारीरूपमें वास्तिविक है, यथार्थ है और सद्भूत है।

आपने अपने उत्तरमें उदासीन और प्रेरक ऐसे दो भेद स्वीकार कर लिए यह तो प्रसन्नताकी बात है, परन्तु आप इन दोनोंके कार्यभेदको अभी तक माननेके लिए तैयार नहीं है ऐसी स्थितिमें आपकी इस भेदद्वयकी मान्यताका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। आप लिखते हैं कि 'पंचास्तिकाय गाथा ५५ में निमित्तोंके उदासीन और प्रेरक ऐसे दो भेद स्वीकार किये गये हैं। मालूम पड़ता है कि केवल इसीलिये ही लाप निमित्तोंके प्रेरक और उदासीन ये दो भेद माननेके लिए बाध्य हुए हैं, परन्तु इनमें पाया जानेवाला अन्तर आपको मान्य नहीं है। यही कारण है कि इस प्रसंगमें आपने 'शिष्योऽघीते, उपाच्यायोऽघ्यापयित' इस प्रेरक निमित्तके उदाहरणके साथ 'कारीपोऽन्निरघ्यापयित' इस उदासीन निमित्तको समकल रख दिया है और अपने इस अभिप्रायको सर्वार्थसिद्धिके वचन द्वारा समीधित करनेका भी प्रयत्न किया है। लेकिन इस प्रयत्नमें आप इसलिए सफल नहीं हो सकते हैं कि सर्वार्थसिद्धिका वह वचन केवल इतनी ही वात बतलाता है कि हेतुकर्तृ शब्दका प्रयोग उदासीन और प्रेरक दोनों प्रकारके निमित्तोंके विषयमें आगममें किया गया है, जिसके माननेमें हमें भी कोई आपित्त नहीं है। किन्तु उनमें पाये जानेवाले ग्रन्तरका निपेध उससे समीधित नहीं होता है। इस विषयमें आपने अपने उत्तरमें सर्वार्थसिद्धिके उस वचनको उद्युत किया है और उसका अर्थ भी किया है, परन्तु उसका अभिप्राय ही आपने गलत लिया है; ग्रतः आप इस पर पुनः घ्यान दें।

वागे वापने लिखा है कि 'निमित्त कारण दो प्रकार के हैं—एक वे जो वपनी क्रिया द्वारा अन्य द्रव्यके कार्यमें निमित्त होते हैं और दूसरे वे जो चाहे क्रियावान् हों और चाहे व्यक्रियावान् हों, परन्तु जो क्रियाके माध्यमसे निमित्त न होकर निष्क्रिय द्रव्योंके समान ही अन्य द्रव्योंके कार्योसे निमित्त होते हैं।' इस विषयमें हमारा कहना यह है कि यदि सभी प्रकार के निमित्त उपादान के कार्य करते समय केवल हाजिरी ही दिया करते हैं तो क्रियाके माध्यमसे निमित्त होना तथा क्रिया करते हुए या न करते हुए भी क्रियाके माध्यमके विना ही निमित्त होना इन दोनों अवस्थाओं में कोई अन्तर नहीं रह जाता है। कारण कि आपके मतानुसार सभी निमित्तोंका कार्य उपादान के कार्य करते समय उसको केवल हाजिरी वजाना ही है, इसलिये जब आगममें प्रेरक और उदासीन दो प्रकार के पृथक् पृथक् निमित्त वतलाये गये हैं और उन्हें आपने भी निश्चलमावसे स्वीकार कर लिया है तो इन दोनोंके अन्तरको भी आपको स्वीकार कर लेना चाहिये। वह अन्तर यह है कि जिस अन्य वस्तुके ज्यापारके अनुसार उपादानके कार्यमें चेजिष्ट्य आता है वह वस्सु प्रेरक निमित्त कहलती है। जैसे द्वितीय प्रतिशंकामें ऐसे आगम प्रमाणोंका हम उल्लेख कर आये हैं जिनमें प्रेरक निमित्त कहलती है। जैसे द्वितीय प्रतिशंकामें ऐसे आगम प्रमाणोंका हम उल्लेख कर आये हैं जिनमें प्ररक निमित्तोंके उदाहरण दिये गये हैं। उनमेंसे एक यह है कि गतिरूपसे परिणत वायु पताकाकी गतिमें कारण होती है। इसमें प्रेरकता यह है कि हवाका उस जिस और होगा घ्वजा उसी और अवश्य फहरायगी।

बागे वापने लिखा है कि 'प्रेरक कारणके वलसे किसी द्रव्यके कार्यको आगे पीछे कभी भी नहीं किया जा सकता है,' सो इस विषयमें हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्मवन्यकी नानारूपतासे कामादिमें भी नानारूपता बा जाती है तया भूमिकी विपरोततासे वीजकी उत्पत्तिमें भी विपरीतता बा जाती है। इससे सिद्ध होता है कि प्रेरक निमित्तके वलसे कार्य कभी भी किया जा सकता है। आपने भी प्रश्न नं०५ के द्वितीय उत्तरमें कर्मानसार कार्य होना स्वीकार किया है, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

घोड़ा विचार की जिये, कि एक व्यक्तिने शीत ऋतुके आ जाने पर गर्म ( ऊनी ) कपड़ाका कोट वनवाना आवश्यक समझकर बाजारसे कपड़ा खरीदा, परन्तु जब वह उसे दर्जीके पास ले गया तो दर्जीने समयाभावके कारण उसकी आकांक्षाके अनुसार शीघ्र कोट बनानेमें अपनी असमर्थता बतलायी, इस तरह कोटका बनना तब तक कका रहा जब तक कि दर्जीके पास कोटके बनानेका अवकाश नहीं निकल आया। इस दृष्टान्तमें विचारना यह है कि कोट पहिननेकी आकांक्षा रखनेवाले व्यक्ति द्वारा खरीदे हुए उस कपड़ेमें, जब कि उसे दर्जीकी मर्जी पर छोड़ दिया गया है, कोनसी ऐसी उपादानिनष्ठ योग्यताका अभाव बना हुआ है कि वह कपड़ा कोटकपसे परिणत नहीं हो पा रहा है और जिस समय वह दर्जी कोटके सीनेका

#### १३ अधिकृत कार्यवाहीका पारम

ता० २१ को नियत समय पर हम नव लोग मिलकर खानिपाजी पहुँच गये और आवश्यक छतिकर्म सम्पन्न होनेके वाद बैठक्म सम्मिलित हो गये। इसके आगेको प्रतिदिनकी पूरी कार्यवाही श्री पं० पन्नालाल- जी साहित्याचार्यने लिपिवढ को है। वे बड़े कर्मठ ब्यक्ति है। लिखापढ़ीका काम आसानीमे निपटा लेते है। प्रत्येक दिनकी उम कार्यवाहीपर मध्यस्यके हस्ताक्षर हैं, इसलिए मैं उमी रूपमें उसे यहाँ दे रहा हूँ। इतना अवस्य है कि ता० २१ की बैठक श्री १०८ आचार्य महाराजकी नरक्षतामें मम्पन्न हुई और ता० २२ की बैठक समाजमान्य मर सेठ मागचन्दजी सोनी अजमेरकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुई। अतएव इन दोनो दिनोकी कार्यवाही पर अध्यक्षके हस्ताक्षर हैं। प्रत्येक दिनकी अधिकृत कार्यवाही और उपस्थित इम प्रकार हैं—

#### श्री मिद्धपरमधिने नमः

### तस्वगोष्टीका विवरण

आज दिनाक २१-१०-६३ को मन्याह्न १२॥ वजे खानिया स्थित निष्या में श्रीमान् १०८ पूड्य आचार्य निवसागरजी महाराजके मानिव्यमें सुमागत विद्वानोकी गोष्टी हुई जिसमे निम्नान्द्वित विद्वान् उपस्थित रहे—

१. श्री पं० इन्द्रलानजी शास्त्री, जयपुर २. श्री पं० वशीधरजी न्यायालंबार, इन्दीर ३. श्री पं० मनवनलानजी शास्त्री, मोरेना ४. श्री प० जीवन्यरजो शास्त्री, इन्दीर ४. श्री पं० पूरुचन्द्रजी शास्त्री, वाराणसी ६ श्री नेमिचन्द्रजी पाटनी, जयपुर ७. श्री त्र० श्रीलालजी काव्यतीर्थ, महावीरजी ५. श्री सेठ वद्रीप्रमादजी सरावगी, पटना ६. श्री सेठ त्र० पन्नालालजी समाभाई, अहमदावाद १०. श्री चन्द्रलाल कम्तूरचन्द्रजो, वम्बई ११ श्री पं० नरेन्द्रकुमारजी मिसीकर, कार्रजा १२.श्री मेठ रामचन्द्रजी कोठ्यारी, जयपुर १३ व० सूरजमलजी, खानिया १४. श्री भाई वोदरलाल जीवराजजी, तलीद १५. श्री प० कपूरचन्द्रजी वर्रया, लब्बर १६ श्री सेठ मुमेरमलजी चौबरी, अजमेर १७. श्री प० मिश्रीलालजी बाह्रयी, लाइनूं। कार्ये—

पारम्यरिक कहापीह के बाद तस्वचर्कि लिये निम्नलिखित नियम पारित क्यि-

- (१) चर्चा वीतरागभावसे होगी।
- (२) वर्चा लिखित होगी।
- (३) वस्तु विद्विके लिये आगम ही प्रमाण होगा ।
- (४) पूर्वावार्णनुसार प्राकृत, संन्कृत, हिन्दी ग्रन्य प्रमाण माने जायेंगे।
- (४) वर्चा शङ्का-समावानके रूपमें होगी।
- (६) दोनो ओरसे यङ्का-समाधानकं रूपमें जो लिखित पत्रोक्ता आदान-प्रदान होगा स्नमेसे क्षपने-अपने पत्रोपर रुधिकमे अधिक ५-५ बिहानो और मध्यस्थको सही होगी। इसके लिये दोनो पक्षोंकी ओर से ५-५ प्रतिनिधि नियस होगे।
- (७) निसी एक विषयमुम्बन्बी निसी विशेष प्रत्नपर शङ्का-समावानके रूपमे पत्रीका आदान-प्रदान अविक्से अधिक तीन बार तक होगा।

आजकी बैठक ४ वजे समाप्त हुई।

### दिनांक २२-१०-६३

बाज खानियास्थित छोटो निसयाके ऊपर दिनके १ बजेसे श्रीमान् १०८ बाचार्य शिवसागरजी महाराजके सिल्लान एव रायबहादुर सर सेठ भागचन्द्रजी सोनी अजमेरकी अध्यक्षतामें दूसरी वैठक प्रारम्भ हई। जिसमें निम्नप्रकार उपस्थित रही-

१ श्री प० वशीघरजी न्यायालकार, इन्दौर २ श्री प० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य, फीरोजाबाद ३. श्री प० फूलचन्द्रजी शास्त्री, वाराणसी ४ श्री नेमिचन्द्रजी पाटनी, आगरा ४. श्री प० अजितकुमारजी, दिल्ली ६ श्री द्र॰ पन्नालालजी जमाभाई, अहमदाबाद ७ श्री प॰ मिश्रीलालजी शास्त्री, लाडन् ८ श्री प॰ सनवनलालजो शास्त्री, मोरेना ९ श्रो प० इन्द्रलालजी शास्त्री, जयपुर १० श्री प० वशीघरजी व्याकरणाचार्य, बीना ११. श्रो प० जीवन्वरजी न्यायतीर्थ, इन्दौर १२ श्री प० पन्नालालजी साहित्याचार्य, सागर १३ श्री रामचन्द्रजी कोटयारी, जयपुर १४. श्री सेठ चन्द्रलाल कस्तूरचन्द्रजी, वम्बई १४. श्री सेठ कोदरलालजी, तलोद १६. श्रो सेठ वालचन्द्रजी पाटनी , सुजानगढ १७ श्री सेठ बद्रीप्रसादजी सरावगी, पटना १८. श्री कपूरचन्द्रजी वरैया एम०ए०, लक्कर १६. श्री प० नरेन्द्रकुमारजी मिसीकर, कारजा २० श्री सेठ रायबहादुर भागचन्द्रजी सोनी, अजमेर २१.श्री व० सूरजमलजी, खानिया २२ श्री व० श्रीलालजी काव्यतीर्थ, महावीरजी २३ व॰ श्री सेठ हीरालालजी पाटनी, निवाई २४ श्री सेठ सुमेरमलजी, अजमेर।

#### कार्य--

वर्चाविषयक नियमोमें निम्नलिखित आठवाँ नियम स्वीकृत किया गया-

(८) चर्चामें सामाजिक, पन्यसम्बन्धो तथा व्यक्तितिवेशेषसम्बन्धो विषयोपर चर्चा न होकर तत्त्व-सम्बन्धी ही चर्चा होगी।

#### मध्यस्थका चुनाव-

श्रीमान् प० वशीघरजी न्यायालकार इन्दौर मध्यस्य चुने गये। मध्यस्थका कार्य चर्चामें व्यवस्था वनाये रखना तथा दोनो ओरके लिखित पत्रोका आदान-प्रदान करना रहेगा। मध्यस्य निर्णायक नही होगा।

#### चर्चाके विषय-

श्री प॰ मक्खनलालजी शास्त्रीने चर्चाके लिये निम्नलिखित विषय प्रस्तुत किये—

- (१) द्रव्यकर्मोंके उदयसे ससारी आत्माका विकारभाव और चतुर्गति भ्रमण होता है या नहीं ?
- (२) जीवित शरीरकी क्रियासे आत्मामें घर्म अधर्म होता है या नही ?
- (३) जीवदयाको धर्म मानना मिध्यात्व है क्या ?
- (४) व्यवहार घर्म निश्चयषममें साधक है या नहीं ?
- (५) द्रव्योमें होने वाली सभी पर्यायें नियतक्रमसे ही होती हैं या अनियतक्रमसे भी ?
- (६) उपादान की कार्यरूप परिणतिमें निमित्त कारण सहायक होता है या नहीं ?

#### तद्नन्तर-

उल्लिखित प्रश्नोकी एक प्रतिलिपि मध्यस्थ महोदयने श्रीमान् पं० फूलचन्द्रजी शास्त्रीको उनके हस्ताक्षर लेकर सौंपी । प० फूलचन्द्रजी साहब इन प्रश्नोका लिखित उत्तर दिनाक २३-१०-६३ के एक

वजे मध्यम्य महोदयको सौप देंगे। नाथ ही अपनी ओरसे चर्चणीय विषयोकी सूर्चा भी प्रम्नुत कर देंगे। समय प्रकृष्ट १-५ प्रतिनिवियोंके नाम कलकी वैठकमें प्रम्नुत कर देंगे यह निव्चित हुआ।

व्याज की वैठकके अध्यक्ष श्री सेठ भागचन्द्रजी सोनीको बन्यवाद दिये जानेके बाद ४ बजे सहर्प समाप्त हुआ ।

> न्तानिया टि० २०–१०–६३

श्रीमान् पं० फूलचन्द्रजी साहव !

याज दिनान की बैठनमें चर्चणीय विषय निम्नप्रकार हैं। इनका उत्तर लिवकर आप दिनाक २३-१०-६३ को न्छाह्न १ बजे तक हमारे पाम भेजनेका कप्त करेंगे। साय ही आपकी ओरमे चर्चणीय त्रिपयों की मूची भी हमें १ बजे तक प्राप्त हो जावे ऐसी ब्यवस्था की जिये।

#### चर्चणीय विपय

- (१) द्रव्यक्मोंके उदयने मनारी आत्माका विकारमाव और चतुर्गति भ्रमण होता है या नहां ?
- (२) नीवित शरीरकी क्रियमे बात्मामें धर्म-अधर्म होता है या नहीं ?
- (३) जीव दयाको वर्म मानना मिथ्यात्व है वया ?
- (४) व्यवहारधर्म निष्चयधर्ममें सावक है या नहीं ?
- (५) द्रव्योमिं होनेवान्त्र सभी पर्यार्वे नियनक्रममे ही होती हैं या अनियतक्रममे भी ?
- (६) उपादानको कार्यस्य परिणितमें निमित्तकारण सहायक होता है या नहीं ?

## तृतीय बैठक दिनांक २३-१०-६३

क्षाज दिनाक २३-१०-६३ को मध्याह्रके वाद १ वजेसे श्री पूच्यवर १०८ आवार्य शिवसागरजीके सिंह्यवान और श्री पं० वद्यीवर्षी जास्त्री इन्दौरकी मध्यस्यतामें कार्य प्रारम्भ हुआ। उपस्यिति निम्न प्रकार रही—

### कार्य--

पाँच-पाँच प्रतिनिधियोका चुनाव---

प्रथम पक्षसे निम्नलिखित पाँच-पाँच प्रतिनिधियोके नाम प्रस्तुत किये गये---

- १. श्री प० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य, फीरोजावाद २ श्री प० मक्खनलालजी शास्त्री, मोरेना ३. श्री प० जीवन्घरजी न्यायाचार्य, इन्दौर ४ श्री प० वशीघरजी न्याकरणाचार्य, बीना ५ प० पन्नालालजी साहित्याचार्य, सागर ।
- (२) दितीय पक्षसे निम्नलिखित दो नाम प्रस्तुत किये गये शेष नाम अगले दिन प्रस्तुत करनेकी वात तय हुई---
  - (१) श्री प० फूलचन्द जी ठास्त्री, (२) श्री नेमिचन्द्र जी पाटनी, आगरा।

### चर्जणीय विषय प्रस्तुत करने पर विचार

निश्चित हुआ कि दोनो पक्षोके चर्चणीय विषय कल ता० २४-१०-६३ तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे। तदनन्तर श्री प० फूलचन्द्र जी शास्त्रीने कल दिये गये ६ प्रश्नोका उत्तर मध्यस्थ महोदयको सौंपा और मध्यस्थ महोदयको आज्ञानुमार उपस्थित जनताकी जानकारीके लिये श्री प० पन्नालाल जी साहित्या-चार्यने उसे पढकर सुनाया।

प्रथम पक्षकी ओरसे निम्नलिखित तीन प्रश्न प्रस्तुत किये गये, जिन्हें मध्यस्य महोदयने उत्तर देनेके लिये श्री प० फूलचन्द्रजीको सींपा। पण्डितजो इनका उत्तर कल १ वजे उपस्थित करेंगे।

- (१) केवली भगवान्की सर्वज्ञता निश्चयसे है या व्यवहारसे ? यदि व्यवहारसे है तो वह सत्यार्थ है या असत्यार्थ ?
- (२) दिव्यद्वविका केवलज्ञान अथवा केवली आत्मासे कोई सम्वन्घ है या नहीं ? यदि है तो कौन सम्बन्घ है ? वह सत्यार्थ है या असत्यार्थ ? दिव्यद्विन प्रामाणिक है या अप्रामाणिक ? यदि प्रामाणिक है तो उसकी प्रामाणिकता स्वाश्रित है या केवली भगवान्की आत्माके सम्बन्धसे ?
- (३) सामारिक जीव वद्ध है या मुक्त ? यदि वद्ध है तो किससे वधा हुआ है ? और किसीसे वैधा हुआ होनेसे वह परतन्त्र है या नहीं ? यदि वह वद्ध है तो उमके वन्धनसे छूटनेका उपाय क्या है ?

श्रीमान् प० फूलचन्द्रजी बास्त्री २३-१०-६३

आपकी सेवामें निम्नाब्द्भित तीन प्रश्न प्रस्तुत है। इनका उत्तर आप कल १ वजे तक उपस्थित करनेका कष्ट करेंगे।

- (१) केवलो भगवान्को सर्वज्ञता निश्चयमे है या व्यवहारसे। यदि व्यवहारसे है तो वह सत्यार्थ है या अमत्यार्थ ?
- (२) दिन्यध्वितका केवलज्ञान अथवा केवली आत्मासे कोई सम्बन्ध है या नहीं ? यदि है तो कीन सम्बन्ध है ? वह सत्यार्थ है या असत्यार्थ ? दिन्यव्वित प्रामाणिक है या अप्रामाणिक ? यदि प्रामाणिक है तो उसकी प्रामाणिकता स्वाश्चित है या केवली भगवान्की आत्माके सम्बन्धसे ?
- (३) सामारिक जीव वद्ध है या मुक्त ? यदि वद्ध है तो किमसे वधा हुआ है ? और किमीसे वैधा हुआ होनेसे वह परतन्त्र है या नहीं ? यदि यह बद्ध है तो उसके वन्धनोमे छूटनेका उपाय क्या है ?

## चौथी वैठक दिनांक २४-१०-६३

क्षाज दिनाक २४-१०-६३ को मध्याह्नके उपरान्त १ वजेमे श्री १०८ पूज्यवर आचार्य शिवसागरजी महाराजके सिन्नधान और श्री प० वंशोधरजी न्यायालकार इन्दौरकी मध्यस्थतामे वैठक प्रारम्भ हुई। जिसमें उपस्थिति निम्नप्रकार हुई---

१. श्री सेठ त्र० पन्नालाल चम्मेद भाई, अहमदाबाद २. श्री वशीधरजी न्यायालकार इन्दौर, अश्री प० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य ४. श्री पं० फूलचन्द्रजी शास्त्री ६. श्री निमचन्द्रजी पाटनी, आगरा ६. श्री प० अजितकुमारजी शास्त्री, दिल्ली ७ श्री प० मिश्रीलालजी जास्त्री, लाइनू ६. श्री प० मक्खन-लालजी शास्त्री, मोरेना ६. श्री प० वशीधरजी व्याकरणाचार्य, बीना १०. श्री प० जीवन्धरजी न्यायतीर्थ इन्दौर ११. श्री प० पन्नाललजी साहित्याचार्य, मागर १२ रामचन्द्रजी कोटयारी जयपुर, १३. श्री सेठ चन्द्रलाल नस्तू चन्द्रजी, वम्बई १४. श्री सेठ वालचन्द्रजी पाटनी, मुजानगढ १४ श्री सेठ वद्रीप्रसादजी मरावगी, पटना १६. श्री कपूरचन्द्रजो वर्रैया, लश्कर १७. श्री प० नरेन्द्रकुमारजी मिसीकर, कारजा १६ श्री व्र० सूरजमलजी, खानिया १९. श्री सेठ हीरालालजी पाटनी, निवाई २०. श्री सेठ कोदरलालजी, तलोद २१. श्री व्र० रतनचन्द्रजी मुस्त्यार, सहारनपुर २२. श्री नेमिचन्द्रजी वक्तील, महारनपुर २३. श्री व्र० चाँदमलजी चूढीवाल, नागौर २४. श्री सेठ नेमिचन्द्रजी वहजात्या, नागौर २४. श्री इन्द्रचन्द्रजी छावडा, लश्कर २६ श्री प० जुगलिकशोरजी मुस्त्यार २७. श्री प० कैलायचन्द्रजी शास्त्री, वाराणमी २८. श्री पं० जगन्मोहनलालजी जास्त्री, कटर्ना २६. श्री पं० परमानन्दजी शास्त्री, दिल्ली ३० श्री प० गोरेलालजी शास्त्री, माघवराजपुरा २१. श्री प० सीमवरजी, लयपुर ३२. श्री प० इन्द्रलालजी शास्त्री, जयपुर ।

#### कार्य--

- (१) श्री प॰ मनखनलालजी शास्त्रीने २ प्रतिशंकार्ये उपस्थित कीं, जिनका वाचन मध्यस्थकी आज्ञानुसार प॰ पन्नालालजी ने किया।
- (२) श्री प॰ फूलचन्द्रजीकी ओरसे—श्री प॰ जगन्मोहनलालजी, प॰ फूलचन्द्रजी वाराणमी सीर नेमिचन्द्रजी पाटनी ये नाम प्रतिनिधिक रूपमें उपस्थित किये गये।
- (२) श्रीमान् प० फूलचन्द्रजीने दिनाक २३-१०-६३ के तीन प्रश्नोका उत्तर मध्यम्य महोदयको सींपा जिमे उनकी आज्ञानुमार प० पन्नालालजीने पढकर सुनाया। तदनन्तर दोनोसे चर्चणीय प्रश्नोको उपस्थित करनेके लिए कहा गया जिसके फलस्वरूप पं० मक्खनलालजीको ओरसे निम्नलिखित प्रश्न उपस्थित किये गये—
- (१) जीव तथा पुद्गलका एव द्वचयुणक आदि स्कन्धोका वन्च वास्तविक है या अवास्तविक ? यदि अवास्तविक है तो क्वेंबलो भगवान् उसे जानते हैं या नहीं ?
  - (२) परिणमनके स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय दो भेद है, उनमें वान्तविक अन्तर क्या है ?
- (३) 'कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्रकी श्रद्धांके समान सुदेव, सुशास्त्र, मुगुरुकी श्रद्धा भी मिथ्याभाव है, क्या ऐसा मानना व कहना शास्त्रोक्त है ?
- (४) पुण्यका फल जब अर्हन्त होना तक कहा है (पुण्यफला अरहता प्र० सा०) और जिमसे यह आत्मा तीन लोकका अधिपति बनता है उसे 'सर्वातिगायी पुण्य' बतलाया है (सर्वातिगायि पुण्य तत् कैलोक्याबिपतित्वकृत्) तब ऐसे पुण्यको होनोपमा देकर त्याज्य कहना और मानना क्या गास्त्रोक्त है ?

- (५) पुण्य अपनी चरममीमाको पहुँचकर अथवा आत्माके शुद्ध स्वभावरूप परिणमन होने पर स्वत छूट जाता है या उसके छुटानेके लिये किसी उपदेश और प्रयत्नकी जरूरत है ?
  - (६) भाविल ज्जी मुनि आजकल है या नहीं ? तथा भाविल ज्जिकी प्रकटमें पहिचान क्या है ?
- (७) बकरेको काटकर उसका मास फकीरको घर्म मानकर घर्मबुद्धिसे खिलानेवाले तथा अरहन्तदेवकी पूजा करनेवालेमें कोई अन्तर नहीं है, ऐसा कहना और मानना क्या शास्त्रोक्त है ?
- (द) जब अभाव चतुष्टय वस्तुस्वरूप हैं (भवत्यभावोऽपि च वस्तुधर्म ) तो वे कार्य व कारणरूप क्यो नहीं माने जा सकते ? तदनुसार घातिया कर्मोंका घ्वस केवलज्ञानको क्यो उत्पन्न नहीं करता ?
- (६) निश्चय और व्यवहारनयका स्वरूप क्या है ? व्यवहारनयका विषय असत्य है क्या ? अमत्य है तो अभावात्मक है या मिथ्यारूप है ?
- (१०) उपचारका लक्षण क्या है ? निमित्तकारण और व्यवहारनयमें यदि क्रमश कारण और नयत्वका उपचार है तो उनमें उपचारका लक्षण घटित कीजिये।

उनत प्रश्न प॰ फूलचन्द्रजीको शीपे जानेपर उनकी बोरसे ६ वाँ और ७ वाँ प्रश्नका उत्तर देनेमें आपित्त प्रकट की गई जिससे प्रश्नकर्ताशोने उन्हें वापिस ले लिया। पण्डितजीने शेष ८ प्रश्नोका उत्तर देना स्वीकृत किया।

तदनन्तर ४॥ बजे कार्यवाही समाप्त हुई।

### ५वीं बैठक दिनांक २५-१०-६३

आज पूज्यवर आचार्य श्री १०८ शिवसागरजी एव उनके सघस्य अन्य महाराजो के सिनधान और श्री प० व्र० वशीधरजी की मध्यस्थतामें गोष्ठोकी पाचवी बैठक हुई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही—

कलकी उपस्थितिसे प० राजेन्द्रकुमारजी मथुराकी उपस्थिति अधिक रही, श्री प० सूरजमलजीने मगलावरण किया। तदनन्तर दोनो ओरसे अपने-अपने उत्तर मध्यस्थ महोदयको सौंपे गये। उनकी आज्ञानुसार प० फूलवन्द्रजीकी ओरसे उत्तर श्री प० जगन्मोहनलालजीने और प० मक्खनलालजी आदि की ओरसे उत्तर प० पन्नालालजीने पढकर सुनाए। अनन्तर बैठक समाप्त हुई।

### ६वीं बैठक दिनांक २६-१०-६३

आज दिनाक २६-१०-६३ शनिवारको पूज्यवर आचार्य श्री १०८ शिवसागरजी महाराज तथा अन्य सघस्य महाराजोके सनिघान और श्री प० वज्ञीवरजी न्यायालकारको अष्यक्षतामें गोष्ठोकी छठवी बैठक हुई। उमस्थिति निम्न प्रकार रही—

(१) श्रो प० वशीघरजी न्यायालकार (२) श्री रायवहादुर सेठ भागवन्द्रजी सोनी, (३) त० चाद-मलजी चूडीवाल (४) प० कैलाशचन्द्रजी (५) प० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य (६) प० जीवन्घरजी न्या० तो० (७) प० मक्खनलालजी (८) व० रतनचन्द्रजी (६) प० अजितकुमारजी (१०) प० हेमचन्द्रजी कौन्देय अजमेर (११) प० राजेन्द्रकुमारजी (१२) सेठ वद्रीप्रसादजी (१३) नेमिचन्द्रजी वकील (१४) प० सीमन्घरजी (१५) प० पन्नालालजी (१६) प० वशीघरजी व्याकरणाचार्य (१७) प० जगन्मोहनलालजी (१८) प० फूलचन्द्रजी (१६) नेमिचन्द्रजी पाटनी (२०) प० नरेन्द्रकुमारजी बडजात्या (२१) प० इन्द्रलाल ली (२२) सेठ रामचन्द्रजी कोटयारी, (२३) कपूरचन्द्रजी वरैया, लब्कर (२४) कोदरलालजी, तलोद (२५) इन्त्रचन्द्रजी छावडा, लब्कर (२६) ब्र० लामानन्द्रजी, (२७) पॅ० मिश्रीलालजी, लाहनूं (२८) चिमन माई, वम्दई (२६) श्री सेठ चदूलालजी (३०) इ० श्रीलालजी (२१) व० मूरजमलजी (३२) व० लाडमल जी (३३) व० सेठ हीरालालजी पाटनी (३४) पं० पन्नालालजी सोनी, न्यावर !

मंगलाचरण श्री पं० मक्खनलालजीने किया।

#### कार्य--

दोनो ग्रोरसे रत्तर प्रत्युत्तरके कागजात मध्यस्य महोदयको सीपे गये। उनकी बाजानुमार उन्हें श्रो पं॰ जगन्मोहनलालजी और पं॰ पद्मालालकी ने क्रमश॰ पडकर सुनाये।

कार्यगही २॥ वजे समाप्त हुई ।

## ७वीं वैठक दिनांक २७-१०-६३

बात थी १०८ पूच्य थात्राचे शिवसागरजी महाराज तथा मथम्य अन्य महाराजोंके मंनिवान और श्री प० बंदीवरदीकी मध्यस्यतामें गोष्टीको गण्तवीं बैठक हुई। देनो औरके कागजात मध्यस्य महोदय को मींने गये। तदनन्तर उनकी आज्ञानुसार श्री पं० जगन्मोहनन्तानजी थीर श्री प० पन्नानानजीने पढकर मुनाये। उपस्थितिमें कन्नकी उपस्थितिके अनुमार रा० व० सेठ भागचन्द्रजी तथा पं० हेमचन्द्रजी अजमेर अनुमस्थित रहे। ४ वजे कार्य समाप्त हुआ।

## द्वीं बैठक दिनांक २८-१०-६३

बात २८-१०-६३ को श्रो १०८ पूज्य आचार्य शिवसागरजी तथा संघस्य बन्य महागजींके मनियान कीर श्री पं० वद्यीवरकी न्यायालंकारकी मध्यस्यतामें गोष्टीकी ८वीं वैठक हुई। उपस्यित पूर्ववत् रही---

१. श्री पं० वंद्यीवरज्ञी (मब्बस्य) २. पं० माणिकचन्द्रजो ३ पं० जगन्मोहनलालजा ४. पं० राज्येन्द्रमारजी ५. नेम्बिन्द्रजो पाटनी ६ पं० नरेन्द्रकुमारजी ७ विमन भाई ८. इन्द्रबन्द्रजी छावड़ा ६. नोवरलालजी १०. इन्द्रलालजी ११ नपूरबन्द्रजी वर्रया १२. चन्द्रलालजी वम्बर्ड १३. मंत्रपति मोतीलालजी वम्बर्ड १४. पं० प्रतालालजी १४. पं० घीमंबरली, लयपूर १६. नेमिबन्द्रली दक्षील १७. पं० वंद्यीवरजी बीना १८ छेठ वहीप्रसादजी १६ पं० जीवन्वरली २० पं० मक्खनलालजी २१. प० वृन्दावन-वास्त्रजी २२. व० लाहमलजी २३ सेठ रामबन्द्रली कोटयारी २४. पं० प्रतालालजी मोनी २५ व० रतनबन्द्रली मृल्यार, २६. प्यारेलालजी वहजात्र्या २७ प० अलितकुमारजी दिल्ली २८. व० मृरजमलजी २६. व० सेठ ही पलालजी निवार्ड ३०. श्री मनोहरलालजी एम० ए०, अजमेर ३१. छगनलालजी पाटनी, व्यवसेर ।

#### कार्य--

दोनो ओरसे नागणात पेछ किये जानेपर मध्यस्यके आदेशानुसार पं० लगन्मोहनलालजी और पं० पञालालजीने पटकर मुनाये।

लनन्तर ४ बजे कार्यवाही समाप्त हुई।

## ९वीं वैठक दिनांक २९-१०-६३

आज दिनाक २६-१०-६३ मगलवारको श्री १०८ पूज्य बाचार्य शिवसागरजी महाराज तथा सघस्य अन्य महाराजोके सनिधान और श्री प० वशीधरजी न्यायालकारकी मध्यस्थामें तत्त्वगोष्ठीकी नवी वैठक हुई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही-

१ सर सेठ भागचन्द्रजी, सोनी २ पं० वशीघरजी, न्यायालकार ३ प० माणिकचन्द्रजी ४ प० जगन्मोहनलालजी ५ प० फूलचन्द्रजी ६ श्री नेमिचन्द्रजी, पाटनी ७. प० नरेन्द्रकुमारजी, भिसीकर ८ कपूरचन्द्रजी एम० ए० लश्कर, ९ प० वृन्दावनजी, १० चिमन, माई ११ मास्टर मनोहरलालजी एम० ए०, १२ इन्द्रलालजी, १३. छगनलालजी पाटनी, अजमेर १४ सेठ वद्रीप्रमादजी, सरावगी १५ सेठ मोतीलालजी सघपित, वम्बई १६ प० पन्नालालजी, १७ प० राजेन्द्रकुमारजी, १८ प० हेमचन्द्रजी, अजमेर १६ प० जीवन्घरजी, २०. प० कैलाशचन्द्रजी २१ प० अजितकुमारजी २२ प० पन्नालालजी, सोनी २३. प० मक्खनलालजी, २४ नेमिचन्द्रजी, वकील २५ ब० रतनचन्द्रजी, मुख्त्यार २६. ब० सेठ हीरालालजी, निवाई २७. इन्द्रचन्द्रजी छावडा, लश्कर २८ प्यारेलालजी, वहजात्या २१ रघुवरदयाल जैन, दिल्ली ३०. महेशचन्द्र मेरठ, ३१ ब० लाडमलजी, खानिया।

मध्यम्य महोदयने दोनो पक्षके कागजात पेश किये और उनकी आज्ञानुसार प० जगन्मोहनलालजी तथा प० पन्नालालजीने पढकर मुनाये।

तदनन्तर ४। वजे सभा समाप्त हुई।

### १०वीं बैठक दिनांक ३०-१०-६३

आज दि० ३०-१०-६३ बुघवारको श्रीमान् पूज्यवर आचार्य शिवसागरजी महाराज और उनके सघस्य अन्य महाराजोके सनिघान एव पं० वशीघरजी न्यायालंकारकी मध्यस्थतामें गोष्ठीकी १०वी बैठक हुई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही—

(१) श्री पं० वशीवरजी, न्यायालकार (२) पं० कैलाशचन्द्रजी (३) प० फूलचन्द्रजी (४) नेमिचन्द्र जी पाटनी (५) चिमनभाई, वम्बई (६) कपूरचन्द्रजी वरैया एम० ए (७) सेठ कोदरलालजी, तलोद (८) सेठ बद्रीप्रसादजी, पटना (६) प० हेमचन्द्रजी एम० ए०, अजमेर (१०) प० पन्नालालजी सा० आ० (११) प० वशीघरजी, वोना (१२) प० सीमघरजी जयपुर, (१३) प० राजेन्द्रकुमारजी, मथुरा (१४) प० जीव-घरजी, इन्दौर (१५) व० रतनचन्द्रजी मुस्त्यार, (१६) प० पन्नालालजी सोनी, व्यावर (१७) प० मनखन-लालजी, मोरेना (१८) प० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य (१९) प० नरेन्द्रकुमारजी भिसीकर, कारजा (२०) इन्द्रचन्द्रजी छावडा, लक्कर (२१) सेठ मोतीलालजी सघपित, वम्बई (२२) सेठ व० हीरालालजी पाटनी, निवाई (२३) व० सूरजमलजी, न्वानिया (२४) प० वृन्दावन प्रसादजी, वरैया (२५) नेमिचन्द्रजी वकील, सहारतपुर (२६) प० जगन्मोहनलालजी, कटनी (२७) व० लाडमलजी, खानिया ।

#### कार्य-

प० जगन्मोहनलालजी ने अपने द्वारा समिपित मामग्री मध्यस्य महोदय को सींपी और उनकी आजा-नुमार उन्होंने उनका वाचन किया। तदनन्तर प० वशीधरजीने उभय पक्षकी समितिसे घोपित किया कि १।११।६३ को गोष्टीका समारोप हो जायगा। चर्चाका तीसरा दौर स्थिगित किया जायगा, फिर अन्य किसी समय अविशष्ट चर्चाका आयोजन किया जायगा। आगामी दिन ३१।१०।६३ को मुनिदीक्षाका समारोह होने से चर्चा बन्द रहेगी।

## ११वीं बैठक दिनांक १-११-६३

आज दिनाक १-११-६३ शुक्रवारको २ वजे से श्रीमान् पूज्य आचार्य शिवसागरजी महाराज तथा सघस्य अन्य मुनियोके सनिधान और श्री प० वशीधरजी न्यायालकारकी मध्यस्थतामें गोष्टोकी ११वी बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें उपस्थिति निम्न प्रकार रही-

१ श्री प० पन्नालालजी, सोनी २ रायबहादुर सर सेठ भागचन्द्रजी, सोनी ३. प० कैलाशचन्द्रजी ४. प० वशीघरजी, न्यायालकार ४ प० वंशीघरजी, न्याकरणाचार्य ६. प० माणिकचन्द्रजी, न्यायाचार्य ७. प० जान्मोहनलालजी ८. प० फूलचन्द्रजी ९. नेमिचन्द्रजी पाटनी, १०. कपूरचन्द्रजी वरैया एम० ए०, ११ कोदरलालजी तलोद, १२ प० इन्द्रलालजी, शास्त्री १३. प० जीवन्घरजी, न्यायतीर्थ १४. प० सीमन्घरजी १५. सघपित मोतालालजो, बम्बई १६. सेठ बद्रोप्रसादजी सरावगी, पटना १७ रामचन्द्रजी, कोटयारी १८. व० नेमिचन्द्रजी, वकील १६ व० रतनचन्द्रजी मुख्त्यार, २०. प० राजेन्द्रकुमारजी २१. प० बिलतकुमारजी, दिल्लो २२ प० मक्खनलालजी शास्त्री, मोरेना २३ इन्द्रचन्द्रजी छावडा, लश्कर २४ प० घीलालजी कान्यतीर्थ, महावोरजी २५. चौ० सुमेरमलजी महामन्न्री महासभा, अजमेर २६. प्यारे- लालजी, बढजात्या २७. व० सेठ हीरालालजी, पाटनी २८ प० वृन्दावनजी २६. चिमन माई, वम्बई ३०. श्री सेठ चन्द्रलालजी ,वम्बई।

- ८—१७ तक प्रतिशकाओके उत्तर समर्पित किये जाने पर मध्यस्य महोदयको आज्ञासे प० जगन्मोहनलालजी शास्त्रोने पढकर सुनाये। तदनन्तर आगेके लिये निम्न व्यवस्था निश्चित की गई—
- (१) समय अधिक हो जानेके कारण तत्त्वचर्चाके दौर समाप्त करके आगेके लिये स्थिगत की जाती है।
  - (२) तीसरे दौरके लिये निम्नलिखित व्यवस्था बनाई जाती है।
- (क) प्रथम पक्ष समस्त प्रत्युत्तरो पर अपनी प्रतिशकाए आज ता० १-११-६३ से २ माह के अन्दर रिजस्ट्री द्वारा प० फूलचन्द्रजी वाराणसीके पास भेज देगा। और जिस तारीखको यह सामग्री प० फूलचन्द्रजीको प्राप्त होगो उससे २।। माह होने पर यदि रिववार न हुआ न अगली तारीखको और रिववार हुआ तो दूसरी तारीखको प० वशीधरजी व्याकरणाचार्यजी बीनाके पास रिजस्ट्री द्वारा भेज देंगे।
  - (ख) दोनो ओरके वक्तव्य कुल मिलाकर अद्धा पुलिसकेपके १५०-१५० पृष्ठसे अधिक न हो।
- (३) तीसरा दौर समाप्त होनेपर पुस्तकका प्रकाशन दोनो पक्षोको सम्मतिसे उनके निर्णयानुसार होगा, उसके पहले नही।
  - (४) समाचार-पत्रोमें प्रश्नोत्तरोका प्रकाशन तथा उनकी आलोचना प्रत्यालोचना बन्द रहेगी।

#### अधिकार-पत्र

हम नीचे लिखे प्रतिनिधि तत्त्रचर्चाके अन्तिम (तृतीय) दौरमें सभी प्रतिशङ्काओ व दीगर कागजातपर हस्ताक्षर करनेका अधिकार श्री पं० अजितकुमारजी शास्त्री दिल्लीको या प्रतिनिधियोमेसे जो भी समयपर उपस्थित रहेगा उसे यह अधिकार देते हैं कि वह हस्ताक्षर कर कागजातका आदान-प्रदान करें। इनमें किसीके भी हस्ताक्षर हमलोगोको मान्य होगे। कोई भी पत्रव्यवहार निम्नाङ्कित पतोपर किया जा सकता है—

- १ प० अजितकुमारजो गास्त्री, अभय-प्रिटिग प्रेस, अहाता केदारा, पहाडीघीरज, दिल्ली।
- २. प० वशीयरजी व्याकरणाचार्य, बीना ( सागर ), मध्यप्रदेश ।

१-११-६३

#### श्रावश्यक विवरण

यह विद्वत्सम्मेलनकी प्रत्येक दिनकी अधिकृत कार्यवाहीका विवरण है। इसे प्रतिदिन श्रीयुत् पण्डित पन्नालालको साहित्याचार्य सागर तैयार करते थे। वादमें मध्यस्यके हस्ताक्षर होकर उनकी एक-एक प्रति दोनो पन्नोको सौंप दो जातो यो और एक प्रति मध्यस्यके पाम रहतो थी। उसे यहाँ उसी रूपमें दे दिया गया है।

सम्मेलनको कार्यवाही ता० २१-१०-६३ से १-११-६३ तक चली थी। इन दिनोमें तत्त्वचर्चाके दो दौर मम्पन्न हो गये थे। तीसरा दौर होना शेप था। किन्तु सभी विद्वान् अपने-अपने घर जानेके लिए उत्सुक थे। इसलिए तीसरे दौरको सम्पन्न करनेके लिए अलगसे नियम बनाये गये। किन्तु उन नियमोमेंसे पृष्टसच्या और समयको मर्यादा निश्चित करनेवाले नियमोका दोनो ओरसे समुचित पालन न हो सका। परन्तु इससे तीसरे दौरको सम्पन्न करनेमें कोई वाघा नही आई।

आगेके लिए भी व्यवस्था यह थी कि प्रत्येक सामग्री एक पक्ष दूसरेके पास मध्यस्थके माध्यमसे ही भेजेगा। परस्परके पत्र-व्यवहारमें तो इसका पूरी तरहसे पालन होना सम्भव नहीं था। हाँ तत्त्वचांसम्बन्धी पत्रकोपर व्यवस्थानुसार मध्यस्थके हस्ताक्षर होना आवश्यक था। हमारी ओरसे तो इस व्यवस्थाको बरावर ध्यानमें रखा गया। परन्तु अपर पक्षने इसे विशेष महत्त्व न देकर पूरी सामग्री मेरे पास सीधी भेज दी। इतना सकेतमात्र इसलिए किया है कि अपर पक्षकी तीमरे दौरकी सामग्री पर मध्यस्थके हस्ताक्षर नहीं है।

अपर पक्षने अपनी प्रतिशकाओको जितने कालमें तैयार करके मेरे पास भेज दिया, मुझे उनके उत्तर तैयार करके अपर पक्षके सिपृद करनेमें उससे वहुत अधिक समय लग गया। इसका कारण एक तो मेरी कौटुम्विक अडचनें रही, दूमरे मैं महीनो बीमार पडा रहा। फिर भी अपर पक्षने पूरा धैर्य रखा इसकी मुझे प्रसन्नता है। अपर पक्षकी इस उदारता और सहिज्जुताके लिए मैं अपने पक्षकी बोरसे उमका जितना आभार मानूँ थोडा है। इसमें प० श्री वशीधरजी ज्याकरणाचार्यका विवेक विशेष सराहनीय है।

अपर पक्षने तृतीय दौरकी पूरी मामग्री मेरे पास ता० २८-३-६४ को भेज दी थी, जो मुझे अहमदावादमें १५-४-६४ के लगभग प्राप्त हुई। हमारी ओरसे तृतीय दौरकी पूरी सामग्री ६-६-६५ को मध्यस्थजीके पास रवाना कर दी गई थी जो अपर पक्षके अन्यतम प्रतिनिधि श्री प० वशीधरजी व्याकरणा- चार्यको २३-६-६५ को प्राप्त हो गई।

### कटनीमें तृतीय दौरके उत्तरपत्रोंका वाचन और सशोधन

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यद्यपि तृतीय दौरके उत्तर पत्रोकी पूरी सामग्री तैयार तो कर ली गई, पर अभी उसका सशोधन और सम्मिलित वाचन शेष था। इसके लिए कटनी और जयपुर

दोनो जगह लिखा पढी की गई। बहुत कुछ ऊहापोहके बाद कटनी नगर ही इसके लिए उपयुक्त समझा गयी, क्योंकि कटनी श्रीयुत् प० जगन्मोहनलालजीका निवासस्थान है और पूरे वाचनमे उनकी उपस्थिति अपना विशेष महत्त्व रखती थी। परिश्रमपूर्वक जो भी सामग्री तैयार की गई है उसमे किसी प्रकारकी त्रृटि न रह जाय इस ओर घ्यान देना अति आवश्यक था। मैं लगभग १७ मई सन् ६६ को कटनी गया। वाचनकी पूरी न्यवस्था जैन छात्रावास भवनमें की गई थी, अतएव मुझे वहाँ ठहरा दिया गया। साथ ही उसी दिनसे वाचन और सशोधनका कार्य भी प्रारम्भ हो गया। इसमें श्रीयुत् प० जगन्मोहनलाल सा० तो नियमितरूपसे भाग लेते ही थे, क्यों कि एकमात्र उन्हों के कारण तो कटनीमें यह व्यवस्था की गई थी। साथ ही सवाई सिंघई घन्यकूमारजो भी नियमितरूपसे भाग लेते थे। बैठक लगमग २१-२२ दिन चली थी। इसलिए इतने दिनोंके लिए सवाई सिंघई घन्यकुमारजीने ग्रपने व्यापार आदिके सव कार्योंको गौण कर दिया था । भोजनादिसम्बन्धी अन्य सव व्यवस्था भो उन्होने अपने यहाँ ही रखी थी। आमंत्रण नही स्वीकार किया जाता था, वयोिक इसमें फालतू समय जानेका भय था। वीचमें जयपुरसे श्रीयुत् नेमिचन्द्रजी पाटनी भी आ गये थे। इसमें सन्देह नहीं कि कटनीमें इस वाचनसे बडा लाभ हुआ। पण्डितजोकी पैनी दृष्टि स्खलित भागपर वरावर चली जाती थी। इससे पूरे भागके संशोधनमें वडी सहायता मिली। वैठक प्रात , मध्याह्न और रात्रिमें इस प्रकार तीन समय नियमितरूपसे होती रही । श्रीयुत् पाटनीजीकी पकड भी अच्छी है उससे भी सशोधनमें सहायता मिली है। स्वाच्याय और वाचनद्वारा उन्होने अपने ज्ञानमें पर्याप्त वृद्धि की है। इस सम्मिलित वाचन और तत्त्वमन्थनके समय मेर। घ्यान सर्वार्थसिद्धिकी ओर चला जाता था। इसी प्रकार वहाँके देव भी निरन्तर तत्त्वमन्थनद्वारा अपना समय यापन करते होगे यह अनुभूति पद-पदपर होती थी। इसमे सन्देह नही कि इस पक्षकी ओरसे जो भी सामग्री प्रस्तुत की गई वह सभी विषयोमें एक मत होकर प्रस्तुत की गई।

# सम्पादन, संशोधन और प्रकाशन

सामग्री कितनी व्यवस्थित क्यों न हो मुद्रणके लिए देते समय उसपर पर्याप्त ध्यान देना पडता है। दोनो ओर की तीनो दौरकी सामग्रीमें आगम प्रमाणोकी अत्यधिक प्रचुरता है। साथ ही यह पूरी सामग्री कुछ तो वालपेनसे लिखी गई है और कुछ टाईप की हुई है। सो भी जो सामग्रो हमें प्रेसमैटरके रूपमें प्राप्त थी उसमें तीसरे नम्बरकी कापीकी बहुछता थी जिससे वह बहुत अस्पष्ट थी। इसमे विभिवत, मात्रा और अक्षरो का भी पर्याप्त व्यत्यय था। प्राय पैराका ध्यान वहत गाया और रलोकमें जो उद्घृत वाक्य थे वे भो कही-कही रिनगके रूपमें लिखे गये थे। कहीं-कहो तो उन्हें वचिनकामें ही सम्मिलित कर दिया गया था। जो पत्रक टाईप किये हुए थे उनमें उद्घृत वाक्योका अगुद्ध होना स्वाभाविक था। अनेक स्थलोपर वाक्योमें स्खलन भी हो गया था। सम्पादनके समय ये सब कठिनाइयाँ मेरे सामने रही हैं। मेरे पास ऐसा व्यवस्थित आदमी भी नहीं या जिसकी सहायतासे मैं अपने भारको हलका करनेमें समर्थ होता। एकमात्र कितपय छात्र ही मेरे सहायक थे। किन्तु उनके अध्ययनमें किसी प्रकारका व्यत्यय न हो जाय इसका मुझे पूरा ध्यान रखना पडता था। ऐसी विकट परिस्थिति में रहते हुए तत्त्वचर्चाके इसने बडे कलेवरका मुझे सम्पादन करना पडा है। मुद्रणके समय प्रूफ करेक्शनका काम भी मुझे ही करना पडा है। योडी-बहुत जो छात्रोकी सहायता मिल गई उसीमें सन्तोष करना पड़ा है। किन्तु इन सब अडचनोके बावजूद मुझे इस बातका सन्तोष है कि किसी तरह यह पार पड गया है। आशा है शीघ्र ही वह पाठकोंके वाचन-मननके लिए सुलभ हो जायगा।

सम्पादनके समय जब मैंने अपर पक्षके तृतीय दौरपर दृष्टि डाली तो मालूम हुआ कि कुछ स्थलीपर प्रतिशकाके स्थानमें लिखते ममय प्रत्युत्तर या उत्तर शब्दका प्रयोग हो गया है । नियमानुसार इमका सकेत मैंने श्रीयृत् ० वंशीघरजी व्या० आ० को किया । उन्होंने तत्काल लिखा कि लिखनेंके ओघमें ऐसे शब्दोका प्रयोग जहाँ भी हो गया हो उने मन्दर्भको घ्यानमें रखकर आप सुधारते जायेँ । मन्दर्भमें व्यत्यय न हो इमका घ्यान रखेँ । अतएव मैं यहाँ यह सकेत कर देना अपना पुनीत कर्त्तव्य समझता हूँ कि तृतीय दौरकी अपर पक्षको सामग्रीमें जहाँ भी ऐमा व्यत्यय मुझे मालूम पड़ा वहाँ एक-दो शब्दोमें परिवर्तन किया गया है, परन्तु वहाँ प्रतिपादित किये गये विषयके आश्रयमें किसी प्रकारका भी अन्तर नहीं आने दिया है ।

जैसा कि मैं पहले ही सूचित कर आया हूँ, हमारी ओरसे पूरी सामग्री सन् ६५ के जूनमें ही अपर पक्षको प्राप्त हो गई थी। अब नियमानुमार उसके मुद्रण और प्रकाशनकी सयुक्त व्यवस्था करनी थी। इसके लिए मैंने उसके वाद व्याकरणाचार्यजोको कुछ दिन वाद सकेत किया। व्याकरणाचार्यजीने २४-७-६५ के पश्रहारा जो उत्तर दिया उसका आश्रय यह है कि मैं इस सम्बन्धमें अपने पक्षके विद्वानोको तत्काल लिख चुका हूँ। परन्तु कार्यव्यस्तता अथवा स्वास्थ्यकी गडवडीके कारण विद्वान् एकत्रित न हो सके। फिलहालदो-तीन माह रुकना पढ़ेगा। मैंने अपने पश्रहारा लिख दिया कि दो-तीन माह रुहरनेमें हमे कोई आपित नहीं है।

इम प्रकार घीरे घीरे वहुत काल निकल गया। कुछ अवरोव सा मालूम हुआ। अन्तमें तय हुआ कि जब आचार्यकल्प प० श्री टोडरमल ग्रन्थमाला इसका प्रकाशन करनेके लिए उद्यत है तो सबके स्वाघ्याय लाभकी दृष्टिसे उसके सिपुर्द कर देना चाहिए। स्पष्ट है कि उमी व्यवस्थाके अनुसार इसका उक्त सस्था द्वारा प्रकाशन हो रहा है।

आपसमें पत्राचार द्वारा ऐसी एक चर्चा चल पड़ी थी कि इस तत्त्वचिक पत्रकोमें जो आक्षेपात्मक या प्रचारात्मक वाक्य या जन्द हो उन्हें दूर कर देना चाहिए। हमारे पक्षको यह विचार उचित प्रतीत हुआ, इमिलए मुद्रणके पूर्व और मुद्रणके समय हमने ऐसे शन्दोंको जो किसी न किसी रूपमें वैसे प्रतीत हुए उन्हें अलग कर दिया है और जिन शन्दोंको अलग किया गया उनकी सूची श्री युक्त प० वशीघरजी व्याकरणाचार्यके पाम भेज दो है। पर ऐसा करते हुए न तो विषयके विवेचनको स्पर्श किया गया है और न ही सन्दर्भमें किसी प्रकारको गडवडी होने दो गई है। अप्रयोजनीय जानकर उस सूचीको यहाँ हम नहीं दे रहे है। इमकी चर्चा हमने श्री युक्त प० वशीघरजी व्याकरणाचार्यसे भी प्रत्यक्ष भेंटके समय कर दी है।

# आभार प्रदर्शन

यह स्पष्ट है कि श्री १०८ आचार्य शिवमागर जी महाराज और उनके संघस्य अन्य मृनिराजोकी भावना इस तत्त्वचर्षके अनुकूल रही है और यह भी स्पष्ट है कि उनके सानिध्यमें होनेके कारण ही तत्त्व-चर्चिक समय पूरी शान्ति बनी रही। यद्यपि अभी तक मैं आचार्य महाराजकी सिश्चकटला तो नहीं प्राप्त कर सका, पर तत्त्वचर्चिक ममय मैं जितना समझ सका हूँ उसके आधारसे, मैं यह सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि वे मरल तो है ही, विवेकी भी हैं। मेरा विश्वास है कि उनके चित्तमें आने भरकी देर हैं, इस समय समाजमें जो द्वन्द्व चल रहा है उसके शान्त होनेमें देर नहीं लगेगी। यह तत्त्वचर्च उनके सानिध्यमें सम्पन्न हुई और इसी उद्देश्यसे इसका आयोजन भी किया गया था। अतएव मेरा तो यही विश्वास है कि कभी न कभी आचार्य महाराजका इम और अवश्य ही ध्यान जायगा।

श्री तृ॰ सेठ हीरालालजी पाटनी (निवाई) और वृ॰ लाडमलजी का जितना भी आभार माना जाय थोडा है। ये दोनो महानुभाव इस ऐतिहामिक सम्मेलनके आयोजक थे। ये दोनो महानुभाव नहीं चाहते कि समाजमें कलहका वातावरण वना रहे। इनके द्वारा किया गया आतिष्य सत्कार भो सराहनीय था। यह इस युगल जोडीका जीवन वृत मालूम देता है। जिस उत्साह और निष्पक्षतामे इन्होंने अपने उत्तरदायित्वका निवाह किया उमका शब्दोमें वर्णन करना कठिन है।

इस सम्मेलनमे जितने विद्वानोने भाग लिया उनमें में कोई किमीके लिए नया नहीं था। मेरे लिए तो उनमें कई विद्वान् गुरुजन थे। कई गुरुतुल्य थे। कई समान पीढों के थे। ये सब तो मेरे लिए मान्य है ही जो मुझमें पीछेकी पीढों में बाते हैं उनके प्रति भी मेरे हृदयमें सदासे स्नेहका भाव रहा है। मेरा विश्वाम है कि इन सब विद्वानोमें अखण्डभावसे उत्तरदायित्वकी भावना जागृन होनेपर वर्तमान दृन्द्वकी स्थिति समाप्त होनेमें देर नहीं लगेगी। सामाजिक क्षेत्रमें मतभेद होना कोई दुरी बात नहीं, द्वन्द्वका भाव नहीं होना चाहिए।

यहाँ विशेष रूपसे मुझे श्री युक्त प० जगन्मोहनलालजी गास्त्रीका म्मरण कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। उन जैमा सहिष्णु और विवेकशील विद्वान् विरला ही होगा। मुझे तो उनका सदामे पृष्ठवल प्राप्त है। इस तत्त्वचर्चाको इतने सुन्दर ढगमे सम्पादित करनेमें उनकी महायता एक सहयोगीक नाते विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। तत्त्वचर्चाको वर्तमान रूप देनेमें उनके बुद्धि कौंगलको जितनी भी प्रगसा की जाय थोडी है।

श्री युक्त नेमिचन्दजी पाटनी जयपुरमें थे मात्र इसीलिए इसका श्रीगणेश सुन्दर ढगसे हो मका। जयपुरमें तत्त्वचर्चाके समय मैं और श्री युक्त प० जगन्मोहनलालजी शास्त्री उनके घर पर अपने ही घरमें जैसे रह रहे हो इतने अपनत्वके साथ रहे। उनका पूरा परिवार हम लोगोके आतिथ्यमें जुटा रहता था। तस्वचर्चामें वे मेरे एक सहयोगी रहे हैं यह विशेष उल्लेखनीय है।

श्री युक्त वर् चन्दूलालजी (सोनगढ) स्वामीजीकी छायाके ही समान है। किन्तु जब उन्हें यह अनुभव हुआ कि जयपुरमें मेरी आवश्यकता है, वे तत्काल यहाँ आ गये और प्रमाणोके सग्रह करनेमें मेरी सहायता करने लगे। वे अत्यन्त भद्रपरिणामी पुरुष हैं।

श्रीयुक्त चिमन भाई वस्वई एक कर्मठ व्यक्ति है। ये जिस कार्यमें जुट जाते हैं यकनेका नाम नहीं लेते। यही कारण है कि ये वस्वई मुमुक्षमण्डलके मत्री तो हैं ही साथ ही दिगम्बर जैन महामुमुक्षु मण्डलके भी मत्री हैं। जब आवश्यक कागजपत्र लेकर २० ता० के मच्याह्न तक जयनुर पहुँचा देनेके लिए सोनगढ मेरा तार पहुचा तब ये वही थे। किसे भेजा जाय यह प्रवन उठने पर ये आ गये और बोले, जैसे बनेगा मैं इस कार्यको सम्पादित करूँगा। १९ ता० को सायकलकी वात है, २० ता० को जयपुर पहुँचना है, फिर भी चिमन भाई हामी भर रहे है। इन्हें काम मौंपा गया। रात्रिकी गाडीसे ये अहमदाबाद आये और सीघे हवाई अड्डे पर पहुँचकर किमी तरह जयपुरका हवाई टिकट प्राप्त करनेमें ये सफल हो गये। इन्होंने जो सकल किया था उसे पूरा किया। इसीसे इनको कर्मठता जानो जा सकती है। जयपुरमें रहते समय आवश्यक कागज-पत्रोका सकलन यही करते रहे। मै विलकुल निश्चन्त था।

इस प्रकार मैं देखता हूँ कि यह जो इतने सुन्दर ढगमें पूरा कार्य सम्पन्न हुआ वह सब श्री वि० सेठ होरालालजो पाटनी और श्री वि० लाडमलजी प्रभृति सब महानुभावोके सहयोगका सुपरिणाम है अत. मैं इन मबका पुन आभारी हैं। यह तो मभी भुवतभोगी जानते हैं कि प्रूफ करेक्शनके समय सावधानी रखते हुए भी स्खलन हो जाता है। अनेक अशुद्धियाँ भी रह जातो हैं, कही-कही शब्दोमें चलट-फेर भी हो जाता है। अवसर ऐसा होता है कि कभी-कभी प्रेसकापी सामने नही रहती और हडवडीमें प्रूफ करेक्शन करना ही पडता है। ऐसे समयमें एक शब्दका स्थान कोई नया शब्द भी ले लेता है। दृष्टिकी मन्दता और साधनोकी अल्पता रहते हुए भी यद्यपि मैं पर्याप्त सतर्क रहा हूँ, फिर भी यदि कहीं कोई स्खलन आदि दिखलाई दे तो सर्वप्रथम उसकी सूचना मुझे दी जाय। मुझे मेरी असावधानी मालूम पडनेपर मैं उसे सहर्प स्वीकार कर लूँगा यही निवेदन है। ऐसी छोटी-छोटी वातोके लिए तुल न दिया जाय।

मेरी इच्छा तो यह रही है कि यदि दूसरा पक्ष स्त्रोकार कर ले तो इमके कतिपय उपयोगी परिशिष्ट वना दिये जायें। साथ ही इममें जो मोटी अशुद्धियाँ और स्खलन प्रतीत हो उनका भी एक शुद्धिपत्र लगा दिया जाय। किन्तु समयाभावके कारण मैं ऐसा नहीं कर सका इसके लिए मैं पाठकोंसे क्षमा चाहता हूँ इमके सम्पादन और मुद्रणमें मुझे जो श्रम करना पड़ा उसको मैं ही जानता हूँ। उसकी व्यापक चर्चा करनेसे कोई लाभ नहीं।

अन्तमें इतना लिखकर कि इसमें मेरा कुछ भी कर्त्तव्य नहीं है, जो कुछ भी है वह सब भगवद्वाणीका प्रसाद है इस वक्तव्यको पूरा करता है।

यदर्थमात्रापदवाक्यहीन मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम् । तन्मे क्षमिरवा विद्धातु देवी सरस्वती केवलवोधलव्धिम् ॥

श्री सन्मति जैन निकेतन निरया-वाराणसी १०-२-६७ <sub>विनीत</sub> फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

# नथपुर (खानिया) तत्त्वचर्चा

#### श्री वीतरागाय नमः

# प्रथम दौर

#### : 9:

मंगलं भगवान् वीरो मगलं गौतमो गणी। मगलं कुन्दकुन्दायों जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्॥

## शंका १

द्रव्य कर्मके उदयसे संसारी आत्माका विकार भाव और चतुर्गति भ्रमण होता है या नहीं ?

#### समाधान

द्रव्य कर्मोके उदय और ससारी बात्माके विकार भाव तथा चतुर्गतिश्रमणमे व्यवहारसे निमित्त-नैमित्तक सम्बन्ध है, कर्ता-कर्म सम्बन्ध नही है। भगवान् कुन्दकुन्द इसी विषयको स्पष्ट करते हुए समय-प्राभृतमें लिखते हैं—

जीवपरिणामहेदु कम्मत्त पुग्गला परिणमंति।
पुग्गलकम्मणिमित्त तहेव जीवो वि परिणमह ॥८०॥
ण वि कुन्वह कम्मगुणे जीवो कम्म तहेव जीवगुणे।
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोण्हं पि ॥८१॥
प्एण कारणेण दु कत्ता आटा सएण भावेण।
पुग्गलकम्मकयाणं ण दु कत्ता सन्वमावाण॥८२॥

अर्थ-पुद्गल जीवके परिणामके निमित्तसे कर्मस्प परिणमित होते हैं तथा जीव भी पुद्गल कर्मके निमित्तसे परिणमन करता है। जीव कर्ममे विशेषताको (पर्यायको) उत्पन्न नही करता। उसी प्रकार कर्म जीवमें विशेषताको (पर्याय) को उत्पन्न नही करता, परन्तु परस्परके निमित्तसे दोनोका परिणाम जानो। इस कारणसे आत्मा अपने ही भावसे कर्ता है परन्तु पुद्गल कर्मके द्वारा किये गये समस्त भावोका कर्ता नहीं है।।=०-=२।।

दो द्रव्योकी विविक्षित पर्यायोमे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्व व्यवहार नयसे है इसका स्पष्टीकरण प्रव्यास्तिकायकी गाथा ८६ की श्रीमत् अमृतचन्द्राचार्यकृत टीकासे हो जाता है। टीका इस प्रकार है—

· तत एकेपामिप गति-स्थितिदर्शनादनुमीयते न तौ तयोर्मुख्यहेत् । किन्तु व्यवहार-व्यवस्थापितौ उदासीनौ ।

इस कारण एकके ही गित और स्थिति देखनेमें आती है, इसलिए अनुमान होता है कि वे गित-स्थितिके मुख्य हेतु नहीं हैं। किन्तु व्यवहारनय द्वारा स्थापित उदासीन हेतु है। इम प्रकार परमागमके इस उद्धरणसे यह फिलत होता है कि दो द्रव्योकी विवासित पर्यायोमे निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्घ व्यवहारनयसे हैं, निश्चयनयसे नहीं ।

दो द्रव्योकी विवक्षित पर्यायोम् कृती-कर्मसवघ क्यो नहीं है इसका स्पष्टीकरण करते हुए प्रवचन-सारमे कहा है—

> कम्मत्तणपाओग्गा खधा जीवस्स परिणइं पप्पा । गच्छति कम्ममाव ण हि ते जीवेण परिणमिटा ॥ २–७७॥१६९॥

अर्थ-कर्मत्वके योग्य स्कन्य जीवकी <sup>१</sup>परिणतिको प्राप्त करके कर्मभावको प्राप्त होते हैं, जीव उनको परिणमाता नहीं है ॥ २-७७।१६६ ॥

इस विपयका विशेप स्पष्टीकरण करते हुए अमृतचन्द्र आचार्य उक्त गाथाकी टीकामें लिखते है-

यतो हि तुल्यक्षेत्रावगाहजीवपरिणाममात्र वहिरंगमाधनमाश्रित्य जीव परिणमयितारमन्तरेणापि कर्मत्वपरिणमनशक्तियोगिन. पुद्गलस्कन्धाः स्वयमेव कर्ममावेन परिणमन्ति । ततोऽवधार्यते न पुद्गल-विण्डानां कर्मत्वकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥१६९॥

अर्थ—कर्मरूप परिणमित होनेको शक्तिवाले पुद्गलस्क्य तुल्यक्षेत्रावगाहसे युक्त जीवके परिणाम-मात्रका—जो कि विहरग साधन है उसका-आश्रय लेकर जीव उनको परिणमानेवाला नही होने पर भी स्वयमेव - कर्मभावसे परिणमित होते हैं। इससे निश्चित होता है कि पुद्गलिपण्डोके कर्मपनेका कर्त्ता आत्मा नहीं है।। १६९।।

इसीप्रकार इस उल्लेखसे यह भी फलित होता है कि कर्मरूप पुद्गलिपण्ड जीवके भावोका कर्ता नहीं है।

इनप्रकार दो द्रव्योकी विवक्षित पर्यायोमे कर्ता-कर्म सम्बन्घ नहीं है, फिर भी आगममे जहाँ भी दो द्रव्योकी विविचत पर्यायोमे कर्ता-कर्मसवध कहा है सो वह वहाँपर उपचारमात्रसे कहा है।

> जीविम्ह हेदुभूदे वधस्स दु पस्सिदृण परिणाम । जीवेण क्ट कम्म भण्णदि उवचारमत्तेण ॥१०५॥ ( समयसार )

अर्थ—जीव निमित्तभूत होनेपर कर्मवन्यका परिणाम होता हुआ देखकर जीवने कर्म किया यह उपचारमात्रसे कहा जाता है ॥ १०५ ॥

इसकी टीकामे इसी विपयको स्पष्ट करते हुए अमृतचन्द्र आचार्य कहते है-

इह खलु पौर्गिलक्षिकमंण स्वभावादिनिमित्तभृतेऽप्यात्मन्यनादेरज्ञानात्तिनिमित्तभूतेनाज्ञानभावेन परिणमनान्निमित्तीभूने सित सम्पद्यमानत्वात् पौर्गिलिकं कर्मात्मना कृतिमिति निर्विकल्पविज्ञानघन-श्रष्टाना विकल्पपरायणानां परेषामस्ति विकल्प । स त्पचार एव न तु परमार्थः ॥ १०५ ॥

अर्थ—इस लोकमें वास्तवमे आत्मा स्वभावसे पौद्गलिक कर्मका निमित्तभूत न होने पर भी अनादि अज्ञानके कारण उसके निमित्तभूत अज्ञान भावरूप परिणमन करनेसे पुद्गल कर्मका निमित्तरूप होनेपर पुद्गल कर्मकी उत्पन्ति होती है, इसलिए आत्माने कर्मको किया ऐसा विकल्प उन जीवोके होता है जो निर्विकल्प विज्ञानवनसे श्रष्ट होकर विकत्यपरायण हो रहे हैं। परन्तु आत्माने कर्मको किया यह उपचार ही है, परमार्थ नही ॥ १०५॥

# वित्य दीर

: ?:

नम श्रीवद्भानाय निर्भूतकिलात्मने। मालोकाना त्रिलोकाना यहिचा द्रपणायते॥

#### शंका १

द्रव्यकर्मके उटयसे संसारी आत्माका विकारभाव और चतुर्गतिभ्रमण होता है या नहीं ? प्रतिशंका २

इस प्रश्नका उत्तर जो आपने यह दिया है कि 'व्यवहारसे निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्घ है, कर्त्ता-कर्म सम्बन्घ नहीं है' सो यह उत्तर हमारे प्रश्नका नहीं है, क्योंकि हमने द्रव्यकर्म और आत्माका निमित्त-नैमित्तिक तथा कर्तृ-कर्मसम्बन्घ नहीं पूछा है।

इस विषयमे आपने जो समयसारकी गाथा ८०, ८१, ८२ का प्रमाण दिया है वह प्रमाण आपके उत्तरके विरुद्ध पडता है, क्योंकि इन गाथाओका स्पष्ट अर्थ यह है कि—

'पुद्गलोका कर्मरूप परिणमन जीवके भावोके निमित्त से होता हैं और जीवके भावोका परिणमन पुद्गल कर्मके निमित्त होता है।' ऐसा ही वर्घ आपने भी किया है। किन्तु द१ वी गाथाका वर्ष करते हुए आपने जो उसमें विशेषता (पर्याय) शब्दका प्रयोग किया है वह मूल गाथासे विपरीत है, क्योंकि विशेषता (पर्याय) परिणामको छोडकर अन्य कुछ नहीं है। इसके सिवाय आपने इन गाथाओका जो निष्कर्ष निकाला है वह भी वाधित है। साथ ही इस सम्बन्धमें जो कर्तृ-कर्म सम्बन्धका निषेध किया है वह भ्रम उत्पादक है, क्योंकि हमारा प्रश्न निमित्त-कर्त्ताके उद्देश्यसे ही है उपादान कर्ताके उद्देश्यमें नहीं है। जैसा कि पञ्चास्तिकायकी दद वी गाथाकी टीकामें श्री अमृतचन्द्र सूरिने स्पष्ट रूपसे ध्वजाके फहरानेमें वायु-की हेतुकर्तृता वतलाई है।

यथा हि गतिपरिणतः प्रभञ्जनो वैजयन्तीना गतिपरिणामस्य हेतुकर्ताध्वलोक्यते ।

इसी टीकामे---

यथा गतिपूर्वस्थितिपरिणतस्तुरङ्गो अश्ववारस्य स्थितिपरिणामस्य हेतुकर्ताऽवलोक्यते । .

वाक्य द्वारा घुडसवारके रुकनेमें रुके हुए घोडेको हेतुकर्ता माना है।

पञ्चास्तिकायकी निम्नलिखित ५५ और ५८ वी गाथाओमें श्री कुन्दकुन्दाचार्यने कहा है कि कर्म प्रकृतियाँ जीवके नर-नारकादि पर्यायरूप भावोके सत्का नाश और असत्का उत्पाद करती है।

> णेरह्य-तिरिय-मणुआ देवा इदि णामसंजुदा पयडी। कुव्वंति सटो णासं असदो भावस्स उप्पादं॥ ५५॥ कम्मेण विणा उटयं जीवस्स ण विज्जाहे उवसमं वा। खह्यं खओवसमिय तम्हा भावं दु कम्मकदं॥ ५८॥

प्रवचनसारकी निम्नलिखित गाथामें श्री कुन्दकुन्दाचार्यने जीवकी मनुष्य आदि पर्यायोका कर्मको कर्ता माना है—

कम्मं णामसमक्लं सभावमध अप्पणो सहावेण। अभिभूय णरं तिरियं णेरइयं वा सुरं कुणदि॥ ११७॥

इसकी टीकामें श्री अमृतचन्द्र सूरिने भी इसकी पृष्टि की है। समयसारकी निम्नलिखित गाथाकी टीकामें श्री अमृतचन्द्र सूरिने निमित्तकर्ता स्वीकृत किया है। यथा—

अनित्यो योगोपयोगावेव तत्र निमित्तत्वेन कर्तारौ।

द्रव्यसग्रहमें लिखा है-

पुद्गलकम्मादीणं कत्ता ववहारदो दु णिच्छयदो । चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं ॥ ८ ॥

स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी निम्नलिखित गाथामें लिखा है कि पुद्गलमें ऐसी शक्ति है कि वह आत्मा-के केवलज्ञानका विनाश कर देती है—

> कावि अपुन्वा दीसदि पुग्गलदन्वस्स पुरिसी सत्ती। केवलणाणसहावो विणासिदो जाइ जीवस्स ॥ २११॥

देवागमकी---

दोषावरणयोर्हानिर्निःशेषास्त्यतिशायनात् । क्विचयथा स्वहेतुभ्यो वहिरन्तम्ळक्षयः॥ ४॥

कारिका सम्बन्धी अष्टशतीमें श्री अकलङ्कदेवने लिखा है कि—वचनसामर्थ्यादज्ञानादिदोंप स्वपरपरिणामहेतु.।

इसकी न्याख्यामें श्री विद्यानन्द स्वामीने अष्टसहस्रीमे अज्ञान मोह आदि दोप तथा ज्ञानावरण मोहनीय आदि पौद्गिलक कर्मीमें परस्पर कार्य-कारणभाव विस्तारसे वतलाया है।

समयसारकी गाथा १३ की टीकामे श्री अमृतचन्द्र सूरिने लिखा है-

तत्र विकार्य-विकारकोमयं पुण्यं तथा पापं, आस्नान्यास्नावकोभयमास्रवः, संवार्य-संवारकोभयं संवरः '' '' 'रवयमेकस्य पुण्यपापास्रवसंवरनिजरावन्धमोक्षानुपपत्ते । तदुभयं च जीवा-जीवाविति ।

श्री अमृतचन्द्र सूरिने समयसारकलश १७४ में आत्माके रागादि विकारभाव केवल आत्मामात्र ( उपादान ) मे नही होता । उसके लिये पर ( कर्म ) सम्बन्घ आवश्यक कारण वतलाया है ।

न जातु रागादिविकारभावमात्मात्मनी याति यथार्ककान्तः। तस्मित्रिमित्तं परसङ्ग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत्॥ १७५॥

समयसारकी निम्नलिखित गाथामें व्यवहारसे जीवको द्रव्यकर्मीका कर्ता वतलाया है— ववहारस्स दु आदा पुद्गलकम्मं करेदि णेयविहं॥ ८४॥

श्री विद्यानन्द स्वामीने कर्मका लक्षण करते हुए आप्तपरीक्षाके पृष्ठ २४६ पर लिखा है— जीवं परतन्त्री क्ववन्ति, स परतन्त्री क्रियते वा यैस्तानि कर्माणि । अर्थात् जो आत्माको परतन्त्र करते हैं वे कर्म है।

समयसारको निम्नलिखित गाथामें श्री कुन्दकुन्दाचार्यने पौद्गलिक कर्मका फल आत्माको दु ख होना वतलाया है—

> अट्टविहं पि य कम्मं सठव पुद्गलमयं जिणा विति । जस्म फल तं बुचइ दुक्ख ति विपचमाणस्म ॥ ४५ ॥

धवला पुस्तक ६ पृष्ठ ६ पर लिखा है— त आवरेदि त्ति णाणावरणीय कम्म ।

अर्थात् आत्माके ज्ञानगुणका जो आवरण करता है वह ज्ञानावरण कर्म है।

घवला पुस्तक ५ पृष्ठ १८५ तथा २२३ तथा पुस्तक १६ पृष्ठ ५१२ पर रागादि विभावभावोको कर्मजनित कहा है—

तत्य ओधमवो णाम अट्टकम्माणि अट्टकम्मजणिटजीवपरिणामी वा ।

इनके अतिरिक्त समस्त घवल, जयघवल, महाघवल, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, सर्वार्थिमिद्धि, गोम्मटसार, तत्वार्थसूत्र आदि सिद्धान्त ग्रन्थोमें आत्मा तथा द्रव्यकर्मीका परस्पर विकार्य-विकारभाव स्पष्ट वतलाया है।

इसके आगे आपने जो पञ्चास्तिकायकी गाया नह का उद्धरण दिया है, वह भी हमारे प्रश्नसे सगत नहीं है, क्योंकि यह उद्धरण उदासीन निमित्त कारणसे सम्बन्धित हैं। साथ ही स्वय अमृतचन्द्र सूरिने उमी पञ्चास्तिकायकी न७ और ९४ वी गाया की टीकामें उदासीनको भी अनिवार्य निमित्त कारण वतलाया है।

गाथा ८७ की टीका-

तत्र जीव-पुद्गलों स्वरसत एव गतितत्पूर्वस्थितिपरिणामापन्नों । तयोर्यदि गतिपरिणाम तत्पूर्व-स्थितिपरिणाम वा स्वयमनुभवतोर्वहिरङ्गहेत् धर्माधर्मी न भवेता तदा तयोर्निरगेलगितिस्थिति-परिणामत्वादलोकेऽपि वृत्ति केन वार्येत ?

अर्थ-वहाँ जीव और पुद्गल स्वभावसे ही गित और स्थित परिणामको प्राप्त है। सो उनके इस परिणमनको स्वय अनुभव करते हुए यदि घर्म और अधर्म द्रव्य वहिरङ्ग कारण न हो तो उनका यह परि-णमन निर्राल-निर्वाघ हो जायगा और इस दशामे उनका सद्भाव अलोकमे भी कौन रोक सकेगा?

गाया १४ की टीका-

यदि गतिस्थित्योराकाशमेव निमित्तमिप्येत् तदा तस्य सर्वत्र सद्वावान्जीवपुद्गलाना गतिस्थित्यो-र्नि सीमत्वाद्यतिक्षणमलोको हीयते ।

अर्थ-यदि आकाश ही गति और स्थितिका कारण माना जाय तो उसका सर्वत्र सद्भाव होनेसे जीव और पुद्गलकी गित तथा स्थिति सीमा रहित हो जायगी अर्थात् वह अलोकमें भी होने लगेगी और ऐसा होनेमें अलोकका परिमाण प्रति समय कम होता जायगा।

सर्वार्थसिद्धि अघ्याय ५ सूत्र २२ में काल द्रव्यकी अनिवार्य उदासीन कारणता वतलाई है—

धर्मादीना द्रव्याणां स्वपर्यायनिवृति प्रति स्वात्मनैव वर्तमानानां वाद्योपप्रहाद्विना तद्वृत्यभावाद् तत्प्रवर्तनोपलक्षित काल । अर्थ—चर्मादि द्रव्य अपनी-अपनी पर्यायकी उत्पत्तिके प्रति यद्यपि स्वयं ही प्रवृत्ति करते हैं तथापि वाह्य सहायकके विना उनकी वह प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अत उन्हें प्रवर्तानेवाला काल द्रव्य हैं।

स्वापने जो प्रवचनसारकी गाथा १६९ तथा उसकी भी अमृतचन्द्र सूरिकृत टीकाका उद्धरण दिया है उसमें स्वय शब्दका अर्थ 'स्वयमेव' (अपने आप) न होकर 'अपने रूप' है। इसके अतिरिक्त उनसे जो यह फिलतार्थ निकाला है कि दो द्रव्योकी विवक्षित पर्यायोंमें कर्तृ कर्म सम्वन्य नही है उसका आशय केवल उपादान कारणकी दृष्टिसे है, निमित्त कारणकी दृष्टिसे नहीं।

समयसारकी गाथा १०५ में जो उपचार गव्द आया है वह इस अर्थका द्योतक है कि पुद्गलका कर्म रूप परिणमन पुद्गलमें ही होता है, जीव रूप नहीं होता । किन्तु जीवके परिणामोका निमित्त पाकर होता है अर्थात् जीव पुद्गल कर्मोंका उपादान कर्ता नहीं, निमित्त कर्ता है।

आशा है आप हमारे मूल प्रश्नका उत्तर देनेकी कृपा करेंगे।

मगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी। मंगलं कुन्टकुन्टार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्॥

## शंका १

द्रव्य कर्मके उदयसे संसारी आत्माका विकारी भाव और चतुर्गति भ्रमण होता है या नहीं ?

## प्रतिशंका २ का-समाधान

प्रतिशका न० २ मे शकारूपमें उपस्थित किये गये विपयोका वर्गीकरण-

- (१) पचास्ति० गा० ८८ तथा ५५-५८, प्र० सार० गा० ११७, स० सार गा० १०० की टीका, द्रव्य स० गा० द, स्वा० कार्तिके० गा० २११, दे० स्तो० व्लो० ४, स-सार गा० १३ टीका, स-सार कलका १७५, स-सार गा० ८४, आप्तप० पृ० २४६, स-सार गा० ४५, घवला पु०६-पृ०६, और घवला पु० ५ पृ० १८५-२२३ तथा पुस्तक १६ पृष्ठ ५१२, इस प्रकार विविध ग्रन्थोंके लगभग १७ प्रमाणोंके आधारसे निमित्तमें हेतुकर्तृता सिद्ध करते हुए ससारी जीव और कमोदयमें जो निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है उसे गीण दिखानेका प्रयत्न किया गया है।
- (२) पचास्ति॰ गा॰ ८६ का उद्धरण किसी भी प्रकारके निमित्तिको व्यवहार हेतु वतानेके लिए उद्धृत किया गया है, पर उसे प्रकृतमें असगत वतलाया गया है।
- (३) पंचास्ति० गा० ८७-६४ तथा सर्वा० सि०, अ० ५ सू० २२ के उद्धरणो द्वारा उदासीन निमित्तोको कार्यके प्रति अनिवार्य निमित्तता सिद्ध की गई है।
- (४) प्र० सार गा० १६९ में स्वयमेव पदका अर्थ प्रतिशंकामे अपने आपका निषेधकर 'अपने रूप' किया गया है।
  - ( ५ ) स॰ सार, गा॰ १०५ में आये हुए उपचार शब्दके अर्थको बदलनेका प्रयत्न किया गया है।

समाधान इस प्रकार है--

(१) प्रतिशंका १ में विविध प्रमाण देकर जो ससारी जीव और कर्मोदयमें हेतुकर्तृता सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया हैं सो ऐसा करनेमें क्या उद्देश्य रहा है यह समझमें नहीं आया। यदि हेतुकर्तृता सिद्ध करते हुए निमित्तोमें उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त ऐसा भेद करनेका अभिप्राय रहा हो तो वह इष्ट है, क्योंकि पचास्तिकाय गाथा ८८ में यह भेद स्पष्ट शब्दोंमें दिखलाया गया है। परन्तु वहाँ ऐसे भेदको दिखलाते हुए भी उक्त वचनके आधारसे यदि यह सिद्ध करनेका अभिप्राय हो कि प्रेरक कारणके बलसे किसी द्रव्यमें कार्य आगे-पीछे कभी भी किया जा सकता है तो यह सिद्ध करना सगत न होगा, क्योंकि हेतुकर्तृं पदका व्यपदेश निमित्तमात्र में देखा जाता है ऐसा आगम प्रमाण है। सर्वार्थसिद्धिमें कहा भी है—

यद्येव कालस्य क्रियावत्त्व प्राप्नोति । यथा शिप्यो अधीते, उपाध्यायोऽध्यापयतीति ? नैप दोष , निमित्तमान्नेऽपि हेतुकर्नृन्यपदेशो दृष्ट । यथा कारीपोऽग्निरध्यापयति । एव कालस्य हेतुकर्नृता ।

अर्थ—शका—यदि ऐसा है तो कालको क्रियावन्त प्राप्त होता है। यथा—शिष्य पढता है, अध्यापक पढाता है ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं, क्योंकि निमित्तमात्रमें भी हेतुकर्तृ व्यपदेश देखा गया है। यथा—कण्डेकी अग्नि पढाती हैं। इस प्रकार कालकी हेतुकर्तृता है।

यह आगमवचन है। इससे यह ज्ञात तो होता है कि निमित्तकारण दो प्रकारके हैं—एक वे जो अपनी क्रिया द्वारा अन्य द्रव्यके कार्यमें निमित्त होते हैं और दूसरे वे जो चाहे क्रियावान् द्रव्य हो और चाहे अक्रियावान् द्रव्य हो, परन्तु जो क्रियाके माध्यमसे निमित्त न होकर निष्क्रिय द्रव्योंके समान अन्य द्रव्योके कार्यमे निमित्त होते हैं। आचार्य पूज्यपाद सब निमित्तोको समान मानते हैं इस सिद्धान्तकी पृष्टि उनके द्वारा रचित इष्टोपदेशके इस वचनमे भी होती हैं—

नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति । निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्तिकायवत् ॥ ३५ ॥

अर्थ —अज्ञ विज्ञपनेको प्राप्त नही होता और विज्ञ अज्ञपनेको प्राप्त नही होता। किन्तु अन्य द्रव्य अपनी विवक्षित पर्यायके द्वारा उस प्रकार निमित्त है जिस प्रकार धर्मास्तिकाय गतिका निमित्त है ॥३५॥

इसका स्पष्टीकरण करते हुए इमी क्लोककी टीकामें लिखा है—

भद्र! अज्ञस्तत्त्वज्ञानोत्पत्ययोग्योऽभव्यादिविज्ञत्व तत्वज्ञत्व धर्माचार्यादु पदेशसहस्रेणापि न गच्छति । तथा चोक्तम्—

> स्वाभाविक हि निप्पत्तौ क्रियागुणमपेक्ष्यते। न ज्यापारशतेनापि ग्रुकवत्पाट्यते वकः॥

तथा विज्ञस्तत्वज्ञानपरिणतोऽज्ञत्वं तत्वज्ञानात्परिभ्रंशसुपायसहस्रेणापि न गच्छति। तथा

वज्रे पतत्यपि भयदुर्तावश्वलोके मुक्ताध्वनि प्रशमिनो न चलन्ति योगात् । वोधप्रदीपहतमोहमहान्धकाराः सम्यग्दश किमुत शेषपरीपहेषु ॥ नन्वेवं बाह्यनिमित्तक्षेपः प्राप्नोतीत्यत्राह—अन्यः पुनर्गुरुविपक्षादिः प्रकृतार्थसमुत्पादअंश-योनिमित्तमात्रं स्यात्, तत्र योग्यताया एव साक्षात् साधकत्वात्।

कस्या को यथा—इत्यत्राह—गतेरित्यादि। अयमर्थी यथा युगपद्माविगतिपरिणामोन्मुलानां भावानां स्वकीया गतिशक्तिरेव गतेः साक्षाज्ञनिका। तहुँकल्ये तस्याः केनापि कर्तु मशक्यत्वात्। धर्मास्तिकायस्तु गत्युपग्राहकद्वव्यविशेषस्तस्याः सहकारिकारणमात्रं स्यात्। एवं प्रकृतेऽपि। अतो व्यवहारादेव गुर्वादे. सुश्रूषा प्रतिपत्तव्याः।

हे भद्र । अज्ञ अर्थात् तत्वज्ञानकी उत्पत्तिके लिए अयोग्य अभव्य आदि विज्ञपनेको अर्थात् तत्त्वज्ञ-पनेको धर्माचार्य आदिके हजारो उपदेशोसे भी नहीं प्राप्त होता । कहा भी है—

कार्यकी उत्पत्तिमें स्वाभाविक क्रिया गुण अपेक्षित है, क्योकि सैकडो व्यापार करनेपर भी वक तोतेके समान नही पढाया जा सकता ।

उसी प्रकार विज्ञ अर्थात् तत्वज्ञानरूपसे परिणत हुआ जीव अज्ञपनेको अर्थात् तत्वज्ञानसे भ्रंसको हजारो उपायोके द्वारा भी नही प्राप्त होता । उसी प्रकार कहा है—

भयसे भागते हुए समस्त लोकपर वज्जके गिरनेपर भी मोक्षमार्गमें उपशमको प्राप्त हुए जीव योगसे चलायमान नही होते। तो फिर वोघरूपी प्रदीपसे जिनका मोहरूपी अन्धकार नष्ट हो गया है ऐसे सम्यग्दृष्टि जीव शेप परीषहोसे चलायमान कैसे हो सकते है।

किस योग्यताका कौन निमित्त है। यथा—इसलिए यहाँ कहा है—गतेरित्यादि।

जिस प्रकार एक साथ होनेवाली गित परिणामके सम्मुख हुए पदार्थीकी अपनी गित शिक्त ही गितिकी साक्षात् जिनका है। उसके विरुद्ध योग्यताके होनेपर उसे कोई भी करनेमे समर्थ नहीं है। धर्मास्ति-काय द्रव्य तो गितिका उपग्राहक द्रव्य विशेष होकर उस (योग्यता) का सहकारी कारणमात्र है। इसीप्रकार प्रकृतमें भी जानना चाहिये। इसिलए व्यवहारसे ही गुरु आदिकी सुश्रूपा जाननी चाहिए।

इस प्रकार इष्टोपदेशके उक्त आगम वचन और उसकी टीकासे स्पष्ट ज्ञात होता है कि निमित्त कारणोमें पूर्वोक्त प्रकारसे दो भेद होनेपर भी उनकी निमित्तता प्रत्येक द्रव्यके कार्यके प्रति समान है। कार्यका साक्षात् उत्पादक कार्यकालकी योग्यता ही है, निमित्त नही।

यह ठीक है कि प्रश्न १ का उत्तर देते हुए समयसारकी ८१ से ५३ तककी जिन तीन गाथाओका उद्धरण देकर निमित्त-नैमित्तिकभाव दिखलाया गया है वहाँ कर्तृ-कर्म सम्बन्धका निर्देश मात्र इसलिए किया गया है तािक कोई ऐसे भ्रममें न पड जाय कि यदि आगममें निमित्तमे कर्तृपनेका व्यवहारसे व्यपदेश किया गया है तो वह यथार्थमे कर्ता बनकर कार्यको उत्पन्न करता होगा। वस्तुत जैनागममें कर्ता तो उपादानको हो स्वीकार किया है और यही कारण है कि जिनागममें कर्ताका लक्षण 'जो परिणमन करता है वह कर्ता होता है' यह किया गया है। समयसार कलशमे कहा भी है—

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तुतत्कर्म। या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥५१॥

जो परिणमन करता है वह कर्ता है, जो परिणाम होता है वह कर्म है और जो परिणित होती है वह क्रिया है। वास्तवमे ये तीनो अलग नहीं हैं। श्रतएव निमित्त कर्ताको व्यवहार (उपचार) से ही कर्ता मानना युक्ति-संगत है, क्योंकि एक द्रव्यका कर्तृवर्म दूसरे द्रव्यमें नहीं उपलब्ध होता। मात्र कार्यमें कौन द्रव्य उस समय निमित्त हेतु है यह दिखलानेके लिए ही कर्ता आदि रूपमे निमित्तका उपचारसे उल्लेख किया जाता है। स्पष्ट है कि प्रथम प्रश्नका जो उत्तर दिया गया है वह यथार्थ है।

- (२) पञ्चास्तिकाय गाथा ६६ में नि सन्देहरूपसे उदासीन निमित्तकी व्यवहारहेनुता सिद्ध की गई है। पर इतने मात्रसे क्रियाके द्वारा निमित्त होनेवाले निमित्तोको व्यवहार हेतु माननेमें कोई वाघा नहीं आती, क्योंकि अभी पूर्वमें इष्टोपदेश टीकाका जो उद्धरण दे आये हैं उसमें स्पष्टरूपसे ऐसे निमित्तोको व्यवहार हेतु वत्तलाकर इस दृष्टिसे दोनोमें समानता मिद्ध की गई है।
- (३) ऐसा नियत है कि प्रत्येक इब्यके किसी भी कार्यका पृथक् उपादान कारणके समान उसके स्वतन्त्र एक या एकसे अधिक निमित्त कारण भी होते हैं। इसीका नाम कारक-साकल्य है। और इसीलिए जिनागममें सर्वत्र यह स्वीकार किया गया है कि उभय निमित्तसे कार्यकी उत्पत्ति होती है। श्री समन्तभद्र स्वामीने इमें द्रव्यगत स्वभाव इमी अभिप्रायसे कहा है। वे लिखते हैं—

वाह्येतरोपाधिममप्रतेऽयं कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव ।

नैवान्यथा मोक्षविधिञ्च पुंमा तेनाभिवद्यस्वमृपिर्बुधाना ॥—स्वयभू-स्तोत्र ॥ ६० ॥

कार्योमे वाह्य और आम्यन्तर उपाधिको समग्रता होती है, यह द्रव्यगत स्वभाव है। अन्यया अर्थात् ऐसा स्वीकार नहीं करनेपर पुरुषोको मोक्ष-विधि नहीं वन सकती। यही कारण है कि ऋषि स्वरूप आप वृद्यजनोंके द्वारा वन्दनीय है।

यह तो है कि कार्योम बाह्य और आम्यन्तर उपाधिको समग्रता होती है, क्योंकि ऐसा द्रव्यगत स्वभाव हैं कि जब निय्चय उपादान अपना कार्य करता है तब अन्य द्रव्य पर्यायद्वारा उसका व्यवहार हेतु होता है। पर नियम यह है कि प्रत्येक समयमें निमित्तको प्राप्ति उपादानके अनुसार होती है। तभी जीवोकी मोक्षविधि भी वन सकती है। जैसा कि भाविंठगके होनेपर द्रव्यांठग होता है इस नियमसे भी सिद्ध होता है। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य भाविंठगके प्राप्त होनेके पूर्व हो द्रव्यांठग स्वीकार कर ठेता है पर उस द्वारा भाविंठगकी प्राप्त द्रव्यांठगको स्वीकार करते नमय ही हो जाती हो ऐसा नहीं है। किन्तु जब उपादानके अनुसार भाविंठग प्राप्त होता है तब उसका निमित्त द्रव्यांठग रहता हो है। तीर्यंकरादि किसी महान् पृष्पको दोनोकी भाविंठग प्राप्त होता है तब उसका निमित्त द्रव्यांठग रहता हो है। तीर्यंकरादि किसी महान् पृष्पको दोनोकी एक साथ प्राप्ति होती हो यह वात अलग है, इसिंठए प्रत्येक कार्यमें निमित्त अनिवार्य है ऐसा मानना यद्यपि एक साथ प्राप्ति होती हो यह वात अलग है, इसिंठए प्रत्येक कार्यमें निमित्त अनिवार्य है ऐसा मानना यद्यपि व वैसा कार्य होता है आगम-सगत नही है। उपचारसे ऐसा कथन करना अन्य वात है और उसे यथार्य मानना जन्य वात है।

- (४) प्रवचनसार गाथा १६९ म 'स्वयमेव' पदका अर्थ स्वय ही है अपने रूप नही । इसके लिए समयसार गाथा ११६ आदि तथा १६८ सख्याक गाथाओका अवलोकन करना प्रकृतमें उपयोगी होगा । समयसार माथा ११६ आदि तथा १६८ सख्याक गाथाओका अवलोकन करना प्रकृतमें उपयोगी होगा । आगममें सर्वत्र 'स्वयमेव' पद 'स्वय ही' इमी अर्थमें व्यवहृत हुआ है । यदि कही 'अपने रूप' अर्थ किया गया हो तो वह प्रमाण सामने आना चाहिये।
- (५) समयसार गाया १०५ में उपचारका जो अर्थ प्रथम प्रक्तके उत्तरमें किया गया है वह अर्थ सगत है। इसकी पृष्टि घवला पुस्तक ६ पृष्ठ ५९ से होती है। प्रमाण इस प्रकार है—

मुह्यत इति मोहनीयम् । एव संते जीवस्स मोहणीयतं पसज्जदि ति णासकणिडजं, जीवादो अभि-ण्णम्हि पोगालदुव्वे कम्मसण्णिदे उवयारेण कत्तारत्तमारोविय तथा उत्तीदो ।

जिसके द्वारा मोहित किया जाता है वह मोहनीय कर्म है। शका—ऐसा होनेपर जीवको मोहनीय कर्मपना प्राप्त होता है ?

समाघान—ऐसी आशका नहीं करनी चाहिये, त्रयोकि जीवसे अभिन्न (विशेष सयोगरूप, परस्पर विशिष्ट एक क्षेत्रावगाही) कर्मसज्ञक पुद्गल-द्रव्यमे उपचारसे कर्तापनेका आरोप कर वैसा कहा है।

इस आगम वचनमे 'उवयारेण' और 'आरोविय' पद ध्यान देने योग्य है। स्पष्ट है कि कार्यका निष्पादक वस्तुत उपादान कर्ता ही होता है। निमित्तमें तो उपचारसे कर्तापनेका आरोप किया जाता है।

# तृतीय दौर

#### गका

द्रव्यकर्मके उदयसे संसारी आत्माका विकार भाव और चतुर्गति प्रमाण होता है या नहीं ?

# प्रतिशंका ३

इस प्रश्नका आशय यह था कि जीवमें जो क्रोध वादि विकारी भाव उत्पन्न होते हुए प्रत्यक्ष देखें जाते हैं क्या वे द्रव्य कर्मोदयके विना होते हैं या द्रव्य कर्मोदयके अनुरूप होते हैं। ससारी जीवका जो जन्म-भरणरूप चतुर्गति भ्रमण प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है क्या यह भी कर्मोदयके अधीन हो रहा है या यह जीव स्वतन्त्र अपनी योग्यतानुसार चतुर्गति भ्रमण कर रहा है ?

आपके द्वारा इस प्रश्नका उत्तर न तो प्रथम वक्तव्यमें दिया गया है और न इस दूसरे वक्तव्यमें दिया गया है—यद्यपि आपके प्रथम वक्तव्यके ऊपर प्रतिशका उपस्थित करते हुए इस ओर आपका ध्यान दिलाया गया था। आपने अपने दोनो वक्तव्य निमित्त कर्ता-कर्मको अप्रासिंगक चर्चा प्रारम्भ करके मूल प्रश्नके उत्तरको टालनेका प्रयत्न किया है।

यह तो सर्व सम्मत है कि जीव अनादि कालसे विकारी हो रहा है। विकारका कारण कर्मवन्ध है, क्योंकि दो पदार्थोंके परस्पर बन्ध विना लोकमें विकार नहीं होता। कहा भी है—

# द्दयकृतो लोके विकारो भवेत् । -पद्मनिन्द्रपंचिंकति २३-७।

यदि क्रोध आदि विकारी भावोको कर्मीदय विना मान लिया जावे तो उपयोगके समान ये भी जीवके स्वभाव भाव हो जायेगे और ऐसा मानने पर इन विकारी भावोका नाज्ञ न होनेसे मोक्षके अभावका प्रसग आजावेगा, क्योंकि—

सदकारणविज्ञत्यम् । —आक्षपरीक्षा कारिका २ टीका जो सत् ( मीजूद ) है और अकारण है वह नित्य होता है। अथवा मुक्त जीवके भी विकारी भावोका प्रसग था जायगा। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि किसीमें ज्ञान अधिक है और किमीमें ज्ञान हीन है। एक ही पुरुपमें ज्ञानकी हीनाधिकता देखी जाती है। यह तरतमभाव निष्कारण नहीं हो नकता है। अन ज्ञानमें जो तर-तमभावका कारण है वह ज्ञानावरण कर्म है। कहा भी है—

एदस्य पमाणस्य वट्ढिहाणितरतमभावो ण ताव णिक्कारणां, वढ्ढि-हाणांहि विणा एगयस्वेणा-बद्घाणप्ययगादो । ण च ण्व, नहाणुवलभादो । तम्हा यकारणाहि ताहि होटव्व । ज त हाणितर-तममाव-कारण तमावरणमिटि यिद्ध । –जयधवल १-७६

इसका तात्पर्य भाव ऊपर दिया जा चुका है।

इन कर्मोदयसे जीवकी नाना अवस्या तथा विचित्र विकारी भाव हो रहे हैं, जिनका समयमार आदि ग्रन्थोंमें विवेचन किया है और वह इस प्रकार है—

समयनारको वन्तीनत्री गायामे आत्माको 'माव्य' और फर देनेको मामर्थ्य महित उदय होनेवाले मोहनीय कर्मको 'मावक' वतलाया है। एकमौ-अठानवी गायामें कर्मोदय विपाकमे उत्पन्न होनेवाले विविध मावोको आत्मन्यमात्र नहीं वनलाया है। गाया १६६ में—

पुग्गलक्स्म रागी तस्य विवागीवओ हविट एसी।

और इसकी टीकामें-

अस्ति क्लि रागो नाम पुद्गलकर्म, तहुदयविपाकप्रभवोऽयं रागरूपो भावः।

ये वाक्य दिये हैं, जिनमें वतत्त्राया है कि राग पुद्गलकर्म है और पुद्गल कर्मके विपाककर उत्पन्न यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर रागन्य भाव है। और गाया २८१ की टीकामें लिखा है कि रागादिक भाव कर्मविपाक उदयमें उत्पन्न दूए है।

पचाम्निकायकी गाया १३१ की टीकामें-

द्वर हि दर्शनमोहनीयविपाककलुपपरिणामना मोह , विचित्रचारित्रमोहनीयविपाकप्रत्यये प्रीत्य-प्रीती रागद्वेषा ।

इन वाक्योंमें वतलाया है कि निज्वयसे इम जीवके जब दर्जनमोहनीय कर्मका उदय होता है तव उमके रम विपाकने नमुत्पन्न अश्रद्धानरूप भावका नाम मोह है।

गाया १४८ की टीकामें बताया है कि जीवके राग द्वेप मोहम्प परिखाम मोहनीय कर्मके विपाकसे उत्पन्न हुए विकार है—

जीवसाव. पुना रितरागट्टेपमोहयुत्त. मोहनीयविपारुसपाटितविकार इत्यर्थ ।

१५० वी गायाको टीकामें वतलाया है कि वास्तवमे मंसारी जीव अनादि मोहनीय कर्मके उदयका अनुमरण करनेवाली परिणितसे अगुद्ध है। जीर गाया १५६में वतलाया है कि वास्तवमें मोहनीय कर्मके उदयका अनुसरण करनेवाली परिणितिके वशमे रिजित उपयोगवाला वर्तता हुआ जीव पर द्रव्यमें शुभ या अगुभ भावको करता है।

अप्या पगुह अणुहरइ अप्षु ण जाइ ण एड । भुवणत्तयहँ वि मिन्झि जिय विहि आणइ विहि णेड ॥१-६६॥ -परमान्मप्रकाय वर्च—हे जीव । यह आत्मा पंगुके समान है। आप न कही जाता है, न आता है। तीन लोकमे इस जीवको कर्म ही ले जाता है, कर्म ही ले आता है।। १-६६।।

> कम्माइँ दिद्ध-घण-चिक्कणइँ गब्बाइँ चज्जसमाइँ । णाण-वियक्त्वणु जीवडड उप्पहि पाडहिँ ताइँ ॥ १-७८ ॥ -प० प्र०

वर्य-ने ज्ञानावरण आदि कर्म वलवान् है, वहुत हैं, जिनका विनाश करना अशक्य है, इसलिये चिकने हैं, भारी हैं और वज्जके समान अभेच है, इस ज्ञानादि गुणसे चतुर जीवको खोटे मार्गमे पटकते हैं।।

> कम्माइं विलयाइं विलयो कम्मादु णित्य कोइ जि । सन्त्र वलाइ कम्म मलेदि हत्थीव णिलिणि वण ॥ १६२१ ॥ —मृलाराधना

धर्य—जगतमे कर्म ही अतिशय वलवान् है, उममे दूसरा कोई भी वलवान् नही है। जैसे हाथी कमलवनका नाश करता है, वैसे ही यह वलवान् कर्म भी सर्व वन्यु विद्या द्रव्य शरीर परिवार सामध्ये इत्यादिका नाश करता है।।१६२१।।

का वि अउग्वा टीसिंद पुग्गलदग्वस्म एरिमी मत्ती। केवलणाणसहावे विणासिदो जाइ जीवस्स ॥ २११ ॥ –स्वा० का० अ०

वर्य—पुद्गल द्रव्यकी कोई ऐसी अपूर्व शक्ति है जो जीवके केवलज्ञानस्वभावको भी नष्ट कर देती है ॥
प्रश्न न० ५ के द्वितीय उत्तरमें स्वा० का० अ० गाथा ३१९ उद्भृत करते हुए आपने स्वय स्वीकार
किया है कि जीवका उपकार या अपकार गुभागुम कर्म करते हैं। तथा प्रश्न न० १६ के प्रथम उत्तरमें भी
वापने यह स्वीकार किया है कि जीवमें वहुतसे धर्म ऐसे हैं जो आगन्तुक है और जो संसारकी विवक्षित
भूमिका तक आत्मामें दृष्टिगोचर होते हैं, उसके वाद उसमें उपलब्ध नहीं होते।

इन वागम प्रमाणोंने सिद्ध होता है कि वास्तवमें विकारी भाव द्रव्यक्मोंदयके अनुरूप होते हैं।
नमयसार गाया ६९ व २७६-२७६ में स्फिटिक मिणका दृष्टान्त देकर यह सिद्ध किया गया है कि यद्यपि जीवका
परिणमन स्वभाव है तथापि उसके भाव कर्मोदयके द्वारा किये जाते हैं, इसीलिये ५० से ५६ तक की गायाओं
में यह वतलाया है कि ये रागादिक भाव पौद्गलिक हैं और व्यवहार नयसे जीवके हैं। समयसार गाया ६८
की टीकामें यह कहा गया है कि जिस प्रकार जौसे जौ उत्पन्न होता है उसी प्रकार रागादि पुद्गल कर्मोंसे
रागादि उत्पन्न होते हैं, इसी कारण निश्चप्र नयसे रागादिक (भाव) पौद्गलिक हैं। समयसार गाया ११३११६ में कहा है कि जिस प्रकार उपयोग जीवसे अनन्य है उस प्रकार क्रोब जीवसे अनन्य नहीं है।

वन्य कारणो और कर्मोदयरूप कारणोमें मौलिक अन्तर है, क्योंकि वाह्य सामग्री और अन्तरंगकी योग्यता मिलने पर कार्य होता है। किन्तु घातिया कर्मोदयके माथ ऐसी वात नही है, वह तो अन्तरंग योग्यता का सूचक है। जैसा कि स्वय श्रीमान् पं० फूलचन्द्र जी ने कर्मग्रन्थ पुस्तक ६ की प्रस्तावना पृ० ४४ पर लिखा है—

अन्तरंगमें वैसी योग्यताके अभावमें वाह्य सामग्री कुछ भी नहीं कर सकती है। जिस योगीके राग भाव नष्ट हो गये हैं, उसके सामने प्रवल रागकी सामग्री उपस्थित होने पर भी राग पैटा नहीं होता। इससे मार्म पड़ता है कि अन्तरग योग्यताके विना वाह्य सामग्रीका मृल्य नहीं है। यद्यपि कमके विषय-में भी ऐसा ही कहा जा सकता है पर कमें और वाह्य सामग्री इनमें मौलिक अन्तर है। कमें वैसी योग्यताका सूचक है, पर वाह्य सामग्रीका वैसी योग्यतासे कोई सम्वन्ध नहीं। कभी वैसी योग्यताके सद्मावमें भी वाह्य सामग्री नहीं मिलती और उसके अभावमें भी वाह्य सामग्रीका सयोग देखा जाता है, किन्तु कमके विषयमें ऐसी वात नहीं है। उसका सम्बन्ध तभी तक आत्मामें रहता है जब तक उसमें तद्नुक्ल योग्यता पाई जाती है। अत कमके स्थान वाह्य सामग्री नहीं ले सकती। अत कमके निमित्तन से जीवकी विविध प्रकारकी अवस्था होती है और जीवमें ऐसी योग्यता आती है।

इसी वातको इप्टोपदेश पद्य ७ की टीका में कहा है —

मलविद्धमणेर्च्यक्तिर्यथा नैकप्रकारत ।

कर्मविद्धारमविज्ञप्तिस्तथा नैकप्रकारत ॥

अर्थ—जिम तरह मलके सम्बन्धसे मणिके अनेक रूप दीखने लगते हैं उमी तरह कर्मके सम्बन्धसे आत्माकी भी अनेक अवस्थाएँ दीखने लगती हैं।।

इसी प्रकार पद्य ७ की टीकामें भी मदिराका दृष्टान्त देकर यह मिद्ध किया है कि जीव मोहनीय कर्मोदयके कारण पदार्थोका वास्तविक स्वरूप नही जान मकता । इष्टोपदेशका वह पद्य इस प्रकार है—

> मोहेन सबृत ज्ञान स्वभाव छमते न हि । मत्त पुमान् पटार्थानां यथा मटनकोडवै ॥ ७ ॥

अर्थ-जिस तरह मादक कोदोके खानेसे उन्मत्त हुआ पुरुप पदार्थीका यथार्थ स्वरूप नही जानता, उसी प्रकार मोहनीय कर्मके द्वारा आच्छादित ज्ञान भी पदार्थीके वास्तविक स्वरूपको नही जान सकता ॥७॥

कर्म वलवान् है, उदयमे ग्राकर नवीन कर्मोका वन्य जीवके साथ कर देता है। ऐसा ही श्री अमृतचन्द्र सूरिने कहा है—

किंत्वत्रापि समुत्लसत्यवशतो यन कर्म वधाय तत ॥११०॥ -कलश अर्थ---किन्तु आत्मामे अवशपने जो कर्म प्रगट होता है वह वधका कारण है ॥११०॥ श्री प० फलचन्द्रजी भी कर्मकी वलवत्ताको इन शब्दोमें स्वीकार करते हैं---

कर्म तो आत्माकी विविध अवस्थाओं के होनेमें निमित्त हैं और उसमें ऐसी योग्यता उत्पन्न करता है जिमसे वह अवस्थानुमार शरीर वचन मन और इवामोच्छ्वासके योग्य पुद्गलोंको योग द्वारा प्रहण करके तद्रप परिणमाता है। -पचाध्यायी पृ० १५९ विशेपार्थ ( वर्णी प्रन्थमाला )

कर्मोंकी मदा एकसी दशा नहीं रहती। कभी कर्म वलवान् होता है और कभी जीव वलवान् हो जाता है। जब जीव वलवान् होता है तो वह अपना कल्याण कर सकता है। कहा भी है—

कत्थ वि विलिओ जीवो कत्थ वि कम्माइ हुंति विलियाह । जीवस्स य कम्मम्म य पुन्वविरुद्धाइ वहराइ ॥ -इष्टोपदेश गाथा ३१ की टीका

अर्थ-कभी यह जीव वलवान् हो जाता है और कभी कर्म वलवान् होता है। इस तरह जीव और कर्मोंका अनादि कालसे परस्पर विरुद्ध वैर है।

इस कर्मकी वलवत्ताके कारण यह जीव अनादि कालसे चतुर्गति भ्रमण कर रहा है इस वातको श्री अकलंकदेव राजवातिक पृ० २ में कहते हैं— यया वर्छावर्द्परिश्रमणापादिनारगर्तश्रान्तिं घर्टायन्त्रश्रान्तिजनिका वर्छावरंपरिश्रमणाभावे वारगर्ने-श्रान्यमावाद् घर्टायन्त्रश्रान्तिनिवृत्तिं च प्रत्यक्षन उपलभ्य मामान्यते। दृष्टाद्रनुमानाद् वर्लावर्द्तुत्वकर्मी-दृष्पापादिना चतुर्गन्यरगर्तश्रान्तिं शागीर-मानमविविधवेद्नाधर्टायन्त्रश्रान्तिजनिकां प्रन्यक्षन उपलभ्य ज्ञान-दर्शनचारित्राग्निनिर्देशस्य कर्मण उदयाभावे चतुर्गत्यरगर्तश्रान्त्यभावात् मंमारवटीयन्त्रश्रान्तिनिवृत्ति। सवित्रव्यमित्यनुमीयने वासौ ममारवटीयन्त्रश्रान्तिनिवृत्ति। स एव मोक्ष इति ।

वर्यान्— उसे घटीयंत्र (रेंहट) का घूमना उसके घुरेके घूमनेसे होता है और घुरेका घूमना उनमें जुते हुए बैलके घूमने पर। यदि बैलका घूमना वन्द हो जाय तो घुरेका घूमना रक जाता है और घुरेके नक जाने पर घटीयन्त्रना घूमना वन्द हो जाता है। उसी तरह नर्मोदयन्यी बैलके चलनेपर ही चार गतिरूणी घुरेका चक्र चलता है और चनुर्गतिन्यी घुरा ही बनेक प्रकारको गारीरिक मानमिक आदि बेदनारूपी घटी-यन्त्रको घुमाता रहता है। क्योंदयकी निवृत्ति होने पर चनुर्गतिका चक्र नक जाता है और उसके न्कनेसे गंगार न्यी घटी-यंत्रका परिचलन समाप्त हो जाता है, इसीका नाम मोख है।

इनी नम्बत्यमें निम्न प्रमा । भी दृष्ट्य ई-

प्रयंते कर्म जीवेन जीवः प्रयंत कर्मणा।

णुनयोः प्रेरको नान्या नानाविकसमानयोः ॥१०६॥ -उपासकाभ्ययन पृ० २९

वर्य—दीव क्मेंको प्रेरित करता है और क्में जीवको प्रेरित करता है। इन टोनोका सम्बन्ध नीका और नाविष्ठके समान है, कोई तीसरा इन दोनोंका प्रेरक नहीं है ॥१०६॥

क्लेगाय कारणं कर्म विद्युहे स्वयमात्मित ।

नोणामस्य स्वतः किन्तु तदौरण्यं विद्यमंश्रयम् ॥ २४० ॥ -उपामकाध्ययन पृ० १२०

र्थ्य-आन्मा स्वयं विशुद्ध है और कर्म उसके क्लेशका कारण है। जैसे चल स्वय गरम नहीं होता, कार्गके सम्बन्धसे उसमें गर्मी व्या जाती है ॥२४७॥

उत्पाच मोहमद्विह्नल्मेव विञ्नं वेधाः स्त्रय गतवृणष्टक्वद्ययेष्ट्रम् ।

संमारमीऋग्महागहनान्तराले हन्ता निवारयितुमत्र हि क समर्थः ॥३०॥ -आत्मानुशायन

वर्य---वर्मरूपी ब्रह्मा समस्त विष्वको ही मोहरूपी मिदरामें मूर्छित करके तत्पश्चात् स्वयं ही ठगके मनान निर्देय वनकर इच्छानुसार समाररूपी भयानक महावनके मध्यमें समका घात करता है। समसे न्या करनेके लिए मछा दूसरा कीन समर्थ है ? वर्षात् कोई नहीं ॥८५॥

आपने स्वय मी प्रध्न नं । प्रके उत्तर में कर्मकी बलबत्ता स्वीकार करने हुए माना है कि मुख दु ख मरण आदि सब कर्नोदयके अनुमार होता है। किन्तु इम प्रध्नके उत्तरमें आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं यह दारवर्षकी बात है।

यह हमारे प्रश्नका आगम यन्मत उत्तर है। प्रश्नका उत्तर न देकर आपने जो अप्रामिगक विवेचन एकान्त नियंतिबाद तथा नोकर्म आदि निमित्तोंके विषयमें कर दिया है अब उस पर भी विचार किया जाता है—

व्यपने लिखा है कि—'प्रेरक नारखंदे किसी द्रव्यमें नार्य आगे पीछे कभी भी किया जा सनता है, मो यह सिंह करना संगत न होगा।' आपका ऐसा लिखना चित्रत नहीं है।

- (अ) सर्व कार्योंका सर्वथा कोई नियत काल हो ऐसा एकान्त नियम नही है, क्योंकि प्रवचनसारमें श्री अमृतचन्द्र आचार्यने कालनय और अकालनय, नियतिनय और अनियतिनय इन नयोकी अपेक्षा कार्यकी सिद्धि बतलाई है और ऐसा प्रत्यक्ष भी देखा जाता है, और किसीने कोई क्रम नियत भी नही किया है। अत आगे पीछे करनेका प्रक्त ही नहीं उठता।
- (का) कर्मस्थितिवधके समय निपेक रचना होकर यह नियत हो जाता है कि अमुक कर्म वर्गणा अमुक समय उदयमे आवेगी, किन्तु वन्धार्नालके पश्चात् उत्कर्पण, अपकर्पण, स्थितिकांडकघात, उदीरणा, अविपाकनिर्जरा आदिके द्वारा कर्मवर्गणा आगे पोछे भी उदयमें आती हैं जिसको कर्मशास्त्रके विशेषज्ञ भलोभाति जानते हैं। किन्तु इतना नियत है कि कोई भी कर्म स्वमुख या परमुखरूपसे अपना फल दिये विना अकर्मभावको प्राप्त नही होता। (जयधवल पु ३ पृ० २४५)। इस विपयका विशेष विवेचन प्रश्न न० ५ के पत्रक में किया जावेगा तथा आगे भी यथा अवसर कुछ लिखा जावेगा।

आपने लिखा है कि—'दो द्रव्योकी विवक्षित पर्यायोमें निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्ध व्यवहारनयसे हैं, निश्चयनयसे नहीं।' सर्वत्र स्थान २ पर इसीपर जोर दिया गया है। 'व्यवहारनय'के पूर्व 'मात्र' शब्द लगाकर या उसका अर्थ 'उपचार' करके यह भी दर्शाया गया है कि व्यवहारसे जो कथन है वह वस्तुत वास्तविक नहीं है।

यदि नयोके स्वरूप तथा विषयपर घ्यान दिया जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धका कथन निश्चयनयसे होनेका प्रसग हो उत्पन्न नहीं हो सकता है। जो विषय जिस नयका है उसका कथन उस ही नयसे किया जा सकता है, अन्य नयसे नहीं। यदि उस ही विषयको अन्य नयका विषय बना दिया जायगा तो सर्व विष्ठव हो जायगा और नय विभाजन अर्थात् नय व्यवस्था भी समीचीन नहीं रह सकेगी। जैसे प्रत्येक द्रव्य व्यवहार नयको अपेक्षासे अनित्य है। यदि निश्चयनयको अपेक्षासे भी द्रव्यको अनित्य कहा जायगा तो व्यवहारनय तथा निश्चयनयमें कोई अन्तर ही न रहेगा। दोनो एक ही हो जायेंगे। द्रव्यको नित्य बत्तजानेवाला कोई नय ही न रहेगा। इस प्रकार द्रव्यके दूसरे धर्मका कथन नहीं हो सकनेके कारण वस्तु स्वरूपका ज्ञान एकागी (सर्वथा एकान्तरूप) एव मिथ्या हो जायगा। अर्थात् द्रव्य एकान्तत (सर्वथा) अनित्य हो जायगा और इस प्रकार पूर्ण क्षणिकवाद आ जायगा। अत अनित्यताका कथन व्यवहारनयसे ही हो सकता है, निश्चयनयसे नहीं हो सकता है। निश्चयनय तो व्यवहारनयके विषयको प्रहण करनेमे अध-पुरुपके समान है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यवहारनयका विषय होनेसे अनित्यता प्रामाणिक, वास्तविक या सत्य नहीं है। अनित्यता भी उतनी ही प्रामाणिक, वास्तविक व सत्य है जितनी नित्यता।

यदि व्यवहारनयके विपयको प्रामाणिक नहीं माना जायगा तो व्यवहार नय मिथ्या हो जायगा, किन्तु आगममें प्रत्येक नय प्रामाणिक माना गया है। जो परिनरपेक्ष कुनय होता है उसीको मिथ्या माना गया है, सम्यक् नयको मिथ्या नहीं माना गया है।

एक द्रव्यके खण्ड या दो द्रव्योका सम्बन्ध व्यवहारनयका विषय है। अत दो द्रव्योका सम्बन्ध होनेके कारण निमित्त-नैमितिक सम्बन्धका कथन व्यवहारनयसे हो हो सकता है, निश्चयनयसे नही । जैसे पर द्रव्यो के साथ जो जेय-ज्ञायकसम्बन्ध है उसका कथन व्यवहारनयसे हो हो सकता है, निश्चयनयसे नही । चू कि यहाँ भी दो द्रव्योका सम्बन्ध है । जैसे वर्णको आँख ही वतला सकती है, नाक आदि अन्य इन्द्रियाँ नही । यहाँ भी दो द्रव्योका सम्बन्ध है । जैसे वर्णको आँख ही वतला सकती है, नाक आदि अन्य इन्द्रियाँ नही ।

अतः नाकादि अन्य इन्द्रियोसे वर्ण नही है—यह कहनेका प्रसग ही नही आता है। इसी प्रकार निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्ध निश्चय नयसे नही यह प्रश्न ही उत्पन्न नही होता, क्योकि दो द्रव्योका सम्बन्ध निश्चय-नयका विषय ही नही है।

पुनश्च-अापने लिखा है कि 'ससारी आत्माके विकारभाव तथा चतुर्गति भ्रमणमें द्रव्य कर्मोंके उदयका व्यवहारसे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है; कर्तृकर्मसम्बन्ध नही है।' आगे आपने अपने उत्तरमे एक स्थान पर यह भी लिखा है कि 'द्रव्योकी विवक्षित पर्यायोमें कर्तृकर्मसम्बन्ध नहीं है, फिर भी आगममे जहाँ भी दो द्रव्योकी विवक्षित पर्यायोमें कर्तृ-कर्मसम्बन्ध कहा है वहाँ वह उपचारमात्रसे कहा है।' इससे यह तो फिलत हो ही जाता है कि आगममे द्रव्य कर्मोंके उदयका आत्माके विकारभाव और चतुर्गति भ्रमणके साथ कर्तृकर्म-सम्बन्धका प्रतिपादन किया गया है और आगमका यह प्रतिपादन आपको भी स्वीकार है। केवल आप उस कर्तृ-कर्मसम्बन्धको उपचारमात्र स्वीकार करके कार्यके प्रति निमित्तकी अकिचित्करता सिद्ध कर देना चाहते हैं। इस तरह हमारे आपके, मध्य मतभेद केवल इतना ही रह जाता है कि जहाँ हमारा पच्च आत्मामे उत्पन्न होनेवाले रागादि विकार और चतुर्गतिभ्रमण रूप कार्यकी उत्पत्तिमे द्रव्यकर्मके उदयरूप निमित्तकारण या निमित्तकत्तांको सहकारी कारण या सहकारी कर्ताके रूपमे सार्थक ( उपयोगी ) मानता है वहाँ आपका पत्त उसे उपचरित कहकर उक्त कार्यमे अकिचित्कर अर्थात् निरर्थक ( निरुपयोगी ) मानता है और तब आपका पत्त अपना यह सिद्धान्त निश्चित कर लेता है कि कार्य केवल उपादानकी अपनी सामर्थ्यसे स्वत ही निष्पन्न हो जाता है। उसकी निष्पत्तिमे निमित्तकी कुछ भी अपेक्षा नही रह जाती है। जब कि हमारा पक्ष यह घोषणा करता है कि अनुभव, तर्क और आगम सभी प्रमाणोसे यह सिद्ध होता है कि यद्यपि कार्यकी निष्पत्ति उपादानमें हुआ करती है अर्थात् उपादान ही कार्यरूप परिणत होता है फिर भी उपादान की उस कार्यरूप परिणतिमें निमित्तकी अपेक्षा वरावर बनी हुई है अर्थात् उपादानकी जो परिणति आगममे स्वपरप्रत्यय स्वीकार की गयी है वह परिणति उपादानकी अपनी परिणति होकर भी निमित्तकी सहायतासे ही हुआ करती है, अपने आप नही हो जाया करती है। चू कि आत्माके रागादिरूप परिणमन और चतुर्गति भ्रमणको उसका ( आत्माका ) स्वपरप्रत्यय परिणमन आगम द्वारा प्रतिपादित किया गया है, अत वह परिण-मन आत्माका अपना परिणमन होकर भी द्रव्यकर्मीके उदयकी सहायतासे ही हुआ करता है। जैसे---

> न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककान्तः । तस्मिन्निमित्तं परसंग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत् ॥१७५॥

-समयसार-आत्मख्याति टीका कलश

इसमे अमृतचन्द्र सूरिने स्पष्ट कर दिया है।

कलशका भाव यह है कि आत्मामें उत्पन्न होनेवाले रागादिभावोका आत्मा स्वयं निमित्त नही है, किन्तु परवस्तुके ससर्गसे ही आत्मामें रागादिभाव उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार कि सूर्यकान्त मणि परके ससर्गसे ही तदनुरूप विविध रगोके रूप परिणत होता है। वस्तुका स्वभाव ही ऐसा है कि परवस्तुके संयोगसे वह तदनुरूप परिणमन करती रहती है।

इसी वातको 'जीवपरिणाम हेंदु' .. इत्यादि समयसारकी ८०वी गाथा भी पुष्ट कर रही है, जिसको आपने अपने पक्षकी पुष्टिके लिये अपने उत्तरमें उपस्थित किया है, लेकिन जिसके विषयमें हम अपनी द्वितीय प्रतिशकामें लिख चुके है कि यह गाथा आपके मन्तव्य के विरूद्ध ही अभिप्राय प्रगट करती है। याने जीवके

परिणमनकी सहायतासे ही पुद्गल कर्मरूप परिणमन करते हैं और पुद्गल कर्मकी सहायतासे ही जीव रागादि विभावरूप परिणमन करता है।

समयसारकी ८२वी गाथा भी ऐसी वातको बतला रही है कि ५० और ८१वीं गाथाओं के अनुसार चूँकि पुद्गलोका ही कर्मरूप परिणमन होता है। पुद्गलोमे होनेवाला कर्मरूप वह परिणमन आत्माका परिणमन नहीं है, वह तो उस परिणमनमें केवल निमत्तकारण ( सहकारी कारण ) या निमित्त कर्ता ( सहकारी कर्ता ) ही होता है। इसी प्रकार आत्माका ही रागादिरूप परिणमन होता है। आत्मामें होनेवाला रागादिरूप वह परिणमन पुद्गलका परिणमन नहीं है, वह तो उस परिणमनमें केवल निमित्तकारण ( सहकारी कारण ) या निमित्त कर्ता ( सहकारी कर्ता ) ही होता है, इसलिए आत्मामें जो भी परिणमन होता है उसके होनेमें यद्यपि पुद्गल कर्मका सहयोग अपेक्षित होता है, लेकिन उस परिणमनका उपादान कारण या कर्ता आत्मा ही होता है, पुद्गल कर्म नहीं। इसी तरह पुद्गलमें जो भी ( कर्म नोकर्मरूप ) परिणमन होता है, यद्यपि उसके होनेमें आत्माके रागादि भावोका सहयोग अपेक्षित होता है, लेकिन उस परिणमनका उपादान कारण या कर्ता पुद्गल ही होता है आत्माके रागादिभाव नहीं।

समयसारकी ८०, ८१ और ८२वी गायाओके उक्त अभिप्रायको रुक्ष्यमें रखकर ही समयसारकी निम्नलिखित गायाका अर्थ करना चाहिये—

जीवम्हि हेद्रुभूदे वधस्स दु पस्सिद्ण परिणाम । जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उपयारमत्तेण ॥१०५॥

वह वर्ष इस प्रकार है कि चू कि जीवका सहयोग मिलने पर ही पुद्गल कर्मका वन्यरूप परिणमन देखा जाता है, इसिलये जीवने पुद्गलका कर्मरूप परिणमन कर दिया—ऐसा उपचारमात्रसे अर्थात् निमित्त-नैमित्तिकभावकी अपेक्षासे कहा जाता है। यहाँ पर 'उपचारमात्रसे' इस पदका अर्थ निमित्त-नैमित्तिकभावसे ही उल्लिखित ८०, ८१ और ८२ वी गाथाओं आघार पर करना सुसगत है। तात्पर्य यह है कि लोकव्यवहार में जिस प्रकार उपादानोपादेयभावकी अपेक्षा शिष्यका अध्ययन करना और निमित्त-नैमित्तिक भावकी अपेक्षा उपाध्यायका शिष्यको पढाना दोनो ही वास्तविक हैं उसी प्रकार उपादानोपादेयभावकी अपेक्षा पुद्गलका कर्मरूप परिणत होना और आत्माका रागादिरूप परिणत होना तथा निमित्त-नैमित्तिक भावकी अपेक्षा जीव द्वारा पुद्गलका कर्मरूप किया जाना और पुद्गल द्वारा आत्माका रागादिरूप किया जाना दोनो ही वास्तविक हैं। तत्त्वार्यरुलोकवार्तिकमें तत्त्वार्थसूत्रके अध्याय प्रथम सूत्र ७ की व्यास्ता करते हुए आचार्य विद्यानित्वने भी पृष्ठ १४१ पर उपादानोपादेयभावके समान निमित्त-नैमित्तिक भावको वास्तविक ही कहा है। वह कथन निम्न प्रकार है—

सहकारिकारणेन कार्यस्य कथं तद् (कार्यकारणत्वम् ) स्यादेकद्रव्यप्रत्यासत्तेरभावादिति चेत्, कालप्रत्यासत्तिविशेपात् तिन्यिद्धः । यदनन्तरं हि यदवश्य भवति तत्तस्य सहकारिकारणिमतरत्कार्यमिति प्रतीतम् । न चेदं सहकारित्व क्वचिद् भावप्रत्यासितः क्षेत्रप्रत्यासित्तर्वा, नियमाभावात् । निकटदेशस्यापि चक्षुपो रूपज्ञानोत्पत्तौ सहकारित्वदर्शनात्, सदंशकादेश्चासुवर्णस्वभावस्य सौवर्णकटकोत्पत्तौ । यदि पुनर्यावत्त्रेत्रं यद्यस्योत्पत्तौ सहकारि दृष्ट यथाभावं च तत्तावत् क्षेत्रं तथामावमेव सर्वत्रेति नियता क्षेत्रभाव-प्रत्यासितः सहकारित्वं कार्ये निगद्यते, तदा न दोपो, विरोधाभावात् । तदेवं व्यवहारनयसमाश्रयणे कार्य-कारणभावो द्विष्ठः सम्वन्धः संयोगसमवायादिवत् प्रतीतिसिद्धत्वात् पारमार्थिक एव न पुनः कल्पनारोपितः, सर्वथाप्यनवद्यत्वात् ।

अथ—सहकारी कारणके साथ कार्यका कार्यकारणभाव कैसे सिद्ध होता है ? क्योंिक सहकारी कारण और कार्यमें एक द्रव्यताका अभाव है, यदि ऐसा कहा जाय तो इमका उत्तर यह है कि सहकारिकारणके साथ कार्यका कार्यकारणभाव कार्ठप्रत्यासत्तिके रूपमें माना गया है, क्योंिक जिसके अनन्तर जो अवश्य होता है वह सहकारी कारण कहा जाता है और दूसरा कार्य कहलाता है ऐमा ही प्रतीत होता है। ऐसा सहकारित्व कही पर भी भावप्रत्यानित्व अथवा क्षेत्रप्रत्यासित्तरूप नहीं होता है, क्योंिक इनका नियम बनता नहीं है। देखनेमें आता है कि निकट देशमें स्थित चक्षकों भी रूपज्ञानकी उत्पत्तिमें सहकारिता होती है इसी प्रकार सुवर्णभावसे रहित अर्थात् लोह धातुसे निर्मित सदंशक (संडासी) आदि को भी सुवर्णनिर्मित कटक आदि की उत्पत्तिमें महकारिता होती है। यदि जितने क्षेत्रमें जो जिम कार्यकी उत्पत्तिमें सहकारी कारण होता है, इसी प्रकार जो जिम भावरूपसे सहकारी कारण होता है वह उत्तने क्षेत्रमें और उस भावरूपमें सहकारी होता है—ऐसी क्षेत्र और भावरूप प्रत्यामित्तकों कार्यमें सहकारित्व कह दिया जाय तो फिर काल प्रत्यामित्त की तरह क्षेत्र प्रत्यासित्त और भाव प्रत्यामित्वरूप भी सहकारित्वकों माना जा सकता है। इसमें कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार व्यवहारनयका आश्रय लेने पर दो पदार्थोंमें रहनेवाला कार्यकारणभावरूप मम्बन्य भी संयोग और समवाय आदिके ममान प्रतीतिसिद्ध होनेके सबव पारमार्थिक ही है, कल्पना द्वारा आरोपित नहीं है, कारण कि यह सर्वया निर्देण है।

इसी प्रकार अष्टगतीमें श्रीमद् भट्टाकलकदेवने भी सहकारी कारणको कार्यके प्रति उपादानके लिये सहयोगदाताके रूपमें प्रतिपादित किया है। वह वचन निम्न प्रकार है—

तदसामध्र्यमराण्डयदिकञ्चित्नरं किं सहकारिकारणं स्यात् ?

–अप्टमहस्री पृष्ठ १०५

अर्थ—उसकी अर्थात् उपादानकी असामर्थ्यका खण्डन नहीं करते हुए सहकारिकारण यदि अर्कि- विस्कार ही वना रहता है तो उस हालतमें वह सहकारी कारण कहला सकता है वया ? अर्थात् नहीं कहला सकता है।

ये नव आगमके प्रमाण सहकारी कारणको और निमित्तनैमित्तिकभावको वास्तविक तथा कार्यके प्रति सार्थक और उपयोगी ही सिद्ध करते हैं, केवल कल्पनारोपित या उपचित्त नहीं। इमिल्ये समयमारकी 'जीविम्ह हेद्दुभूदे—' गाथामें पठित उपचार शन्दका अर्थ कल्पना या आरोप न करके निमित्तनैमित्तिक-भावका जो अर्थ हमने किया है वहीं मुसंगत है।

इसी प्रकार उक्त गायाकी 'इह राखु पोद्गिलिककर्मण ''' दत्यादि रूप जो टीका आचार्य अमृतचन्द्रने की है उसमें भी उपचार राव्दका अर्थ निमित्तनैमित्तिकमावरूप ही किया गया है। सपूर्ण टीका निम्नप्रकार है—

इह खेळु पाँद्गलिककर्मणः स्त्रमाबादिनिमित्तभूतेऽप्यात्मन्यनादेरज्ञानान्निमित्तभूतेनाज्ञानभावेन परि-णमनान्निमित्तीभूते सित सम्यद्यमानत्वात् पाँद्गलिकं कर्मात्मना कृतिमिति निर्विकल्पविज्ञानघनभृष्टानां विकल्पपराणां परेपामस्ति विकल्प स त्पचार एव न तु परमार्थे ॥ १०५॥

वर्य-पद्यपि आत्मा ( शुद्ध ) स्वभावरूपचे पाँद्गलिक कर्मका ( पुद्गलके कर्मरूप परिणमनका ) निमित्तभूत नहीं है तथापि अनादिकालचे उसकी विभावस्थित रहनेके कारण पौद्गलिक कर्ममें निमित्तभूत अज्ञानके रूपमे परिणमन होनेचे उसके ( आत्माके ) निमित्त वन जाने पर ही पुद्गलका कर्मरूप परिणमन

होता है, इसिलये आत्मा द्वारा पुद्गलका कर्मरूप परिणमन किया गया—ऐसा विकल्प उन लोगोका होता है जो निर्विकल्प विज्ञानघनसे भृष्ट अर्थात् विकारी परिणितमें वर्तमान अतएव विकल्पपरायण हैं। लेकिन 'आत्मा द्वारा पुद्गलका कर्मरूप किया जाना' यह उपचार ही है अर्थात् निमित्तनैमित्तिकभावकी अपेक्षासे ही है, परमार्थरूप नही है अर्थात् उपादानोपादेयभावकी अपेक्षासे नही है।।१०५॥

आचार्य अमृतचन्द्रने जो यह समयसार कलश रचा है— य परिणमित स कर्ता य परिणामो भवेतु तत्कर्म । या परिणितः क्रिया सा त्रयमि भिन्न न वस्तुतया ॥ ५९ ॥

इसमें 'जो परिणमन होता है अर्थात् जिसमें या जिसका परिणमन होता है वह कर्ता है' कर्ताका यह लक्षण उपादानोपादेयभावको लक्ष्यमें रखकर ही माना गया है, परन्तु इस पर घ्यान न देते हुए उस लक्षणको सामान्यरूपसे कर्ताका लक्षण मानकर निमित्तनैमित्तकभावकी अपेक्षा आगममें प्रतिपादित कर्तृ कर्मभावको उपचरित (कल्पनारोपित) मानते हुए आपके द्वारा निमित्तकर्ताको अर्किचित्कर (कार्यके प्रति निरुपयोगी) करार दिया जाना गलत ही है, क्योंकि निमित्तकर्ताको समयसार गाथा १०० मे आचार्य कुन्दकुन्दने तथा इसकी टीकामें आचार्य अमृतचन्द्रने सार्थकरूपमें ही स्वीकार किया है, जो निम्न प्रकार है—

जीवो ण करेटि घड णेव पडं णेव सेसगे टब्वे । जोगुवओगा उप्पादगा य तेसिं हवदि कत्ता ॥ १०० ॥

गाथाका अर्थ-जीव घट, पट और शेप सभी द्रव्योको नहीं करता है, किन्तु जीवके योग और उपयोग ही उनके कर्ता है तथा उनका कर्ता आत्मा है ॥१००॥

टीका—यत्किल घटादि क्रांधादि वा परद्रव्यात्मक कर्म तदयमात्मा तन्मयत्वानुषंगाद् व्याप्यव्यापक-भावेन तावन्न करोति, नित्यकर्तृत्वानुषगात् निमित्तनैमित्तिकभावेनापि न तत्कुर्यात् । अनित्यौ योगोप-योगावेव तत्र निमित्तत्वेन कर्तारौ, योगोपयोगयोस्त्वात्मविकरपव्यापारयो कटाचिदज्ञानेन करणादात्मापि कर्तास्तु तथापि न परद्रव्यात्मककर्मकर्ता स्यात् ॥ १००॥

अर्थ—जो घटादि अथवा क्रोघादिरूप परद्रव्यात्मक कर्म है उसको यह आत्मा नामका द्रव्य व्याप्य-व्यापकभावसे अर्थात् उपादानोपादेयभावसे तो करता नहीं है, क्यों इस तरहसे उसमें तन्मयत्व (परद्रव्यात्मक घटादि और क्रोघादिरूप कर्ममयत्व) का प्रसग उपस्थित होता है तथा वह आत्मा नामका द्रव्य परद्रव्यात्मक घटादि और क्रोघादिरूप कर्मको निमित्तनिमित्तिकभावरूपसे भी नहीं करता है, क्यों कि निमित्तनिमित्तिकभावरूपसे कर्ता मानने पर उसका (आत्माका) शाश्वत होनेके कारण परद्रव्यात्मक घटादि और क्रोघादिरूप कर्मके करनेमे नित्यकर्तृत्व प्रसक्त हो जायगा, अत आत्मद्रव्य स्वय कर्ता न होकर उसकी अनित्यभूत योग और उपयोगरूप पर्याय ही परद्रव्यात्मक घटादि अथवा क्रोघादिरूप कर्मकी निमित्तरूपसे कर्ता होती है। यद्यपि आत्मा स्वके विकल्प और व्यापाररूप योग तथा उपयोगको कदाचित् अपनी विभाव-परिणितिके कारण करता है, अत आत्मा भी कर्ता होता है तो भी वह (आत्मा) परद्रव्यात्मक कर्मका कर्ता नहीं होता है। अर्थात् आत्माके अनित्यभूत योग और उपयोग ही परद्रव्यात्मक कर्मके निमित्तरूपसे कर्ता होते हैं ॥१००॥

हुआ हु । १८००। इस प्रकार 'यः परिणमति स कर्ता' कर्तिक इस लक्षणके आघार पर आपके द्वारा निमित्तकर्तृ त्वको उपचारसे (कल्पनारोपितरूपसे ) कर्तृ त्व वताना असगत ही है।

आपने अपने उत्तरमे निमित्तकर्ताको उपचारसे (कल्पनारोपितरूपसे) कर्ता माननेमे यद्यपि यह

युक्ति दी है कि 'एक द्रव्यका कर्तृ धर्म दूसरे द्रव्यमें नही उपलब्ध होता' लेकिन इससे भी निमित्तकर्ताका उप-चारसे (कल्पनारोपितरूपसे) कर्तृ त्व समिथित नहीं होता है, क्यों कि इस युक्तिसे केवल इस बातका ही समर्थन होता है कि निमित्तका कोई भी धर्म कार्यमें प्रवेश नहीं पाता है, निमित्तरूप कोई कर्ता ही नहीं होता— यह बात इससे समिथित नहीं होती है और चूिक ऊपर लिखे अनुसार निमित्तरूप कर्ता आगम प्रतिपादित है, इसलिये निमित्तरूप कर्ताको वास्तविक स्वीकार करना गलत नहीं है, विल्क उसे आपके द्वारा उपचारसे अर्थात् केवल कित्पतरूपसे स्वीकार करना ही गलत है।

आगममें सर्वत्र कार्यकारणभावको अन्वय-व्यतिरेकके आघार पर ही माना गया है अर्थात् जिस वस्तुका जिस कार्यके साथ अन्वय-व्यतिरेक पाया जाता है वह वस्तु उस कार्यके प्रति कारण होती है ऐसा कथन आगमका है यथा—

अन्वयञ्यतिरेकसमधिगम्यो हि सर्वत्र कार्यकारणभावः । तो च कार्यं प्रति कारणन्यापारसन्य-पेक्षावेवोपपद्येते कुळाळस्येव कलशं प्रति । —प्रमेयरत्नमाला तृतीय समुद्देश सूत्र ६३ की न्याख्या ।

कार्यकारणभाव सर्वत्र अन्वय और व्यतिरेकके आधार पर ही मानना चाहिये। वे अन्वय और व्यति-रेक कार्यके प्रति कारणव्यापारसापेक्ष ही उपन्न होते हैं, जैसे कि कलशके प्रति कुम्हारके अन्वय और व्यतिरेक उत्पन्न होते हैं।

इसमें उपादान कारणके समान निमित्तकारणमें भी कार्यके प्रति अन्वय और व्यतिरेक माने गये हैं, अत. जिस प्रकार कार्यके प्रति उपादानमूत वस्तु अपने ढगसे अर्थात् आश्रयरूपसे वास्तिवक कारण होती है उसी प्रकार कार्यके प्रति निमित्तभूत वस्तु भी अपने ढगसे अर्थात् उपादानके सहकारिरूपसे वास्तिवक कारण होती है। उसकी (निमित्तभूत वस्तुकी) यह उपादान सहकारितारूप कारणता काल्पनिक नहीं है।

वास्तविक वात यह भी है कि आगममें स्वपरप्रत्यय परिखामरूप कार्यको समानरूपसे उभयशक्तिजन्य माना गया है। यथा—

एवं दुसंजोगादिणा अणुभागपरूवणा कायन्वा, जहा ( मदिक्षा ) पिंड-दंड-चक्क-चीवर-जल-कुंभारा-दीणं वहुप्पायणाणुभागो । —धवल १३ पृ० ३४९

अर्थ—इसी प्रकार द्विसंयोगादिरूपसे अनुमागका कथन करना चाहिये। जैसे—मिट्टी पिंड, दण्ड, चक्र, चीवर, जल और कुम्हार आदिका घटोत्पादनरूप अनुमाग।

घवलाका यह वचन स्वपरप्रत्यय परिणमनकी उभयशक्तिजन्यताका स्पष्ट उपदेश दे रहा है। आगममें उपचारकी व्याख्या इस प्रकार की गई है—

मुख्यामावे सित प्रयोजने निमित्ते च उपचारः प्रवर्तते । -आलापपद्धति

अर्थ—मुख्यका अभाव रहते हुए यदि प्रयोजन और निमित्त उपस्थित हो तो उपचारकी प्रवृत्ति होती है।

उपचारकी यह व्याख्या स्पष्ट वतला रही है कि जहाँ उपचारकी प्रवृत्तिके लिए प्रयोजन तथा निमित हो वहीपर वह उपचारप्रवृत्ति हुआ करती हैं। जैसे अन्नमें प्राणोका या बालकमे सिंहका उपचार लोकमें किया जाता है। इन दोनो स्थलोमें चूकि उपचारप्रवृत्तिके लिए प्रयोजन तथा निमित्त दोनोका सद्भाव पाया जाता है, अत अन्नमें प्राणोका और वालकमें सिंहका उपचार संगत है। अन्नमें प्राणोका उपचार करनेके लिये अन्नमें पायी जानेवाली प्राणसरक्षकता हो निमित्त है और लोकमे इस तरह प्राणसंरक्षकताके रूपमें अन्नका महत्त्व प्रस्थापित करना ही प्रयोजन है। इसी प्रकार वालकमें सिंहका उपचार करनेके लिये वालकमें पाया जानेवाला सिंह सदृश शौर्य ही निमित्त है और इस तरह सिंहके सदृश शौर्य गुण सपन्नताके रूपमें वालककी प्रसिद्धि करना ही प्रयोजन है। इस तरह निमित्त और प्रयोजनका सद्भाव रहते हुए ही अन्नमें प्राणोका तथा वालकमें सिंहका उपचार किया गया है। इसी प्रकार आगममें भी उपचार प्रवृत्तिके दृष्टान्त उपलब्ध होते हैं। जैसे परार्थानुमान यद्यपि ज्ञानात्मक हो है, परन्तु उसका उपचार वचनमें किया गया है, क्योंकि वचन ज्ञानरूप परार्थानुमानका कारण होता है।

#### तद्वचनमपि तद्धेतुत्वादिति । -परीक्षामुख सूत्र ५६

यहाँपर कारणमें कार्यका उपचार किया गया है। इसमें भी उपचार प्रवृत्तिके लिये निमित्त और प्रयोजनका सद्भाव है। इन सब दृष्टान्तों आधारपर प्रकृतमें हमारा आपसे यह कहना है कि निमित्त नामकी वस्तुमें कारणत्व या कर्तृत्वका जब आपको उपचार करना है तो इस उपचार प्रवृत्तिके लिये यहाँपर निमित्त तथा प्रयोजनके सद्भावकी भी आपको खोज करनी होगी, जिसका (निमित्त तथा प्रयोजनके सद्भावका) यहाँपर सर्वथा अभाव है। यदि आपकी दृष्टिमें निमित्तमें कारणता या कर्तृत्वका उपचार करनेके लिये यहाँपर निमित्त तथा प्रयोजनका सद्भाव हो, तो वतलाना चाहिये। यदि आप कहें कि कार्यके प्रति निमित्त नामकी वस्तुका जो उपादानके लिये सहयोग अपेक्षित रहता है यही यहाँपर उपचार प्रवृत्तिमें निमित्त है और इस तरह कार्यके प्रति निमित्त नामकी वस्तुकी उपयोगिताको लोकमे प्रस्थापित कर देना ही प्रयोजन है तो इम विषयमें हम आपसे केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि निमित्तका कार्यके प्रति उपादानको सहयोग देना यदि आपको मान्य हो जाता है तो इससे फिर निमित्तकी वास्तविकता ही सिद्ध हो जाती है। ऐसी हालतमें उसे उपचरित कैसे कहा जा सकता है?

'उपादीयते अनेन' इस विग्रहके आघारपर 'उप' उपसर्गपूर्वक आदानार्थृक 'आ' उपसर्ग विशिष्ट 'दा' घातुसे कर्तिक अर्थमें "ल्युट्" प्रत्यय होकर उपादान शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ यह होता है कि जो परिणमनको स्वीकार करे, ग्रहण करे या जिसमें परिणमन हो उसे उपादान कहते हैं। इस तरह उपादान कार्यका आश्रय ठहरता है। इसी प्रकार 'निमेद्यति' इस विग्रहके आधारपर 'नि' उपसर्ग पूर्वक स्नेहार्थक 'मिद्' घातुसे कर्तिक अर्थमें 'वर्त' प्रत्यय होकर निमित्त शब्द निष्पन्न हुआ है। मित्र शब्द भी इसी 'मिद्' घातुसे 'क्र' प्रत्यय होकर वना है। इस प्रकार जो मित्रके समान उपादानका स्नेहन करे अर्थात् उसकी कार्यपरिणितिमें जो मित्रके समान सहयोगी हो वह निमित्त कहलाता है। इस विवेचनमे यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि कार्यके प्रति निमित्त उपचरित (काल्पनिक) नही है, विल्क उपादानके सहयोगीके रूपमें वह वास्तविक ही है।

इस प्रकार आगममें जहां भी निमित्तनैमित्तिकभावको लेकर उपचारहेतु या उपचारकर्ता, ज्यवहारहेतु या ज्यवहारकर्ता, वाह्य हेतु या वाह्य कर्ता, गौण हेतु या गौण कर्ता आदि शब्द प्रयोग पाये जाते हैं उन सबका अर्थ निमित्तकारण (सहकारी कारण) या निमित्तकर्ता (सहकारी कर्ता) ही करना चाहिए। उनका आरोपित हेतु (काल्पनिक हेतु) या आरोपित कर्ता (काल्पनिक कर्ता) अर्थ करना असगत ही जानना चाहिए। इसी प्रकार आगममे जहां भी उपादानोपादेयभावको लेकर परमार्थ हेतु या परमार्थ कर्ता, निश्चय हेतु या निश्चय कर्ता, अन्तरग हेतु या अन्तरग कर्ता, मुख्य हेतु या मुख्य कर्ता आदि शब्द प्रयोग पाये जाते हैं उन सबका अर्थ उपादान कारण या उपादान कर्ता ही करना चाहिए। इसका कारण यह है कि कार्यकरणत्वकी

दृष्टिसे जब विचार किया जाता है तो निमित्त और उपादान दोनो ही कारण स्वपरप्रत्ययस्प कार्यमें समान-रूपने ही अपने-अपने स्वभावानुसार अपने-अपने ढगसे सार्थक या उपयोगी हुआ करते हैं। ऐसा नही है कि उक्त स्वपरप्रत्ययरूप कार्यको केवल उपादान ही सम्पन्न कर लेता है और निमित्त वैठा-वैठा केवल हाजिरी ही दिया करता है। इस विषयमें आचार्य विद्यानिदके निम्नलिखित वचनोपर भी ध्यान देना जरूरी है—

सुवर्णं हि सुवर्णन्वादिद्र्व्यार्थादेशात सदेव, केयूरादिसंस्थानपर्यायार्थादेशाचासदिति तथा परिणमनशक्तिळक्षणाया प्रतिविशिष्टान्त मामप्र्याः, सुवर्णकारकव्यापारादिळक्षणायाश्च वहिःसामप्र्याः मित्रपाते केयूरादिसंस्थानात्मनोत्पद्यते ।

-अष्टसहस्री पृष्ट १५०

अर्थ—सुवर्णत्वादि द्रव्यागरूपमे सत् और केयूरादिके आकारभूत पर्यायाशरूपमें असत् सुवर्ण द्रव्य ही केयूरादिके आकारोसे परिणत होनेकी शक्तिरूप अन्तरग सामग्री और स्वर्णकारके व्यापार आदिरूप विहरग सामग्रीका सिन्नपात हो जानेपर केयूरादिके आकाररूपसे उत्पन्न होता है।

इसके साथ ही इस वातपर भी व्यान देना आवश्यक है कि उपादान कारणकी समानता रहते हुए भी निमित्तकारणोकी विचित्रताके अवलम्बनसे कार्योमे भी विचित्रता देखी जाती है। स्वामी समन्तभद्रने कहा भी है—

## कामाद्रियभवश्चित्रः कर्मवन्धानुरूपत ॥१९९॥ -देवागमस्तीत्र

-अष्टसहस्त्री पृष्ट २६७

अर्थ-पौट्गलिक कर्मोंके वन्यके अनुसार ही जीवोमें कामादिकी विविधरूपता हुआ करती है। इस विपयमें प्रवचनमार गाया २५५ की टीकाकी निम्नलिखित पित्या भी दृष्टव्य हैं-

यथैकेपामिप वीजानां भूमिवैपरीत्याक्षिप्पत्तिवैपरीत्यं तथैकस्यापि प्रशस्तरागलक्षणस्य गुभोप-योगस्य पात्रवैपरीत्यात्फलवैंपरीत्यं कारणविशेपात्कार्यविशेपस्यावस्यंभावित्वात्।

अर्थ—जिस प्रकार भूमिकी विपरीततासे एक ही प्रकारके वीजोमें कार्योत्पत्तिकी विपरीतता देखी जाती है उसी प्रकार एक ही तरहका गुभोपयोग भी पात्रोकी विपरीतताके कारण फलमें विपरीतता ला देता है, क्योंकि कारणविशेषसे कार्यमें विशेषताका होना अवश्यभावी है।

इन प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि निमित्तकारण उपादानकी कार्यपरिणतिमें केवल हाजिरी ही नही दिया करता है, विल्क अपने ढंगसे उपादानका अनुरजन किया करता है।

हमने अपनी द्वितीय प्रतिशकामें भी ऐसे वहुतसे आगम प्रमाण उपस्थित किये हैं जिनसे सिद्ध होता है कि निमित्तोंका कार्य उपादानको कार्यके प्रति सहायता पहुँचाना ही रहा करता है। इसिल्ये जिस प्रकार उपादानकारण अपनेरूपमें याने कार्यके आश्रयरूपमें वास्तिविक है, यथार्थ है और सद्भूत है उसी प्रकार निमित्तकारण भी अपने रूपमें याने कार्यके प्रति उपादान सहकारीरूपमें वास्तिविक है, यथार्थ है और सद्भूत है।

आपने अपने उत्तरमें उदामीन और प्रेरक ऐसे दो भेद स्वीकार कर लिए यह तो प्रसन्नताकी वात है, परन्तु आप इन दोनोंके कार्यभेदको अभी तक माननेके लिए तैयार नही हैं ऐसी स्थितिमें आपकी इस भेदद्वयकी मान्यताका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। आप लिखते हैं कि 'पचास्तिकाय गाथा इद में निमित्तों के उदासीन और प्रेरक ऐसे दो भेद स्वीकार किये गये हैं। मालूम पहता है कि केवल इसीलिये ही आप निमित्तों के प्रेरक और उदासीन ये दो भेद मानने के लिए बाघ्य हुए हैं, परन्तु इनमें पाया जानेवाला अन्तर आपको मान्य नहीं है। यहीं कारण है कि इस प्रसगमें आपने 'शिष्योऽघीते, उपाघ्यायोऽघ्यापयित' इस प्रेरक निमित्तके उदाहरणके साथ 'कारीषोऽनिरघ्यापयित' इस उदासीन निमित्तको समकक्ष रख दिया है और अपने इस अभिप्रायको सर्वार्थसिद्धिके वचन द्वारा सम्पायत करनेका भी प्रयत्न किया है। लेकिन इस प्रयत्नमें आप इसिलिए सफल नहीं हो सकते हैं कि सर्वार्थसिद्धिका वह वचन केवल इतनी ही वात वतलाता है कि हेतुकर्तृ शब्दका प्रयोग उदासीन और प्रेरक दोनो प्रकारके निमित्तोंके विषयमे आगममें किया गया है, जिसके माननेमें हमें भी कोई आपित्त नहीं है। किन्तु उनमें पाये जानेवाले प्रन्तरका निपेध उससे सम्पायत नहीं होता है। इस विषयमें आपने अपने उत्तरमें सर्वार्थसिद्धिके उस वचनको उद्घृत किया है और उसका अर्थ भी किया है, परन्तु उसका अभिप्राय ही आपने गलत लिया है, ग्रत आप इस पर पुनः घ्यान दें।

आगे आपने लिखा है कि 'निमित्त कारण दो प्रकार के हैं—एक वे जो अपनी क्रिया द्वारा अन्य द्रव्यके कार्यमें निमित्त होते हैं और दूसरे वे जो चाहे क्रियावान् हो और चाहे अक्रियावान् हो, परन्तु जो क्रियाके माध्यमसे निमित्त न होकर निष्क्रिय द्रव्योके समान ही अन्य द्रव्योके कार्यासे निमित्त होते हैं।' इस विपयमे हमारा कहना यह है कि यदि सभी प्रकारके निमित्त उपादानके कार्य करते समय केवल हाजिरी ही दिया करते हैं तो क्रियाके माध्यमसे निमित्त होना तथा क्रिया करते हुए या न करते हुए भी क्रियाके माध्यमके विना ही निमित्त होना इन दोनो अवस्थाओमें कोई अन्तर नही रह जाता है। कारण कि आपके मतानुसार सभी निमित्तोका कार्य उपादानके कार्य करते समय उसकी केवल हाजिरी वजाना ही है, इसलिये जव आगममें प्रेरक और उदासीन दो प्रकारके पृथक् पृथक् निमित्त वतलाये गये है और उन्हें आपने भी निश्छलभावसे स्वीकार कर लिया है तो इन दोनोके अन्तरको भी आपको स्वीकार कर लेना चाहिये। वह अन्तर यह है कि जिस अन्य वस्तुके ज्यापारके अनुसार उपादानके कार्यमे वैशिष्ट्य आता है वह वस्तु प्रेरक निमित्त कहलती है। जैसे द्वितीय प्रतिशकामें ऐसे आगम प्रमाणोका हम उल्लेख कर आये हैं जिनमें प्रेरक निमित्त कहलती है। जैसे द्वितीय प्रतिशकामें ऐसे आगम प्रमाणोका हम उल्लेख कर आये हैं जिनमें प्रेरक निमित्तोके उदाहरण दिये गये है। उनमेंसे एक यह है कि गतिरूपसे परिणत वायु पताकाकी गतिमें कारण होती है। इसमें प्रेरकता यह है कि हवाका रख जिस ओर होगा ब्वजा उसी ओर अवश्य फहरायगी।

आगे आपने लिखा है कि 'प्रेरक कारणके बलसे किसी द्रव्यके कार्यको आगे पीछे कभी भी नही किया जा सकता है,' सो इस विषयमें हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्मबन्धकी नानारूपतासे कामादिमें भी नानारूपता आ जाती है तथा भूमिकी विपरोततासे वीजकी उत्पत्तिमें भी विपरोतता आ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि प्रेरक निमित्तके बलसे कार्य कभी भी किया जा सकता है। आपने भी प्रश्न न०५ के द्वितीय उत्तरमें कर्मानुसार कार्य होना स्वीकार किया है, जिसका उल्लेख कपर किया जा चुका है।

थोडा विचार कीजिये, कि एक व्यक्तिने शीत ऋतुके आ जाने पर गर्म ( ऊनी ) कपडाका कोट वनवाना आवश्यक समझकर वाजारसे कपडा खरीदा, परन्तु जब वह उसे दर्जीके पास ले गया तो दर्जीने समयाभावके कारण उसकी आकाक्षाके अनुसार शोघ्र कोट वनानेमें अपनी असमर्थता वतलायी, इस तरह कोटका वनना तव तक एका रहा जब तक कि दर्जीके पास कोटके वनानेका अवकाश नहीं निकल आया । इस दृष्टान्तमें विचारना यह है कि कोट पहिननेकी आकाक्षा रखनेवाले व्यक्ति द्वारा खरीदे हुए उस कपडेमें, जब कि उसे दर्जीकी मर्जी पर छोड दिया गया है, कौनसी ऐसी उपादानिष्ठ योग्यताका अभाव वना हुआ है कि वह कपडा कोटकपसे परिणत नहीं हो पा रहा है और जिस समय वह दर्जी कोटके सीनेका

व्यापार करने लगता है तो उस कपडेमें कौनसी उपादाननिष्ठ योग्यताका अपने आप सद्भाव हो जाता है कि वह कपड़ा कोट बनकर तैयार हो जाता है। विचार कर देखा जाय तो यह सब साम्राज्य निमित्तकारण सामग्रीका ही है, उपादान तो वेचारा अपनी योग्यता लिये तभीसे तैयार वैठा है जब वह दर्जीके पास पहुँचा था। यहाँ पर हम उस कपडेकी एक एक क्षणमें होनेवालो पर्यायोकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोट पर्याय के निर्माणसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। हम तो यह कह रहे हैं कि पहले से ही एक निश्चित आकारवाले कपडेका वह टकडा कोटके आकारको क्यो तो दर्जीके व्यापार करने पर प्राप्त हो गया और जब तक दर्जीने कोट बनाने रूप अपना व्यापार चालु नही किया तब तक वह क्यो जैसाका तैसा पड़ा रहा। जिस अन्वय व्यतिरेकगम्य कार्यकारणभावकी सिद्धि आगम प्रमाणसे हम पहले कर आये हैं उससे यही सिद्ध होता है कि सिर्फ निमित्तकारणभूत दर्जीकी वदौलत ही उस कपडेकी कोटरूप पर्याय आगेको पिछड गयी । कोटके निर्माण कार्यको उस कपडेकी सम्भाव्य क्षणवर्ती क्रमिक पर्यायोके साथ जोडना कहाँतक वृद्धिगम्य हो सकता है ? यह आप ही जानें, क्योंकि एक तो प्रत्येक वस्तुमें अगुरुलघुगुणोके आधार पर क्षणिक पर्यायोका होना सम्भव प्रतीत होता है, दूसरे कालिक सम्बन्धसे समयादिकी अपेचा नवीनसे पुराने रूप परिवर्तनके रूपमें पर्यायोका क्षित्रिकत्व सम्भव है। इसमें विचारनेकी बात यह है कि क्या इन पर्यायोकी क्रमोत्पत्तिके आघार पर कपडेमे कोटरूप स्थूल पर्यायका निर्माण सम्भव है ? यदि नही, तो फिर और कौनसी ऐसी क्षणिक पर्यायोका ताँता उस कपडेमें विद्यमान है जिनको क्रमिकताके आधार पर कपडेकी अन्तिम पर्याय दर्जी आदि वाह्य सामग्रीके व्यापारकी अपेक्षाके बिना ही कोटका रूप घारण करनेमें समर्थ हो सकी। यह बात अनुभवगम्य है कि दर्जिक द्वारा कपडेकी कोट पर्यायके निर्माणके अनुरूप व्यापार करनेसे पहले उस कपडेमें जो भी पर्यायें क्रम या अक्रम रूपसे होती आ रही हो, उन पर्यायोके साथ कोट पर्यायका कोई भी क्रमिक सम्बन्ध नही जुडता है, क्योंकि कोट पर्यायके निर्माणसे पहले जहाँ तक सम्भव है वहाँ तक कपडेका स्वामी कोटको छोडकर यदि अन्य कोई वस्तका निर्माण दर्जीसे करानेका निर्णय कर लेता है तो दर्जी उस कपडेके निषयमें अपना ज्यापार कोट पर्याय के अनरूप न करके उस वस्तुके अनुरूप करने लगता है जिसको कपड़ेका स्वामी उससे बनवाना चाहता है। इतनी बात अवश्य है कि दर्जी जब कोट पर्यायके निर्माणका कार्य प्रारम्भ करता है तो कोटके जितने अग उसे काटने हैं और उनकी सिलाई करना है उन सब अंगोंके काटने व सीनेका कोई क्रम न होते हुए भी उनमे-से जिस अगको जव वह काटना व सीना प्रारम्भ करता है तव उस कपडेकी उस अग रूप कटाई और सिलाईमें क्रमिकता विद्यमान रहेगी ही याने उस अगके जितने सिलिसिलेवार प्रदेश हैं उन्हें क्रमसे ही काटेगा और क्रम से ही उनकी सिलाई होगी, फिर भी इसमें भी यह सम्भव है कि कटाई व सिलाईके व्यापारके विपयमें स्वतन्त्र होनेके कारण वह दर्जी कपडेकी कटाई व सिलाईको बीचमे अघूरी छोडकर भी दूसरा व्यापार कर सकता है और वादमे कटाई व सिलाईके व्यापारको पुन चालू कर सकता है। या दूसरा अन्य व्यक्ति भी उस कटाई व सिलाई रूप व्यापारको चालू कर सकता है। हमें आश्चर्य होता है कि यह सब व्यवस्था अनुभवगम्य और भ्रापके पक्ष द्वारा जीवन व्यवहारोमें अनिवार्य रूपसे अपनाई जाने पर भी इस वस्तु तत्त्व व्यवस्थामें आप इसकी उपेक्षा कर रहे हैं।

आगे आपने आचार्य पूज्यपादके इष्टोपदेशका 'नाज्ञो विज्ञत्वमायाति' इत्यादि श्लोक उपस्थित करके यह बतलानेका प्रयत्न किया है कि 'जो कुछ होता है वह केवल उपादानकी अपनी योग्यताके वलपर ही होता है' परन्तु इसके विषयमें हम आपको बतला देना चाहते हैं कि इससे भी आप अपने मतकी पृष्टि करने में असमर्थ ही रहेंगे। कारण कि उक्त श्लोक एक तो द्रव्यकर्मके विषयमे नही है। दूसरे वह हमें इतना ही

वतलाता है कि जिसमें जिस कार्यके निष्पन्न होनेकी योग्यता विद्यमान नहीं है उसमें निमित्त अपने बलसे उस कार्यको उत्पन्न नहीं कर सकता है और यह बात हम भी मानते ही हैं कि मिट्टीमें जब पटरूपसे परिणत होनेकी योग्यता नहीं पायी जाती है तो जुलाहा आदि निमित्तोंका सहयोग मिल जाने पर भी मिट्टीसे पटका निर्माण असम्भव ही रहेगा। इसका तात्पर्य यह है कि उपादानमें अनुकूल स्वपरप्रत्यय परिणमनकी योग्यता न हो, लेकिन निमित्त सामग्री विद्यमान हो तो कार्य निष्पन्न नहीं होगा। इसी तरह उपादानमें अनुकूल स्वपरप्रत्यय परिणमनकी योग्यता हो लेकिन निमित्त सामग्री प्राप्त न हो तो कार्य नहीं होगा, यदि उपादानमें उक्त प्रकारकी योग्यता हो और निमित्त सामग्री विद्यमान हो, लेकिन प्रतिबन्धक बाह्य सामग्री उपस्थित हो जावे तो भी कार्य नहीं होगा। इस भौतिक विकासके युगमें व्यक्ति या राष्ट्र जितनी अभूतपूर्व एव आश्वर्यमें डालनेवाली वैज्ञानिक खोजें कर रहे हैं ये सब हमें निमित्तोंके असीम शक्तिविस्तारकी सूचना दे रही हैं।

पूज्यपाद आचार्यके उक्त श्लोकमें जो 'निमित्तमात्रमन्यस्तु' पद पडा हुआ है उसका आशय यह नहीं है कि निमित्त उपादानकी कार्य परिणितमें अकिंचित्कर ही बना रहता है जैसा कि आप मान रहे हैं, किन्तु उसका आशय यह है कि उपादानमें यदि कार्योत्पादनकी चमता विद्यमान हो तो निमित्त उसे केवल अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। ऐसा नहीं, कि उपादानमें अविद्यमान योग्यताकी निष्पत्ति भी निमित्त द्वारा की जा मकती है। इससे यह तथ्य फिलत होता है कि जिस प्रकार जैन सस्कृति वस्तुमें स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय परिणमनोको स्वीकार करती है उसी प्रकार वह मात्र परप्रत्यय परिणमनका वृद्धताके साथ निपेच भी करती है। अर्थात् प्रत्येक वस्तुमें स्व अर्थात् उपादान और पर अर्थात् निमित्त दोनोंके सयुक्त व्यापारसे निष्पन्न होनेवाले स्वपरप्रत्यय परिणमनोके साथ साथ जैन सस्कृति ऐसे परिणमन भी स्वीकार करती है जो निमित्तोकी अपेक्षाके विना केवल उपादानके अपने वल पर ही उत्पन्न हुआ करते हैं और जिन्हें वहाँ स्वप्रत्यय नाम दिया गया है, परन्तु किसी भी वस्तुमें ऐसा एक भी परिणमन किसी क्षेत्र और किसी कालमे उत्पन्न नही हो सकता है जो स्व अर्थात् उपादानकी उपेक्षा करके केवल पर अर्थात् निमित्त के वलपर निष्पन्न हो सकता हो। इस तरह जैन सस्कृतिमें मात्र परप्रत्यय परिणमनको वृद्धताके साथ अस्वीकृत कर दिया गया है।

इस प्रकार आपका यह लिखना असगत है कि 'निमित्त कारणोमें पूर्वोक्त दो मेद होनेपर भी उनकी निमित्तता प्रत्येक द्रव्यके कार्यके प्रति समान है। कार्यका साझात् उत्पादक कार्यकालकी योग्यता ही है, निमित्त नही।' क्योंकि इस तरहकी मान्यताकी सगति हमारे ऊपर लिखे कथनके अनुसार जैन संस्कृति की मान्यताके विरुद्ध बैठती है।

आगे आपने स्वामी समन्तभद्रकी 'वाद्येतरोपाधिससम्रतेय' इस कारिकाका उल्लेख करके वाद्य और आम्यन्तर कारणोकी अर्थात् उपादान और निमित्तकारणोकी समग्रताको कार्योत्पित्तमें साधक मान लिया है यह तो ठीक है, परन्तु कारिकामें पठित 'इन्यगतस्वभाव.' पदका अर्थ समझनेमें आपने मूल कर दी है और उस भूलके कारण ही आप निमित्तको उपादानसे कार्योत्पित्त होनेमे उपचरित अर्थात् कल्पना-रोपित कारण मानकर देवल उपादानसे ही कार्योत्पित्त मान बैठे हैं। इसके साथ अपना एक कल्पित सिद्धान्त भी आपने विना आगमप्रमाणके अनुभव और तर्कके विपरीत प्रस्थापित कर लिया है कि प्रत्येक समयमें निमित्तकी प्राप्ति उपादानके अनुसार ही होती है, जिसका आश्रय सम्भवत आपने यह लिया है कि उपादान स्वय कार्योत्पित्तके समय अपने अनुकूल निमित्तोको एकत्रित कर लेता है। और इस सभावनाकी सत्यता इस आधारपर भी मानी जा सकती है कि आपने—

### तादशी जायते बुद्धिन्यंवसायश्च तादशः। सहायास्तादशाः सन्ति यादशी भवितव्यता॥

इस पद्यको अपने अभिप्रायके अनुसार अर्थ कर प्रश्नके उत्तरमे प्रमाणरूपसे उपस्थित किया है।

इस पद्यकी प्रमाणता और अप्रमाणतां तथा आपके द्वारा स्वीकृत इसके अर्थकी समालीचना तो हम उसी प्रश्नके प्रकरणमें ही करेंगे, यहाँ तो सिर्फ हमें इतना ही कहना है कि स्वामी समन्तभद्रकी 'वाह्येतरोपाधिसमग्रतेयं' इस कारिकामें पठित 'द्रव्यगतस्वभावः' पदका अर्थ जो आपने समभा है वह ठीक नही है। उसका अर्थ तो यह है कि प्रत्येक द्रव्यमें परिमणन करनेके विषयमे दो प्रकारके स्वभाव विद्यमान है। उनमेंसे एक स्वभाव तो यह है कि वह कितने ही परिणमनो (पड्गुणहानिवृद्धिरूप परिणमनो ) की केवल अपने ही वलपर क्षण क्षणमें उत्पत्ति होनेकी योग्यता रखता है। और उसका दूसरा स्वभाव यह है कि कितने ही परिणमनोकी अनुकूल निमित्तोके सहयोगपूर्वक यथायोग्य प्रत्येक क्षणमें अथवा नाना क्षणोके एक समूहमे उत्पत्ति होनेकी योग्यता उसमें पायी जाती है। ये दोनो वस्तुके स्वभाव ही हैं अर्थात् निमित्तकी अपेचाके विना केवल उपादानके अपने ही वलपर परिणमनका होना और निमित्तीका सहयोगं लेकर उपादानके परिणमनका होना ये दोनो ही स्वभाव द्रव्यगत है।

आगे आपने लिखा है कि 'यदि प्रत्येक क्षणमें निमित्तकी प्राप्ति उपादानके अनुसार न मानी जाय तो मोक्षविधि नही वन सकती है। इस विषयमें हमारा कहना यह है कि जीवकी मोक्षपर्याय स्वप्रत्यय पर्याय न होकर स्वपरप्रत्यय पर्याय ही है। कारण कि म्क्तिका स्वरूप आगमग्रन्थोमे द्रव्यकर्म, नो-कर्म और भाव-कर्मोंके क्षपणके आधारपर ही निश्चित किया गया है।

### वन्बहेत्वसावनिर्जराम्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः । –तत्त्वा० अ० १०, सूत्र २ ।

अर्थ—संवर और निर्जरापूर्वक सम्पूर्ण कर्मीका क्षय हो जाना ही मोचका स्वरूप है। इस तरह आगामी कर्मोंके आस्वका निरोध और विद्यमान कर्मोंकी निर्जराको आत्माको पूर्ण स्वातंत्र्यदशाके विकसित होनेमें निमित्तरूपसे जैन सस्कृतिमें स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार चरणानुयोगपर आधारित पचमहाव्रतादि वाह्य अर्थात् व्यवहार चारित्र और करणानुयोगपर आधारित आत्मविशुद्धि स्वरूप अन्तरग अर्थात् निश्चय चारित्रके समन्वयको हो मुवितका साधन जैन सस्कृतिमें स्त्रीकार किया गया है। इम तरह जब जीव चरणानुयोग और करणानुयोगके अनुसार पुरुपार्थ करता हुआ अपने भाव शुद्ध करता है तब इन शुद्ध भावोके निमित्तसे नवीन कर्मोंका सबर तथा वधे हुए कर्मोंकी निर्जरा होती है और इस प्रकार घातिया कर्मोंका क्षय कर केवलज्ञानको प्राप्त कर लेता है। तथा अन्तमे शेप सभी प्रकारके कर्मोंका नाश कर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अत आगम सम्मत सिद्धान्तानुसार तो मोचकी प्राप्तिमें कोई वाधा नहीं आती। किन्तु आपके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तके अनुसार जीव पुरुषार्थ करनेके लिये स्वतन्त्र नहीं रहता है, वह तो नियतिके अधीन रहता है, अत मोचकी विधि नहों वन सकती है।

आगे आपने लिखा है कि 'यद्यपि प्रत्येक मनुष्य भाविलगके प्राप्त होनेके पूर्व ही द्रव्यिलग स्वीकार कर लेता है, पर उस द्वारा भाविलगकी प्राप्ति द्रव्यिलगको स्वीकार करते समय ही हो जाती हो, ऐसा ,नहीं है। किन्तु जब उपादानके श्रनुसार भाविलग प्राप्त होता है तव उसका निमित्त द्रव्यिलग रहता ही है। तीथँकरादि किसी महान् पुरुपको दोनोकी एक साथ प्राप्ति होती हो, यह बात अलग है।'

इसके विषयमें हमारा कहना है कि आगममें त्र्यवहार चारित्रको निश्चय चारित्रमें कारण स्त्रीकार किया गया है—

> वाद्यं तप परमदुश्चरमाचग्नस्चम्, आध्यान्मिकन्य तपम परिवृंहणार्थम् ॥ -म्बयंमूस्तोत्र क्ल्यजिन स्तुति पद्य ८३

वर्य—हे भगवन् । आपने अन्तरग तपकी वृद्धिके लिए अत्यन्त दुर्वर बाह्य तपका आचरण किया था । इस विषयके अन्य अनेको प्रमाण प्रयन नं० ३, ४ व १३ के उत्तरोंमें देखनेको मिलेंगे ।

उपरोक्त आपके कयनमें भी प्रकारान्तरसे यह तो स्वीकार कर ही लिया गया है कि मार्वालगकी प्राप्तिके लिए द्रव्योलिंग अनिवार्य कारण है अर्थान् द्रव्योलिंग ग्रहण किये विना मार्वालगकी प्राप्ति नहीं हो मक्ती है। जहां इन दोनोकी एक साथ प्राप्ति वतलाई गई है वहाँ भी वाम्तवमें द्रव्यालग पूर्वमें हो ग्रहण किया जाता है और कुछ क्षण पञ्चान् हो मार्वालग हो जानेसे, वह अन्तर ज्ञानमें नहीं आता है, इम कारण एक साथ प्राप्ति कहनाती है। यदि विल्कुल एक साथ भी प्राप्ति मानी जाती है, तव भी द्रव्यालग कारण है और मार्वालग कार्य है। जैसे—

युगपन होने हू प्रकाश टीपक तें होई । —छहढाला चीयी ढाल छन्द २

भाविन्त्राकी प्राप्तिके लिए जीव बपने पुरुषार्थ द्वारा अनिवार्य कारणरूपसे द्रव्यालगको ग्रहण करता है। भाविन्त्राको प्राप्तिके नमय द्रव्यालग न्वयमेव, विना जीवके पुरुषार्थके, आकर उपस्थित नहीं हो जाता है। अत यह कहना ठीक नहीं है कि 'नाविन्त्रा होने पर द्रव्यालग होता है।' प्रत्युत माविन्त्रा होने से पूर्व द्रव्यालगको तो उमकी उत्पत्तिके निये कारणरूपसे मिलाया जाता है। द्रव्यालगके ग्रहण करनेपर ही माविल्याको उत्पत्ति हो सकती है, इसके ग्रहण किये वर्गर उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जैसे वूझ अग्निके होनेपर हो हो सकता है, अग्निके विना नहीं हो सकता है, अपितु अग्निके होनेपर हो भी या न भी हो। किन्तु माविल्यको उत्पत्तिके लिए मात्र द्रव्यालय ही कारण नहीं है। उसके साथ अन्य कारणोकी भी आवश्यकता है—जैसे वारित्रमोहनीय कर्मका चयोपशम, क्षेत्रकी अपेक्षा कर्मभूमिका आर्य वण्ड, कालकी अपेक्षा दुपमा—मुपमा या दुपमा काल तथा स्वयं जीवका पुरुषार्थ आदि। यदि अन्य यह सब या इनमेंसे कोई कारण नहीं मिलेगा तो माविल्यको उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि कार्यको उत्पत्ति समस्त कारणोके मिलनेपर ही होती है। किन्तु अन्य कारण न मिलनेपर कार्य न होनेका यह अर्थ नहीं कि जो कारण मिले हैं उनमें कारणत्व भाव (वर्म) नहीं है। यदि इनमें कारणत्व न हो तो इनके वर्गर मी, अन्य कारणोके मिल जाने मात्रसे ही कार्य हो जाता बाहिए, किन्तु ऐसा होता नहीं है। अत इनमें स्वभावत वास्तविकरूप कारणत्व शक्ति सिद्ध हो जाती है और इसी प्रकार अन्य कारणोमें भी सिद्ध हो जाती है। कारणका लक्षण भी मात्र इतना ही है कि—'जिसके यिना कार्य न हो।'

जेण विणा जं ण होदि चेव त तस्य कारणं । -श्री धवल ११-९०

अर्य-जिसके विना जो नहीं होता है वह उसका कारण है।

यह बात दूसरी है कि कार्यके हो जाने पर, उस कार्यको देखकर यह अनुमान लगा लिया जाय कि इस कार्यके लिए जो-जो कारण आवश्यक थे वह सब मिले हैं, क्योंकि सर्व कारण मिले बिना उस कार्यका होना असम्भव था। यह भी अनुमान हो जाता है कि जो कारण माथमे रहनेवाले हैं वे साथमें हैं और जो पूर्वमें हो जानेवाले हैं वे हो चुके हैं। जैसे प्रकाशको देखकर दीपकका या धूमको देखकर आंग्नका अनुमान

लगाया जा सकता है। इस प्रकार कार्य अपने कारणोका मात्र ज्ञापक हो हो सकता है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि जब प्रकाश या घूम अपने उपादानके अनुसार उत्पन्न हुआ तो दीपक या अग्निको स्वयमेव ही उसके निमित्तरूपसे उपस्थित होना पडा। जिसको प्रकाश या घूमकी आवश्यकता होती है उसको उसके कारणभूत दीपक या अग्निको अपने पुरुषार्थ द्वारा जुटाना पडता है। अत. आपका उपर्युक्त सिद्धान्त प्रत्यक्षके भी विरुद्ध है।

यदि आपका उपर्युक्त सिद्धान्त माना जायगा तो कार्य-कारणभाव विल्कुल उल्टा हो जायगा, क्योंकि जब स्वयमेव उपादानसे होनेवाले कार्यके अनुसार कारणो को उपस्थित होना पडा तो वह कार्य उन कारणोकी उपस्थितमे कारण हो गया अर्थात् कार्य कारण वन गया और कारण कार्य वन गये। इसका फिलतार्थ यह हुआ कि उपरोक्त दृष्टान्तोमें भाविलग, प्रकाश या धूम (जो कार्य हैं) द्रव्यिलग, दीपक या अग्निके होनेमें कारण बन गये, क्योंकि जब भाविलग आदि अपने उपादानसे हुए तो अनिवार्यरूपसे द्रव्यिलग आदिको होना पडा। यह वात आगम तथा प्रत्यक्षके विरुद्ध है।

'उपादानके अनुसार भाविलग प्राप्त होता है' केवल यह मान्यता भी ठीक नही है। भाविलग क्षायोपरामिक भाव है। इसकी प्राप्ति चारित्र मोहनीय कर्मके क्षयोपरामरूप निमित्तके अनुसार ही उपादानमें होती है।

तत्र ''क्षयोपशमेन युक्तः क्षायोपशमिकः । -श्री पद्यास्तिकाय गा० ५६ की टीका

अर्थ-कर्मोंके क्षयोपशम सहित जो भाव है वह चायोपशमिक भाव है।

इस भावको, पौद्गलिक कर्मके क्षयोपशम द्वारा जन्य होनेके कारण ही कथचित् मूर्तीक तथा अविधिज्ञानका विषय माना है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि चारित्रमोहनीय कर्मके क्षयोपशमसे ही भाविलग आत्मामें उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। अत आपका यह फलितार्थ निकालना कि 'निमित्तको प्राप्ति उपादानके अनुसार होती है' आगम विरुद्ध है।

आपके उपरोक्त सिद्धान्तके अनुसार जब उपादान अपने अनुसार कार्य कर ही लेता है, तब निमित्तकी आवश्यकता ही क्या रह जाती है। चूकि आगममें सर्वत्र यह प्ररूपण किया गया है कि निमित्त तथा उपादान रूप उभय कारणोसे ही कार्य होता है और निमित्त हेतु कर्ता भी होता है, अत शब्दोमें तो आपने उसे (निमित्तको) इन्कार नहीं किया, किन्तु मात्र शब्दोमें स्वीकार करते हुए भी, आप निमित्तभूत वस्तुमें कारणत्वभाव स्वीकार नहीं करते हैं, तथा निमित्तको अकिंचित्कर धतलाते हुए, मात्र उपादानके अनुसार ही अर्थात् एकान्तत मात्र उपादानसे ही कार्यकी उत्पत्ति मानते हैं। आगमके शब्दोको केवल निवाहनेके लिये यह कह दिया गया है कि निमित्तकी प्राप्ति उपादानके अनुसार हुआ करती है। तािक यह न समझा जाय कि आगम माननीय नहीं है। इस एकान्त सिद्धान्तकी मान्यतासे यह स्पष्ट हो जाता है कि निमित्त कारण मात्र शब्दोमें ही माना जा रहा है, वास्तवमें उसको कारणरूपसे नहीं माना जा रहा है।

हमने अपनी दूसरी प्रतिशकामे यह स्पष्ट किया था कि प्रवचनसारकी गाथा १६६ तथा उसकी श्री अमृतचन्द्रकृत टीकामें जो 'स्वय' शब्द आया है उसका अर्थ 'अपने आप' न होकर 'अपने रूप' ही है। इसके अनन्तर पुनः आपने अपने प्रत्युत्तरमें यह कहा है कि 'स्वयमेव पदका अर्थ 'स्वयं ही' है अपने रूप नही। इस विषयमे हमारा कहना यह है कि 'स्वयमेव' पद कुन्दकुन्द स्वामीके ग्रन्थोमें जहाँ भी कार्य-कारणभावके प्रकरणमें आया है वहा सर्वत्र उसका अर्थ 'अपने रूप' अर्थात् 'स्वय की वह परिणित है' 'या स्वयमें ही वह परिणित होती है' ऐसा ही करना चाहिये। 'विना सहकारी कारणके अपने आप वह परिणित होती है' ऐसा अर्थ कदापि सगत नही हो सकता है। इसका कारण यह है कि समयसार गाथा ५० व ८१ में तथा गाथा १०५ में और इसके अतिरिक्त अन्य बहुतसे स्थानोमें भी आचार्य कुन्दकुन्द तथा आचार्य अमृतचन्द्र द्वारा तथा इसी प्रकार समस्त आचार्य परम्पराके आगमसाहित्यमें उपादानकी स्वपरप्रत्यय-रूप प्रत्येक परिणित निमित्तसापेच ही स्वीकार की गयी है और यह हम पूर्वमें स्पष्ट कर चुके है कि निमित्त भी उपादानकी तरह कार्योत्पित्तमें सहकारी कारणके रूपमें वास्तविक तथा अनिवार्य ही है, किल्पत नही, अत उपादानकी स्वपरप्रत्यय परिणित निमित्तकारणके सहयोगके विना अपने आप ही हो जाया करती है— यह मान्यता आगम विरुद्ध है। इसिल्ये यही मानना श्रेयस्कर है कि कार्यकारणभावके प्रकरणमें जहाँ भी आगम साहित्यमे 'स्वयमेव' पद आया है वहा पर उसका अर्थ वही करना चाहिये जो हमने ऊपर लिखा है।

आपने लिखा है कि प्रवचनसार गाथा १६९ में 'स्वयमेव' पदका अर्थ 'स्वय ही' है, 'अपने रूप' नहीं । और आगे लिखा है कि 'इसके लिये समयमार गाथा ११६ आदि तथा १६८ सख्याक गाथाओका अवलोकन करना प्रकृतमें उपयोगी होगा ।'

इस पर हमारा कहना यह है कि किसी भी शब्दका अर्थ प्रकरणके अनुसार निविचत किया जाता है। जैसे प्रवचनसार गाया १६८ की श्री अमृतचन्द्र आचार्यकृत टीकामे पठित 'स्वयमेव' शब्दका अर्थ प्रकरणा नुसार 'अपने आप' ही आपने ठीक माना है और हम भी वहाँ इसी अर्थको ठीक समझते हैं। कारण कि वहाँ प्रकरणके अनुसार यह दिखलाया गया है कि लोक पुद्गलकायोंसे स्वतः ही ज्याप्त हो रहा है, उसका कारण अन्य नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आगममें जहाँ भी 'स्वयमेव' पदका पाठ किया गया है वहाँ सर्वय उक्त १६ व्यो गायाकी टीकाके 'स्वयमेव' पदके समान 'अपने आप' अर्थ करना ही उचित होगा। जैसे भोजनके समय 'संन्यव' शब्दका नमक अर्थ लोकमें लिया जाता है और युद्धादि कार्योके अवसर पर 'सैन्यव' शब्दका 'घोडा' ही अर्थ लिया जाता है इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिये।

समयसार गाथा ११६ आदिमे जो 'स्वय' शब्द आया है उसका भी अर्थ 'अपने आप' नही माना जा सकता है। कारण कि उन गाथाओं में पठित 'स्वय' शब्दका इतना ही प्रयोजन ग्राह्म है कि पुद्गल कर्मवर्गणाएँ ही कर्मरूपसे परिणत होती है, जीवका पुद्गलमे कर्मरूपसे परिणमन नही होता। वे गाथाएँ निम्न प्रकार है—

जीवे ण सयं वदं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण ।
जद्द पुग्गलद्द्यमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥११६॥
कम्मद्द्यवग्गाणासु य अपरिणमंतीसु कम्मभावेण ।
संसारस अभावो पसज्जदे संखसमओ वा ॥११७॥
जीवो परिणामयदे पुग्गलद्द्याणि कम्मभावेण ।
ते सयमपरिणमंते कहं तु परिणामयि चेदा ॥११८॥
अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पुग्गलं दृब्वं ।
जीवो परिणामयदे कम्म कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥११९॥

णियमा कम्मपरिणटं कम्मं चि य होदि पुग्गल दृन्वं । तह तं णाणावरणाइपरिणटं मुणसु तच्चेव ॥१२०॥ (पंचकम् )

इन गाथाओं द्वारा आचार्य कुन्दकुन्दने पुद्गलद्रव्यके परिणामी स्वभावकी सिद्धि की है। जैसे— अथ पुद्गलद्वव्यस्य परिणामिस्वभावत्वं साधयति माख्यमतानुयायिभिष्यं प्रति। —उल्लिखित गाथाओंकी अवतरिणका

अर्थ—उक्त गाथाओंके द्वारा सास्यमतानुयायी शिष्यके प्रति पुद्गलद्रव्यका परिणामी स्वभाव सिद्ध करते हैं।

यहाँपर पहली वात तो यह है कि साख्यमतानुयायी पुद्गल द्रव्यके परिणामी स्वभावको नही मानता है, इमलिये आचार्यको इसके सिद्ध करनेकी आवश्यकताकी अनुभृति हुई है। दूसरी वात यह है कि इस अवतर-णिकामें 'स्वय' शब्दका पाठ नहीं होनेसे भी यह वात स्पष्ट हो जाती है कि उक्त गायाओ द्वारा केवल वस्तुके परिणामी स्वभावकी सिद्धि करना ही आचार्यको अभीष्ट रही है, अपने आप परिणामी स्वभावकी नही। अव विचारना यह है कि यदि आचार्य कुन्दकुन्दको उक्त गाथाओं के द्वारा अपने आप अर्थात् अन्य ( आत्मा ) की सहायताकी अपेक्षा रहित पृद्गलद्रव्यका कर्मरूपसे परिणामी स्वभाव सिद्ध करना अभीष्ट होता तो आचार्य अमृतचन्द्र इनकी उक्त अवतरणिकामें 'स्वयमेव' शव्दका पाठ अवश्य करते। दूसरी वात यह है कि गाथा ११७ के उत्तरार्घमें जो संसारके अभावकी अथवा साख्यमतको प्रसक्तिरूप आपत्ति उपस्थित की है वह पुद्गलको परिणामी स्वभाव न माननेपर ही उपस्थित हो सकती है 'अपने आप परिणामी स्वभाव' के अभाव में नहीं । कारण कि परिणामी स्वभावके अभावमें तो उक्त दोनो आपत्तियोकी प्रसिक्त सम्भव है, परन्तु 'अपने आप परिणामी स्वभाव' के अभावमें वे आपत्तियाँ इसलिए सम्भव नही मालुम देती कि पदगल द्रव्यमें 'अपने आप परिणामी स्वभाव' के अभावमें परसापेक्ष परिणामी स्वभावका मद्भाव सिद्ध हो जायगा । ऐसी हालतमें संसारका अभाव अथवा माख्य समय कैसे प्रसक्त हो सकेगा ? यह वात विचारणीय है। एक वात और विचारणीय है कि यदि इन गायाओं में 'स्वय' शब्दका अर्थ 'अपने आप' ग्राह्य माना जायगा तो गाया ११७के पूर्वार्द्धमें भी 'स्वय' गव्दके पाठकी आवश्यकता अनिवार्य हो जायगी, ऐसी हालतमें उसमें आचार्य कुन्दकुन्द 'स्वय' शब्दके पाठ करनेकी उपेक्षा नहीं कर मकते थे । इन सब कारणोंसे स्पष्ट है कि ११६ आदि गायाओं मे आचार्य कुन्दकुन्दको 'स्वय' गव्दका अर्थ 'अपने आप' अभीष्ट नही था, विल्क 'अपने रूप' ही अभीष्ट था। इस निष्कर्पके साथ जो इन गाथाओका अर्थ होना चाहिये वह निम्न प्रकार है-

अर्थ—यदि पुद्गलद्रव्य जीवमें अपने रूपसे वद्ध नहीं होता और उसकी अपने रूपसे कर्मरूप परिणित नहीं होती तो ऐसी हालतमें वह अपरिणामी ही ठहरता है। इस तरह जब कार्मणवर्गणाएँ कर्मरूपसे परिणत न हो तो एक तो ससारका अभाव हो जायगा, दूसरे शब्दोमें परिणामी स्वभावका निपेध करनेवाले मांख्यमत की प्रसक्ति हो जायगी। यदि कहा जाय कि जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यकों कर्मभावसे परिणत करा देगा, इसलिए न तो समारका अभाव होगा और न साख्यमतकी प्रसक्ति ही प्राप्त होगी, तो जीवद्रव्य कर्मरूपसे परिणत होनेकी योग्यता रखनेवाले पुद्गलद्रव्यकों कर्मरूपसे परिणत करायगा अथवा ऐसे पुद्गलको कर्मरूपसे परिणत करायगा जिसमें कर्मरूपसे परिणत होनेकी योग्यता विद्यमान नहीं है। यदि जीव उन पुद्गलोको कर्मरूपसे परिणत करावेगा जिनमें कर्मरूपसे परिणत होनेकी योग्यता विद्यमान नहीं है तो जिन पुद्गलोकों कर्मरूपसे परिणत करावेगा जिनमें कर्मरूपसे परिणत होनेकी योग्यता विद्यमान नहीं है तो जिन पुद्गलोमें कर्मरूपसे

परिणत होनेकी योग्यताका सभाव है याने जो कभी कर्मस्पित परिणत हो ही नहीं सकते हैं उन्हें जीव द्रव्य कैसे कर्मस्प वना सकेगा, इमिलए यदि यह माना जाय कि ऐसे पुद्गलोको जीव द्रव्य कर्मस्पित परिणत करेगा जिनमें कर्मस्पित परिणत होनेकी योग्यता विद्यमान है तो फिर 'जीव अपरिणमनजील अर्थात् परिणमनकी योग्यतासे रहित पुद्गलको कर्मस्पित परिणमन कराता है' यह ऊपर गाथा ११८ के पूर्वाद्धमें प्रतिज्ञात सिद्धान्त मिथ्या हो जाता है। इस तरह गाथा ११६ से ससूचित यह सिद्धान्त ही ठीक है कि जीवके साथ पुद्गलको अपनी बद्धता होती है। ऐसा नहीं समझना चाहिये कि जीवके साथ सयोग होनेपर भी पुद्गल स्वय अबद्ध ही बना रहता है। इसी तरह 'जीवके साथ सयुक्त होनेपर पुद्गलमें स्वयको कर्मस्प परिणति हो जाया करती है।' ऐसा नहीं समझना चाहिये कि जीवके साथ सयुक्त होकर भी पुद्गल स्वय कर्मस्प परिणतिसे अलग ही बना रहता है। इस प्रकार यह बात निश्चित हो जाती है कि कर्मस्प परिणतिको प्राप्त पुद्गलद्वयकी हो कर्मस्प अवस्था है और इस तरह ज्ञानावरणादि आठ कर्मस्प जितनो भी अवस्थाएँ वनती है वे सब पुद्गलकी हो अवस्थाएँ हैं।

इस विवेचनसे विल्कुल स्पष्ट है कि ११६ आदि गाथाओमे पठित 'स्वय' शब्दका अर्थ 'अपने आप' न होकर 'अपने रूप' ही करना चाहिये।

हम अब आगमके एक दो और भी ऐसे प्रमाण यहाँ दे रहे है जिनमे 'स्वयमेव' या 'स्वय' शब्दका 'अपने आप' अर्थ न होकर 'आप ही' अर्थ होता है। इसके लिये समयसारकी ३०६ व ३०७ गाथाओकी आत्मस्याति टोकाको देखिये। इन गाथाओकी टीकामें पठित 'स्वयमेवापराधत्वात्' तथा 'स्वयमसृतकुम्मो भवति' इन वाक्योमें 'स्वय' शब्दका 'आप ही' यह अर्थ ही ग्रहण करना चाहिये। इसी प्रकार समयसारगाधा १३ की आत्मस्याति टीकामें पठित 'स्वयमेकस्य पुण्यपापास्रवसवरनिर्जरावन्ध्रमोक्षानुपपत्ते देस वाक्यमें भी 'स्वय' शब्दका 'आप रूप' अर्थ ही अभीष्ट है।

आगे आपने लिखा है कि 'समयसार गाथा १०५ मे उपचारका जो अर्थ प्रथम प्रश्नके उत्तरमें किया गया है वह अर्थ मगत है।' इस विपयमें हमने द्वितीय प्रतिशकामें जो आशय व्यक्त किया था, उसके ऊपर आपने गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया। अब इस प्रतिशकामें भी पूर्वमें उपचारके अर्थके विपयमें हम विस्तार पूर्वक लिख आये हैं जिमपर आप अवश्य ही गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

अपने उपचार शब्दके अपने द्वारा किये अर्थकी सगितके लिये जो घवल पुस्तक ६ पृष्ठ ११का प्रमाण उपस्थित किया है उसके विषयमें हमारा कहना यह है कि उक्त प्रकरणमें आत्मामें विद्यमान कर्तृत्वका उपचार उससे (आत्मासे) अभिन्न (एक क्षेत्रावगाही) पुद्गलद्रव्यमें किया गया है, इसलिये 'सुल्याभावे स्पित प्रयोजने निमित्ते च उपचार प्रवर्तते' उपचारकी यह व्याख्या यहाँपर घटित हो जाती है, परन्तु ऐसा उपचार प्रकृतमें सम्भव नही है। कारण कि आत्माके कर्तृत्वका उपचार यदि द्रव्यकर्ममें आप करेंगे तो इस उपचारके लिये सर्वप्रयम आपको निमित्त तथा प्रयोजनको देखना होगा, जिनका कि यहाँपर सर्वथा अभाव है। इस विषयका विवेचन हम इन लेखमें पहले कर ही चुके हैं।

नोट-इस विपयमे प्रश्न ४,६,११ और १७ पर भी दृष्टि डालिये।

मंगल भगवान् वीरो मगल गातमा गणी। मंगल कुन्टकुन्टायों जनधर्मोऽस्तु मगलम्॥

### गंका १

ह व्यक्तमंके च्द्यसे संसारी आत्माका विकारभाव और चतुर्गतिभ्रमण होना है या नहीं <sup>१</sup>

#### प्रतिगंका ३ का समाधान

इस प्रश्नका समावान करते हुए प्रथम उत्तरमें ही हम यह वतला आये हैं कि नगारी आत्माके विकारभाव और चतुर्गतिपरिश्रमणमें द्रव्यकर्मका उदय निमित्तमात्र है। विकारभाव तथा चतुर्गति परिश्रमणका मुस्त्रकर्ता तो स्वयं आत्मा ही है। इस तथ्यकी पृष्टिमें हमने ममयमार, पचान्तिकाय टीका, प्रवचनमार और उनकी टीकाके अनेक प्रमाण दिये हैं। किन्तु अपर पद्य इस उत्तरको अपने प्रश्नका समावान माननेके लिए तथार नहीं प्रतीत होता। एक ओर तो वह द्रव्यकर्मके उदयको निमित्तरपमें स्त्रीकार करता है और दूनरी ओर द्रव्य कमोंदय और नमानी आत्माके विकारभाव तथा चतुर्गतिपरिश्रमणमें व्यवहार नयसे वतलाये गये निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्धको अपने मूल प्रश्नका उत्तर नहीं मानना इसका हमें आष्चर्य है। हमारे प्रथम उत्तरको लक्ष्य कर अपर पद्मकी ओरसे उपस्थित की गई प्रतिशका २ के उत्तरमें भी हमारी ओरसे अपने प्रथम उत्तरमें निहित अभिप्रायकी हो पृष्टि की गई है।

तत्काल हमारे सामने हमारे दितीय उत्तरके आधारसे लिखी गई प्रतिशंका ३ विचारके लिए उपस्थित है। इस द्वारा सर्वप्रथम यह शिकायत की गई है कि हमारी ओरमे अपर पक्षके मूल प्रथ्नका उत्तर न तो प्रथम वक्तव्यमें ही दिया गया है और न ही दूमरे वक्तव्यमें दिया गया है। 'संसारी जीवके विकारभाव और चतुर्गित परिभ्रमणमें कमोंद्र व्यवहारनयमें निमित्तमात्र हैं, मुख्य कर्ता नहीं' इस उत्तरको अपर पक्ष अप्रामितक मानता है। अब देखना यह है कि वस्तुस्त्रक्ष्पको स्पष्ट करनेकी दृष्टिमें जो उत्तर हमारी ओरसे विया गया है वह अप्रामितक है या अपर पक्षका वह कथन अप्रामितक ही नहीं मिद्धान्तविक्द है जिनमें उनकी ओरसे विकारका कारण बाह्य सामग्री है इने यथार्थ कथन माना गया है।

अपर पत्नने पद्मनिन्द पर्चिविवित्ता २३,७ का 'द्वयकनो लोके विकासे भवेन' इस वचनको उद्धृत कर जो विकासको दोका कार्य वतलाया है सो यहाँ देखना यह है कि जो विकासका कार्य होता है वह किमी एक द्रव्यकी विभाव परिणित है या दो द्रव्योकी मिलकर एक विभाव परिणित है वह दो द्रव्योकी मिलकर एक विभाव परिणित है यह तो कहा नहीं जा नकता, बयोकि दो द्रव्य मिलकर एक कार्यको विकास नहीं कर सकते। इसी वातको समयसार आत्मक्याति टोकामे स्पष्ट करते हुए वतलाया है—

नोर्मा परिणमत रालु परिणामो नोमयो प्रजायेत । उभयोर्न परिणति स्याद्यनेकमनेकमेव सदा ॥५३॥

इनकी टीका करते हुए पं० श्री जयचन्द जी लिखते हैं-

दो जन्य एक होके नहीं परिणमते और दो जन्यका एक परिणाम भी नहीं होता तथा दो जन्यकी एक परिणति क्रिया भी नहीं होती, क्योंकि जो अनेक ज़ब्य है वे अनेक ही है एक नहीं होते ॥५३॥ इसके भावार्थ मे वे लिखते है-

दो वस्तु हैं वे सर्वथा भिन्न ही हैं, प्रदेश भेदरूप ही हैं, दोनों एकरूप होकर नहीं परिणमतीं, एक परिणामको भी नहीं उपजातों और एक क्रिया भी उनकी नहीं होती ऐसा नियम है। जो दो द्रव्य एकरूप हो परिणम तो सब द्रव्योंका छोप हो जाय।

यह वस्तुस्थिति है। इसके प्रकाशमें 'द्रयक्कतो छोके विकारो भवेत'। इस वचनका वास्तविक यही अर्थ फिलत होता है कि सयोगरूप भूमिकामें एक द्रव्यके विकार परिणितके करने पर अन्य द्रव्य विविक्षत पर्यायके द्वारा उसमें निमित्त होता है। इससे स्पष्ट विदित हो जाता है कि निश्चय व्यवहार दोनो नयवचनोको स्वीकार कर 'द्रयक्कतो छोके विकारो भवेत' यह वचन छिखा गया है। स्पष्ट है कि मूल प्रश्नका उत्तर छिखते समय जो हम यह सिद्ध कर आये है कि 'ससारी आत्माके विकार भाव और चतुर्गित परिश्रमणमें द्रव्यकर्मका उदय निमित्तमात्र है। उसका मुख्य कर्ता तो स्वय आत्मा ही है।' वह यथार्य छिख आये हैं। पद्मनिव्यवविश्वतिकाके उक्त वचनसे भी यही सिद्ध होता है।

अपर पत्तका कहना है कि 'यदि क्रोध आदि विकारी भावोको कर्मोदय विना मान लिया जावे तो उपयोगके समान ये भी जीवके स्वभाव हो जायेंगे और ऐसा मानने पर इन विकारी भावोका नाश न होनेसे मोक्षके अभाव का प्रसग आजावेगा।' आदि,

समाधान यह है कि क्रोध आदि विकारी भावोको जीव स्वय करता है, इसलिए निश्चयनयसे वे परिनरपेच ही होते हैं इसमें सन्देह नहीं। कारण कि एक द्रव्यके स्वचतुष्टयमें अन्य द्रव्यके स्वचतुष्टयका अत्यन्तर अभाव है। इसी तथ्यको ध्यानमे रखकर श्री जयधवला पु० ७ पृ० ११७ में कहा है—

वज्झकारणणिरवेक्सो वस्थुपरिणामो ।

प्रत्येक वस्तुका परिणाम वाह्य कारण निरपेक्ष होता है।

किन्तु जिस-जिस समय जीव क्रोघादि भावरूपसे परिणमता है उस-उस समय क्रोघादि द्रव्यकर्मके उदयकी नियमसे कालप्रत्यासित होती है, इसलिए व्यवहार नयसे क्रोघादि कपायके उदयकी निमित्तकर क्रोघादि भाव हुए यह कहा जाता है। कारण दो प्रकारके हैं—वाह्य कारण और आम्यन्तर कारण। वाह्य कारणको उपचरित कारण कहा है और आम्यन्तर कारणको अनुपचरित कारण सज्ञा है। इन दोनोकी समग्रतामें कार्यकी उत्पत्ति होनेका नियम है। अतएव न तो ससारका ही अभाव होता है और न ही मोक्षमें क्रोघादि भावोकी उत्पत्तिका प्रसग ही उपस्थित होता है।

क्रोवादि कर्मोंको निमित्त किये विना क्रोघादि भाव होते हैं ऐसा हमारा कहना नही है और न ऐसा आगम ही है। हमारा कहना यह है कि क्रोघादि विकारी भावोको स्वय स्वतन्त्र होकर जीव उत्पन्न करता है, क्रोघादि कर्म नही। आगमका भी यही अभिप्राय है। यदि ऐसा न माना जायगा तो न तो क्रोघादि भावोका कभी अभाव होकर इस जीवको मुक्तिकी ही प्राप्ति हो सकेगी और न ही दो द्रव्योमे भिन्नता सिद्ध हो सकेगी। इसी तथ्यको घ्यानमें रखकर तत्वानुशासनमें यह वचन उपलब्ध होता है—

अभिन्नकर्तृ कर्मादिविषयो निश्चयो नयः । व्यवहारनयो भिन्नकर्तृ-कर्मादिगोचर ॥ २९ ॥

जिस द्रव्यके उसी द्रव्यमें कर्ता और कर्म आदिको विषय करनेवाला निश्चयनय है तथा विविध द्रव्योमें एक-दूसरेके कर्ता और कर्म आदिको विषय करनेवाला व्यवहारनय है ॥ २६॥ यहाँ विविध द्रव्योमे एक-दूसरेके कर्ता आदि धर्मोंको व्यवहारनयसे स्त्रीकार किया गया है सो यह कथन तभी वन सकता है जब एकके धर्मको दूसरेमे आरोपित किया जाय। इसीको असद्भूत व्यवहार कहते हैं। इस तथ्यको विश्वदरूपसे समझनेके लिए आलापपद्धतिके 'अन्यन्न प्रसिद्धस्य धर्मस्यान्यन्न समारोपण-मसद्भूतव्यवहारं—अन्यन्न प्रसिद्ध धर्मका अन्यन्न समारोप करना असद्भूत व्यवहार है' इत्यादि वचनपर दृष्टिपात कीजिए।

अपर पक्षने आप्तपरीचा कारिका २से 'सद्कारणविन्नत्यम्' वचनको वयो उद्धृत किया इसका विशेष प्रयोजन हम नही समझ सके। क्या ऐसा एकान्त नियम है कि जो-जो जीवका स्वभाव होता है वह सर्वथा नित्य होता है। अपर पच इस वातको भूल जाता है कि जैन दर्शनके अनुसार आप्तपरीचाका उक्त वचन द्रव्यार्थिकनयका ही वक्तव्य हो सकता है, पर्यायार्थिकनयका वक्तव्य नही, क्योंकि जैन-दर्शनमें कोई भी वस्तु सर्वथा नित्य नहीं स्वीकार की गई है। और स्वभाव पर्याय सर्वथा कारणके अभावमें होतो हो यह भी नहीं है। वहाँ भी प्रत्येक कार्यके प्रति वाह्य और आम्यन्तर उपाधिकी समग्रताको जैनदर्शन स्वीकार करता है। जहाँ भी आगममें स्वभाव कार्यको परिनरपेक्ष वत्तलाया है वहाँ उसका आशय इतना ही है कि जिस प्रकार कोषादि भाव कर्मोदय आदिको निमित्तकर होते है उस प्रकार स्वभाव कार्य कर्मोदय आदिको निमित्तकर नहीं होते। स्पष्ट है कि आप्तपरीक्षाका उक्त वचन प्रकृतमे उपयोगी नहीं है।

अपर पक्षने जयघवला १-५६ के वचनको उद्धृतकर जो यह प्रसिद्ध किया है कि प्रत्येक कार्य वाह्याम्यन्तर सामग्रीकी समग्रतामे होता है सो इसका हमने कहाँ निपेध किया है। रागादि भावकी उत्पत्ति में कर्मकी निमित्तताको जैसे अपर पक्ष स्वीकार करता हैं उसी प्रकार हम भी स्वीकार करते हैं। विवाद इसमे नहीं है। किन्तु विवाद इसमें है कि पर द्रव्यकी विवक्षित पर्यायको निमित्तकर दूसरे द्रव्यमें जो कार्य होता है उसका यथार्थ कर्त्ता कौन है ? अपर पक्षने परमात्मप्रकाश गाथा ६६ और ७८को उपस्थित कर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि जीवको सुख-दुःख व नरक-निगोद आदि दुर्गति देनेवाला कर्म ही है। आत्मा तो पगुके समान है। वह न कही जाता है और न आता है। तीन लोकमे इस जीवको कर्म ही ले जाता है और कर्म ही ले आता है। शायद अपर पक्ष निमित्त कर्ताका यही अर्थ करता है और इसीको वह अपने प्रश्नका समुचित उत्तर मानता है। किन्तु यह व्यवहारनयका वक्तव्य है इसे अपर पक्ष भूल जाता है। परका सम्पर्क करनेसे जीवकी कसी गित होती है यह इन वचनो द्वारा प्रसिद्ध किया गया है। यहाँ यह स्मरण रखने योग्य वात है कि परका सम्पर्क करना और न करना इसमें जीवकी स्वतन्त्रता है। इसमें उसकी स्वतन्त्रता है कि जैसे कोई पुरुप या स्त्री अपने ऊपर किरासिन तेल डाल-कर और अग्नि लगाकर जल मरे। जो ऐसा करता है वह नियमसे मरकर दुर्गतिका पात्र होता है और जो ऐसा नहीं करता वह मरकर दुर्गितका पात्र नहीं होता। ऐसा ही इनमें निमित्तनैमित्तक योग है। इसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिए। परमात्मप्रकाशके कर्ता इस ससारी जीवको परके सम्पर्क करनेका क्या फल है यह दिखलाकर उससे विरत करना चाहते हैं। यह तो है कि यह जीव परका सम्पर्क करके नरक-निगोदका पात्र होता है और अपना पुरुषार्थ भूलकर पगुके समान वना रहता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि यह जीव परका सम्पर्क तो करे नहीं, किर भी पर द्रव्य इसे सुखी-दुखी या नरक-निगोद आदिका पात्र वना देवे। परका सम्पर्क करनेसे जीवका सुखी-दुखी होना और वात है और परसे यह जीव सुखी-दुखी होता है, ऐसा मानना और वात है। परमात्मप्रकाशके कर्ताने इनमेंसे प्रथम वचनको ध्यानमे रखकर ही 'अप्पा पंगुह' तथा 'कम्माई दिढघणचिक्कणई' इत्यादि वचन

कहे हैं। यद्यपि संसारी जीव परका सम्पर्क करनेके फलस्वरूप स्वय सुखी-दुखी तथा नरक-निगोद आदि गतियोका पात्र होता है। पर यह कार्य जिनके सम्पर्कमें होता है उनकी निमित्तता दिखलानेके लिए ही यह कहा गया है कि आत्मा पगुके समान है। वह न आता है और न जाता है। विधि ही तीन लोकमें इस जीवको ले जाता है और ले आता है। इत्यादि।

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि परमात्मप्रकाण दोहा ६६ मे आया हुआ विधि शब्द जहाँ द्रव्य-कर्मका सूचक है वहाँ वह परमात्माकी प्राप्तिके प्रतिपक्षभूत भावकर्मको भी सूचित करता है। जब इस जीवकी द्रव्य -पर्यायस्वरूप जिस प्रकारकी योग्यता होती है तव उसकी उसके अनुसार ही परिणति होती है और उसमें निमित्त होने योग्य वाह्य सामग्री भी उसीके अनुरूप मिलती है ऐसा ही त्रिकालावाघित नियम है, इसमें कही अपवाद नहीं, तथा यदि परको लक्ष्यकर परिणमन होता है तो नियमसे विभाव परिणतिकी उत्पत्ति होती है और स्वभावको लक्ष्यकर परिणमन होता है तो नियमसे स्वभाव पर्यायकी उत्पत्ति होती है। जीवके ससारी वने रहने और मुनित प्राप्त करनेकी यह चावी है। इसमें भी कही कोई अपवाद नही। यहाँ परके मम्पर्क करनेका अभिप्राय ही परको लक्ष्यकर परिणमन करना लिया है। पर वस्तु विभाव परिणतिमें तभी निमित्त होती है जब यह जीव उसको लक्ष्यकर परिणमन करता है, अन्यथा ससारी जीव कभी भी मुक्ति प्राप्त करनेका अधिकारी नहीं हो सकता। अतएव प्रकृतमें यही समझना चाहिए कि जब विवित्तत द्रव्य अपना कार्य करता है तव वाह्य सामग्री उसमे यथायोग्य निमित्त होती है। परमात्मप्रकाशके उक्त कथनका यही विभिन्नाय है। समयसार गाया २७८ व २७६ से भी यही सिद्ध होता है। उक्त गायाओमे यद्यपि यह कहा गया है कि जिस प्रकार स्फटिक मणि आप शुद्ध है, वह लालिमा आदि रूप स्वय नही परिणमता है। किन्त वह अन्य रक्त आदि द्रव्यो द्वारा लालिमारूप परिणमाया जाता है उसी प्रकार ज्ञानी आप शुद्ध है, वह राग आदि रूप स्वय नही परिणमता है। किन्तु वह रागादिरूप दोषो द्वारा रागी किया जाता है। परन्तु इस कघनका ठीक आशय क्या है इसका स्पष्टीकरण आचार्य अमृतचन्द्रने 'न जातु रागादि' इत्यादि कलश द्वारा किया है। इसमें पर पदार्थको निमित्त न वतलाकर परके सगमें निमित्तता सूचित की गई है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि प्रागममें जहाँ-जहाँ इस प्रकारका कथन आता है कि जीवको कर्म सुख-दुख देते हैं, कर्म वडे वलवान् हैं, वे ही इसे नरकादि दुर्गतियोमे और देवादि सुगतियोमें ले जाते है वहाँ-वहाँ उक्त कथनका यही अर्थ करना चाहिए कि जब तक यह जीव कर्मोदयकी सगित करता रहता है तब तक इसे ससार परि-भ्रमणका पात्र होना पडता है। कर्मोदय जीवके सुख-दु खादिमें निमित्त है इसका आशय इतना ही है। परमात्मप्रकाशमें इसी आशयको इन शब्दोमें व्यक्त किया गया है कि यह जीव पगुके समान है। वह न कही जाता है और न आता है, कर्म ही इसे तीन लोकमें ने जाता है और ले आता है आदि।

आगममे दोनो प्रकारका कथन उपलब्ध होता है। कही उपादानकी मुरयतासे कथन किया गया है और कही निमित्त व्यवहारके योग्य वाह्य सामग्रीकी मुख्यतासे कथन किया गया है। जहाँ उपादानकी मुख्यतासे कथन किया गया है वहाँ उसे निश्चय (यथार्थ) कथन जानना चाहिए और जहाँ निमित्त व्यव-हारके योग्य बाह्य सामग्रीकी मुख्यतासे कथन किया गया है वहाँ उसे असद्भूतव्यवहार (उपचरित) कथन जानना चाहिए।

श्री समयसार गाथा ३२ की टीकामें निमित्त व्यवहारके योग्य मोहोदयको भावक और आत्माको भाव्य कहा गया है सो उसका आशय इतना ही है कि जब तक यह जीव मोहोदयके सम्पर्कमें एकत्वबुद्धि करता रहता है तभी तक मोहोदयमें भावक व्यवहार होता है और आत्मा भाव्य कहा जाता है। यदि ऐसा

न माना जाय तो सतत मोहोदयके विद्यमान रहनेके कारण यह आत्मा भेदविज्ञानके बलसे कभी भी भाव्य-भावक सकर दोषका परिहार नहीं कर सकता। इस प्रकार उक्त कथन द्वारा आत्माकी स्वतन्त्रताको अक्षुण्ण बनाये रखा गया है। आत्मा स्वय स्वतन्त्रपने मोहोदयसे अनुरजित हो तो ही मोहोदय रंजक है, अन्यथा नहीं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

समयसार गाथा १९८ में भी इसी तथ्यको सूचित किया गया है। जितने अशमें जीव पुरुपार्थ होन होकर कर्मोदयरूप विपाकसे युक्त होता है उतने अशमें जीवमे विभाव भाव होते हैं। अतः ये परके सम्पर्कमें हुए हैं इसलिए इन्हें परभाव भी कहते हैं और ये आत्माके विभावरूप भाव होनेसे स्वभावरूप भावोसे बहिर्भूत हैं, इसलिए हेय हैं। यदि इनमें इस जीवकी हेय वृद्धि हो जाय तो परके सम्पर्कमें भी हेय बुद्धि हो जाय यह तथ्य इस गाथा द्वारा सूचित किया गया है। स्पष्ट है कि यहाँ भी आत्माकी स्वतन्त्रताको अक्षुण्ण बनाये रखा गया है। कर्मोदय बलपूर्वक इसे विभावरूप परिणमाता है यह इसका आशय नहीं है। किन्तु जव वह जीव स्वय स्वतन्त्रतापूर्वक कर्मोदयसे युक्त होता है तब नियमसे विभावरूप परिणमता है यह उन्त कथनका तात्पर्य है। समयसार गाथा १६६ का भी यही आशय है। समयसार गाथा २८१ मे उन्त कथनसे भिन्न कोई दूसरी वात कही गई हो ऐसा नही समझना चाहिए। जिसको निमित्त कर जो भाव होता है वह उससे जायमान हुआ है ऐसा कहना आगम परिपाटी है जो मात्र किस कार्यमे कौन निमित्त है इसे सूचित करनेके अभिप्रायसे ही आगममे निर्दिष्ट की गई है। विशेप खुलासा हम पूर्वमें ही कर आये है। उपादानमें होनेवाले व्यापारको पृथक् सत्ताक वाह्य सामग्री त्रिकालमे नही कर सकती इस तथ्यको तो अपर पक्ष भी स्वीकार करेगा । अतएव आत्मामें उत्पन्न होनेवाले ाग, द्वेप और मोह कर्मोदयसे उत्पन्न होते हैं ऐसा कहना व्यवहार कथन ही तो ठहरेगा। इसे परमार्थभूत (यथार्थ) कथन तो किसी भी अवस्थामें नहीं माना जा सकता। समयसारकी उक्त गाथाओमें इसी सरणिको लक्ष्यमे रखकर उक्त कथन किया गया है। तथा यही आशय उनकी टीका द्वारा भी व्यक्त किया गया है। यदि अपर पक्ष निमित्त व्यवहारके योग्य वाह्य सामग्रीमें यथार्थ कर्तृत्वकी वुद्धिका त्याग कर दे तो पूरे जिनागमकी सगित बैठ जाय। विज्ञेष किमधिकम्।

पञ्चास्तिकाय गाया १३१ की टीकापर हमने दृष्टिपात किया है। इसमें मोह तथा पुण्य-पापके योग्य श्वभाशुभ भावोका निर्देश किया गया है और साथ ही वे किसको निमित्त कर होते हैं यह भी वतलाया गया है। पञ्चास्तिकाय गाया १४८ का भी यही आशय है इस तथ्यको स्वय आचार्य अमृतचन्द्र 'बहिरङ्गान्तरङ्गवन्धकारणाख्यानमेतत्—यह बन्धके विहरङ्ग और अन्तरङ्ग कारणका कथन है' इन जब्दो द्वारा स्वीकार करते हैं। गाथा १५०-१५१ में तो द्रव्यकर्ममोक्षके हेतुभूत परम संवररूपसे भावमोक्षके स्वरूपका विधान है। गाथा १५६ की टीकाका 'मोहनीयोदयानुवृत्तिवशात्' पद घ्यान देने योग्य है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि जब यह जीव मोहनीयके उदयका अनुवर्तन करता है तभी यह उससे रञ्जित उप-योगवाला होता है और तभी यह पर द्रव्यमें शुभ या अशुभ भावको धारण करता है।

इस प्रकार समयसार और पञ्चास्तिकायके उक्त उल्लेखोसे उसी तथ्यकी पुष्टि होती है जिसका हम पूर्वमें निर्देश कर आये है। वाह्य सामग्री दूसरेको वलात् अन्यथा परिणमाती है यह उक्त वचनोका आशय नही है, जैसा कि अपर पक्ष उन वचनो द्वारा फलित करना चाहता है।

परमात्मप्रकाशके उल्लेखोका आशय क्या है इसकी चर्चा हम पूर्वमें ही विस्तारके साथ कर आये है। मूलाराधना गा० १६२१ तथा स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा २११ का भी आशय पूर्वोक्त कथनसे भिन्न नहीं है। मूलाराघनामें 'कम्माइ विख्याइं' यह गाथा उस प्रसगमें आई है जव निर्यापकाचार्य क्षपकको अपनी समाधि में दृढ करनेके अभिप्रायसे कर्मकी वलवत्ता वतला रहे हैं और साथ ही उसमें अनुरञ्जायमान न होकर समताभाव घारण करनेकी प्रेरणा दे रहे हैं। यह तो है कि जिम समय जिस कर्मका उदय-उदीरणा होती है उस समय आत्मा स्वय उसके अनुरूप परिणामका कर्ता वनता है, क्योंकि अपने उपादानके साथ उस परिणामकी जिस प्रकार अन्तर्व्याप्ति है उसी प्रकार उस कर्मके उदयके साथ उसकी वाह्य व्याप्ति है। फिर भी आचार्यने यहाँपर कर्मोदयकी वलवत्ता वतलाकर उसमें अनुरजायमान न होनेकी प्रेरणा इमलिए दी है कि जिसमे यह आत्मा अपनी स्वतन्त्रताके भावपूर्वक कर्मोदयकी निमित्तकर होनेवाले भावोमे अपनेको आवद्य न किये रहे।

स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा २११ द्वारा पुद्गल द्रव्यकी जिस जिस्तका निर्देश किया है उसका आशय इतना ही है कि जब यह जीव केवलज्ञानके अभावरूपसे परिणमता है तब केवलज्ञानावरण द्रव्यकर्मका उदय उसमे निमित्त होता है। यदि ऐसा न माना जाय और पुद्गल द्रव्यकी सर्वकाल यह जिस्त मानी जाय कि वह केवलज्ञान स्वभावका सर्वदा विनाश करनेकी सामर्थ्य रखता है तो कोई भी जीव केवलज्ञानी नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि उक्त वचन द्वारा आचार्यने पुद्गल द्रव्यकी केवलज्ञानावरणरूप उस पर्यायकी उदयशितका निर्देश किया है जिमको निमित्तकर जीव केवलज्ञान स्वभावरूपमे स्वय नहीं परिणमता। ऐसा ही इनमें निमित्त-नैमित्तिक योग है कि जब यह जीव केवलज्ञानरूपसे नहीं परिणमता तब उसमें केवलज्ञानावरणका उदय महज निमित्त होता है। इसीको व्यवहारनयसे यो कहा जाता है कि केवलज्ञानावरणके उदयके कारण इस जीवके केवलज्ञानका घात होता है। स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाका यह उपकार प्रकरण है। उसी प्रसगसे उक्त गाथा आई है, अतएव प्रकरणको व्यानमें रखकर उसके हार्दको ग्रहण करना चाहिए।

शकार के दितीय उत्तरमें स्वा० का० व० गाया ३१९ के आधारसे जो हमने यह लिखा है कि शुमाशुभ कर्म जीवका उपकार या अपकार करते हैं सो यह कथन शुभाशुभ कर्मके उदयके साथ जीवके उपकार या अपकारकी बाह्य व्याप्तिको घ्यानमें रखकर ही किया गया हैं। इस जीवको कोई लक्ष्मी देता है या कोई उपकार करता है यह प्रदन है। इसी प्रश्नका समाधान गाया ३१९ में करते हुए वतलाया है कि लोकमें इस जीवको न तो कोई लक्ष्मी देता है और न अन्य कोई उपकार ही करता है। किन्तु उपकार या अपकार जो भी कुछ होता है वह सब शुभाशुभ कर्मको निमित्त कर होता है।

यह आचार्य वचन है। इम द्वारा दो वातें स्पष्ट की गई हैं। पूर्वार्घ द्वारा तो जो मनुष्य यह मानते हैं कि 'अमुक देवी-देवता आदिसे मुझे लक्ष्मी प्राप्त होगी या मेरी अमुक आपत्ति टल जायेगी' उसका निपेच यह कह कर किया गया है कि लोकमे जो कुछ भी होता है वह शुभाशुभ कर्मके उदयको निमित्त कर ही होता है। तू वाह्य सामग्रीके मिन्नानेकी चिन्तामें आत्मवचना क्यो करता है? अनुकूल वाह्य सामग्री हो और अशुभ कर्मका उदय हो तो वाह्य सामग्रीसे क्या लाभ ? उसका होना और न होना वरावर है। तथा उत्तरार्घ द्वारा यह सूचित किया गया है कि शुभाशुभ कर्म तेरी करणीका फल है, इसलिए जैसी तू करणी करेगा उसीके अनुरूप कर्मवन्व होगा और उत्तर कालमें उसका फल भी उसीके अनुरूप मिलेगा। अतएव तू अपनी करणीकी ओर घ्यान दे। शुभाशुभ कर्म तो उपकार-अपकारमें निमित्तमात्र हैं, वस्तुत उनका कर्ता तो तू स्वय है। यह नय वचन है, इसे ममझकर यथार्थको ग्रहण करना प्रत्येक सत्पुरुषका कर्तव्य है। अन्यथा शुभाशुभ कर्मका सन्द्राव सदा रहनेसे कभी भी यह जीव उससे मुक्त न हो सकेगा।

जिसे उपकार कहते हैं वह भी मान्यताका फल है और जिसे अपकार कहते हैं वह भी मान्यताका फल है। यह सयोगी अवस्था है। अतएव जिसके सयोगमें इसके होनेका नियम है उनका ज्ञान इस वचन द्वारा कराया गया है। इतना ही आशय इस गाथाका लेना चाहिए। हमने शंका ५ के अपने दूसरे उत्तरमें जो कुछ भी लिखा है, इसी आशयको ध्यानमें रखकर लिखा है। अतएव इस परसे अन्य आशय फलित करना उचित नहीं है।

प्रश्न १६ के प्रथम उत्तरमें हमने मोह, राग, द्वेष आदि जिन आगन्तुक भावोका निर्देश किया है उसका आश्य यह नहीं कि वे जीवके स्वयक्वत भाव नहीं हैं। जीव ही स्वयं वाह्य सामग्रीमें इप्रानिष्ट या एकत्व बुद्धि कर उन भावोरूप परिणमता है, इसिलए वे जीवके ही परिणाम है। इसी तथ्यको घ्यानमें रखकर आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसारमें यह वचन कहा है—

## जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो। सुद्धेण तदा सुद्धो हवदि हि परिणामसन्भावो॥ ९॥

ऐसा इस जीवका परिणामस्वभाव है कि जब यह शुभ या अशुभरूपसे परिणमता है तब शुभ या अशुभ होता है और जब शुद्धरूपसे परिणमता है तब शुद्ध होता है ॥ १ ॥

फिर भी मोह, राग, द्वेष आदि भावोको आगममें जो आगन्तुक कहा गया है उसका कारण इतना ही है कि वे भाव स्वभावके लक्ष्यसे न होकर परके लक्ष्यसे होते हैं। है वे जीवके ही भाव और जीव ही स्वयं स्वतत्र कर्ता होकर उन्हें उत्पन्न करता है, पर वे परके लक्ष्यसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें आगन्तुक कहा गया है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

इस प्रकार अपर पक्षने अपने पक्षके समर्थनमे यहाँ तक जितने भी आगम प्रमाण दिये हैं उनसे यह तो त्रिकालमें सिद्ध नहीं होता कि अन्य द्रव्य तिद्धन्न अन्य द्रव्यके कार्यका वास्तिवक कर्ता होता है। किन्तु उनसे यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं उपादान होकर अपना कार्य करता है और उसके योग्य वाह्य सामग्री उसमें निमित्त होती है। समयसार गाया २७६-२७९ का क्या आश्रय है इसका विशेष खुलासा हम पूर्वमें ही कर आये हैं। एक जीव ही क्या प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमन स्वभाववाला है, अतएव जिस भावरूप वह परिणमता है उसका कर्ता वह स्वय होता है। परिणमन करनेवाला, परिणाम और परिणमन क्रिया ये तीनो वस्तुपनेकी अपेक्षा एक हैं, भिन्न-भिन्न नहीं, इस लिये जब जो परिणाम उत्पन्न होता है उसरूप वह स्वय परिणम जाता है, इसमें अन्यका कुछ भी हस्तक्षेप नहीं। राग, हेप आदि भाव कर्मोद्यके द्वारा किये जाते हैं यह व्यवहार कथन है। कर्मका उदय कर्ममें होता है और जोवका परिणाम जीवमें होता है ऐसी दो क्रियाएं और दो परिणाम दोनो द्रव्योमें एक कालमें होते हैं, इसलिए कर्मोदयमें निमित्त व्यवहार किया जाता है और इसी निमित्त व्यवहारको लक्ष्यमें रखकर यह कहा जाता है कि इसने इसे किया। यह उसी प्रकारका उपचार वचन है जैसे मिट्टीके घडेको घीका घडा कहना उपचार वचन है। तभी तो आचार्य कुन्दकुन्दने समयसार गाथा १०७ में ऐसे कथनको व्यवहार-मयका वक्तव्य कहा है।

# १. अध्यात्ममें रागादिको पौद्गळिक वतळानेका कारण

समयसार ५० से ५६ तक की गाथाओं से रागादिकको जो पौद्गलिक वतलाया है उसका आशय यह नहीं कि उनका वास्तविक कर्ता पुद्गल हैं ,जीव नहीं ;या वे जीवके भाव न होकर पुद्गलकी पर्याय हैं। हैं तो वे जीवके ही भाव और स्वय जीव ही उन्हें उत्पन्न करता है। उनकी उत्पत्तिमें पुद्गल अणुमात्र भी न्यापार नहीं करता, क्योंकि एक द्रन्यकी परिखाम क्रियाकी दूसरा द्रन्य त्रिकालमें नहीं कर सकता, अन्यथा तन्मयपनेका प्रसग होनेसे दोनो द्रन्योमें एकता प्राप्त होती है (समयसार गाथा ६६),या दो क्रियाओका कर्ता एक द्रन्यको स्वीकार करना पडता है (समयसार गाथा ८५)। किन्तु ऐसा मानना जिनाज्ञाके विरुद्ध है। जिनाज्ञा यह है—

> जो जिम्ह गुणे दन्वे सो अण्णिम्ह दु ण संकमिट टन्वे। सो अण्णमसकंतो कह तं परिणामए दन्वं ॥१०३॥

जो वस्तु जिस द्रव्य और गुणमे वर्तती है वह अन्य द्रव्य और गुणमे सक्रमणको नही प्राप्त होती, अन्यरूपसे सक्रमणको नही प्राप्त होती हुई वह अन्य वस्तुको कैसे परिणमा सकती है, अर्थात् नही परिणमा सकती ॥१०३॥

ऐसी अवस्थामे जीवमे होनेवाले मोह, राग और द्वेप आदि भाव अगुद्ध निञ्चयनयकी अपेक्षा विचार करनेपर जीव ही हैं। यह कथन यथार्थ है, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं। इसी तथ्यको घ्यानमें रखकर उक्त गाथाओको (५०-५६) टीकामे आचार्य जयसेनने अगुद्ध पर्यायाधिक निश्चयनयकी अपेक्षा उन्हें जीव स्वरूप ही स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, कर्ता—कर्म अधिकार गाथा ८८ में स्वय आचार्य कुन्दकुन्द उन्हें जीव भावरूपसे स्वीकार करते हैं। इसी तथ्यको आचार्य अमृतचन्द्रने उक्त गाथाकी टीकामें इन शब्दोमें स्वीकार किया है—

यस्तु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादि जीव स मूर्तात्पुद्गलकर्मणोऽन्यश्चैतन्यपरिणामस्य विकार ॥८८॥

और जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरित आदि जीव है वे मूर्तीक पुद्गलकर्मसे अन्य चैतन्य परिणामके विकार हैं ॥ ८८ ॥

इस प्रकार उक्त विवेचनसे यह भली-भौति सिद्ध हो जाता है कि मोह, राग, द्वेप आदि भाव जीवके ही हैं। 'स्वतन्त्र, कर्ता' इस नियमके अनुसार स्वय जीव ही आप कर्ता होकर उनरूप परिणमता है। फिर भी समयसारमें उन्हें पौद्लिक इसलिए नहीं कहा कि वे रूप, रस, गन्ध और स्पर्शस्वरूप हैं या पुद्गल आप कर्ता वनकर उनरूप परिणमता है। उन्हें पौद्गलिक कहनेका कारण अन्य है। वात यह है कि परम पारिणामिक भावको ग्रहण करनेवाले शुद्ध निश्चयनयके विषयभूत चिच्चमत्कार ज्ञायकस्वरूप आत्माके लक्ष्यसे उत्पन्न हुई आत्मानुभूतिमें उनका भान नहीं होता, इसलिए वे रागादि भाव जीवके नहीं ऐसा समयसार ५० से ५६ तककी गाथाओं कहा गया है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए उक्त गाथाओं टीकामें आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं—

य प्रीतिरूपी राग स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्भन्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । योऽप्रीतिरूपी द्वेप स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्भन्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यस्त-त्वाप्रतिपत्तिरूपी मोह स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य, पुद्गलद्भन्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् ।

जो प्रीतिरूप राग है वह सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्यके परिणामरूप होनेमें वह आत्मानुभूतिसे भिन्न है। जो अप्रीतिरूप द्वेप है वह सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि पुद्गलद्रव्यके परिणामरूप होनेसे वह आत्मानुभूतिसे भिन्न है। जो तत्त्वोकी अप्रतिपत्तिरूप मोह है वह सर्व ही जीवका नही है, क्योकि पूद्गलद्रव्यके परिणामरूप होनेसे वह आत्मानुभूतिसे भिन्न है।

आगममें द्रव्याधिकनयके जितने भेद निर्दिष्ट किये गये हैं उनमे एक परमभावग्राहक द्रव्याधिकनय भी है। इसके विषयका निर्देश करते हुए आलापपद्धतिमें लिखा है—

परमभावग्राहकद्वन्यार्थिको यथा-ज्ञानस्वरूप आत्मा ।

आत्मा ज्ञानस्वरूप है इसे स्वीकार करनेवाला परमभावग्राहक द्रव्यार्थिकनय है ।

इसी तथ्यको नयचक्रादिसंग्रहमें इन शब्दोमें व्यक्त किया है—

गेह्नइ दन्वसहावं असुद्ध-सुद्धोवयारपरिचत्तं ।

सो परमभावगाही णायन्वो सिद्धिकामेण ॥१९९॥

जो अशुद्ध, शुद्ध और उपचरित भावोसे रहित द्रव्यस्वभावको ग्रहण करता है उसे सिद्धि ( मुक्ति ) के इच्छुक भव्य जीवोने परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय जानना चाहिए ॥१६९॥

तात्पर्य यह है कि मोक्षमार्गमें अशुद्ध, शुद्ध और उपचरित भावोंको गौणकर एक त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव आत्मा हो आश्रय करने योग्य बतलाया गया है। जो आसन्न भन्य जीव ऐसे अभेद स्वरूप आत्माको लक्ष्य कर (ध्येय बनाकर) तन्मय होकर परिणमता है उसे जो आत्मानुभूति होती है उसे उस कालमें रागानुभूति त्रिकालमें नहीं होती। यही कारण है कि समयसारकी उक्त गायाओ द्वारा ये रागादि भाव जीवके नहीं हैं यह कहा गया है।

इस प्रकार ये रागादि भाव जीवके नहीं है इस तथ्यका सकारण ज्ञान हो जाने पर भी इन्हें पीद्गिलिक कहनेका कारण क्या है यह जान लेना आवश्यक है। यह तो सभी मुमुक्ष जानते हैं कि जिसे जिनागममें मिथ्यादर्शन या मोह कहा गया है उसका फल स्व-परमें एकत्ववृद्धिके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है और जिसे राग-देेष कहा गया है उसका फल भी परमें इष्टानिष्ट बुद्धिके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। यत परके सयोगमें एकत्व बुद्धि तथा इष्टानिष्ट बुद्धि इस जीवके अनादि कालसे होती आ रही है। इसका कर्ता यह जीव स्वय है। पर पदार्थ इसका कर्ता नहीं। परका सयोग बना रहे फिर भी यह जीव उसके आश्रयसे एकत्व बुद्धि या इष्टानिष्ट बुद्धि न करे यह तो है। किन्तु पर पदार्थ स्वय कर्ता वनकर इस (जीव) में एकत्वबुद्धि या इष्टानिष्ट बुद्धि उत्पन्न कर दे यह त्रिकालमें सम्भव नहीं है। यत उक्त प्रकारकी एकत्वबुद्धि या इष्टानिष्ट बुद्धि उत्पन्न कर दे यह त्रिकालमें सम्भव नहीं है। यत उक्त प्रकारकी एकत्वबुद्धि या इष्टानिष्ट बुद्धि पुद्गलकी विविध प्रकारकी रचनाका आलम्बन करनेसे होती है, अन्यथा नहीं होती, यही कारण है कि अध्यात्ममें मोह, राग और द्वेष आदि भावोको पौदगलिक कहा गया है।

यह वस्तुस्थित है। मोक्षमार्गमें आलम्बन या ध्येयकी दृष्टिसे मोह, राग और द्वेपमें निजत्व बुद्धि करनेका तो निपेध है ही। ज्ञेयके करण में जानता हूँ इस प्रकारके विकल्पका भी निषेध है। इतना ही क्यो ? सम्यन्दर्शनादि स्वभाव भाव मेरा स्वरूप है, इन्हें आलम्बन बनानेसे मुझमें मोक्षमार्गका प्रकाश होकर मुक्तिकी प्राप्ति होगी ऐसे विकल्पका भी निपेध है, क्योंकि जहाँतक विकल्प- बुद्धि है वहाँतक रागकी चरितार्थता है। ज्ञायक स्वभाव आत्माके अवलम्बनसे तन्मय परिणमन द्वारा जो सम्यन्दर्शनादिरूप शुद्धि उत्पन्न होती है, तन्मय आत्माकी अनुभूति अन्य वस्तु है और भेद-बुद्धि द्वारा उत्पन्न हुई विकल्पानुभूति अन्य वस्तु है। यह रागानुभूति ही है, आत्मानुभूति नही। आचार्य कहते है कि जवतक अवलम्बन (ध्येय) निविकल्प नहीं होगा तबतक निविकल्प अनुभूतिका होना असम्भव है। यही

कारण है कि मोक्षमार्गकी दृष्टिसे सभी प्रकारके व्यवहारको गौणकर एकमात्र निश्चयस्वरूप ज्ञायक आत्माके अवलम्बन करनेका उपदेश दिया गया है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए समयसार कलशमें कहा भी है—

सर्वत्राध्यवसानमेवमिकल त्याज्यं यदुक्त जिनै— स्तन्मन्ये व्यवहार एक निखिलोऽप्यन्याश्रितस्त्याजितः । सम्यक् निश्चयमेकमेव तदमी निष्कम्पमाक्रम्य किं द्युद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे वध्नन्ति सन्तो धतिम् ॥१७३॥

सर्व वस्तुओमें जो अध्यवसान होते हैं वे सब जिनेन्द्रदेवने पूर्वोक्त रीतिसे त्यागने योग्य कहे हैं, इसलिए हम यह मानते हैं कि जिनेन्द्रदेवने अन्यके आश्रयसे होनेवाला समस्त व्यवहार छुडाया है। तब फिर, ये सत्पुरुप एक सम्यक् निश्चयको ही निश्चलनया अङ्गीकार करके शुद्ध ज्ञानघनस्वरूप निज महिमामें स्थिरता क्यो घारण नहीं करते ?

इस प्रकार इतने विवेचनसे यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि आत्मामें रागादिको उत्पत्ति मुख्यतया पुद्गलका आलम्बन करनेसे ही होती है, स्वभावका आलम्बन करनेसे नही होतो, इसिलए तो उन्हें अध्यात्ममें पौद्गलिक कहा गया है। पुद्गल आप कर्ता होकर उन्हें उत्पन्न करता है या वे पुद्गलकी पर्याय हैं, इसिलए उन्हें पौद्गलिक नहीं कहा गया है। इस अपेक्षासे विचार करनेपर तो जीव आप अपराधी होकर उन्हें उत्पन्न करता है और आप तन्मय होकर मोह, राग, हेप आदिरूप परिणमता है, इसिलए वे चिद्विकार ही हैं। फिर भी ज्ञायक स्वभाव आत्माक अवलम्बन द्वारा उत्पन्न हुई आत्मानुमूतिमें उनका प्रकाश नहीं होता, इसिलए उससे भिन्न होनेके कारण व्यवहारनयसे उन्हें जीवका कहा गया है। इस प्रकार समयसारकी उक्त गाथाओमें वर्णादिके समान रागादिको क्यो तो पौद्गलिक कहा गया है और क्यो वे व्यवहारनयसे जीवके कहे गये है इसका सक्षेपमें विचार किया।

#### २. समयसार गाथा ६८ की टीकाका आशय

अव समयसार गाथा ६८ की टीकापर विचार करते हैं। इसमें 'कारणके अनुसार कार्य होता है। जैसे जौपूर्वक उत्पन्न हुए जो जो ही है।' इस न्यायके अनुसार गुणस्थान या रागादि भावोको पौद्गलिक सिद्ध किया गया है। इसपरसे अपर पच निश्चयनयसे उन्हें पौद्गलिक स्वीकार करता है। किन्तु अपर पक्ष यदि पुद्गल आप कर्ता होकर उन्हें उत्पन्न करता है, इसलिए वे निश्चयनयसे पौद्गलिक हैं या पुद्गलके समान रूप, रस, गन्ध और स्पर्शवाले होनेके कारण निश्चयनयसे वे पौद्गलिक हैं ऐसा मानता हो तो उसका दोनो प्रकारका मानना सर्वथा आगमविषद्ध है, क्योंकि परके अवलम्बनसे उत्पन्न हुए वे जीवके ही चिद्धिकार है और जीवने आप कर्ता होकर उन्हें उत्पन्न किया है। अतएव अशुद्ध पर्यायाधिकनयसे वे जीव ही हैं। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए आचार्य जयसेन उक्त गाधाकी टीकामें लिखते हैं—

यद्यप्यगुद्धनिश्चयेन चेतनानि तथापि ग्रुद्धनिश्चयेन नित्यं सर्वकालमचेतनानि । अग्रुद्धनिश्चयस्तु वस्तुतो यद्यपि द्रव्यकर्मापेक्षयाभ्यन्तररागादयश्चेतना इति मत्वा निश्चयसंज्ञां लभते तथापि ग्रुद्धनिश्चया-पेक्षया व्यवहार एव ।

गुणस्थान यद्यपि अशुद्ध निश्चयनयसे चेतन हैं तथापि शुद्ध निश्चयनयसे नित्य-सर्वकाल अचेतन हैं। द्रव्यकर्मकी अपेक्षा आभ्यन्तर रागादिक चेतन हैं ऐसा मानकर यद्यपि अशुद्ध निश्चय वास्तवमे निश्चय सज्ञाको प्राप्त होता है तथापि शुद्ध निश्चयकी अपेचा वह व्यवहार ही है।

इस प्रकार उक्त कथनसे यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि मोहनीय कर्मके उदयको आलम्बन ( निमित्त ) कर जो गुणस्थान या रागादि होते हैं वे अशुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा जीव ही हैं। यहाँ जो उन्हें जीव होनेका निपेध कर अचेतन कहा है वह शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा ही कहा है। तात्पर्य यह है कि (१) त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव आत्माके अवलम्बनसे उत्पन्न हुई आत्मानुभूतिमे गुणस्थानभाव या रागादि-भावका प्रकाश दृष्टिगोचर नही होता । (२) वे पुद्गलादि पर द्रव्यका अवलम्बन करनेसे उत्पन्न होनेके कारण शुद्ध चैतन्यप्रकाश स्वरूप न होकर चिद्विकार स्वरूप है अतएव अचेतन हैं तथा (३) उनकी जीवके साथ त्रैकालिक व्याप्ति नही पाई जाती, इसलिए शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा वे जीव नही है, अतएव पौद्गिलिक हैं। ऐसा अध्यात्म परमागममें कहा गया है। यह जीव अनादि कालसे स्वको भूलकर परका अवलम्बन करता आ रहा है और परके अवलम्बनसे उत्पन्न चिद्विकारोमें उपादेय वृद्धि करता आ रहा है, इनमें हेय वृद्धि कर उनसे विरत करना उक्त कथनका प्रयोजन है। यही कारण है कि कर्त्ता-कर्म अधिकारमें रागादि भावोका कर्ता स्वतन्त्रपने स्वय जीव ही है यह वतलाकर भी जीवाजीवाधिकारमे परका अवलम्वन करनेसे होनेके कारण उनमे परवृद्धि कराई गई है। आशा है अपर पक्ष समयसार गाथा ६८ की टीकासे यही तात्पर्य ग्रहण करेगा, न कि यह कि पुद्गल स्वय स्वतन्त्रतया आप कर्ता होकर उन गुणस्थान या रागादिको करता है, इसलिए यहाँ उन्हे पौद्गलिक कहा गया है। समयसार गाथा ११३-११६ मे भी यही श्राशय व्यक्त किया गया है। यदि अपर पक्ष निमित्त-नैमित्तिकभाव और कर्ता-कर्पभावमें निहित अभिप्रायको हृदयङ्गम करनेका प्रयत्न करे तो उसे वस्तुस्थितिको समझनेमें देर न लगे।

## ३. कर्मोद्य जीवकी अन्तरंग योग्यताका सूचक है, जीवभावका कर्ता नहीं

आगे अपर पक्षने 'अन्य कारणो और कर्मोदय रूप कारणोमे मौलिक अन्तर है, क्योंकि बाह्य सामग्री और अन्तरगकी योग्यता मिलने पर कार्य होता है। किन्तु घातिया कर्मोदयके साथ ऐसी वात नही है, वह तो अन्तरग योग्यताका सूचक है।' यह वचन लिखकर अपने इस वक्तन्यकी पृष्टिमे हमारी (प० फूलचन्द्र चास्त्रीको) कर्मग्रन्य पु० ६ की प्रस्तावना पृ० ४४ का कुछ अश उद्घृत किया है।

हमें इस वातकी प्रसन्नता है कि अपर पक्षने अपने उक्त कथन द्वारा घातिया कर्मोद्यकों जीवकी अन्तरंग योग्यताका सूचक स्वीकार कर लिया है। इससे यह सुतरां फिलत हो जाता है कि संसारी जीव कर्म और जीवके अन्योन्यावगाहरूप संयोग कालमें स्वयं कर्ता होकर अपने अज्ञानादिरूप कार्यकों करता है और कर्मोद्य कर्ता न होकर मात्र उसका सूचक होता है। इसीकों जीवके अज्ञानादि भावोंमें कर्मोद्यकी निमित्तता कही गई है। हमारे जिस वचनको यहाँ प्रमाणरूपमें उपस्थित किया गया है उसका भी यही आशय है।

किन्तु अपर पक्षने हमारे उक्त वचनोको उद्धृत करते हुए 'अत. कर्मका स्थान वाह्य सामग्री नहीं छे सकती।' इसके वाद उक्त उल्लेखके इस वचनको तो छोड दिया है—

'फिर भी अन्तरंगमें योग्यताके रहते हुए वाह्य सामग्रीके मिलनेपर न्यूनाधिक प्रमाणमें कार्य तो होता ही है इसलिए निमित्तोंकी परिगणनामें वाह्य सामग्रीकी भी गिनती हो जाती है। पर यह परम्परा निमित्त है, इसलिए इसकी परिगणना नोकर्मके स्थानमें की गई है।'

और इसके स्थानमें हमारे वक्तव्यके रूपमे श्रपने इस वचनको सम्मिलित कर दिया है-

'अत कर्मके निमित्तसे जीवकी विविध प्रकारको अवस्था होती है और जीवमें ऐसी योग्यता आती है।'

अव हमारे और सपर पक्षके उनत उल्लेखके आधारपर जब अकालमरणका विचार करते हैं तो विदित होता है कि जब जब लात्मामें मनुष्यादि एक पर्यायके ज्ययको और देवादिरूप दूसरी पर्यायके उत्पादको अन्तरंग योग्यता होती है तब तब विपमक्षण, गिरिपात आदि वाह्य सामग्री तथा मनुष्यादि लायुका ज्यय और देवादि आयुका उदय उसकी सूचक होती है और ऐसी अवस्थामें आत्मा स्वय अपनी मनुष्यादि पर्यायका ज्यय कर देवादि पर्यायरूपसे उत्पन्न होता है। स्पष्ट है कि एक पर्यायके व्यय और दूसरी पर्यायके उत्पादरूप उपादान योग्यताके कालकी अपेक्षा विचार करने पर मरणको कालमरण सज्ञा है और इसको गौणकर अन्य कर्म तथा नोकर्मरूप सूचक सामग्रीकी अपेक्षा विचार करने पर उसी मरणकी अकालक्ष्मरण सज्ञा है।

यह वस्तुस्यित है जो अपर पसके उनत वनतन्यसे भी फिलत होती है। हमें आशा है कि अपर पस अपने वनतन्यके 'किन्तु घातिया कर्मोदयके साय ऐसी बात नहीं है, वह तो अन्तरंग योग्यताका सूचक है। इस वचनको घ्यानमें रखकर सर्वत्र कार्य-कारणमावका निर्णय करेगा।

## ४. प्रस्तुत प्रतिशंकामें उल्लिखित अन्य उद्धरणोंका स्पष्टीकरण

अव प्रस्तुत प्रतिशकामें उद्धृत उन उल्लेखोपर विचार करते हैं जिन्हें अपर पक्ष अपने पक्षके समर्थनमें समसता है। उनमेंसे प्रथम उल्लेख इष्टोपदेशका श्लोक ७ है। इसमें मोह अर्थात् मिय्यादर्शनसे सम्पृक्त हुआ ज्ञान अपने स्वभावको नही प्राप्त करता है यह कहा गया है और उसकी पृष्टिमें 'मदनकोद्रवको निमित्त कर मत्त हुआ पुरुप पदार्थोंका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं कर पाता।' यह दृष्टान्त दिया गया है।

दूसरा उल्लेख समयसार कलश ११० का तीसरा चरण है। इसमें वतलाया है कि आत्मामें अपनी पुरुषार्यहीनताके कारण जो कर्म (भाव कर्म) प्रगट होता है वह नये कर्मवत्यका हेत् (निमित्त ) है।

तीसरा उल्लेख पंचाध्यायी पृ० १५९ के विशेपार्थका है। इसमें कर्मकी निमित्तताको स्वीकार कर व्यवहार कर्तारूपसे उसका उल्लेख करके मन-वाणी और स्वासोच्छ्वासके प्रति जीवका भी व्यवहार कर्ता रूपसे उल्लेख किया गया है।

चौथा उल्लेख इष्टोपदेश रलोक ३१ की संस्कृत टीकासे उद्भृत किया गया है। इसमे कही (अपने परिणामविशेषमें ) कर्मकी और कहीं (अपने परिणामविशेषमें ) जीवकी वलवत्ता स्वीकार की गई है।

पाँचवाँ उल्लेख तत्त्वार्थवातिकका है। इसमें जीवके चतुर्गतिपरिश्रमणमें कर्मोदयकी हेतुता और उसकी विश्रान्तिमे कर्मके उदयाभावको हेतुरूपसे स्वीकार किया गया है।

छठा उल्लेख उपासकाध्ययनका है। इसमें व्यवहारनयसे जीव और कर्मको परस्पर प्रेरक वतलाया गया है। इसकी पृष्टि नौ और नाविकके दृष्टान्त द्वारा की गई है। सातनौ उद्धरण भी उपासकाध्ययनका ही है। इसमें अग्निके संयोगको निमित्त कर गरम हुए जलके दृष्टान्त द्वारा कर्मको निमित्त कर जीवमें सक्लेश भावको स्वीकार किया गया है।

बाठवाँ उदाहरण बात्मानुशासनका है। इसमें व्यवहारनयसे कर्मको ब्रह्मा वतला कर ससार परि-पाटो उसका फल वतलाया गया है। अपने पक्षके समर्थनमें अपर पक्षने ये ग्राठ प्रमाण उपस्थित किये हैं। इन मब द्वारा किस कार्यमें कौन किस रूपमें निमित्त हैं इसका व्यवहारनयसे निर्देश किया गया है। इसको स्पष्ट रूपमे नमझनेके लिये समयसारका यह वचन पर्याप्त हैं—

जह राया ववहारा दोसगुणुप्पाटगो त्ति आलविटो । तह जांबो ववहारा टब्बगुणुप्पाटगो भणिदो ॥ १०८ ॥

जिस प्रकार राजा व्यवहारमे प्रजाके दोप-गुणका उत्पादक कहा गया है उसी प्रकार जीव व्यवहार-से पुद्गल द्रव्यके गुणोका उत्पादक कहा गया है ॥ १०८ ॥

काशय यह है कि यथार्थमें प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य स्वयं करता है और अन्य वाह्य सामग्री उनमें निमित्त होती है। फिर भी लोकमें निमित्त व्यवहारके योग्य वाह्य सामग्रीकी अपेक्षा यह कहा जाता है कि—'इसने यह कार्य किया।' पूर्वमे अपर पक्षने जो बाठ आगम प्रमाण उपस्थित किये हैं वे सब व्यवहारनयके वचन हैं, अत उन द्वारा यही सूचित किया गया है कि किस कार्यमें कीन निमित्त है। प्रत्येक कार्यमें उपादान और निमित्त व्यवहारके योग्य वाह्य सामगीकी युति नियमसे होती है इसमें सन्देह नही। परन्तु उपादान जैसे अपने कार्यमें स्वय व्यापारवान् होता है वैसे वाह्य सामग्री उनके कार्यमें व्यापारवान् नही होती यह सिद्धान्त है। इसे हृदयगम करके यथार्थका निर्णय करना चाहिए। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए पृरपार्थ-सिद्धचुपायमें कहा है—

जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये । स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुर्गलाः क्रमभावेन ॥ १२ ॥

जीवके द्वारा किये गये परिणामको निमित्तमात्र करके उससे भिन्न पुद्गल स्त्रय ही कर्मरूपसे परिणम जाते हैं ॥ १२ ॥

यहाँ 'जीवकृतं' और स्वयमेव' ये दोनो पद घ्यान देने योग्य है। जीवके राग हेप आदि परिणामो-की उत्पत्तिमें यद्यपि कर्मोद्य निमित्त है फिर भी उन्हें जीवकृत कहा गया है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि जिस द्रव्यमें जो कार्य होता है उसका मुख्य (निश्चय-ययार्य) कर्ता वही द्रव्य होता है, निमित्त व्यव-हारके योग्य वाह्य सामग्री नही। उसे कर्ता कहना उपचार कथन है। जिस द्रव्यमें जो कार्य होता है उसका मुख्य कर्ता वह द्रव्य तो है ही, साथ ही वह परिनरपेक्ष होकर ही उमे करता है यह 'स्वयमेव' पदसे सूचित होता है। प्रस्नुत प्रतिशंकामें अपर पक्षने कर्मोदयको जीवकी आन्तरिक योग्यताका सूचक स्वीकार कर जिया है, अत इमसे भी उक्त कयनकी ही पृष्टि होती है। स्पष्ट है कि उक्त आठो आगम प्रमाण अपर पक्षके विचारोंके समर्थक न होकर समयसारके उक्त कथनका ही समर्थन करते हैं। अतएव उनसे हमारे विचारोकी ही पृष्टि होती है।

अपर पक्षने इन प्रमाणोंमें एक प्रमाण 'कत्थ वि विष्ठिओ जीवो' यह वचन भी उपस्थित किया है और इसकी उत्यानिकामें लिखा है कि—'जब जीव वलवान् होता है तो वह अपना कल्याण कर सकता है।'

यहाँ विचार यह करना है कि ऐसी अवस्थामें जीव स्त्रयं अपना कत्याण करता है या वाह्य सामग्री द्वारा उसका कल्याण होता है। यदि वाह्य सामग्री द्वारा उसका कल्याण होता है। यदि वाह्य सामग्री द्वारा उसका कल्याण होता है यह माना जाय तो 'जीव अपना कल्याण कर नकता है' ऐसा लिखना निर्यंक है और यदि वह स्वयं अपना कल्याण कर लेखा है यह

माना जाय तो प्रत्येक कार्य अन्यके द्वारा होता है यह लिखना निरर्थक हो जाता है। प्रकृतमें इन दो विकल्पोके सिवाय तीसरा विकल्प तो स्वीकार किया ही नही जा सकता, क्योंकि जमके स्वीकार करने पर वाह्य सामग्री अकिचित्कर माननी पड़ती है। अतएव 'कत्थ वि विलओ' इत्यादि वचनको व्यवहारनयका कथन ही जानना चाहिए जो कर्मकी वलवत्तामें जीवकी पुरुपार्थ हीनताको और कर्मकी हीनतामें जीवकी उत्कृष्ट पुरुपार्थताको सूचित करता है। स्पष्ट है कि उक्त कथनसे यह तात्पर्य समझना चाहिए कि जव जीव पुरुपार्थहोन होता है तब स्वय अपने कारण वह अपना कल्याण करनेमें अममर्थ रहता है और जव उत्कट पुरुपार्थी होकर आत्मोन्मुख होता है तब वह अपना कल्याण कर लेता है।

इम प्रकार उक्त आठो आगम प्रमाण किस प्रयोजनसे लिपिवद्ध किये गये हैं और उनका क्या आगय लेना चाहिए इमका खुलासा किया।

## ५, सम्यक् नियतिका स्वरूपनिर्देश

अव हम अपर पक्षकी प्रतिज्ञका ३ को घ्यानमें रखकर नियतिवादके सम्यक् स्वरूपपर सक्षेपमे प्रकाश ढालेंगे। इसका विशेष विचार यद्यपि पाँचवी शकाके तीसरे दौरके उत्तरमें करेंगे, फिर भी जब प्रस्तुत प्रतिज्ञकामें इसकी चरचा की है तो यहाँ भी उसका विचार कर छेना आवश्यक समझते हैं।

अपर पक्षने सभी कार्योंका मर्वथा कोई काल नियत नहीं है इसके समर्थनमें तीन हेतु दिये है-

- १ आचार्य अमृतचन्द्रने कालनय-अकालनय तथा नियतिनय-अनियतिनय इन नयोकी अपेक्षा कार्य की सिद्धि वतलाई है, इमलिए मभी कार्योका सर्वथा कोई काल नियत नहीं है।
- २ सभी कार्यों का काल सर्वथा नियत नहीं हैं ऐसा प्रत्यक्ष भी देखा जाता है और किमीने कोई क्रम नियत भी नहीं किया है, अत आगे-पीछे करनेका प्रश्न हो नहीं उठता।
- ३ कर्म स्थितिवन्यके समय निपेक रचना होकर यह नियत हो जाता है कि अमुक कर्मवर्गणा अमुक समय उदयमें आवेगी, किन्तु वन्याविलके पश्चात् उत्कर्पण अपकर्पण, स्थितिकाण्डकघात, उदीरणा, अविपाक निर्जरा आदिमे कर्मवर्गणा आगे-पीछे भी उदय आती है। इससे भी ज्ञात होता है कि सभी कार्य सर्वथा नियत कालमें ही होते हैं यह नहीं कहा जा सकता।

ये तीन हेतु है। इनके आधारमे अपर पक्ष सभी कार्योंके सर्वथा नियत कालका निपेध करता है। अब आगे इनके आधारसे क्रमसे विचार किया जाता है—

१ प्रथम तो प्रवचनसारमें निर्दिष्ट कालनय-अकालनय तथा नियतिनय-अनियतिनयके आधारसे विचार करते हैं। यहाँ प्रथमत यह ममझने योग्य वात है कि वे दोनो सप्रतिपक्ष नययुगल हैं, अत अस्तिनय-नास्ति-नय इस सप्रतिपक्ष नययुगलके समान ये दोनो नययुगल भी एक ही कालमें एक ही अर्थमें विवक्षाभेदसे लागू पड़ते हैं, अन्यथा वे नय नही माने जा सकते। अपर पक्ष इन नययुगलोको नयरूपसे तो स्वीकार करता है, परन्तु कालभेद आदिकी अपेक्षा उनके विपयको अलग-अलग मानना चाहता है इसका हमें आइचर्य है। वस्तुत कालनय और अकालनय ये दोनो नय एक कालमें एक ही अर्थको विपय करते हैं। यदि इन दोनों में अन्तर है तो इतना ही कि कालनय कालकी मुख्यतासे उसी अर्थको विपय करता है और अकालनय कालको गौणकर अन्य हेतुओंकी मुख्यतासे उसी अर्थको विपय करता है। यहाँ अकालनय कालको गौणकर अन्य हेतुओंकी मुख्यतासे उसी अर्थको विपय करता है। यहाँ अकालका अर्थ है कालके सिवाय अन्य हेतु। इसो अभिप्रायको घ्यानमें रखकर तत्त्वार्थसूत्रमे

'अर्पितानर्पितसिन्धे.' ( ५-३२ ) यह सूत्र निवद्ध हुआ है । स्पष्ट है कि जो पर्याय काल विशेषकी मुख्यतासे कालनयका विषय है, वही पर्याय कालको गौण कर अन्य हेतुओकी मुख्यतासे अकालनयका विषय है । प्रवचनसारकी आचार्य अमृतचन्द्रकृत टीकामें इन दोनो नयोका यही अभिप्राय लिया गया है ।

इन नयोका प्रारम्भ करनेके पूर्व यह प्रश्न उठा कि आत्मा कीन है और वह कैसे प्राप्त किया जाता है? इसका समाधान करते हुए आचार्य अमृतचन्द्र कहते है कि यह आत्मा चैतन्य सामान्यसे ज्याप्त अनन्त धर्मोंका अधिष्ठाता एक द्रज्य है, क्योंकि अनन्त धर्मोंको ग्रहण करनेवाले अनन्त नय है और उनमे ज्याप्त होकर रहनेवाले एक श्रुतज्ञान प्रमाण पूर्वक स्वानुभवसे वह जाना जाता है (प्रवचनसार परिणिष्ट)। इससे स्पष्ट विदित होता है कि यहाँ जिन ४७ नयोका निर्देश किया गया है उनके विषयभूत ४७ धर्म एक साथ एक आत्मामें उपलब्ध होते है, अन्यथा उन नयोमे एक साथ श्रुतज्ञान प्रमाणकी ज्याप्ति नही वन सकती। अतएव प्रकृतमें कालन्य और अकालन्यके आधारसे तो यह सिद्ध करना सम्भव नही है कि सब कर्मोंका सर्वथा कोई नियत काल नही है। प्रत्युत इनके आधारसे यही सिद्ध होता है कि कालन्यकी विषयभूत वस्तु ही उसी समय विवक्षाभेदसे अकालन्यकी भी विषय है। अतएव सभी कार्य अपने-अपने कालमे नियतक्रमसे ही होते है ऐसा निर्णय करना ही सम्यक् अनेकान्त है।

यह तो कालनय और अकालनयकी अपेचा विचार है। नियतिनय और अनियतिनयकी अपेक्षा विचार करनेपर भी उक्त तथ्यकी ही पुष्टि होती है, क्योंकि प्रकृतमें द्रव्योकी कुछ पर्यायें क्रमनियत हो और कुछ पर्यायें अनियतक्रमसे होती हो यह अर्थ इन नयोका नहीं है। यदि यह अर्थ इन नयोका लिया जाता है तो ये दोनो सप्रतिपत्त नय नही वन सकते। अतएव विवक्षाभेदसे ये दोनो नय एक ही कालमे एक ही अर्थको विषय करते है यह अर्थ ही प्रकृतमें इन नयोका लेना चाहिए। आचार्य अमृतचन्द्रने प्रवचनसारमे इन नयोका जो स्पष्टीकरण किया है उससे भी इसी अभिप्रायकी पृष्टि होती है। उनके उक्त कथनके अनुसार नियति पदका अर्थ है द्रव्यकी सब अवस्थाओंमें व्याप्त होकर रहनेवाला त्रिकाली अन्वयरूप द्रव्य-स्वभाव और अनियति पदका अर्थ है क्षण-क्षणमें परिवर्तनशील पर्याय स्वभाव। 'उत्पाद-न्यय भीव्ययुक्तं सत्' (त० सू० ५-३०) तथा 'सद्द्रव्यलक्षणम्' (त० सू० ५-२६) इन आगम वचनोंके अनुसार भी प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समयमें जहाँ उक्त दोनो प्रकारके स्वभावोको लिये हुए है वहाँ विवक्षा भेदसे उसे ( द्रव्यको ) ग्रहण करनेवाले ये दोनो नय है। नियतिनय प्रत्येक द्रव्यके द्रव्यस्वभावको विषय करता है और अनियतिनय प्रत्येक द्रव्यके पर्याय स्वभावको विषय करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अतएव उक्त दोनो नयोके आधारसे भी यह सिद्ध नही होता कि द्रव्योकी कुछ पर्यायें क्रमनियत होती है और कुछ पर्यायें अनियत क्रमसे होती है, प्रत्युत इन नयोके स्वरूप और विषयपर दृष्टिपात करनेसे यही सिद्ध होता है कि घर्मादि द्रव्योके समान जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योकी भी सभी पर्यायें अपने-अपने कालमे नियतक्रमसे ही होती है। सत्का अर्थ ही यह है कि जिस कालमें जो जिसरूपमें सत् है उस कालमें वह उस रूपमें स्वरूपसे स्वतःसिद्ध स्वयं सत् है। उसकी परसे प्रसिद्धि करना यह तो मात्र व्यवहार हैं, जो मात्र इस तथ्यको सूचित करता है कि विवक्षित समयमें विवक्षित द्रव्य जिस रूपमे सत् है, उससे अगले समयमें सदूपमें वह किस प्रकारका होगा। कारण-कार्यभावकी चरितार्थता भी इसी व्यवहारको प्रसिद्ध करनेमें है। उससे अन्य प्रयोजन फिलत करना यह तो सत्के स्वरूपमें हस्तक्षेप करनेके समान है। आशा है अपर पक्ष इस तथ्यपर दृष्टिपात कर हृदयसे इस वातको स्त्रीकार कर लेगा कि जिस द्रव्यकी जो पर्याय जिस कालमें जिस देशमें जिस विधिसे होना निश्चित है उस द्रव्यकी वह पर्याय उस कालमे उस देशमें उस विधिसे नियमसे होती है।

२ अपर पक्षका अपने पक्षके समर्थनमे दूसरा तर्क है कि सभी कार्योका काल सर्वथा नियत है ऐसा प्रत्यक्षसे ज्ञात नही होता । इसके साथ उस पक्षका यह भी कहना है कि उनका किसीने कोई क्रम भी नियत नहीं किया है, अत कीन कार्य पहले होनेवाला वादमें हुआ और वादमें होनेवाला पहले हो गया यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

यह अपर पक्षका अपने कथनके समर्थनमें वक्तव्यका सार है। इस द्वारा अपर पक्षने अपने पक्षके समर्थनमें दो तर्क उपस्थित किये हैं। प्रथम तर्कको उपस्थित कर वह अपने इन्द्रिय प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष (जो परोक्ष है) द्वारा यह दावा करता है कि वह अपने उक्त ज्ञान द्वारा द्रव्यमें अवस्थित कार्यकरणचम उस योग्यताका प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेता है जिसे सभी आचार्योंने अतीन्द्रिय कहा है। किन्तु उस पक्षका ऐसा दावा करना उचित नहीं है, क्योंकि सभी आचार्योंने एक स्वरसे कार्यको हेतु मानकर उस द्वारा विवक्षित कार्य करनेमे समर्थ अन्तरग योग्यताके ज्ञान करनेका निर्देश किया है। आचार्य प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमार्तण्ड पृ० २३७ में लिखते हैं—

तत्रापि हि कारणं कार्येऽनुपिक्रयमाण यावत्प्रतिनियत कार्यमुत्पादयति तावत्सर्वं कस्मान्नोत्पाद-यतीति चोद्ये योग्यतैव शरणम् ।

उसमें भी कार्यसे उपिक्रयमाण न होता हुआ कारण जब तक प्रतिनियत कार्यको उत्पन्न करता है तब तक सबको क्यो उत्पन्न नहीं करता ऐसा प्रश्न होनेपर आचार्य कहते हैं कि योग्यता ही शरण है।

इस उल्लेखमे योग्यताको परोक्ष मानकर ही यह प्रश्न किया गया है कि कार्य कारणका तो उपकार करता नही, फिर भी वह प्रतिनियत कार्यको ही क्यो उत्पन्न करता है, सब कार्योंको क्यो उत्पन्न नही करता ? स्पष्ट है कि इस उल्लेखमें प्रतिनियत कार्य द्वारा कारणमें निहित प्रतिनियत कार्यकरणचम योग्यताका ज्ञान कराया गया है। इस प्रकार प्रकृतमें कार्यहेतुको ही मान्यता दी गई है, हमारे या अपर पक्षके प्रत्यक्ष प्रमाणको नही।

स्वामी समन्तभद्र तो इसी तथ्यको और भी स्पष्ट शब्दोमें सूचित करते हुए स्वयंभूस्तोत्रमें सुपादक जिनकी स्तुतिके प्रसगसे कहते हैं—

अलंघ्यशक्तिर्भवितन्यतेयं हेतुद्वयाविष्कृतकार्यलिंगा । अनीश्वरो जन्तुरहंक्रियार्तः सहत्य कार्येष्विति साध्यवादीः ॥३॥

हेतुद्वयसे उत्पन्न होनेवाला कार्य ही जिसका ज्ञापक है ऐसी यह भवितन्यता अलघ्यशक्ति है। किन्तु मैं इसे कर सकता हूँ ऐसे विकल्पसे पीडित हुआ प्राणी वाह्य सामग्रीको मिलाकर भी कार्योके करनेमें समर्थ नहीं होता। है जिन । आपने यह ठीक ही कहा है ॥३॥

इसमें भी यही बतलायां गया है कि कार्यको देखकर ही यह अनुमान किया जाता है कि इस कारणमें इस कालमें इस कार्यको उत्पन्न करनेकी योग्यता रही है, तभी यह कार्य हुआ है।

यद्यपि कही-कही कारणको देखकर भी कार्यका अनुमान किया जाता है यह सच है, परन्तु इस पद्धतिसे कार्यका ज्ञान वही पर सम्भव है जहाँ पर विवक्षित कार्यके अविकल कारणोकी उपस्थितिकी सम्यक् जानकारी हो और साय ही उससे मिन्न कार्यके कारण उपस्थित न हो। इतने पर भी इन कारणमें इस कार्यके करनेकी आन्तरिक योग्यता है ऐसा ज्ञान तो अनुमान प्रमाणसे ही होता है। अत. सभी कार्यों का काल सर्वया नियत नहीं है ऐसा दावा अपर पक्ष अपने प्रत्यक्ष प्रमाणके वलपर तो त्रिकालमें कर नहीं सकता।

अब रह गया यह तर्क 'िक किसीने कार्योका कोई क्रम नियत भी नहीं किया है, अत आगे पीछे करनेका प्रश्न ही नहीं उठता।' सो यह तर्क पढनेमें जितना सुहावना लगता है उतना यथार्यताको लिये हुए नहीं है, क्योंकि हमारे समान सभी श्रुवकानी 'जं जस्स जिस्म देसे' इत्यादि तया 'पुन्वपरिणानजुत्त' कारणभावेण वहदे दब्वं इत्यादि श्रुतिके वलसे यह अच्छी तरहसे जानते है कि जो कार्य जिस कालमें और जिस देशमे जिस विधिसे होता है वह कार्य उस कालमे और उस देशमें उस विधिसे नियमसे होता है इसमें इन्द्र, चक्रवर्ती और स्वय तीर्थकर भी परिवर्तन नहीं कर सक्ते। अतएव श्रृतिके वल पर हमारा ऐसा जानना प्रमाण है। और वह श्रुति दिव्यव्विनके आवारसे लिपिवद्ध हुई है, इनलिए दिव्यव्विनके वलपर वह श्रुति भी प्रमाण है। और वह दिव्यव्विन केवलज्ञानके आघारपर प्रवृत हुई है, इसलिए केवलज्ञानके वलपर दिव्यध्विन भी प्रमाण है। और केवलज्ञानकी ऐसी महिमा है कि वह तीन लोक और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोंको वर्तमानके समान जानता है। इसलिए केवलज्ञान प्रमाण है। यहाँ यह तो है कि प्रत्येक पदार्थका जिस कालमें और जिस देशमे जिस विधिसे परिणमन होनेका नियम है वह स्वयं होता है, कुछ नेवलज्ञानके कारण नही होता । परन्तु साथमे यह भी नियम है कि प्रत्येक पदार्थका जब जैसे परिणमन होनेका नियम है उसे नेवलज्ञान उसी प्रकार जानता है। ऐसा ही इनमें ज्ञेय-जायक सम्बन्च है। अत. कार्योक्त किसीने कोई क्रम नियत नही किया यह लिखकर सम्यक् नियतिका निपेष करना उचित नही है। एक ओर तो वपर पक्ष 'कार्योका किसीने कोई क्रम नियत भी नही किया' यह लिखकर कार्योका आगे-पीछे होना मानना नहीं चाहता और दूसरी और उत्कर्षण बादिके द्वारा कर्मवर्गणाओंका आगे-पीछे उदयमे आना भी स्वीकार करता है। यह क्या है ? इसे उस पक्षकी मान्यताकी विडम्बना ही कहनी चाहिए। स्पष्ट है कि अपर पक्षने 'सभी कार्योका काल सर्वया नियत नहीं हैं इत्यादि लिखकर जो सभी कार्योके क्रम नियमितपनेका निपेच किया है वह उक्त प्रमाणोंके वलसे तर्ककी कसौटी पर करनेपर यथार्य प्रतीत नहीं होता।

3 अपर पक्षने अपने तीसरे हेतुमें कर्मस्थित आदिके आघारसे विचार कर यह निष्कर्प फिलत करनेकी चेष्टा की हैं कि वन्यके समय जो स्थितिवन्य होता हैं उसमें वन्याविलके वाद उत्कर्पणादि देखे जाते हैं,
अत जो कार्य जिस समय होना हैं उसे आगे-पीछे किया जा सकता है। यद्यपि इस विपयपर विशेष विचार
शका पाँचके अन्तिम उत्तरमें करनेवाले हैं। यहाँ तो मात्र इतना ही सूचित करना पर्याप्त है कि सत्तामें
स्थित जिस कर्मका जिस कालमें जिसको निमित्तकर उत्कर्पण आदि होना नियत है उस कर्मका उस कालमें
उसको निमित्तकर ही वह होता है, अन्यका नहीं ऐसी वन्यके समय ही उसमें योग्यता स्थापित हो जाती है।
कर्मशास्त्रमें कर्मको वन्य, उदय और उत्कर्पणादि जो दस अवस्थाएँ वतलाई हैं वे इनी आधारपर वतलाई
गई हैं। हाँ जिस व्यवस्थाकों कर्मशास्त्रमें स्वीकार नहीं किया गया है, कर्ममें ऐसे किसी कार्यका केवल वाह्य
सामग्रीके बलपर अपर पक्ष होना सिद्ध कर सके तो अवस्थ ही यह माना जा सकता है कि यह कार्य विना
उपादानशक्तिके केवल वाह्य सामगीके बलपर कर्ममें हो गया। व्यवस्था व्यवस्था है। व्यवस्थाके अनुसार
कार्यका होना अनियममें नहीं आता। कर्मशास्त्रके प्रगाढ अभ्यासका हम दावा तो नहीं करते। परन्तु कर्मशास्त्रके थोडे बहुत अभ्यासके वलपर इतना अवस्थ ही निर्देश कर देना चाहते हैं कि कर्मशास्त्रकी व्यवस्थाके

अनुसार जिस कर्ममें जिस समय जो कार्य होता है वह नियमित क्रमसे हो होता है। अत कर्मशास्त्रके अनुसार किसी भी कार्यको आगे-पीछे होनेका दावा करना किसी भी अवस्थामें उचित नहीं कहा जा सकता।

इस प्रकार जिन तीन हेतुओं के आधारसे अपर पद्मने सम्यक् नियतिका विरोध किया है वे तीनो हेतु यथार्थ कैसे नही है इसका आगमके आधारसे यहाँ विचार किया। अतएव प्रकृतमे यही समझना चाहिए कि सम्यक् नियति आगमसिद्ध है, अन्यथा न तो पदार्थव्यवस्था ही वन सकती है और न ही कार्य-कारणव्यवस्था ही वन सकती है।

### ६. प्रसंगसे प्रकृतोपयोगी नयोंका खुळासा

इसी प्रसंगमें अपर पक्षने नयोकी चरचा करते हुए ज्यवहार नयको असद्भूत माननेसे अस्वीकार किया है। उस पक्षका ऐसा कहना मालूम पडता है कि जितने प्रकारके ज्यवहार नय आगममे वतलाये गये हैं वे सब सद्भृत ही है। यह प्रश्न अनेक प्रसगो पर अनेक प्रश्नोमें उठाया गया है। यदि अपर पक्ष श्रागमपर दृष्टिपात करता तो उसे स्वय ज्ञात हो जाता कि आगममे ज्यवहारनयके जो चार भेद किये हैं उनमेंसे दो सद्भूत ज्यवहारनयके भेद हैं और दो असद्भूत ज्यवहारनयके भेद हैं। जहाँ प्रत्येक द्रुचको ज्यवहारनयसे अनित्य कहा है वहाँ वह सद्भूत ज्यवहारनयसे ही कहा गया है, जिसे आगम पद्धतिमे पर्यायाधिक निक्चय नयरूपसे स्वीकार किया गया है। किन्तु जहाँ किसी एक द्रज्यमें दूसरे द्रज्यके कार्यकी अपेक्षा निमित्त ज्यवहार किया गया है वहाँ वह सद्भूत ज्यवहारनयका विषय न होकर असद्भूत ज्यवहारनयका ही विषय है। कारण कि एक द्रज्यके कार्यका कारण धर्म दूसरे द्रज्यमे रहता हो यह त्रिकालमे सम्भव नही है। अत एक द्रज्यके कार्यका दूसरे द्रज्यके तहना उपचित्त ही ठहरता है। यही कारण है कि आलापपद्धितमें अमद्भूत ज्यवहारका लक्षण करते हुए लिखा है—

अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्यान्यत्र समारोपणमसङ्गृतन्यवहार । असङ्गृतन्यवहार एवोपचारः । उप-चारादप्युपचार य करोति स उपचरितासङ्गृतन्यवहारः ।

अन्यत्र प्रसिद्ध हुए धर्मका अन्यत्र आरोप करना असद्भूत व्यवहार है। असद्भूत व्यवहारका नाम ही उपचार है। उपचारके बाद भी जो उपचार करता है वह उपचरितासद्भूतव्यवहार है। (देखो समय-सार गाया ५६ टोका, आलापपद्धित तथा नयचक्रादिसग्रह पृ० ७९ गाथा २२३)

यह तो अपर पक्ष भी स्वीकार करेगा कि प्रत्येक द्रव्यके गुण-धर्म उसके उसीमे रहते हैं। विचार कीजिए कि कुम्भकार भिन्न वस्तु है और मिट्टी भिन्न वस्तु है। यदि मिट्टीके किसी धर्मको कुम्भकारमे या कुम्भकारके किसी धर्मको मिट्टीमे परमार्थसे स्वीकार किया जाता है तो इन दोनोमे एकता प्राप्त होती है। किन्तु मिट्टी अपने स्वचतुप्रयकी अपेक्षा भिन्न वस्तु है, उसमे कुम्भकारके स्वचतुप्रयका अत्यन्त अभाव है। उसी प्रकार कुम्भकार अपने स्वचतुप्रयकी अपेक्षा भिन्न वस्तु है, उसमे मिट्टीके स्वचतुप्रयका अत्यन्त अभाव है। ऐसी अवस्थामे यदि घटका कर्ता कुम्भकारको कहा जाता है तो घटका कर्ता धर्म कुम्भकारमे आरोपित ही तो मानना पडेगा और इसी प्रकार कुम्भकारका कर्म यदि घटको कहा जाता है तो कुम्भकारको कर्मधर्म घटमें आरोपित ही तो मानना पडेगा। यही कारण है कि हमने सर्वत्र निमित्तनैमित्तिक सम्बन्वको असद्भूतव्यवहारनयका विषय वर्तळाकर उसे उपचरित ही प्रसिद्ध किया है। नय एक विकर्प है। वह सद्भूतको तो विषय करता ही है। काळप्रत्यासत्ति आदिकी अपेचा जिसमें निमित्त व्यवहार या नैमित्तिक सद्भूतको तो विषय करता ही है। काळप्रत्यासत्ति आदिकी अपेचा जिसमें निमित्त व्यवहार या नैमित्तिक

व्यवहार किया गया है या निक्षेप व्यवस्थाके अनुसार जो नाम, स्थापना और द्रव्य निक्षेपका विषय है उसे भी विषय करता है।

अथवा नैगमनयके स्वरूप द्वारा असद्भूत व्यवहारनयको समझा जा सकता है। जिस पर्यायका सकल्प है वह वर्तमानमें अनिष्पन्न है फिर भी उसके आलम्बनसे संकल्पमात्रको ग्रहण करनेवाले नयको नैगमनय कहा है। इसी प्रकार असद्भूतव्यवहारनय इष्टार्थका ज्ञान करानेमे समर्थ है, इसीलिए उसे सम्यक् नयोमें परिगणित किया है।

भेद द्वारा वस्तुको ग्रहण करना जहाँ सद्भूत व्यवहारनय कहा गया है वहाँ उसकी विवक्षाभेदसे निश्चयनय संज्ञा भी आगममे प्रतिपादित की गई है। किन्तु निमित्तनैमित्तिक सम्वन्धको (दो द्रव्योमे) वतलानेवाला व्यवहारनय असद्भूत व्यवहारनय ही है, वह किसी भी अवस्थामें निश्चय संज्ञाको प्राप्त करनेका अधिकारी नही, अतएव व्यवहार कहकर भेदव्यवहार और निमित्त-नैमित्तिक व्यवहार इन दोनोको एक कोटिमें रखकर प्रतिपादन करना उचित नही है।

त्रेय स्वरूपसे ज्ञेय है और ज्ञायक स्वरूपसे ज्ञायक है। ये आरोपित धर्म नहीं हैं, अत इनका सम्वन्ध कहना भने ही व्यवहार (उपचार) होओ, इसमें वाधा नहीं, परन्तु है ये दोनों धर्म अपने-अपनेमें सद्भूत ही, असद्भूत नहीं। किन्तु ऐसी बात निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्धके विषयमें नहीं है। कुम्भकार स्वरूपसे घटका निमित्त नहीं है और न ही घट (मिट्टी) स्वरूपसे कुम्भकारका कर्म (नैमित्तिक) ही है। फिर भी अन्यके धर्मका अन्यमें आरोप करके अर्थात् मिट्टीके कर्ता धर्मका कुम्भकारमें और कुम्भकारके कर्म धर्मका घटमें आरोप करके कुम्भकारको घटका कर्ता और घटको कुम्भकारका कर्म कहना असद्भूत व्यवहार ही है। यदि यह सद्भूत व्यवहार होता तो विवक्षाभेदसे निक्चय सज्ञाकों भी प्राप्त होता। किन्तु यह व्यवहार असद्भूत ही है, अतएव यह विवक्षाभेदसे निक्चय संज्ञाकों प्राप्त करनेका भी अधिकारी नहीं और इस अपेक्षासे अपर पक्ष द्वारा दिया गया नेत्रका उदाहरण प्रकृतमें अक्षरका लागू पढ़ता है। नेत्र रूपकों ही जानता है, रसको नहीं। फिर भी उसे रसको जाननेवाला कहा जायगा तो वह असद्भूत व्यवहार ही ठहरेगा। उसी प्रकार कुम्भकार अपने योग और विकल्पका ही कर्ता है, घटका नहीं, फिर भी उसे घटका कर्ता कहा जायगा तो वह असद्भूत व्यवहार ही ठहरेगा, क्योंकि निक्चयसे जैसे नेत्र रसको जाननेमें अपमर्थ है उसी प्रकार कुम्भकार भी निक्चयसे घटकी क्रिया करनेमें सर्वथा असमर्थ है।

इस प्रकार नयोका प्रमंग उपस्थित कर अपर पक्षने जो हमारे 'दो द्रव्योकी विविधित पर्यायोमे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध व्यवहारनयसे हैं, निश्चयनयसे नहीं।' इस कथन पर टीका की है वह कैसे आगम विरुद्ध हैं इसका विचार किया।

## ७. कर्ता-कर्म आदिका विचार

आगे अपर पक्षने कर्ता-कर्म भाव और निमित्त-नैमित्तिक भावकी चरचा उपस्थित कर अपने उन विचारोको यहाँ भी दुहरा दिया है जिनकी विशेष चरचा शका ५के तीसरे दौरमे की है। इसी प्रसंगमें अपर पक्षने लिखा है—

'इस तरह हमारे आपके मध्य मतभेद केवल इतना ही रह जाता है कि जहाँ हमारा पक्ष आत्मामे उत्पन्न होनेवाले रागादि विकार और चतुर्गतिश्रमणरूप कार्यकी उत्पत्तिमे द्रव्यकर्मके उदयरूप निमित्त कारण या निमित्त कर्ताको सहकारी कारण या सहकारी कर्ताके रूपमें सार्थक ( उपयोगी ) मानता है वहाँ आपका पक्ष उसे उपचित्त कह कर उक्त कार्यमें अकिचित्कर अर्थात् निर्यंक ( निर्पयोगी ) मानता है और तव आपका पक्ष अपना यह सिद्धान्त निश्चत कर लेता है कि कार्य केवल उपादानकी अपनी सामर्थ्यसे स्वत हो निष्पन्न हो जाता है। उसकी निष्पत्तिमें निमित्तकी कुछ भी अपेक्षा नही रह जाती है। जब कि हमारा पक्ष यह घोषणा करता है कि अनुभव, तर्क और आगम सभी प्रमाणोसे यह सिद्ध होता है कि यद्यपि कार्यकी निष्पत्ति उपादानमें ही हुआ करती है अर्थात् उपादान हो कार्यक्ष्प परिणत होता है फिर भी उपादानकी जिस कार्यक्ष्प परिणतिमें निमित्तकी अपेक्षा वरावर वनी हुई है अर्थात् उपादानकी जो परिणित आगममें स्व-परप्रत्यय स्वीकार की गई है वह परिणित उपादानकी अपनी परिणित होकर भी निमित्तकी सहायतासे ही हुआ करती है, अपने आप नही हो जाया करती है। चूँकि आत्माके रागादिक्ष्प परिणमन और चतुर्गित भ्रमणको उसका ( आत्माका ) स्वपरप्रत्यय परिणमन आगम द्वारा प्रतिपादित किया गया है, अत वह परिणमन आत्माका अपना परिणमन होकर भी द्रव्यकमें के उद्यक्ती सहायतासे ही हुआ करता है। अविद्या करता है। अविद्या अतिपादित किया गया है, अत वह परिणमन आत्माका अपना परिणमन होकर भी द्रव्यकमों के उद्यक्ती सहायतासे ही हुआ करता है। अविद्या

यह अपर पक्षके वक्तव्यका अश है। इसमे उन सव बातोका उल्लेख हो गया है जिन्हें अपर पक्ष मिद्ध करनेके प्रयत्नमें है। आगे इसे घ्यानमें रखकर पूरे वक्तव्यपर विचार किया जाता है—

यह तो अपर पक्ष ही स्वीकार करेगा कि एक अखण्ड सत्को भेद विवक्षामें तीन भागोमें विभक्त किया गया है--द्रव्यमत्, गुणसत् और पर्यायसत्। अपर पक्ष द्रव्यसत् और गुणसत्के स्वरूपको तो स्वत मिद्ध मानने के लिए तैयार है, किन्तु पर्यायसत् के विषयमें उसका कहना है कि वह परकी सहायतासे अर्थात् परके द्वारा उत्पन्न होता है। उपादान तो स्व है और अभेद विवक्षामें जो उपादान है वही उपोदय है, इस-लिए वह अपनेसे, अपनेमे, अपने द्वारा आप कर्ता होकर कर्मरूपसे उत्पन्न हुआ यह कथन यथार्थ वन जाता है। किन्तु जिस वाह्य सामग्रीमें निमित्त व्यवहार किया गया है वह (वह स्वय परके कार्यका स्वरूपसे निमित्त-कारण नहीं है यह वात यहाँ घ्यानमें रखना चाहिए।) पर है, अत उसमें यह कार्य हुआ इसे तो यथार्थ न माना जाय और उसके द्वारा आप कर्ता होकर परके इस कार्यको उसने उत्पन्न किया इसे यथार्थ कैसे माना जा सकता है, अर्थात् त्रिकालमें यथार्थ नही माना जा सकता, नयोकि दोनोमें सर्वथा सत्ताभेद है, प्रदेशभेद है, कर्ता आदिका मर्वथा भेद तो है ही। परके द्वारा कार्य हुआ या परकी सहायतासे कार्य हुआ इसे आगम प्रमाणसे यदि हम असद्भूत न्यवहार कथन या उपचरित कथन वतलाते हैं तो अपर पक्ष उसे निरर्थक या निरुपयोगी लिखनेमें ही अपनी चरितार्थता समझता है इसका हमें आश्चर्य है। जहाँ उपादान और उपादेयमें भेद विवक्षा करके उपादानसे उपादेयकी उत्पत्ति हुई यह कथन ही व्यवहार कथन ठहरता है वहाँ परके द्वारा उसमे सर्वथा भिन्न परके कार्यकी उत्पत्ति होती है इसे ग्रमद्भूत व्यवहार कथन न मानकर सद्भूत व्यवहार या निश्चय कथन कैसे माना जा सकता है, इसका स्वमतके समर्थनका पक्ष छोडकर अपर पक्ष ही विचार करे। क्या यह अपर पक्ष आगममे वतला सकता है कि एक द्रव्यके कार्यके कर्ता आदि कारण घर्म दूसरे द्रव्यमें वास्तवमें पाये जाते हैं ? यदि नहीं तो वह पक्ष कुम्मकार घटका कर्ता है इस कथन को असद्भूतन्यवहारनय ( उपचिरतोपचारनय ) का कथन माननेमें क्यो हिचिकचाता है ? पहले तो उसे इस तथ्यको नि सकोच रूपमें स्वीकार कर लेना चाहिए और फिर इसके बाद इसकी सार्थकता या उप-योगिता क्या है इस पर विचार करना चाहिये। हमें आशा है कि यदि वह इस पद्धतिसे विचार करेगा तो उसे इस कथनको सार्थकता ग्रीर उपयोगिता भी समझमें आ जायगी। यह कथन इष्टार्थ

अर्थात् निश्चयका ज्ञान करानेमें समर्थ है, इससे इसकी सार्थकता या उपयोगिता सिद्ध होती है, इससे नहीं कि वह स्वयं अपनेमें यथार्थ कथन है। इसे यथार्थ कथन मानना अन्य वात है अोर सार्थक अर्थात् उपयोगी मानना अन्य वात है। यह कथन उपयोगी तो है पर यथार्थ नहीं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

आचार्य विद्यानिन्दिने तत्त्वार्थव्लोकवार्तिक पृष्ठ १५१ मे सहकारी कारणका और कार्यका लक्षण करते हुए लिखा है—

यदनन्तर हि यदवश्य भवति तत्तस्य सहकारिकारणिमतरत्कार्यमिति ।

जो जिसके अनन्तर नियमसे होता है वह उसका सहकारी कारण है और इतर कार्य है।

इसका तात्पर्य ही यह है कि जब जो कार्य होता है तब उसका जो सहकारी कारण कहा गया है वह नियमसे रहता है ऐसी इन दोनोमे कालप्रत्यासित है। यह यथार्थ है। अर्थात् उस समय विवक्षित कार्यका होना भी यथार्थ है और जिसमें महकारी कारणता स्थापित की गई है उसका होना भी यथार्थ है। यह इन दोनोकी कालप्रत्यासित है।

किन्तु इसके स्थानमे उक्त कथनका यदि यह अर्थ किया जाय कि जिमे सहकारी कारण कहा गया है वह अपने ज्यापार द्वारा अन्य द्रज्यके कार्यको उत्पन्न करता है तो उक्त कथनका ऐसा अर्थ करना यथार्थ न होकर उपचरित ही होगा। आचार्यने सहकारी कारणका लक्षण करते हुए जो वाक्य रचना निवद्ध की है थोडा उसपर दृष्टिपात कीजिए। वे सहकारी कारणका यह लच्चण नही लिख रहे हैं कि जिसका ज्यापार जिसे उत्पन्न करता है वह सहकारी कारण है। किन्तु इसके स्थानमें यह लिख रहे हैं कि जिसके अनन्तर जो नियमसे होता है वह सहकारी कारण है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि वाह्य सामग्रीका ज्यापार अन्य द्रज्यमें कार्यको त्रिकालमें उत्पन्न नही करता। यदि उसे अन्य द्रज्यके कार्यका सहकारी कारण कहा भी गया है तो केवल इमलिए कि उसके अनन्तर अन्य द्रज्यका वह कार्य नियमसे होता है।

इससे तत्त्वार्थरलोकवातिकके उक्त कथनका क्या तात्पर्य है यह आसानीसे समझमे था जाना है। समयसार कल्लामें जो 'न जानु' इत्यादि कल्ला निवद्ध किया गया है वह भी इसी अभिप्रायसे निवद्ध किया गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको परिणमाता नहीं। इसमें आया हुआ 'परसंग' पद घ्यान देने योग्य हैं। अपने रागस्प परिणामके कारण आत्मा परकी संगति अर्थात् परमें रागवृद्धि करता है और इसलिए वह परके मयोगमें सुख-दु'खादि रूप फलका भोक्ता होता है। यदि वह परमें रागवृद्धि करना छोड दे तो परके सयोगमें जो उसे सुख-दु खादि फलका भागों होना पडता है उसमें वच जाय। स्पष्ट है कि यहाँ परको सुख-दु खादि रूप परिणमानेवाला नहीं कहा गया है, किन्तु परकी सगति करने रूप अपने अपराधकों ही सुख-दु खादिका मूल हेतु कहा गया है।

समयसारकी 'जीवपरिणामहेतु'' इत्यादि द०वी गाथा भी यही प्रगट करती है कि किसकी संगति करनेके फलस्वरूप किसकी कैसी परिणित होती है। वह परका दोप नहीं है, अपना ही दोप है इस तथ्यको स्वित करनेके लिए 'ण वि कुब्बइ' इत्यादि ८१वी गाथा लिखी है। और अन्तमें 'एएण कारणेण' इत्यादि ८२वी गाथा हारा उपमहार करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि सब द्रव्य अपने-अपने परिणामके ही वास्तवमें कर्ता है, कोई किसी दूसरेके परिणामका वास्तविक कर्ता नहीं है। फिर भी यदि अपर पक्ष

सहकारी कारणका यह अर्थ करता है कि वह दूसरे द्रव्यकी क्रियाको सहायक रूपमे करता है तो उमे अपने इस सदीप विचारके संगोधनके लिए समयसार गाया ६४-६६ पर दृष्टिपात करना चाहिए और यदि वह उसका काल प्रत्यासित्तवश 'यदनन्तरं यद्रवित' इतना ही अर्थ करता है तो इसमें हमें कोई आपित्त नही। ऐसा अर्थ करना आगमसम्मत है। 'जीविम्ह हेदुभूदें' इत्यादि गायामें आया हुआ 'उवयारमत्तेण' पद 'अतद्भूतव्यवहार' इस अर्थका सूचक है जैसा कि हम आलापपद्धतिका उद्धरण उपस्थित कर पूर्वमें ही सूचित कर आये है। पर द्रव्य अन्य द्रव्यके कार्यका वास्तविक निमित्त नहीं और न वह कार्य उसका नैमित्तिक है। यह व्यवहार है जो असद्भूत है यही वात 'उवयारमत्तेण' इस पद द्वारा सूचित की गई है। तत्त्वार्य-क्लोकवार्तिक पृ० १५१ के उद्धरणका जो अभिप्राय है इसका खुलासा हमने पूर्वमें ही किया है। उससे अधिक उसका दूमरा आज्ञय नहीं हैं।

मीमानादर्शन शब्दको नर्वथा नित्य गानकर महकारी कारणमे व्विनकी प्रसिद्धि मानता है और फिर भी वह कहता है कि इससे शब्द अविकृतरूपमे नित्य ही वना रहता है। अप्रश्नती (अप्रसहस्री पृ० १०५) का 'तद्यमामध्यमराण्ट्यत' इत्यादि वचन इसी प्रमगमें आया है। इस द्वारा भट्टाकलकदेवने मीमासादर्शन पर दोपका आपादन किया है, इस द्वारा जैनदर्शनके सिद्धान्तका उद्घाटन किया गया है ऐसा यदि अपर पक्ष समझता है तो उसे हम उम पक्षकी भ्रमपूर्ण स्थिति ही मानेंगे। हमें इसका दु ख है कि उसकी ओरसे अपने पक्षके समर्थनमें ऐसे वचनोका भी उपयोग किया गया है। सर्वथा नित्यवादो मीमासक यदि शब्दको सर्वथा नित्य मानता रहे, फिर भी वह उसमें घ्विन आदि कार्यकी प्रसिद्धि सहकारी कारणोसे माने और ऐसा होने-पर भी वह शब्दोमें विकृतिको स्वीकार न करे तो उसके लिए यही दोप तो दिया जायगा कि सहकारी कारणोने उसकी सामर्थका यदि खण्डन नहीं किया है तो उन्होंने घ्विन कार्य किया यह कैसे कहा जा सकता है, वे तो अकिचित्कर ही वने रहे। स्पष्ट है कि इस वचनमे अपर पक्षके अभिप्रायकी अणुमात्र भी पृष्टि नही होती।

अपर पत्तने अप्टगतीके उदत वचनमे आये हुए 'तत्' पदका अर्थ उपादान जानवूझ कर किया है। जव कि उमका अर्थ 'सर्वथा नित्य घाट्य' है। यह मूचना हमने वृद्धिपूर्वक की है और इस अभिप्रायमे की है कि जैनदर्शनमे उपादानका श्रर्थ नित्यानित्य वस्तु लिया गया है। किन्तु मीमासादर्शन शट्दको ऐसा स्वीकार नहीं करता।

अपर पक्ष ने समयमार गाया १०५ की आत्मख्याति टीकाको उपस्थित कर जो अपने विचारकी पृष्टि करनी चाहो है वह ठीक नही है, क्योंकि उक्त टीकाके अन्तमे आये हुए 'स त्पचार एव न तु परमार्थ.' इस पदका अर्थ है—'वह विकत्प तो उपचार ही है अर्थात् उपचरित अर्थको विपय करनेवाला ही है, परमार्थ- एम नही है अर्थात् यथार्थ अर्थको विपय करनेवाला नही है।' किन्तु इसे वदलकर अपर पच्चने इस वाक्यका यह अर्थ किया है—'आत्मा द्वारा पुद्गलका कर्मच्य किया जाना यह उपचार ही है अर्थात् निमित्त-नैमित्तिक भावकी अपेचासे ही है परमार्थच्य नही है अर्थात् उपादानोपादेय भावकी अपेचासे नही है।' हमें आश्चर्य है कि अपर पक्षने उक्त वाक्यके प्रारम्भमे आये हुए 'स.' पदका अर्थ 'विकत्प' न करके 'आत्मा द्वारा पुद्गलका कर्मच्य किया जाना' यह अर्थ कैसे कर लिया। अपर पक्षको यह स्मरण रखना चाहिए कि निमित्त व्यवहार और नैमित्तिक व्यवहार उपचरित होता है और यह तब वनता है जब परने परके कार्यको किया ऐसे विकल्पको उत्पत्ति होती है। यही तथ्य उक्त गाथा और उसकी टीका द्वारा प्रगट किया गया है।

अपर पक्षने 'य परिणमित स कर्ता' इत्यादि कलशको उद्भृत कर 'यः परिणमित' पदका अर्थ किया है—'जो परिणमन होता है अर्थात् जिसमे या जिसका परिणमन होता है।' जब कि इस पदका वास्तिवक अर्थ है—'जो परिणमता है या परिणमन करता है।' उक्त पदमे 'यः परिणमिति' पद है 'यत्परि-णमनं भवित' पद नही है, फिर नही मालूम, अपर पक्षने उक्त पदके यथार्थ अर्थको न करके स्वमित्ति अन्यया अर्थ क्यो किया। स्पष्ट है कि वह पक्ष उपादानको यथार्थ कर्ता बनाये रखनेमें अपने पक्षकी हानि समझता है तभी तो उम पक्षके द्वारा इस प्रकारसे अर्थमें परिवर्तन किया गया।

श्रागममें निमित्त न्यवहार या निमित्तकर्ता आदि न्यवहारको सूचित करनेवाले वचन पर्याप्त मात्रामें उपलब्ध होते है इसमें सन्देह नही, पर उसी श्रागममें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ये सब वचन अमद्भूतन्यवहारनयको लक्ष्यमे रखकर आगममें निवद्ध किये गये है। ( इसके लिये देखो समयसार गाथा १०५ से १०८ तथा उनकी आत्मख्याति टीका, वृहद्द्वयसग्रह गाथा ८ की टीका आदि।)

यहाँ यह वात भी घ्यान देने योग्य हैं कि जिस प्रकार आगममे उपादानकर्ता और उपादान कारणके लक्षण उपलब्ध होते है और साथ ही उन्हें यथार्थ कहा गया है उम प्रकार आगममे निमित्तकर्ता या निमित्त कारणके न तो कही लक्षण ही उपलब्ध होते है और न ही कही उन्हें यथार्थ ही कहा गया है। प्रत्युत ऐसे अर्थात् निमित्तकर्ता या निमित्तकारणपरक व्यवहारको अनेक स्थलोपर अज्ञानियोका अनादि रूढ लोकव्यवहार हो वतलाया गया है (देखो समयसार गाथा ८४ व उसकी दोनो सस्कृत टीकाएँ आदि)।

अपर पक्षने हमारे कथनको लक्ष्य कर जो यह लिखा है कि 'परन्तु इस पर घ्यान न देते हुए उस लक्षणको सामान्यरूपसे कर्ताका लक्षण मानकर निमित्त-नैमित्तिक भावकी अपेक्षा आगममें प्रतिपादित कर्तृ- कर्मभावको उपचरित ( कल्पनारोपित ) मानते हुए आपके द्वारा निमित्तकर्ताको अकिंचित्कर ( कार्यके प्रति निक्पयोगी ) करार दिया जाना गलत ही है।'

किन्तु अपर पक्षकी हमारे कथनपर टिप्पणी करना इसलिए अनुचित है, क्योंकि परमागममें एक कार्यके दो कर्ता वास्तवमें स्वीकार ही नहीं किये गये हैं। समयसार कलशमें कहा भी है—

> नैकस्य हि कर्तारों हो स्तो हे कर्मणी न चैकस्य। नैकस्य च क्रिये हे एकमनेकं यतो न स्यात्॥५४॥

एक द्रव्य (कार्य) के दो कर्ता नहीं होते, एक द्रव्यके दो कर्म नहीं होते और एक द्रव्यकी दो क्रियाएँ नहीं होती, क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्यरूप नहीं होता ॥ ५४॥

इससे स्पष्ट विदित होता है कि जब एक कार्यके परमार्थरूप दो कर्ता ही नही हैं, ऐसी अवस्थामें परमागममें दो कर्ताओं के दो लक्षण निबद्ध किया जाना किसी भी अवस्थामें सम्भव नहीं है, इसलिए प्रकृतमें यही समझना चाहिए कि 'य परिणमित स कर्ता' इस रूपमें कर्ताका जो लक्षण निबद्ध किया गया है वह सामान्यरूपसे भी कर्ताका लक्षण है और विशेपरूपसे भी, क्यों कि जहाँ पर दो या दोसे अधिक एक जातिकी वस्तुएँ हो वहाँ पर ही सामान्य और विशेष ऐसा भेद करना सम्भव है। यहाँ जब एक कार्यका कर्ता ही एक है तो एक कर्ताके दो लच्चण हो ही कैसे सकते हैं ? यही कारण है कि एक कार्यका एक कर्ता होनेसे परमागममें कर्ताका एक ही लक्षण लिपिबद्ध किया गया है। निमित्तकर्ता वास्तवमें कर्ता नहीं, इसलिए परमागममें उसका लक्षण भी उपलब्ध नहीं होता। वह तो व्यवहारमात्र है। अतएव इस सम्बन्धमें हमारा जो कुछ भी कथन है वह यथार्थ है ऐसा यहाँ समझना चाहिए।

अपर पक्षने अपने पक्षके समर्थनमें समयसार गाथा १०० को उपस्थित किया है, किन्तु यह गाथा किस अभिप्रायसे निवद्ध की गई है इसके लिए समयसार १०७ गाथा अवलोकनीय है। उसके प्रकाशमें इस गाथाको पढ़नेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि गाथा १०० में आचार्य कुन्दकुन्दने जो कुम्भकारके योग और विकल्पको घटका उत्पादक कहा है और आचार्य अमृतचन्द्रने कुम्भकारके योग और विकल्पको जो निमित्त कर्ता कहा है वह किस अभिप्रायसे कहा है। गाथा १०७ में यह स्पष्ट वतलाया गया है कि आत्मा पुद्गल कर्मको उत्पन्न करता है, करता है, वाँघता है, परिणमाता है और ग्रहण करता है यह सब कथन व्यवहारनय का वक्तव्य है। गाथा १०० में तो मात्र निमित्त कर्ताके अर्थम किस प्रकारका प्रयोग किया जाता है यह वतलाया गया है। किन्तु गाथा १०७ में ऐसा प्रयोग किस नयका विपय है इसे स्पष्ट किया गया है। अत इस परसे भी अपर पक्षके अभिप्रायकी पुष्टि न होकर हमारे ही अभिप्रायकी पुष्टि होती है।

अपर पक्ष यह तो वतलावे कि जब जिसमें निमित्त व्यवहार किया गया है उसका कोई भी धर्म जिसमें नैमित्तिक व्यवहार किया गया है उसमे प्रविष्ट नहीं होता तो फिर वह उसका यथार्थमें निमित्त कर्ता—कारण-रूपसे कर्ता कैसे बन जाता है ? आगममे जब कि ऐसे कथनको उपचरित या उपचरितोपचरित स्पष्ट शब्दोमें घोपित किया गया है तो अपर पक्षको ऐसे आगमको मान लेनेमें आपित्त ही क्या है। हमारी रायमें तो उसे ऐसे कथनको विना हिचकिचाहटके प्रमाण मान लेना चाहिए।

अपर पक्षने प्रमेयरत्नमाला समुद्देश ३ सू० ६३ से 'अन्वय-व्यतिरेक' इत्यादि वचन उद्धृत कर अपने पक्षका समर्थन करना चाहा है, किन्तु इस वचनसे भी इतना ही ज्ञात होता है कि जिसके अनन्तर जो होता है वह उसका कारण है और इतर कार्य है। यही वात इसी सूत्रको व्याख्यामें इन शब्दोमें कही गई है—

तस्य कारणस्य भावे कार्यस्य भावित्वं तद्भावभावित्वम्। उसके अर्थात् कारणके होने पर कार्यका होना यह तद्भावभावित्व है।

किन्तु यह सामान्य निर्देश है। इससे वाह्य सामग्रीको उपचरित कारण क्यो कहा और आभ्यन्तर सामग्रीको अनुपचरित कारण क्यो कहा यह ज्ञान नही होता। इसका विचार तो उन्ही प्रमाणोंके आधार पर करना पडेगा जिनका हम पूर्वमें निर्देश कर आये हैं।

यह तो अपर पक्ष भी स्वीकार करेगा कि एक द्रव्यमें एक कालमें एक ही कारण घर्म होता है और उस घर्मके अनुपार वह अपना कार्य भी करता है। जैसे कुम्भकारमें जब अपनी क्रिया और विकल्प करनेका कारण घर्म है तब वह अपनी क्रिया और विकल्प करता है, मिट्टीकी घट निष्पत्तिरूप क्रिया नहीं करता। ऐसी अवस्थामें कुम्भकारको घटका कर्ता उपचारसे ही तो कहा जायगा। और उस उपचारका कारण यह है कि जब कुम्भकारको विवक्षित क्रिया और विकल्प होता है तब मिट्टी भी उपादान होकर घटरूपसे परिणमती है। इस प्रकार कुभकारको विवक्षित क्रियांक साथ घट कार्यका अन्वय-व्यतिरेक बन जाता है। यही कारण है कि कुम्भकारको घटका कर्ता उपचारसे कट्टा गया है। किन्तु ऐसा उपचार करना तभी सार्थक है जब वह यथार्थका ज्ञान करावे, अन्यथा वह व्यवहाराभास ही होगा। यह वस्तुस्थितिका स्वरूप निर्देश है। इससे बाह्य सामग्रीमें अन्य द्रव्यके कार्यकी कारणता काल्पनिक ही है यह ज्ञान हो जाता है। फिर भी आगममें इस कारणताको काल्पनिक न कहकर जो उपचरित कहा है वह सप्रयोजन कहा है। खुलामा पूर्वमें ही किया है और आगे भी करेंगे।

घवला पु० १३ पृ० ३४६ का उद्धरण (जिसे अपर पचने प्रस्तुत किया है) सयोगकी भूमिकामें उपचरित अनुभागका ही निरूपण करता है। प्रत्येक द्रव्यका वास्तविक अनुभाग क्या है यह 'तत्थ असेस-द्वावगमो जीवाणुभागो' इत्यादि वचनसे ही जाना जाता है।

अपर पक्षने 'मुर्याभावे सित' इत्यादि वचनको उपचारकी व्याख्या माना है जो अयुक्त है। इस वचन द्वारा तो मात्र उसकी प्रवृत्ति कहाँ होती है यह बतलाया गया है। उपचारकी व्याख्या उसी आलाप-पद्धतिमें इस प्रकार दी है—

अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्यान्यत्र समारोपणमसद्भूतन्यवहारः । असद्भूतन्यवहार एव उपचारः । अन्यत्र प्रसिद्ध हुए धर्मका अन्यत्र आरोप करना असद्भूत न्यवहार है । असद्भूत न्यवहार ही उपचार है ।

अपर पक्षने उपचार कहाँ प्रवृत्त होता है इसके समर्थनमे तीन उदाहरण दिये है, किन्तु उनका आशय क्या है इसे समझना है। एक उदाहरण वालकका है। वालकमें यथार्थमें सिंहपना तो नहीं है। हाँ जिस प्रकार सिंहमें क्रीर्य-शौर्य गुण होता है, उसके समान जिस वालकमें यह गुण उपलब्ध होता है उस वालक में सिंहका उपचार किया जाता है। यहाँ तत्सदृश गुण उपचारका कारण है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि सिंहमें जो गुण है वही गुण बालकमें तो नहीं है। फिर भी बालककों जो सिंह कहा गया है वह केवल तत्सदृश गुणको देखकर ही कहा गया है। अतएव यह उपचार कथन ही है, वास्तविक नहीं। यह दृष्टान्त है अब इसे दार्ष्टान्तपर लागू कीजिए।

प्रकृतमें कार्य-कारणभावका विचार प्रस्तुत है। कार्य एक है और कारण दो—एक बाह्य सामग्री, जो अपने स्वचतुष्टय द्वारा कार्यके स्वचतुष्टयको स्पर्श करनेमे सर्वथा असमर्थ है और दूसरी अन्त सामग्री, जो कार्यके अन्यविहत प्राक् रूपस्वरूप है। ऐसी अवस्थामे इन दोनो कारणोमे कार्यका वास्तविक कारण कौन? दोनो या एक? इसे यथार्थरूपमें समझनेके लिए कारकोके स्वरूपपर दृष्टिपात करना होगा। कारक दो प्रकारके हैं—एक निश्चय कारक और दूसरे न्यवहार कारक। निश्चय कारक जिस द्रन्यमें कार्य होता है उससे अभिन्न होते है और न्यवहार कारक जिस द्रन्यमें कार्य होता है उससे भिन्न माने गये है। प्रत्येक द्रन्यमें अपना कार्य करनेमे समर्थ उससे अभिन्न छह कारक नियमसे होते है, इसको समझनेके लिए पंचास्तिकाय गाथा ६२ और उसकी टीका देखने योग्य है। इसकी उत्थानिकाका निर्देश करते हुए आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं—

अत्र निश्चयनयेनाभिन्नकारकत्वात्कर्मणो जीवस्य च स्वयं स्वरूपकर्तृत्वमुक्तम् ।

निश्चयसे अभिन्न कारक होनेसे कर्म और जीव स्वय स्वरूपके (अपने अपने स्वरूपके ) कर्ता है ऐसा यहाँ कहा है।

आगममे जहाँ स्वरूप प्राप्तिका निर्देश किया गया है वहाँ यही कहा गया है।

अयमात्मात्मनात्मानमात्मन्यात्मन आत्मने । समाद्धानो हि परां विद्युद्धि प्रतिपद्यते ॥ १–११३ ॥–अनगारधर्मामृत ।

स्वसवेदनसे सुन्यक्त हुआ यह आत्मा स्वसंवेदनरूप अपने द्वारा शुद्ध चिदानन्दस्वरूप अपनी प्राप्तिके लिए इन्द्रिय ज्ञान और अन्त करण ज्ञानरूप अपनेसे भिन्न होकर निर्विकल्पस्वरूप अपनेमे शुद्ध चिदानन्दस्वरूप अपनेको घ्याता हुआ उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होता है ॥१-११३॥ इसी तथ्यको परमात्मप्रकाश अध्याय एकमें इन शब्दोमें व्यक्त किया है-

भवतणुभोयविरत्तमणु जो अप्पा झाएइ। तासु गुरुक्की वेल्लढी संसारिणि तुष्टेइ ॥३२॥

ससार, शरीर और भोगोम विरक्त मन हुआ जो जीव आत्माको व्याता है उसकी वडी भारी संसाररूपी वेल छिन्न-भिन्न हो जाती है ॥३२॥

इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रत्येक समयमे निश्चय पट्कारकरूपसे परिणत हुआ प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपना कार्य करनेमें समर्थ है। इसको विश्वदरूपसे समझनेके लिए तत्त्वार्थरलोकवार्तिक पृ० ४१० का 'ततः सूक्तं लोकाकाशधर्मादिष्ट व्याणामाधाराधेयता' यह वक्तव्य दृष्टिपथमे लेने योग्य है। इसमें स्पष्ट वत्तलाया है कि निश्चयनयसे (यथार्थरूपसे) विचार करनेपर प्रत्येक द्रव्यमे स्थितिरूप, गमनरूप और परिण्णमन आदि रूप जो भी कार्य होता है उसे वह द्रव्य स्वय अपने द्वारा अपनेमें आप कर्ता होकर करनेमें समर्थ है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यका उत्पाद, व्यय और ध्रोव्यरूप जो भी स्वरूप है वह विस्नसा है। अभेद विवक्षामे ये तीनो एक है, भेदविवक्षामें ही ये तीन कहे जाते हैं।

इसपर यह प्रश्न होता है कि ये तीनो जब कि द्रव्यस्वरूप है तो कालभेदसे प्रत्येक द्रव्य अन्य-श्रन्य क्यो प्रतीत होता है, उसे जो प्रथम समयमे है वही दूसरे समयमें रहना चाहिए ? इसी प्रश्नका समाधान व्यवहार-नयसे करते हुए यह वचन लिखा है—

च्यवहारनयादेव उत्पादादीना सहेतुकत्वप्रतीते : च्यवहारनयसे ही उत्पादादिक सहेतुक प्रतीत होते हैं।

यह तो अपर पच भी स्वीकार करेगा कि व्यवहारनयके दो भेद है—सद्भूत व्यवहारनय और अस-द्भूत व्यवहारनय। सद्भूत व्यवहारनयमें भेदिववक्षा मुख्य है और असद्भूतव्यवहारनयमें उपचारिववचा मुख्य है। इससे दो तथ्य फिलत होते हैं कि सद्भूत व्यवहारनयकी अपेक्षा विचार करनेपर किस पर्याययुक्त द्रव्यके वाद अगले समयमें किस पर्याय युक्त द्रव्य रहेगा यह ज्ञात होता है और असद्भूत व्यवहारनयकी अपेचा विचार करनेपर वाह्य किस प्रकारके सयोगमें किस प्रकारकी पर्याययुक्त द्रव्य रहेगा यह ज्ञात होता है। यहाँ आचार्य विद्यानन्दिने जो उत्पादादिकको व्यवहारनयसे सहेतुक कहा है उसका आश्य भी यही है। इसी तथ्यको उन्होने अष्टसहस्री पृ० ११२ में इन शब्दोमें व्यक्त किया है—

स्वयमुत्यित्सोरिप स्वभावान्तरापेक्षणे विनश्वरस्यापि तद्पेक्षणप्रसगात् । एतेन स्थास्नोः स्वभावान्त-रानपेक्षणमुक्तम्, विस्नसा परिणामिनः कारणान्तरानपेक्षोत्पादादित्रयञ्यवस्थानात् । तद्विशेषे एव हेतुन्यापारी-पगमात् ।

स्वयं उत्पादगील है फिर भी उसमे यदि स्वभावान्तरकी अपेक्षा मानी जाय तो जो स्वय विनाशकील है उसमे भी स्वभावान्तरकी अपेक्षा माननेका प्रसग आता है। इससे स्वय स्थितिशीलमे स्वभावान्तरकी अपेक्षा नहीं होती यह कहा गया है, क्योंकि विस्नसा मिरणमनशील पदार्थमें कारणान्तरकी अपेक्षा किये विना उत्पादादित्रयकी व्यवस्था है, तिद्वशेपमे ही हेतुका व्यापार स्वीकार किया है।

यहाँ 'तद्विशेषे एव हेतुन्यापारोपगमात्' इस वचनके तात्पर्यको समझनेके लिए अष्टसहस्री पृ०१५०

के 'परिणमनशक्तिलक्षणाया. प्रतिविशिष्टान्त सामग्र्या. सुवर्णकारक व्यापारा दिलक्षणायाश्र वहिः सामग्राः सिष्पाते' पद घ्यान देने योग्य है। इस द्वारा कैसी अन्त सामग्री और कैसी वाह्य सामग्रीका राज्ञिपात होने पर कैसा उत्पाद होता है यह वतलाया गया है। इससे यही ज्ञात होता है कि स्वभावसे द्रव्य उत्पादादि त्रय-स्वरूप होनेके कारण अपने परिणामस्वभावके आलम्बन द्वारा यद्यपि इन तीन रूप स्वयं परिणमता है, अन्य कोई उसे इनरूप परिणमाता नहीं है। फिर भी अन्त -वाह्य सामग्रीके किस रूप होने पर किस रूप परिणमता है इसकी प्रसिद्धि उससे होती है, अत सद्भूत व्यवहारनयसे अन्त सामग्रीको और असद्भूत व्यवहार नयसे वाह्य सामग्रीको उसका उत्पादक कहा गया है। एकको दूसरेका उत्पादक कहना यह व्यवहार है और स्वय उत्पन्न होता है कहना निञ्चय है। अर्थात् निञ्चय नयका विषय है।

यहाँ सद्भूत व्यवहारनयका खुलासा यह है कि उपादान और उपादेयका स्वरूप स्वत सिद्ध होनेपर भी यह नय उपादेयको उपादान सापेक्ष स्वीकार करता है।

असन्द्र्त व्यवहारनयका खुलासा यह है कि वाह्य सामग्री स्वरूपसे अन्यके कार्यका निमित्त नहीं है किर भी यह नय उसे अन्य वाह्य सामग्री सापेक्ष स्वीकार करता है।

यहाँ इन दोनो व्यवहारोमे हमने उपचिरतीपचारकी विवक्षा नहीं की है। उसकी विवक्षामें उपादान उपादेयका उत्पादक है यह कथन उपचिरत सद्भूत व्यवहारनयका विषय होगा और कुम्भकार घटका कर्ता है यह कथन उपचिरत असद्भूत व्यवहारनयका विषय ठहरेगा। अन्यत्र जहाँ कहीं हमने उपादानसे उपादेयकी उपपत्तिको यदि निश्चयनयका वक्तव्य कहा भी है तो वहाँ अभेद विवश्नामें हो वैसा प्रतिपादन किया गया है ऐसा यहाँ समझना चाहिए।

यह वस्तुस्थित है। इसके प्रकाशमें जब हम वाह्य सामग्रीकी अपेचा विचार करते हैं तो विदित होता है कि कुम्भकारमें जो पट् कारक धर्म है वे अपने हैं, मिट्टीके नहीं। तथा मिट्टीमें जो पट् कारक धर्म है वे अपने हैं, मिट्टीके नहीं। तथा मिट्टीमें जो पट् कारक धर्म है वे मिट्टीके हैं, कुम्भकारके नहीं। अतएव कुम्भकारकों अपने कर्तादि धर्मोंके कारण योग और विकल्पका कर्ता कहना तथा मिट्टीकों अपने कर्तादि धर्मोंके कारण घटका कर्ता कहना तो परमार्थभूत है। किर भी जिस समय मिट्टी अपना घटका कर्ता है जस समय कुम्भकार भी अपना योग और विकल्पक्ष ऐसा व्यापार करता है जो घट परिणामके अनुकूछ कहा जाता है। वम्नुत यही कुम्भकारमें घटके वर्तापनेक उपचारकों हेतु हैं। इसी तथ्यकों समयमार गाथा ५४ की आत्मक्यांति टीका 'कलशम्मम्भवानुकूछं व्यापारं कुर्वाण —कलशकों उत्पत्तिके अनुकूछ व्यापारकों करता हुआं इन शब्दोमें व्यवत करनी है। जैसे बालक सिंहका कार्य तो नहीं करता। किर भी वह अपने क्रायं-शीर्य गुणके कारण मिह कहनेमें आता है। यही उपचार है। वैसे ही कुम्भकार मिट्टीमें घटकिया तो नहीं करता। किर भी वह मिट्टी द्वारा की जानेवाली घटकियाके समय अपनी योग और विकल्पल्प ऐसी क्रिया करता है जिससे उसे मिट्टीमें घट क्रियाका कर्ता कहा जाता है। यही उपचार है। इमें विज्वास है कि अपर पक्ष पूर्वोक्त उदाहरण द्वारा आगम प्रमाणोंके प्रकाशमें इस तथ्यकों ग्रहण करेगा।

अपर पक्षने उपचार कहाँ प्रवृत्त होता है यह दिखलानेके लिए जो अन्य दो उदाहरण प्रस्तुत कियें हैं उनका आशय भी यही है। अन्न अपने परिणाम लक्षण क्रियाका कर्ता है और प्राण अपने परिणाम लक्षण क्रियाके कर्ता है। ये परस्पर एक-दूमरेकी क्रिया नहीं करते। फिर भी काल प्रत्यामित दश यहाँ अन्नमें प्राणोकी निमित्तता उपचरित की गई है। अतएव अन्न जैसे प्राणोका उपचरित हेतु है उसी प्रकार प्रकृतमें जान छेना चाहिए। वचनमें परार्थानुमानका उपचार क्यों किया जाता है इसका खुळासा भी इससे हो जाता है और इस उदाहरणसे भी यही ज्ञात होता है कि कुम्भकार वास्तवमें घटोत्पत्तिका हेतु नहीं है।

अपर पक्षने अपने प्रकृत विवेचनमें सबसे बड़ी भूल तो यह की है कि उसने वाह्य सामग्रीको स्वरूपसे अन्यके कार्यका निमित्त स्वीकार करके अपना पक्ष उपस्थित किया है। किन्तु उस पक्षकी थोरसे ऐसा लिखा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त कथनको वास्तिविक मानने पर अन्य द्रव्यके कार्यका कारणयर्म दूसरे इव्यमें वाक्तवमें रहता है यह स्वीकार करना पड़ता है और ऐसा स्वीकार करने पर दो द्रव्योंमें एकताका प्रसंग उपस्थित होता है। अतग्व अपर पक्षको प्रकृतमें यह स्वीकार करना चाहिए कि वाह्य सामग्रीको अन्यके कार्यका हेतु कहना यह प्रथम उपचार है और उस आधारसे उसे वहीं कहना या उसका कर्ता कहना यह दूसरा उपचार है। 'अर्च व प्राणाः' यह वास्तवमें उपचित्तिपचारका उदाहरण है। सर्व प्रथम तो यहाँ व्यवहार (उपचार) नयका आश्रय कर अन्न प्राणांकी निमित्तता स्वीकार की गई है और उसके वाद पुनः व्यवहार (उपचार) नयका आश्रय कर अन्न प्राण हो है ऐसा कहा गया है। यहां व्यवहार पद उपचारका पर्यायवाची है। अत्यव आगममें जहां भी एक इव्यको दूसरे द्रव्यके कार्यका व्यवहारनयमे निमित्त कहा गया है ऐसा समझना चाहिए।

उपचार और व्यवहार ये एकार्यवाची है इसके लिए देखो ममयसार गाया १०६ तथा उसकी आत्म-ह्याति टीका । गमयमारकी उन्नत गाथामें 'चयहारा' पद आया है और उसकी व्याह्म्या करते हुए आचार्य अमृतचन्द्रने उसके स्थानमें 'उपचार' पदका प्रयोग किया है । ममयसार गाया १०६ और १०७ तथा उनकी आत्मह्याति टीकामें भी यही बात कही गई है । इतना ही क्यों, इसी अर्थको वतलानेके लिए स्वयं आचार्य कुन्दकुन्दने गाथा १०५ में 'उपचारमात्र' पदका प्रयोग किया है । स्पष्ट है कि आगममें जहाँ जहाँ व्यवहार-से निमित्त है, हेनु है या कारण है ऐसा कहा गया है वहां वह कथन उपचारमे किया गया है ऐसा समझना चाहिए ।

तत्त्वार्यवातिक अ० ५ मू० १२ से भी यही तथ्य फिलत होता है। यहाँ भट्टाकलंकदेवने जब 'मब द्रव्य परमार्थमें स्त्रप्रतिष्ठ हैं' इस वचनकी स्वीकृति दो तब यह प्रश्न उठा कि ऐमा मानने पर तो अन्योग्य आधारके क्याघातका प्रसंग उपस्थित होता है। इमी प्रश्नका समाधान करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक को दूसरेका आधार वतन्त्राना यह व्यवहारनयका वक्तव्य है, परमार्थमें तो सब द्रव्य स्वप्रतिष्ठ हो है। यदि कोई गंका करे कि यहाँ परमार्थका अर्थ द्रव्याधिक है तो यह बात भी नहीं है। किन्तु यहाँ परमार्थ पदका अर्थ पर्यायाधिक निश्चयहप एवम्भूतनय ही लिया गया है। इस प्रकार इस विवेचनमें भी यही जात होता है कि समयसारमें जिम प्रकार व्यवहार पद उपचारके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है उसी प्रकार अन्य आचार्याने भी इम (व्यवहार ) पदक। उपचारके अर्थमें ही प्रयोग किया है।

यह तथ्य है। इस तथ्यको ध्यानमें रत्यकर आलाप पढितिके 'सुख्यासावे सित प्रयोजने निमित्ते चोप-चारः प्रवर्तने ।' इस पदका असद्भूत व्यवहार्त्यमे यह अर्थ फलित होता है कि यदि मुख्य (यथार्थ) प्रयो-जन और निमित्त (कारण) का अभाव हो अर्थात् अविवक्षा हो तथा असद्भूत व्यवहार प्रयोजन और असद्भृत व्यवहार निमित्तको विवक्षा हो तो उपचार प्रवृत्त होता है।

तथा अलग्ड द्रव्यमें भेदिविवक्षा वश इसका यह अर्थ होगा कि मुख्य अर्थात् द्रव्याधिक नयका विषय-भूत यथार्थ प्रयोजन और यथार्थ निमित्तका अभाव हो अर्थात् अविवक्षा हो तथा सङ्कृत व्यवहारस्य प्रयोजन और सङ्कृत व्यवहारस्य निमित्तको विवक्षा हो तो उपचार प्रवृत्त होता है। यही कारण है कि 'मुख्याभावे' इत्यादि वचनके वाद उस उपचारको कहीं अविनाभाव सम्बन्धरूप, कहीं संश्लेपसम्बन्धरूप और कहीं परिणामपरिणामिसम्बन्ध ग्रादि रूप बतलाया गया है।

इसलिए आलापपद्धतिके उक्त वाक्यको ध्यानमें रखकर अपर पक्षने उसके आधारसे यहाँ जो कुछ भी लिखा है वह ठीक नहीं यह तात्पर्य हमारे उक्त विवेचनसे सुतरां फलित हो जाता है।

अपर पक्षने इसी प्रसंगमें उपादान पदकी निरुक्ति तथा ज्याकरणसे सिद्धि करते हुए लिखा है कि 'जो परिणमनको स्वीकार करे, ग्रहण करे या जिसमें परिणमन हो उसे उपादान कहते हैं। इस तरह उपादान कार्यका आश्रय ठहरता है।' तथा निमित्त पदकी निरुक्ति और ज्याकरणसे सिद्धि करते हुए उसके विषयमें लिखा है कि 'जो मित्रके समान उपादानका स्नेहन करे अर्थात् उसकी कार्यपरिणतिमें जो मित्रके समान सहयोगी हो वह निमित्त कहलाता है।

उपादान और निमित्तके विषयमें यह अपर पत्तका वक्तव्य है। इससे विदित होता है कि अपर पक्ष उपादानको मात्र आश्रय कारण मानता है और निमित्तको सहयोगी। अत्तएव प्रश्न होता है कि कार्यका कर्ता कौन होता है? अपर पक्ष अपने उक्त कथन द्वारा कार्यको उपादानका तो स्वीकार कर लेता है इसमें सन्देह नहीं, अन्यथा वह उपापादनके लिए 'उसकी कार्यपरिणितमें' ऐसे शब्दोंका प्रयोग नहीं करता। परन्तु वह उपादानको कार्यका मुख्य (वास्तविक) कर्ता नहीं मानना चाहता इसका हमें आश्चर्य है। समयसार कलशमें यदि जीव पुद्गलकर्मको नहीं करता है तो कौन करता है ऐसा प्रश्न उठा कर उसका समाधान करते हुए लिखा है कि यदि तुम अपना तीव्र मोह (अज्ञान) दूर करना चाहते हो तो कान खोलकर सुनो कि वास्तवमें पुद्गल ही अपने कार्यका कर्ता है, जीव नहीं। समयसार कलशका वह वचन इस प्रकार है—

जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव कस्तिहिं तत्कुरुत इत्यभिशंकयैव ॥ एतिहें तीवरयमोहनिवह णाय संकीत्यते श्रणुत पुद्गलकर्म कर्नु ॥ ६३ ॥

अपर पक्ष जब कि कार्य के प्रति व्यवहार कर्ता या व्यवहार हेतु आदि शब्दों द्वारा प्रयुक्त हुए बाह्य पदार्थको उपचार कर्ता या उपचारहेतु स्वीकार कर लेता है, ऐसी अवस्थामें उसे आगममें किये गये 'उपचार' पदके अर्थको व्यानमें रखकर इस कथनको अवास्तिवक मान लेनेमें आपित्त नहीं होनी चाहिए। इससे उपादानकर्ता वास्तिवक है यह सुतरां फिलत हो जाता है। बाह्य सामग्रीमें निमित्त व्यवहारको लक्ष्यमें रखकर उपचार कर्ता या उपचार हेंतुका आगममें कथन क्यों किया गया है इसका प्रयोजन है और इस प्रयोजनको लक्ष्यमें रख कर यह कथन व्यर्थ न होकर सार्थक और उपयोगी भी है। किन्तु इस आधारपर अपर पक्ष द्वारा उस कथनको हो वास्तिवक ठहराना किसी भी अवस्थामें उचित या परमार्थमूत नहीं कहा जा सकता।

अपर पक्षने अपने पक्षके समर्थनमें आगमके जो तीन उदाहरण उपस्थित किये हैं उनमेंसे अष्टसहस्री पृ० १५० का उदाहरण निश्चय उपादानके साथ बाह्य सामग्रीकी मात्र कालप्रत्यासत्तिको सूचित करता है। देवागम कारिका १९६ से मात्र इतना ही सूचित होता है कि यह जीव अपने रागादि भावोंको मुख्य कर जैसा कर्मवन्च करता है उसके अनुसार उसे फलका भागी होना पड़ता है। फलभोगमें कर्म तो निमित्तमात्र है, उसका मुख्य कर्ता तो स्वयं जीव ही है। अपर पक्षने इस कारिकाके उत्तरार्घ को छोड़कर उसे आगम प्रमाणके रूपमें उपस्थित किया है। इससे कर्म और जीवके रागादि भावोंमें

निमित्त-नैमित्तिक योग कैसे बनता है इतना ही सिद्ध होता है, अतएव उससे अन्य अर्थ फिलत करना उचित नहीं है। तीसरा उदाहरण प्रवचनसार गाथा २५५ की टीकाका है। किन्तु इस वचनको प्रवचन-सार गाथा २५४ और उसकी टीकाके प्रकाशमें पढ़ने पर विदित होता है कि इससे उपादानके कार्यकारी पनेका ही ससर्थन होता है। रसपाक कालमे वीजके समान भूमि फलका स्वय उपादान भी है इसे अपर पक्ष यदि घ्यानमें ले ले तो उसे इस उदाहरण द्वारा आचार्य किस तथ्यको सूचित कर रहे है इसका ज्ञान होनेमें देर न लगे। निमित्त-नैमित्तिक भावकी अपेक्षा विचार करने पर इस आगमप्रमाणसे यह विदित होता है कि वीजका जिस रूप अपने कालमें रसपाक होता है तदनुकूल भूमि उसमें निमित्त होती है सीर उपादान-उपादेय भावकी अपेक्षा विचार करने पर इस आगमप्रमाणसे यह विदित होता है कि भूमि वीजके साथ स्वय उपादान होकर जैसे अपने कालमें इष्टार्थको फलित करती है वैसे ही प्रकृतमें जानना चाहिए। स्पष्ट है कि इन तीन आगगप्रमाणीसे अपर पत्तके मतका समर्थन न होकर हमारे अभिप्रायकी ही पुष्टि होती है। बाह्य सामग्री उपादानके कार्यकालमें उपादानकी क्रिया न करके स्वय उपादान होकर अपनी ही क्रिया करती है, फिर भी बाह्य सामग्रीके क्रियाकालमें उपादानका वह कार्य होनेका योग है. इसिंकए वाह्य सामग्रीमें निमित्त व्यवहार किया जाता है। इसे यदि अपर पक्ष निमित्तकी हाजिरी समझता है तो इसमे हमें कोई आपत्ति नही है। निमित्त व्यवहारके योग्य वाह्य सामग्री उपादानके कार्यका अनुरजन करती है, उपकार करती है, सहायक होती है आदि यह सब कथन व्यवहारनय ( उपचारनय ) का ही वक्तव्य है, निश्चयनयका नही। अपने प्रतिपेधक स्वभावके कारण निश्चयनयकी दृष्टिमे यह प्रतिपेध्य ही है। आशा है कि अपर पक्ष इस तथ्यके प्रकाशमें उपादानके कार्य कालमे बाह्य सामग्रीमे किये गये निमित्त व्यवहारको वास्तविक ( यथार्थ ) माननेका आग्रह छोड देगा ।

हमने पञ्चास्तिकाय गाथा ८८ के प्रकाशमें बाह्य सामग्रीमें किये गये निमित्तव्यवहारको जहाँ दो प्रकारका बतलाया है वहाँ उसी टीका बचनसे इन भेदोको स्वीकार करनेके कारणका भी पता लग जाता है। जो मुख्यत अपने क्रिया परिणाम द्वारा या राग और क्रिया परिणाम द्वारा उपादानके कार्यमें निमित्त व्यवहार पदवीको घारण करता है उसे आगममें निमित्तकर्ता या हेतुकर्ता कहा गया है। इसीको लोकमें प्रेरक कारण भी कहते हैं और जो उक्त प्रकारके सिवाय अन्य प्रकारसे व्यवहार हेतु होता है उसे आगममें उदासीन निमित्त कहनेमें आया है। यही इन दोनोमें प्रयोग भेदका मुख्य कारण है। पचास्तिकायके उक्त वचनसे भी यही सिद्धि होता है। इस प्रकार हमने इन दोनो भेदोको क्यो स्वीकार किया है इसका यह स्पष्टीकरण है।

अपर पक्ष इन दोनोको स्वीकार करनेमे उपादानके कार्यभेदको मुख्यता देता है सो उपादानमे कार्य भेद तो दोनोके सद्भावमें होता है। प्रश्न यह नही है, किन्तु प्रश्न यह है कि उस कार्यको वास्तवमे कौन करता है ? जिसे आगममें हेतुकर्ता कहा गया है वह कि उपादान ? यदि जिसे आगममें हेतुकर्ता कहा गया है वह करता है तो उसे उपादान हो मानना होगा। किन्तु ऐसा मानना स्वय अपर पक्षको भी इष्ट नही होगा, इसे हम हृदयसे स्वीकार करते हैं। ऐसी अवस्थामें फिलत तो यही तथ्य होता है कि उपादानने स्वय यथार्थ कर्ता होकर अपना कार्य किया और बाह्य सामग्री उसमें व्यवहारसे हेतु हुई। इस अपेक्षासे विचार करने पर बाह्य सामग्रीको व्यवहारहेतुता एक ही प्रकारकी है, दो प्रकारकी नही यह सिद्ध होता है। आचार्य पूज्यपादने इष्टोपदेशमें 'नाजो विज्ञत्वमायाति' इत्यादि वचन इसी अभिप्रायसे लिखा है। इस वचन द्वारा वे यह सुचित कर रहे है कि व्यवहारहेतुता किसी प्रकारसे क्यो न मानी गई हो, अन्यके कार्यमे वह

वास्तविक न होनेसे इस अपेक्षासे समान है। अर्थात् अन्यका कार्य करनेमें धर्मद्रव्यके समान दोनों ही उदासीन है।

अब रही प्रेरक निमित्त व्यवहारके योग्य वाह्य सामग्रीके अनुरूप परिणमनकी वात सो यह हम अपर पक्षसे ही जानना चाहेगे कि यह अनुरूप परिणमन क्या वस्तु है ? उदाहरणार्थ कर्मको निमित्त कर जीवके भावसंसारकी सृष्टि होती है और जीवके राग-द्वेपको निमित्त कर कर्मकी सृष्टि होती है। यहाँ कर्म निमित्त है और राग-द्वेप परिणाम नैमित्तिक। इसी प्रकार राग-द्वेष परिणाम निमित्त है और कर्म नैमित्तिक। तो वया इसका यह अर्थ लिया जाय कि निमित्तमें जो गुणधर्म होते हैं ये नैमित्तिकमें संक्रमित हो जाते हैं, या क्या इसका यह अर्थ लिया जाय कि जिसको उपादान निमित्त वनाता है उस जैसा क्रिया परिणाम या भाव परिणाम अपनी उपादान शक्तिके बलसे वह अपना स्वयं उत्पन्न कर लेता है ? प्रथम पक्ष तो इसलिए ठीक नहीं, क्योंकि एक द्रव्यके गुण-धर्मका दूसरे द्रव्यमें संक्रमण नहीं होता। ऐसी अवस्थामें दूसरा पक्ष ही स्वीकार करना पड़ता है। समयसार गाया ५०-८२ की आत्मख्याति टीकामें 'निमित्तीकृत्य' पदका प्रयोग इसी अभि-प्रायसे किया गया है। अन्य द्रव्य दूसरेके कार्यमें स्वयं निमित्त नहीं है। किन्तु अन्य द्रव्यको लक्ष्य कर-आलम्बन कर अन्य जिस द्रव्यका परिणाम होता है उसको अपेचा उसमें प्रेरक निमित्त व्यवहार किया जाता है। पुट्गल द्रव्य अपनी विशिष्ट स्पर्श पर्यायके कारण दूसरेका सम्पर्क करके अपनी उपादान शक्तिके वलसे जिसका सम्पर्क किया है उसके समान धर्मरूपसे परिणाम जाता है और जीव अपने कपायके कारण दूसरेको लक्ष्य करके अपनी उपादान शक्तिके वलसे जिसको लक्ष्य किया है वैसा रागपरिणाम अपनेमें उत्पन्न कर लेता है। यही संसार और तदनुरूप कर्मवन्यका बीज है। यही कारण है कि प्रत्येक मोक्षार्थीको आत्म-स्वभावको लक्ष्यमे लेनेका उपदेश आगममे दिया गया है, इसलिए प्रकृतमें यही समझना चाहिए कि प्रत्येक जपादानके कार्यमे जो वैशिष्टच आता है उसे अपनी आन्तरिक योग्यता वश स्वयं उपादान ही उत्पन्न करता है, वाह्य सामग्री नहीं । फिर भी कालप्रत्यासत्ति वश क्रियाकी और परिणामकी सदृशता देखकर जिसके लक्ष्यसे वह परिणाम होता है उसमे प्रेरक निमित्त व्यवहार किया जाता है। अन्य द्रव्यके कार्यमें प्रेरक निमित्त व्यवहार करनेकी यह सार्थकता है। इसके सिवाय अपर पक्षने इसके सम्बन्धमें अन्य जो कुछ भी लिखा है वह यथार्थ नहीं है।

हमने जो यह लिखा है कि प्रेरक कारणके वलसे किसी द्रव्यके कार्यको आगे-पीछे कभी भी नहीं किया जा सकता है, वह यथार्थ लिखा है, क्योकि उपादानके अभावमें जब कि बाह्य सामग्रीमें प्रेरक निमित्त व्यवहार भी नहीं किया जा सकता तो उसके द्वारा कार्यका आगे-पीछे किया जाना तो अत्यन्त ही असम्भव है। कर्मकी नानारूपता भावसंसारके उपादानकी नानारूपताको तथा भूमिकी विपरीतता वीजकी वैसी उपादानताको ही सूचित करती है। अतएव उपादानके अभावमें जब कि बाह्य सामग्रीमें प्रेरक निमित्त व्यवहार ही नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्थामें अपर पक्ष द्वारा 'प्रेरक निमित्तके बलसे कार्य कभी भी किया जा सकता है' ऐसा लिखा जाना उसके एकान्त आग्रहको ही सूचित करता है।

अपर पचने यहाँपर शीतऋतु, कपड़ा और दर्जीका उदाहरण देकर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि कपड़ेसे वननेवाले कीट आदिके समान जितने भी कार्य होते है उनमें एकमात्र निमित्त व्यवहारके योग्य वाह्य सामग्रीका ही वोलवाला है। इस सम्बन्धमें अपर पच अपने एकान्त आग्रहवश क्या लिखता है उसपर घ्यान दीजिए। उसका कहना है कि—

'इम तरह कोटका बनना तबतक रका रहा जबतक कि दर्जीके पास कोटके बनानेका अवकाश नहीं निकल आया। इम दृष्टान्तमे विचारना यह है कि कोट पहिननेकी आकाक्षा रतनेवाले व्यक्ति द्वारा खरीदे हुए उस कपडेमें, जब कि उसे दर्जीकी मर्जीपर छोड दिया गया है, कीनमी एमी उपादानिष्ठ योग्यताका अभाव बना हुआ है कि वह कपडा कोटरूपमे परिणत नहीं हो पा रहा है और जिस समय वह दर्जी कोटके सीनेका व्यापार करने लगता है तो उस कपडेमें कीनसी उपादानिष्ठ योग्यताका अपने-आप सद्भाव हो जाता है कि वह कपडा कोट बनकर तैयार हो जाता है। विचार कर देखा जाय तो यह सब साम्राज्य निमित्तकारण सामग्रीका हो है, उपादान तो बेचारा अपनी योग्यता लिए दभीसे तैयार बैठा है जब वह दर्जीके पास पहुँचा था। यहाँपर हम उस कपडेकी एक एक क्षणमें होनेवाली पर्यायोकी वात नहीं कर रहे हैं, क्षोंकि कोट पर्यायके निर्माणसे उनका कोर्ड गम्बन्य नहीं है। हम तो यह कह रहे हैं कि पहलेसे हो एक निध्चत आकारयोल कपडेका वह टुकडा कोटके आकारको क्यों तो दर्जीक व्यापार करनेपर प्राप्त हो गया और जबतक दर्जीने कोट बनानेरूप अपना व्यापार चालू नहीं किया तबतक वह क्यों जैसाका-तैमा पढ़ा रहा। जिम बन्वय-अपतिरेकगम्य कार्य-कारणभावकी सिद्धि आगमप्रमाणसे हम पहले कर आये है उनसे यही मिद्ध होता है कि सिर्फ निमित्त कारणभूत दर्जीको बदौलन हो। उस कपडेकी कोटरूप पर्याय आनेको पिछड गई कोटके निर्माण कार्यने उन कपडेकी सम्भाव्य चणवर्ती क्रमिक पर्यायोके साथ जोडना कहाँतक बुद्धिगम्य हो सकता है यह आप ही जाने। आदि।

यह प्रकृतमें अपर पक्षके वक्तव्यका कुछ अग है। इस द्वारा अपर पक्ष यह वतलाना चाहता है कि अनन्त पृद्गल परमाणुओका अपने-अपने म्पर्णविशेषके कारण सक्लेप सम्बन्ध होकर जो आहारवर्गणाओकी निष्पत्ति हुई और उनका कार्पास व्यञ्जन पर्यायरूपने परिणमन होकर जुलाहेके त्रिकल्प और योगको निमित्त-कर जो वस्य बना उम वस्त्रकी कोट आदिस्प पर्याय दर्जिक योग और विकत्पपर निर्भर है कि जब चाहे वह उमग्री कोटपर्थायका निष्पादन करे। न करना चाहे न करे। जो व्यवहारनयसे उम वस्त्रका स्वामी है वर् भी अपनी इच्छानुमार उम वस्त्रको नानाहा प्रदान कर सकता है। वस्त्रका अगला परिणाम क्या हो यह वस्त्रपर निर्भर न होकर दर्जी और स्वामी आदिकी इच्छापर ही निर्भर है। ऐसे सब कार्याम एक मात्र निमित्तका ही योलवाला है, उपादानका नही। अपर पक्षके कथनका आशय यह है कि विवक्षित कार्य परिणामके योग्य उपादानमे योग्यता हो, परन्तु महकारी सामग्रीका योग न हो या आगे-पीछे हो तो उसीके अनुगार नार्य होगा । किन्तु अपर पक्षका यह सब कयन कार्य-कारणपरम्पराके मर्वया विरुद्ध है, क्योंकि जिमे व्यवहारनथमे सहकारी सामग्री कहते है उसे यदि उपादान कारणके समान कार्यका यथार्थ कारण मान लिया जाता हं तो कार्यको जैसे उपादानमे उत्पन्न होनेके कारण तत्स्वरूप माना गया है वैसे ही उसे नहकारी नामग्रीम्बरूप भी मानना पडता है, अन्यथा सहकारी सामग्रीमे यथार्थ कारणता नही वन सकती। दूमरे दर्शनमे सन्निकर्पको प्रमाण माना गया है। किन्तु जैनाचार्याने उस मान्यताका खण्डन यह कह कर ही किया है कि मन्निकर्प दोमें स्थित होनेके कारण उसका फल अर्थाविगम दोनोंको प्राप्त होना चाहिए। ( सर्वार्वसिद्धि अ १. मू १० ) वैसे ही एक कार्यकी कारणता यदि दोमें यथार्थ मानी जाती है तो कार्यको भी उभयरूप माननेका प्रमग आता है। यत कार्य उभयरूप नहीं होता, अत अपर पक्षमें सहकारी सामग्रीको निविवादरूपमे उपचरित कारण मान लेना चाहिये।

अपर पक्ष जानना चाहता है कि वाजारसे कीटका कपडा खरीदनेके वाद जब तक दर्जी उसका कोट नहीं बनाता तब तक मध्य कालमें कपडेमें कीन सी ऐसी उपादान योग्यताका अभाव बना हुआ है जिसके विना कपड़ा कोट नही वनता । समाधान यह है कि जिस अन्यविहत पूर्व पर्यायके वाद कपड़ा कोट पर्यायको उत्पन्न करता है वह पर्याय जव उस कपड़ेमे उत्पन्न हो जाती है तव उसके वाद ही वह कपड़ा कोट पर्याय-रूपसे परिणत होता है । इसके पूर्व उस कपड़ेको कोटका उपादान कहना द्रव्याधिक नयका वक्तव्य है ।

अपर पक्ष कोट पहिननेकी आकांक्षा रखनेवाले व्यक्तिकी इच्छा और दर्जीकी इच्छाके आधारपर कोटका कपड़ा कव कोट वन सका यह निर्णय करके कोट कार्यमे वाह्य सामग्रीके साम्राज्यकी भले ही घोपणा करे। किन्तु वस्तुस्थित इससे सर्वथा भिन्न है। अपर पच्चके उक्त कथनको उलटकर हम यह भी कह सकते है कि कोट पहिननेकी आकांक्षा रखनेवाले व्यक्तिने वाजारसे कोटका कपड़ा खरीदा और बड़ी उत्सुकता पूर्वक वह उसे दर्जीके पास ले भी गया। किन्तु अभी उस कपड़ेके कोट पर्यायरूपसे परिणत होनेका स्वकाल नहीं आया था, इसलिए उसे देखते ही दर्जीकी ऐसी इच्छा हो गई कि अभी हम इसका कोट नहीं वना सकते और जब उस कपड़ेकी कोट पर्याय सिन्निहित हो गई तो दर्जी, मशीन आदि भी उसकी उत्पत्तिमें निमित्त हो गये।

अपर पक्ष यदि इस तथ्यको समझ ले कि केवल द्रव्यशक्ति जैन दर्शनमें कार्यकारी नहीं मानी गई है, क्योंकि वह अकेली पाई नहीं जाती और न केवल पर्याय शक्ति ही जैन दर्शनमें कार्यकारी मानी गई है, क्योंकि वह भी अकेली पाई नहीं जाती। अतएव प्रतिविशिष्ट पर्याय शक्ति युक्त असाधारण द्रव्यशक्ति ही जैनदर्शनमें कार्यकारी मानी गई है। तो कपड़ा कव कोट वने यह भी उसे समक्षमें आ जाय। और इस वातके समझमें अने पर उसके विशिष्ट कालका भी निर्णय हो जाय। प्रत्येक कार्य स्वकालमें ही होता है। हिरवंशपुराण सर्ग ५२ में लिखा है—

चतुरंगवलं कालः पुत्रा मित्राणि पौरुपम् । कार्यकृत्तावदेवात्र यावद्दैववलं परम् ॥७१॥ दैवे तु विकले काल-पौरुषादिनिर्यकः । इति यत्कथ्यते विद्धिस्तत्तथ्यमिति नान्यथा ॥७२॥

जव तक उत्कृष्ट दैववल है तभी तक चतुरंग बल, काल, पुत्र, मित्र और पौरुष कार्यकारी है। दैवके विकल होने पर काल और पौरुप आदि सब निरर्थक है ऐसा जो विद्वत्पुरुप कहते है वह यथार्थ है, अन्यथा नहीं है।।७१–७२।।

यह आगम प्रमाण है। इससे जहाँ प्रत्येक कार्यके विशिष्ट कालका ज्ञान होता है वहाँ उससे यह भी ज्ञात हो जाता है कि दैव अर्थात् द्रव्यमे कार्यकारी अन्तरंग योग्यताके सद्भावमे ही वाह्य सामग्रीकी उपयोगिता है, अन्यया नहीं।

यहाँ पर हमने 'दैव' पदका अर्थ 'कार्यकारी अन्तरंग योग्यता' आप्तमीमांसा कारिका ८८ की अप्ट-शती टीकाके आधार पर ही किया है। भट्टाकलंकदेव 'दैव' पदका अर्थ करते हुए वहाँ पर लिखते हैं—

योग्यता कर्म पूर्वं वा दैवसुभयमदृष्टम् । पौरुषं पुनिरहचेष्टितं दृष्टम् ।

योग्यता और पूर्व कर्म इनकी दैव संज्ञा है। ये दोनों अदृष्ट है। किन्तु इहचेष्टितका नाम पौरुप है जो दृष्ट है।

आचार्य समन्तभद्रने कार्यमे इन दोनोके गौण-मुख्यभावसे ही अनेकान्तका निर्देश किया है। इससे

स्पष्ट विदित होता है कि कपडा जब भी कोट बनता है अपनी द्रव्य-पर्यायात्मक श्रन्तरंग योग्यताके वलसे ही बनता है और तभी दर्जीका योग तथा विकल्प आदि अन्य सामग्री उसकी उस पर्यायकी उत्पत्तिमें निमित्त होती है।

अपर पच यद्यपि केवल वाह्य सामग्रीके आघार पर कार्य-कारणभावका निर्णय करना चाहता है और उसे वह अनुभवगम्य वतलाता है। किन्तु उसकी यह मान्यता कार्यकारी अन्तरग योग्यताको न स्वीकार करनेका ही फल है जो आगमविषद्ध होनेसे प्रकृतमें स्वीकार करने योग्य नहीं है। लोकमें हमें जितना हमारी इन्द्रियोसे दिखलाई देता है और उस आधार पर हम जितना निश्चय 'करते हैं, केवल उतनेको ही अनुभव मान लेना तर्कसगत नहीं माना जा सकता। हमारी समझसे अपर पक्ष प्रकृतमें कार्यकारी अन्तरग योग्यताको स्वीकार किये विना इसी प्रकारको भूल कर रहा है जो युक्त नहीं है। अतएव उसे प्रतिविधिष्ट वाह्य सामग्रीको स्वीकृतिके साथ यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि जिस समय कोट पर्यायके बनुरूप प्रतिविधिष्ट द्रव्य-पर्याय योग्यता उस कपडेमें उत्पन्न हो जाती है तभी वह कपडा कोट पर्यायका उपादान वनता है, अन्य कालमे नहीं। वाह्य सामग्री तो निमित्तमात्र हैं।

अपर पक्ष कालक्रमसे होनेवाली क्षणिक पर्यायोंके साथ कपडेकी कोटरूप पर्यायका सम्बन्ध जोडना उचित नहीं मानता, किन्तु कोई भी व्यंजन पर्याय क्षण-क्षणमें होनेवाली पर्यायोंसे सर्वथा भिन्न हो ऐसा नहीं है। अपने सदृश परिणामके कारण हम किसी भी व्यंजन पर्यायको घटो, घटा आदि व्यवहार कालके अनुसार चिरस्थायी कहें यह दूसरी वात है, पर होती हैं वे प्रत्येक समयमें उत्पाद-व्ययक्षील ही। पर्यायदृष्टिसे जब कि प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समयमें अन्य-अन्य होता है, ऐसी अवस्थामें उक्त कपडेकों भी प्रत्येक समयमें अन्य-अन्य रूपसे स्वीकार करना ही तर्क, आगम और अनुभवसम्मत माना जा सकता है। अतए कपडेकी कोट पर्याय कालक्रमसे होनेवाली नियत क्रमानुपाती ही है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अपर पचने 'वाह्य सामग्रीको कारण मानकर जो कुछ भी लिखा है वह सब व्यवहारनयका ही वक्तव्य है। निर्वयनयकी अपेक्षा विचार करनेपर अनन्त पुद्गलोंके परिणामस्वरूप कपडेकी जिस कालमें अपने उपादानके अनुमार सघात या भेदरूप जिस पर्यायके होनेका नियम है उस कालमें वही पर्याय होती है, क्योंकि प्रत्येक कार्य उपादान कारणके सदृश होता है ऐसा नियम है। इसी तथ्यको प्रगट करते हुए आचार्य जयसेन समयसार गाथा ३७२ की टीकामें लिखते है—

#### उपादानकारणसदश कार्य मवतीति यस्मात्।

दर्जी जब उसकी इच्छामें आता है तब कपडेका कोट बनाता है यह पराश्रित अनुभव है और कपडा उपादानके अनुसार स्वकालमे कोट बनता है यह स्वाश्रित अनुभव है। अनुभव दोनो है। प्रथम अनुभव पराधीनताका सूचक है और दूसरा अनुभव स्वाधीनताका सूचक है। यह अपर पक्ष ही निर्णय करे कि इनमेंसे किसे यथार्थके आश्रय माना जाय।

अपर पक्ष इप्टोपदेशके 'नाज़ो विज्ञत्वमायाति' इत्यादि क्लोकको द्रव्यकर्मके विषयमें स्वीकार नहीं करता । क्यो स्वीकार नहीं करता इसका उसकी ओरसे कोई कारण नहीं दिया गया है । वस्तुत इस द्वारा कर्म और नोकर्म सवका परिग्रह किया गया है । अपर पक्ष मिट्टोमें पट वननेकी योग्यताको स्वीकार नहीं करता । किन्तु मिट्टो पृद्गल द्रव्य है । घट और पट दोनो ही पुद्गलकी व्यंजन पर्यायें हैं । ऐसी अवस्थामें मिट्टीमें पटरूप वननेकी योग्यता नहीं है यह तो कहा नहीं जा सकता । परस्परमें एक दूसरे रूप परिणमनेकी

योग्यताको घ्यानमे रखकर ही इनमे आचार्योंने इतरेतराभावका निर्देश किया है। फिर क्या कारण है कि मिट्टीसे जुलाहा पट पर्यायका निर्माण करनेमे सर्वथा असमर्थ रहता है। यदि अपर पक्ष कहे कि वर्तमानमें मिट्टीमें पटरूप वननेकी पर्याय योग्यता न होनेसे ही जुलाहा मिट्टीसे पट बनानेमे असमर्थ है तो इससे सिद्ध हुआ कि जो द्रव्य जब जिस पर्यायके परिणमनके सन्मुख होता है तभी अन्य सामग्री उसमें व्यवहारसे निमित्त होती है और इस दृष्टिसे विचार कर देखने पर यही निर्णय होता है कि वाह्य सामग्री मात्र अन्यके कार्य करनेमें वैसे ही उदासीन है जैसे धर्मद्रव्य गितमें उदासीन है। सब द्रव्य प्रत्येक समयमे अपना-अपना कार्य करनेमें ही व्यस्त रहते हैं। उन्हें तीनो कालोमे एक क्षणका भी विध्याम नही मिलता कि वे अपना कार्य छोडकर दूसरे द्रव्यका कार्य करने लगें। अतएव इष्टोपदेशके उवत वचनके अनुसार प्रकृतमें यही समझना चाहिए कि जिस प्रकार धर्म द्रव्य अन्यका कार्य करनेमें उदासीन हैं उसी प्रकार अन्य सभी द्रव्य अन्य द्रव्यका कार्य करनेमें उदासीन हैं उसी प्रकार अन्य सभी द्रव्य अन्य द्रव्यका कार्य करनेमें उदासीन हैं उसी प्रकार वस्य सभी द्रव्य अन्यके कार्यमें प्रेरक निमित्त व्यवहार पदवीको प्राप्त हो जाते हैं और कभी तथा कही वे अन्यके कार्यमें उदासीन निमित्त व्यवहार पदवीको प्राप्त हो जाते हैं और कभी तथा कही वे अन्यके कार्यमें उदासीन निमित्त व्यवहार पदवीको प्राप्त हो जाते हैं और कभी तथा कही वे अन्यके कार्यमें उदासीन निमित्त व्यवहार पदवीको प्राप्त हो जाते हैं

बौद्ध दर्शन कारणको देखकर भी कार्यका अनुमान किया जा सकता है इसे स्वीकार नही करता। इसी वातको घ्यानमें रखकर कैसा कारणरूप लिंग कार्यका अनुमापक होता है यह सिद्ध करनेके लिये यह लिखा है कि जहाँ कारणसामग्रीकी अविकलता हो और उससे भिन्न कार्यकी ज्ञापक सामग्री उपस्थित न हो वहाँ कारणसे कार्यका अनुमान करनेमें कोई वाधा नही आती। किन्तु हमें खेद है कि अपर पक्ष इस कथनका ऐसा विपर्यास करता है जिसका प्रकृतमें कोई प्रयोजन ही नहीं। इसका विशेष विचार हम छठी शकाके तीसरे दौरके उत्तरमें करनेवाले हैं, इसलिए इस आधारसे यहां इसकी विशेष चर्चा करना हम इष्ट नहीं मानते। किन्तु यहाँ इतना सकेत कर देना आवश्यक समभते हैं कि जिस प्रकार विवक्षित कार्यकी विवक्षित बाह्य सामग्री ही नियत हेतु होती है उसी प्रकार उसकी विवक्षित उपादान सामग्री ही नियत हेतु हो सकेगी। अतएव प्रत्येक कार्य प्रत्येक समयमें प्रतिनियत आभ्यन्तर-वाह्य सामग्रीको निमित्त कर हो उत्पन्न होता है ऐसा समझना चाहिए। स्व-परप्रत्यय परिणम-मनका अभिप्राय भो यहों है। इस परसे उपादानको अनेक योग्यतावाला कह कर बाह्य सामग्रीके बलपर चाहे जिस कार्यकी उत्पत्तिकी कल्पना करना मिथ्या है।

अपर पचका कहना है कि बाह्य सामग्री उपादानके कार्यमे सहयोग करती है सो यह सहयोग क्या वस्तु है ? क्या दोनो मिलकर एक कार्य करते है यह सहयोगका अर्थ है ? किन्तु यह तो माना नही जा सकता, क्योंकि दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं कर सकते ऐसा द्रव्यस्वभाव है (देखो समयसार कलश १४)। क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी क्रिया कर देता है यह सहयोगका अर्थ है ? किन्तु यह कथन भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक द्रव्य अपनेसे भिन्न दूसरे द्रव्यकी क्रिया करनेमें सर्वथा असमर्थ है (देखो प्रवन्तिसार अ० २ गा० ६५ जयसेनीय टीका)। क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी पर्यायमें विशेषता उत्पन्न कर देता है यह सहयोगका अर्थ है ? किन्तु जब कि एक द्रव्यका गुणधर्म दूसरे द्रव्यमे सक्रमित ही नहीं हो सकता ऐसी अवस्थामें एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी पर्यायमें विशेषता उत्पन्न कर देता है यह कहना किसी भी अवस्थामें परमार्थभूत नहीं माना जा सकता (देखो समयसार गाथा १०३ और उसकी आत्मख्याति टीका)। उपादान अनेक योग्यतावाला होता है, इसलिए बाह्य सामग्री उसे एक योग्यता द्वारा एक कार्य करनेमें ही प्रवृत्त करती रहती है क्या यह सहयोगका अर्थ है ? किन्तु अपर पक्षकी यह तर्कणा भी असगत है, क्योंकि

आगममें विशिष्ट पर्याययुक्त द्रव्यकी ही कार्यकारी माना गया है (देखो अष्टसहस्री पृ० १४०, स्वामि-कार्तिकेयानुप्रेक्षा गावा २३०, श्लोक्वार्तिक पृ० ६६ तथा प्रमेयकमलमार्तण्ड पृ० २०० आदि)। क्या क्षेत्रप्रत्यामित्त या मावप्रत्यासित्तके होनेपर चपादानमें कार्य होता है यह सहयोगका अर्थ है १ किन्तु सह-योगका यह अर्थ करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि देशप्रत्यासित्त और भावप्रत्यासित्तके होनेपर अन्य द्रव्य नियममें अन्यके कार्यको उत्पन्न करता है ऐमा कोई नियम नहीं है (देखो स्लोकवार्तिक पृ० १५१)। इस प्रकार सहयोगका अर्थ उक्त प्रकारसे करना तो बनना नहीं। उक्त विकल्पोंके आधारपर जितनी भी तर्कणाएँ की जातो है वे सब अमत् ठहरती है। अब गही कालप्रत्यासित्त सो यदि अपर पक्ष वाह्य सामग्री उपादानके कार्यमें महयोग करती है इसका अर्थ कालप्रत्यामित्तस्य करता है तो उसके द्वारा सहयोगका यह अर्थ किया जाना आगम, तर्क और अनुभवसम्मत है, क्योंकि प्रकृतमें 'कालप्रत्यासित्त' पद जहाँ कालकी विविधित पर्यायको सूचिन करता है वहाँ वह विविधित पर्याययुक्त बाह्याम्यन्तर सामग्रीको भी सूचित करता है। प्रत्येक समयमें प्रत्येक द्रव्यको अपना कार्य करनेके लिए ऐसा योग नियमसे मिलता है और उसके मिलतेपर प्रत्येक ममयमें प्रतिनियत कार्यकी उत्पत्ति भी होती है, ऐसा ही द्रव्यक्तामा है। उनमें किमीका हम्त्रलेप करना सम्भव नहीं। स्पष्ट है कि प्रकृतमें निमित्तके सहयोगकी चर्चा करके अपर पक्षने स्वप्रत्यय और स्व-परप्रदय परिणमनोंके विपयमें जो कुछ भी लिक्ता है वह आगम, तर्क और अनुमवपूर्ण न होनेसे तत्वमीमासामें ग्राह्य नहीं माना जा सकता।

इस प्रकार पूर्वोक्त विवेचनके आघारपर हमारा यह लिखना सर्वथा युक्तियुक्त है कि 'निमित्त कारणोंमें पूर्वोक्त दो भेद होनेपर भी उनकी निमित्तता प्रत्येक द्रव्यके कार्यके प्रति समान है। यही जैन-दर्शनका आगय है। अनादिकालमे जैन सरकृति इसी आघारपर जीवित चली ग्रा रही है और अनन्त काल तक एकमात्र इसी आघार पर जीवित रहेगी। इससे अपर पक्ष यह अच्छी तरहसे जान सकता है कि जैन संस्कृतिके विरुद्ध अपर पक्षको ही मान्यता है, हमारी नही। विचारकर देखा जाय तो हरिबंधपुराण मर्ग ४८ का यह कथन तो जैन मस्कृतिका प्राण है—

स्त्रयं क्रमें करोत्यात्मा स्त्रय तत्कल्पमञ्जुते । स्त्रय भ्राम्यति संमारं स्त्रय तस्माद्विमुच्यते ॥१२॥

यह आत्मा स्वयं अपना कार्य करता है, स्वय उसके फलको भोगता है, स्वयं ही ससारमें परिश्रमण करता है और स्वय ही उसमे मुक्त होता है ॥१२॥

मालूम नहीं अपर पक्ष पराधित जीवनका समर्थनकर किम उलझनमें पढा हुआ है, इसे वह जाने । वैज्ञानिकांकी भौतिक खोजसे हम भलीभाँति परिचित हैं। उससे तो यही मिद्ध होता है कि किस विधिष्ट पर्याय युक्त वाह्याम्यन्तर मामग्रीके सद्भावमें क्या कार्य होता है। हम मालूम हुआ है कि जापानमें दो नगरोपर अणुवमका विस्फोट होनेपर जहाँ श्रसस्य प्राणी कालकवित हुए वहाँ बहुतसे क्षुद्र जन्तु रेंगते हुए भी पाये गये। क्या इम उदाहरणमे उपादानके म्वकार्यकर्तृत्वकी प्रसिद्धि नहीं होती है, अपि तु अवष्य होती है।

आगे अपर पक्षने हमारे द्वारा चिल्लिखित स्वामी समन्तभद्रकी 'वाद्येतरोपिध' इत्यादि कारिकाकी चर्चा करते हुए हमारी मान्यताके रूपमें लिखा है कि सम्मवत हम यह मानते हैं कि 'उपादान स्वयं कार्योत्पत्तिके समय अपने अनुकूल निमित्तोको एकियत कर छेता है।' किन्तु अपर पक्षने हमारे किस कथनके आधारपर हमारा यह अर्थ फिरत किया है यह हम नही समझ मके। हमने भट्टाकलकदेवकी अष्टगतीके

'तादृशी जायते बुद्धिः' इस वचनको प्रमाणरूपमें अवश्य हो उद्धृत किया है और वह - निर्विवादरूपसे प्रमाण है। पर अससे भी उवत आशय सूचित नही होता। निमित्तोको जुटानेको वात अपर पक्षको जोरसे ही यथार्थ मानी जाती है। उसकी ओरसे इस आशयका कथन भ्वी शकाके तीसरे दौरमें किया भी ग्या है। हम तो ऐसे कथनको केवल विकल्पका परिणाम ही मानते है। अतएव इस वातको लेकर अपर पक्षने यहाँ पर 'व्रव्यगतस्वभावः' पदकी जो भी विवेचना को है वह युक्त नहीं है। किन्तु उसका आश्य इतना ही है कि जिसे आगममें स्वप्रत्यय परिणाम (स्वभाव पर्याय) कहा है और जिसे आगममें स्व-परप्रत्यय (विभाव पर्याय) कहा है वह सब बाह्य-आभ्यन्तर उपाधिकी समग्रतामें होता है ऐसा द्रव्यगत स्वभाव है।

अगे अपर पक्षने हमारे कथनको उद्घृतकर मोक्षको स्व-परप्रत्यय सिद्ध करनेका प्रयत्न कियां है। किन्तु आगममें इसे किस रूपमें स्वीकार किया। गया है इसके विस्तृत विवेचनमें तत्काल न पडकर उसकी पृष्टिमें एक आगमप्रमाण दे देना उचित समझते हैं। पचास्तिकाय। गाथा ३६ को आचार्य अमृतचन्द्र इत टीकामे लिखा है—

मिद्धो हि उभयकर्मक्षये स्वयमात्मानमुत्पादयन्नान्यत्किचिद्रुत्पादयति ।

उभय कर्मका क्षय होनेपर सिद्ध स्वयं आत्मा (सिद्ध पर्याय ) को उत्पन्न करते हुए अन्य किसीको उत्पन्न नहीं करते ।

इससे स्वप्रत्यय पर्याय और स्व-परप्रत्यय पर्यायके कथनमें अन्तर्निहित रहस्यका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। किन्तु अपर पक्ष इन दोनोको एक कोटिमें रखकर उक्त रहस्यको दृष्टिपथमें नही है रहा है इतना ही हम यहाँ कहना चाहेंगे।

हमने पंचास्तिकायका अनन्तर पूर्व ही वचन उद्घृत किया है। उसका जो आशय है वही आशय तत्त्वार्थसूत्रके 'वन्बहेत्वभाव-' इत्यादि वचनका भी है।

यहाँ अपर पक्षने करणानुयोग और चरणानुयोगकी चर्चाकर जो निश्चयचारित्र और व्यवहारचारित्रके एक साथ होनेका सकेत किया है सो उसका हमारी ओरसे कहाँ निपेध किया गया है। हमारा
कहना तो इतना ही है कि निश्चयचारित्रके साथ होनेवाला पंच महाव्रतादिरूप परिणाम व्यवहारचारित्र
सज्ञाको प्राप्त होता है। अन्यथा मोच्नमार्गको दृष्टिसे वह निष्फल है। साथ ही पंच महाव्रतादिरूप परिणाम
उसी अवस्थामें निञ्चयचारित्रका कारण अर्थात् व्यवहारहेतु कहा जाता है जब कि निश्चयचारित्रसे वह अनुप्राणित होता रहे। स्वभावके आलम्बन द्वारा अन्तर्मुख होनेसे आत्मामें जो निश्चयचारित्ररूप शुद्धि उत्पन्न
होती है उमका मूल हेतु तो आत्माका आत्मस्वभावके सन्मुख होना ही है। अबुद्धिपूर्वक या बुद्धिपूर्वक
मंज्वलन परिणाम मात्र उसके अस्तित्वका विरोधी नहीं, इसलिए व्यवहारचारित्र सज्ञक वह व्यवहारनयसे
निश्चयचारित्रका साधक कहा गया है। एतद्धिपयक आगममें जितने वचन मिलते है उनका एकमात्र यही
आज्ञय है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए समयसार कलशमें कहा भी है—

विलक्ष्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरेमें क्षोनमुखे कर्मभः, विलक्ष्यन्तां च परे महावततपोभारेण भग्नाक्ष्वरम्। साक्षान्मोक्ष' इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तु, क्षमन्ते न हि ॥१४२॥ कोई जीव दुष्करतर और मोक्षसें पराड्मुख कर्मोंके द्वारा स्वयमेव (जिनाज्ञाके विना) क्लेश पाते हैं तो पाओं और अन्य कोई ,जीव (मोक्षोन्मुख अर्थात् कथित् जिनाज्ञामें कथित ) महाव्रत और तपके भारसे वहुत समय तक भग्न होते हुए क्लेश करें तो करो, किन्तु जो साचात् मोक्षस्वरूप है, निरामयका स्थान है और स्वय सवैद्यमान है ऐसे इस ज्ञानको ज्ञानगुणके विना किसी भी प्रकारसे वे प्राप्त नहीं कर सकते ॥ १४२ ॥

इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि परम वीतराग चारित्रकी प्राप्तिका साक्षात् मार्ग एकमात्र स्वभाव सन्मुख हो तन्मय होकर परिणमना ही है, इसके सिवाय अन्य सव निमित्तमात्र है। यही कारण है कि आचार्य कुन्दकुन्दने समयसारमें गृहस्थ और मुनियो द्वारा ग्रहण किये गये द्रव्यिलगके विकल्पको छोडकर दर्शन-ज्ञान-चारित्रस्वरूप मोक्षमार्गमे अपने आत्माको युक्त करनेका उपदेश दिया है। समयसारका वह वचन इस प्रकार है—

तम्हा जहित्तु लिंगे सागारणगारपृहिं व गहिए। दंसण-णाण-चरित्ते अप्पाण जुज मोक्खपहे॥४११॥

इसकी टीकामें आचार्य ध्रमृतचन्द्र लिखते हैं-

यतो द्रव्यिक्तं न मोक्षमार्गे ततः समस्तमि द्रव्यिक्तं त्यक्त्वा दर्शन-ज्ञान-चारित्रे चैव मोक्षमार्ग-त्वात् आत्मा योक्तन्य इति सूत्रानुमतिः ॥४११॥

यत द्रव्यालिंग मोक्षमार्ग नही है, ग्रतः सभी द्रव्यालिंगोको छोडकर मोक्षमार्ग होनेसे दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें ही आत्माको युक्त करना चाहिए ऐसा परमागमका उपदेश है ॥४११॥

अपर पत्तका कहना है कि 'भाविलग होनेसे पूर्व द्रव्यिलगको तो उसकी उत्पत्तिके लिए कारणरूपसे मिलाया जाता है।' किन्तु अपर पत्तका यह कथन इसीसे भ्रान्त ठहर जाता है कि एक द्रव्यिलगी सानु आठ वर्ष अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्वकोटि काल तक द्रव्यिलगको घारण करके भी उस द्वारा एक क्षणके लिए भी भाविलगको घारण नहीं कर पाता और आत्माके सन्मुख हुआ एक गृहस्थ परिणाम विशुद्धिकी वृद्धिके साथ वाह्यमे निर्मन्थ होकर अन्तर्मुहूर्तमें जपकश्रेणिका अधिकारी होता है। स्पष्ट है कि जो द्रव्यिलग भाविलगका सहचर होनेसे निमित्त सज्ञाको प्राप्त होता है वह मिलाया नहीं जाता, किन्तु परिणाम विशुद्धिकी वृद्धिके साथ स्वयमेव प्राप्त होता है। आगममे द्रव्यिलगको मोक्षमार्गका उपचारसे साधक कहा है तो ऐसे ही द्रव्यिलगको कहा है। मिथ्या अहकारसे पृष्ट हुए बाह्य क्रियाकाण्डके प्रतीकस्वरूप द्रव्यिलगको नहीं। अपरपक्षने

#### युगपत् होते हू प्रकाश दीपक तें होइ। - छहढाला ढाल ४,१

वचनको उद्धृतकर यह स्वय ही स्पष्ट कर दिया है कि निश्चय चारित्रका सहचर द्रव्यिलग ही आगममें व्यवहारनयसे उसका साधन कहा गया है। अत पूर्वमें घारण किया गया द्रव्यिलग मार्विलगका साधन है, अपर पक्षके इस कथनका महत्त्व सुतरा कम हो जाता है। थालो भोजनका साधन कहा जाता है, पर जैसे थालोसे भोजन नही किया जाता उसी प्रकार अन्य जिन साधनोका उल्लेख यहाँ पर अपर पक्षने किया है उनके विपयमे जान लेना चाहिए। वे यथार्थ साधन नही है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। मुख्य साधन वह कहलाता है जो स्वय अपनी क्रिया करके कार्यरूप परिणमता है। अन्यको यथार्थ साधन कहना कल्पनामात्र है। यह प्रत्यक्षसे ही दिखलाई देता है कि बाह्य सामग्री न तो स्वय कार्यरूप ही परिणमती

है और न कार्यद्रव्यकी क्रिया ही करती है। ऐसी अवस्थामें उन्हें यथार्थ साघन कहना मार्गमें किसीको लुटता हुआ देखकर 'मार्ग लुटता है' इस कथनको यथार्थ माननेके समान ही है।

श्रपर पक्षने हमारे कथनको घ्यानमें लिये विना जो कार्य-कारणभावका उल्टा चित्र उपस्थित किया है वह इसलिए ठीक नहीं, क्योंकि न तो उपादानके कारण निमित्त व्यवहारके योग्य बाह्य सामग्रीको उपस्थित होना पड़ता है और न ही निमित्त व्यवहारके योग्य बाह्य सामग्रीके कारण उपादानको ही उपस्थित होना पड़ता है। यह सहज योग है जो प्रत्येक कार्यमें प्रत्येक समयमें सहज ही मिलता रहता है। 'मैंने अमुक कार्यके निमित्त मिलाये' यह भी कथनमात्र है जो पुरुपके योग और विकल्पको लक्ष्यमें रखकर किया जाता है। वस्तुतः एक द्रव्य दूसरे द्रव्यकी क्रियाका कर्ता त्रिकालमें नहीं हो सकता। अतः यहाँ हमारे कथनको लक्ष्यमें रखकर अपर पक्षने कार्य-कारणभावका जो उल्टा चित्र उपस्थित किया है उसे कल्पनामात्र ही जानना चाहिए।

हमारा 'उपादानके अनुसार भाविंग होता है।' यह कथन इसिलए परमार्थभूत है, क्योंिक कर्मके क्षयोपशम और भाविंगिके एक कालमें होनेका नियम होनेसे उपचारसे यह कहा जाता है कि योग्य क्षयोपशमके अनुसार आत्मामें भाविंगिकी प्राप्ति होती है। जिस पंचास्तिकायका यहाँ अपर पचने हवाला दिया है उसी पंचास्तिकाय गाथा ५६ में पहले सब भावोंको कर्मकृत वतलाकर गाथा ५९ में उसका निपेध कर यह स्पष्ट कर दिया है कि आत्माके भावोंको स्वयं आत्मा उत्पन्न करता है, कर्म नहीं। अतः चारित्रमोहनीय कर्मके क्षयोपशमके अनुसार भाविंग होता है इसे यथार्थ कथन न समझकर अपने उपादानके अनुसार भाविंग होता है इसे ही आगमसम्मत यथार्थ कथन जानना चाहिए। इस परसे अपर पक्ष भी स्वयं निर्णय कर सकता है कि यथार्थ कथन अपर पक्षका न होकर हमारा ही है।

आगे अपर पक्षने निमित्त व्यवहारको यथार्थ सिद्ध करनेके लिए उलाहनेके रूपमें जो कुछ भी वक्तव्य दिया है उससे इतना ही ज्ञात होता है कि अपर पक्ष किस नयकी अपेक्षा क्या वक्तव्य आगममें किया गया है इस ओर घ्यान न देकर मात्र अपनी मान्यताको आगम वनानेके फेरमें है, अन्यथा वह पक्ष असद्भूत व्यवहारनयके वक्तव्यको असद्भूत मानकर इस नयकी अपेक्षा कथन आगममें किस प्रयोजनसे किया गया है उसपर दृष्टिपात करता। विशेष खुलासा हम पूर्वमें ही कर आये हैं, इसलिए यहाँ उन सब तथ्योंका पुनः खुलासा नहीं करते।

प्रवचनसार गाथा १६६ की आचार्य अमृतचन्द्र कृत टीकामें 'स्वयं' पद आया है। हमने इसका अर्थ प्रकृत शंकाके प्रथम उत्तरमें 'स्वयं' ही किया है। किन्तु अपर पक्षको यह अर्थ मान्य नहीं। वह इसका अर्थ 'अपने रूप' करता है। इसके समर्थनमें उस पक्षकी मुख्य युक्ति यह है कि सहकारी कारणके विना कोई भी परिणित नहीं होती, इसिलिए कार्य-कारणभावके प्रसंगमें सर्वत्र इस पदका अर्थ 'अपने रूप' या 'अपनेमें' करना ही उचित है। इस प्रकार अपर पक्षके इस कथनसे मालूम पड़ता है कि वह पक्ष उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यस्वरूप प्रत्येक सत्की उत्पत्ति परकी सहायतासे या परसे होती है यह सिद्ध करना चाहता है। किन्तु उस पक्षकी यह मान्यता सर्वथा आगमविरुद्ध है, अतएव जहाँ भी निश्चयनयकी अपेक्षा कथन किया गया है वहाँ प्रत्येक कार्य यथार्थमें परिनरपेक्ष ही होता है इस सिद्धान्तको ध्यानमें रखकर 'स्वयमेव' पदका 'स्वयं ही' अर्थ करना उचित है। इतना अवश्य है कि यदि विस्तारसे ही इस पदका अर्थ करना हो तो निश्चय पदकारकरूप भी इस पदका अर्थ किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य निश्चयसे आप कर्ता

होकर अपने में अपने लिए अपनी पिछनी पर्यायका अपादान करके अपने द्वारा अपनी पर्यायरूपको आप उत्पन्न करता है। इसमें परका अणुमात्र भी योगदान नहीं होता। हाँ असद्भूत व्यवहारनयसे परसापेक्ष कार्य होता है यह कहना अन्य वात है। किन्तु इस कयनको परमार्थभूत नहीं जानना चाहिए। यहीं कारण है कि समयसारमें नर्वत्र व्यवहार पत्तको उपन्यितकर निश्चयनयके कथन द्वारा असत् कहकर उसका निषेच कर दिया गया है। कार्य-कारणमावमें भी इसी पद्धतिको अपनाया गया है।

अपर पचने प्रवचनमार गाया १६६ की उक्त टीकाके आधारसे यह चर्चा चलाई है। उसमें 'पुर्गलस्कन्धा स्वयमेव कर्मभावेन परिणमन्नि' यह वाक्य आया है, जिसका अर्थ होगा—'पुर्गलस्कन्ध स्वय ही वर्मरूपसे परिणमते हैं।' जैसा कि अपर पत्रका कहना है उनके अनुसार यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि—'पुर्गलम्कन्य अपनेरूप कर्मरूपसे परिणमते हैं।' वयोंकि ऐसा अर्थ करने पर 'अपने रूप' तथा 'कर्मरूपमे' इन दोनो वचनोंमें एक वचन पुनरुत्त हो जाता है।

वपर पक्षने इमी प्रमामें समयसार ११६ से १२० तककी गायाएँ उपस्थित कर इन गायाओकी अवतर्राणकामें 'न्यमेव' पद न होनेके कारण सर्व प्रथम यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि आचा ह कुन्दकुन्द इन गायाओं द्वारा परिणामस्वभावकी सिद्धि कर रहे हैं, अपने आप (स्वत सिद्ध) परिणामन्वभावकी सिद्धि नहीं कर रहे हैं। किन्तु वपर पक्ष इम वातको मूल जाता है कि जिसका जो स्वभाव होता है वह उसका स्वरूप होनेसे स्वत सिद्ध होता है, इसलिए बाचार्य अमृतवन्द्रने उक्त गायाओकी अवतर्राणकामें 'स्वयमेव' पद न देकर प्रत्येक द्रव्यकी स्वत सिद्ध स्वरूपस्थितका ही निर्देश किया है। अत्यत्व उक्त अवतर्राणकाके आधारसे अपर पक्षने जो यह लिखा है कि 'उक्त गायाओ द्वारा केवल वस्तुके परिणामस्वभावकी मिद्धि करना ही आचार्यको अभीष्ट रही है अपने आप परिणामस्वभावकी नहीं।' वह युक्त प्रतीत नहीं होता।

इसी प्रसगमें दूसरी आपित्त उपस्थित करते हुए अपर पदाने लिखा है कि 'गाया ११७ के उत्तरार्धमें लो नमारके अभावकी अयवा माल्यमतकी प्रमित्तरूप आपित्त उपस्थित की है वह पूद्गलको परिणामी स्वभाव न मानने पर ही उपस्थित हो सकती है अपने आप (स्वत सिद्ध) परिणामी स्वभावके अभावमें नहीं।' आदि। किन्नु यह आपित्त इसिलए ठोक नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यको परतः परिणामस्वभावी मान लेनेपर एक तो वह द्रव्यका स्वभाव नहीं ठहरेगा और ऐसी अवस्थामें द्रव्यका ही अभाव मानना पड़ेगा। दूसरे यह जीव पूद्गल कर्मसे नदा हो बद्ध बना रहेगा, अतएव मुक्तिके लिए यह आत्मा स्वतन्त्ररूपसे प्रयत्न भी न कर सकेगा। यदि अपर पक्ष इस आपित्तको उपस्थित करते समय गाया ११६ के पूर्वार्वपर वृष्टिपात कर लेना नो उसके द्वारा यह आपित्त हो उपस्थित न की गई होती। पुद्गल अपने परिणाम स्वभावके कारण आप स्वतन्त्र कर्ना होकर जीवके साथ बद्ध है और आप मुक्त होता है, इसीसे बद्ध दक्तामें जीवका ससार बना हुआ है। यदि ऐमा न माना जाय और पुद्गलको स्वभावसे अपरिणामी माना जाय तो एक तो मंगारका अभाव प्राप्त होता है, दूसरे साह्यमतका प्रसंग आता है यह उक्त गायाओंका तात्पर्य है, न कि यह जिमे अपर पक्ष फलित कर रहा है। स्पष्ट है कि यह दूसरी आपित्त भी प्रकृतमें अपर पक्षके इष्टार्थकी सिद्धि नहीं करती। आवार्य अमृतचन्द्रने इन विषयको विश्वरूपसे स्पष्ट करते हुए लिखा है—

अथ जीव. पुर्गलद्रन्य कर्मभावेन परिणमयति ततो न ससाराभाव इति तर्क. १ किं स्वय-मपरिणममानं परिणममानं वा जीव पुर्गलद्रन्य कर्मभावेन परिणामयेन् ? न तावत्तस्वयमपरिणममानं परंण परिणमयितुं पार्येत । न हि स्वतोऽसती शक्ति कर्तु मन्येन पार्येत । स्वयं परिणममानं तु न परं परिणमयितारमपेक्षेत । न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्ते । ततः पुद्गलद्भव्यं परिणामस्त्रभावं स्वयमेवास्तु । तथा सित कल्लभपरिणता सृत्तिका स्वय कलश इव जडस्वभावज्ञानावरणादिकर्मपरिणतं तदेव स्वयं ज्ञानावरणादि कर्म स्यात् । इति सिद्धं पुद्गलद्भव्यस्य परिणामस्वभावत्वस् ।

इसका अर्थ करते हुए प॰ श्री जयचन्दजी लिखते हैं—

और जो ऐसा तर्क करे कि जीव पुर्गल द्रव्यको कर्म भावकर परिणमाता है दमिलये संसारका अभाव नहीं हो सकता ? उसका समाधान यह है कि पहले दो पक्ष लेकर पृत्रते हैं—जो जीव पुर्गलकों परिणमाता है वह स्त्रयं अपरिणमतेको परिणमाता है या स्वयं परिणमतेको परिणमाता है ? उनमेंसे पहला पक्ष लिया जाय तो स्त्रयं अपरिणमतेको नहीं परिणमा सकता, क्योंकि आप न परिणमतेको परेकें (द्वारा) परिणमानेकी सामर्थ्य नहीं होती, स्त्रतः शक्ति जिसमे नहीं होती वह पर कर भी नहीं की जा सकती। और जो पुर्गलद्रव्यको स्त्रयं परिणमतेको जीव कर्मभावकर परिणमाना है ऐसा दूसरा पक्ष लिया जाय तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि अपने आप परिणमते हुए को अन्य परिणमानेवालेकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वस्तुकी शक्ति परकी अपेक्षा नहीं करती। इसलिये पुर्गलद्रव्य परिणामस्त्रभाव स्त्रयमेव होवे। ऐसा होने पर जैसे कलशरूप परिणत हुई मिट्टी अपने आप कलश ही है उसी तरह जद स्वभाव ज्ञानावरण आदि कर्मरूप परिणत हुआ पुर्गल द्रव्य ही आप ज्ञानावरण आदि कर्म ही है। ऐसे पुर्गल द्रव्यको परिणामस्वभावता सिद्ध हुआ।

यह परमागमकी स्पष्टोक्ति हैं जो निश्चयपक्ष और न्यवहारपक्षके कथनका आश्य क्या है इसे विशवल्पसे स्पष्ट कर देती हैं। निश्चयनयसे देशा जाय तो प्रत्येक द्रन्य स्वय परिणामस्वभाववां होने अपने उत्पाद-न्ययल्प परिणामको अपने में, अपने द्वारा, अपने लिए, आप ही करता है। उसे इसके लिये परकी सहायताकी अणुमात्र भी अपेक्षा नहीं होती। यह कथन वस्तुस्वरूपको उद्घाटन करनेवाला है, इसलिए वास्तिवक हैं, कथनमात्र नहीं हैं। न्यवहारनयसे देखा जाय तो कुम्भकारके विविधित क्रिया परिणामके समय मिट्टीका विविधित क्रियापरिणाम, दृष्टिपथमे आता है, यत कुम्भकारका विविधित क्रिया परिणाम मिट्टीके घटपरिणामकी प्रसिद्धिका निमित्त (हेतु) हैं, अत इस नयसे यह कहा जाता है कि कुम्भकारने अपने क्रियापरिणामद्दारा मिट्टीमें घट किया। यत यह कथन वस्तुस्वरूपको उद्घाटन करनेवाला न होकर उसे आच्छादित करनेवाला हैं, अत वास्तिवक नहीं है, कथनमात्र हैं। परमागममें निश्चयनयको प्रतिपेधक और न्यवहारनयको प्रतिपेधक वौर न्यवहारनयको प्रतिपेधक वौर न्यवहारनयको प्रतिपेधक विविधित करनेवाल हैं, अत वास्तुका वस्तुत्व है। ऐसी अवस्थामे उस द्वारा असत् पक्षको कहनेवाले न्यवहारनयका अपोहन करना यह जब कि वस्तुका वस्तुत्व है। ऐसी अवस्थामे उस द्वारा असत् पक्षको कहनेवाले न्यवहारनयका अपोहन अपने आप हो जाता हैं। इमी तथ्यको स्पष्ट करते हुए श्रष्टसहस्ती पृठ १३१ में लिखा है—

स्वपररूपोपाटानापोहनव्यवस्थापाद्यत्वाद्वस्तुनि वस्तुत्वस्य ।

अर्थ पूर्वमे लिखा ही है।

व्यवहारनय अत्रत् पक्षको कहनेवाला है यह इसीसे स्पष्ट है कि वह अन्यके धर्मको अन्यका कहता हैं। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचन्द्रने समयसार गाथा ५६ की टीकामें यह वचन लिखा हैं—

इह हि ज्यवहारनयः किल पर्यायाश्रितत्वाजीवस्य पुद्गलसंयोगवशादनादिप्रसिद्धवन्ध-पर्यायस्य कुसुम्मरक्तस्य कार्पासिकवासस इवीपाधिकं भावमवलम्ब्योत्प्लवमानः परमावं परस्य विद्धाति ।

यहाँ व्यवहारनय पर्यायाश्रित होनेसे कुसुम्बी रगसे रंगे हुए तथा सफेद रूईसे बने हुए वस्त्रके औपाधिक भावकी भौति पुद्गलके सयोगवण अनादिकालसे जिसकी वन्य पर्याय प्रसिद्ध हैं ऐसे जीवके औपाधिक भावका अवलम्बन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ दूसरेके भावको दूसरेके कहता हैं।

पण्डितप्रवर टोडरमलजीने अपने मोक्षमार्गप्रकाशक अध्याय ७के अनेक स्थलोपर निश्चय-व्यवहारके विषयमे इसी कारण यह लिखा है—

तहाँ जिन भागम विषै निश्चय-व्यवहाररूप वर्णन है। तिनविषै यथार्थका नाम निश्चय है, उपचारका नाम व्यवहार है। ( पृ० २८७ )

एक ही द्रव्यके भावको तिस स्वरूप ही निरूपण करना सो निरूचयनय है। उपचारकरि तिस दुव्यके भावकों अन्य द्रव्यके मावस्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। ( पृ० ३६९ )

इस प्रकार इतने विवेचन द्वारा यह सुगमतासे समझमें आ जाता है कि समयसारकी उक्त गायाओं द्वारा पुद्गल द्रव्यके स्वत सिद्ध परिणामस्वभावका ही कथन किया गया है। जब कि पुद्गलद्रव्य परकी अपेक्षा किये विना स्वरूपसे स्वय परिणामीस्वभाव है ऐसी अवस्थामें वह परसापेक्ष परिणामीस्वभाव है इसका निषेध ही होता है, समर्थन नहीं यह बात इतनी स्पष्ट है जितना कि सूर्यका प्रकाश।

अपर पक्षका कहना है कि 'यदि इन गायाओमें 'स्वय' शब्दका अर्थ 'अपने आप' ग्राह्य माना जायगा तो गाया ११७ के पूर्वार्धमें भी 'स्वय' शब्दके पाठकी आवश्यकता अनिवार्य हो जायगी। ऐसी हालतमें उसमें आचार्य कुन्दकुन्द 'स्वयं' शब्दके पाठ करनेकी उपेचा नहीं कर सकते थे।'

इसका समाधान यह है कि एक तो गाया ११६ और गाया ११६ में आगे हुए 'स्वयं' पदकी अनुवृत्ति हो जानेसे गाया ११७ के अर्थकी सगित बैठ जाती है, इसिलए अपर पक्षने गाया ११७ के पूर्वार्धमें 'स्वयं' पदको न देखकर जो आपित उपस्थित की है वह ठीक नहीं। दूसरे समयसारकी इस गायाको गाया १२२ के प्रकाशमें पढ़नेपर यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि इस गायामें आन्वार्यको 'स्वयं' पद इष्ट है। गाया १२२ में वही वात कही गयी है जिसका निर्देश गाया ११७ में आन्वार्यने किया है। अन्तर केवल इतना ही है कि गाया १२२ में जीवको विवक्षित कर उक्त विपयका विवेचन किया गया है और गाया ११७ में पुद्गलको विवक्षित कर उक्त विषयका विवेचन किया गया है है। अति गाया ११७ में पुद्गलको विवक्षित कर उक्त विषयका विवेचन किया गया है। अभिप्रायकी दृष्टिसे दोनोका प्रतिपाद्य विषय एक ही है। अत. गाया ११७ के पूर्वार्धमें 'स्वयं' पदको न देखकर अपर पक्षने जो उक्त सभी गायाओं 'स्वयं' पदके 'अपने आप' 'स्वय ही' अर्थ करनेमें आपित्त उपस्थित की है वह ठीक नहीं।

इस प्रकार उक्त विवेचनसे एकमात्र यही सिद्ध होता है कि पुद्गल स्वय परिणामीस्वभाव है और साथ ही उक्त विवेचनसे यह अभिप्राय सुतरा फिलत हो जाता है कि अपरपक्षने अपने तर्कोंके आघारपर उक्त गायाओका जो अर्थ किया है वह ठीक नहीं है। वैसे तो यहाँ पर उक्त गायाओका अर्थ देनेकी आव- स्थकता नहीं थी। किन्तु अपर पक्षने जब उनका अपनी मितसे किल्पत अर्थ अपनी प्रस्तुत प्रतिशंकामें दिया है, ऐसी अवस्थामें यहाँ सही अर्थ दे देना आवश्यक है। वह इस प्रकार है—

पदि यह पुद्गल द्रव्य जीवमें स्वय नहीं वैंघा और कर्मभावसे स्वय नहीं परिणमता तो वह अपरि-णामी सिद्ध होता है। ऐसी अवस्थामें कर्मवर्गणाओं के कर्मरूपसे स्वयं नहीं परिणमनेपर ससारका अभाव प्राप्त होता है अववा साल्यमतका प्रसग आता है। यदि यह माना नाय कि जीव पृद्गल द्रव्योंको कर्मरूपसे परिणमाता है तो (प्रक्त होता है कि) स्वयं नहीं परिणमते हुए उन पृद्गल द्रव्योंको चेतन आत्मा उसे परिणमा सकता है। इसलिए यदि यह माना जाय कि पृद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्मच्पसे परिणमता है तो नीव कर्म अर्थात् पृद्गल द्रव्यको कर्मरूपसे परिणमाता है यह क्यन मिथ्या मिद्ध होता है। इसलिए जैसे नियमसे कर्मरूप परिगत पृद्गल द्रव्य कर्म ही है वैसे ही ज्ञानावरणादिक्य परिणत पृद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि ही है ऐमा नानो ॥११६-१२०॥

इसे प्रकार इस अर्थपर दृष्टिपात करनेसे ये दो तथ्य स्पष्ट हो जाते ई—प्रथम तो यह कि अपर पक्षने उक्त गायाओं का वर्ष किया है वह उन गायाओं की शब्दयोजनासे फिलत नहीं होना। दूसरे इन गायाओं में आये हुए 'स्वयं' पदका जो मात्र 'अपने रूप' अर्थ किया है वह ऐकान्तिक होनेसे ग्राह्म नहीं है। क्ति कि अर्थमें उसका अर्थ 'स्वय ही' या 'आप ही' करना संगत है। और यह बात अगमविद्द भी नहीं है, क्यों कि निञ्चयनयसे प्रत्येक द्रव्य आप कर्ता होकर अपने पिरणामको उत्पन्न करता है। इसी तथ्य-को स्पष्ट करते हुए समयसारमें कहा भी है—

जं भावं सुहमसुहं करेटि आदा स तस्य खलु कत्ता । त तस्य होदि कम्म सो तस्स दु वेटगो अप्पा ॥१०२॥

वात्मा निस शुभ या अशुभ वपने भावको करता है उम भावका वह वास्तवमें कर्ता होता है और वह माव उसका कर्म होता है और वह वात्मा कर्मरूप उस भावका मोक्ता होता है ॥१०२॥ •

इसी तय्यको स्पष्ट करते हुए हरिवंशहराण सर्ग ५५ में भी कहा है-

अविद्यारागमंदिलष्टो वम्त्रमीति भवार्णवे। विद्यावेराग्यशुद्धः सन् सिद्धगन्यविकलस्थिति ॥१३॥ इत्यब्यान्मविशेषस्य दीपिका दीपिकेव सा। रूपादेः समयन्याशु तिमन्नं तत्र सन्ततम्॥१४॥

अविद्यारागते निक्छ हुग्रा यह जीव संसाररूपी समुद्रमें घूमता रहता है और विद्यावराग्यसे सुद्ध होनर सिद्धगतिमें अविक्ल स्थितिवाला होता है ॥१३॥ यह अध्यात्म विशेषको वतानेवाली दीपिका है। इसिन्ए जैसे दीपक स्पादि विषयक अन्वकारको बीख्र नष्ट कर देता है स्सी प्रकार यह भी अज्ञानान्वकारको बीख्र नष्ट कर देता है। १४॥

इससे प्रकृतमें स्वयं पदका न्या अर्थ होना चाहिए यह स्पष्ट हो जाता है।

यहाँ अपर पचने 'स्वर' पढ़के 'अपने आप' अर्थका विरोध दिख्लानेके लिए जो प्रमाण दिये हैं उनके विषयमें तो हमें विशेष कुछ नहीं कहना है। किन्तु यहाँ हम इतना सकेत कर देना आवश्यक समझते हैं कि एक तो प्रम्नुत प्रस्के प्रयम व दूसरे उत्तरमें हमने 'स्वयमेव' पदका अर्थ 'अपने आर' न करके 'स्वयं हो' किया है। इस पदका 'अपने आप' यह अर्थ अपर पचने हमारे कथनके रूपमें प्रम्नुत प्रश्नकी दूसरी प्रतिशंकामें मानकर टीका करनी प्रारम्भ कर दी है जो युक्त नहीं है। हमने इसका विरोध इसिंडर नहीं किया कि निश्चयकर्तीके अर्थमें 'स्वयमेव' पदका यह अर्थ ग्रहण करनेमें भी कोई आपित नहीं। ऐसी अवस्थामें 'अपने आर' पदका अर्थ होगा 'परकी सहायना विना आप कर्ती होकर।' आशय

इतना ही है कि जिसकी क्रिया अपनेमें हो, कार्य अपनेमें हो वह दूसरेकी सहायता लिये विना अपने कार्यका आप ही कर्ता होता है, अन्य पदार्थ नहीं।

इस प्रकार प्रवचनसार गाथा १६६ की टीकामे 'स्वयमेव' पदका क्या अर्थ लेना चाहिए इसका खुलासा किया। अन्यत्र जहाँ-जहाँ कार्य-कारणभावके प्रसंगसे यह पद आया है वहाँ-वहाँ इस पदका अर्थ करनेमें यही स्पष्टीकरण जानना चाहिये। यदि और गहराईसे विचार किया जाय तो यह पद निश्चय-कर्ताके अर्थमें तो प्रयुक्त हुआ ही है, इसके सिवाय इस पदसे अन्य निश्चयकारकोका भी ग्रहण हो जाता है।

आगे अपर पक्षने 'उपचार' पदके अर्थके विषयमें निर्देश करते हुए घवल पु० ६ पू० ११ के आघारसे जो उस पदके 'अन्यके घर्मको अन्यमें आरोपित करना उपचार है।' इस अर्थको स्वीकार कर लिया है वह उचित ही किया है। उसी प्रकार वह पक्ष समयसार गाया १०४ में आये हुए 'उपचार' पदका भी उक्त अर्थ ग्रहण करेगा ऐसी हमें आशा है, वयोकि जिस प्रकार घवल पु० ६ पृ० ११ में जीवके कर्तृत्व घर्मका उपचार जीवसे अभिन्न (एक क्षेत्रावगाही) मोहनीय द्रव्यकर्ममें करके जीवको मोहनीय कहा गया है उसी प्रकार समयसार गाया १०४ में कर्मवर्गणाओंके कर्तृत्व घर्मका आरोप जीवमें करके जीवको पुर्गल कर्मका कर्ता कहा गया है। दोनो स्थलोपर न्याय समान है। यहां मोहनीय कर्मोदय जीवके अज्ञानभावके होनेमें निमित्त है। समयसार गाया १०४ में जीवका अज्ञान परिणाम ज्ञानावरणादिरूप कर्म परिणाममें निमित्त है। इस प्रकार दोनो स्थलोपर वाह्य सामग्रीरूपसे व्यवहार हेतुका सद्भाव है। अतएव समयसार गाथा १०४ में 'सुरयाभावे सित प्रयोजने' इत्यादि वचनकी चरितार्थता वन जाती है।

समयसार गाथा १०५ को लक्ष्यमें रखकर अपर पक्षका कहना है कि 'परन्तु ऐसा उपचार प्रकृतमें सम्भव नहीं है, कारण कि आत्माके कर्नृत्वका उपचार यदि द्रव्यकर्ममें आप करेंगे तो इस उपचारके लिए सर्वप्रथम आपको निमित्त तथा प्रयोजन देखना होगा जिसका कि सर्वथा अभाव है। समाधान यह है कि यहाँपर व्यवहारहेतु और व्यवहार प्रयोजनका न तो अभाव ही है और न ही आत्माके कर्तृत्वका उपचार द्रव्यकर्ममें कर रहे हैं। किन्तु प्रकृतमें हम कर्मपरिणामके सन्मुख हुई कर्मवर्गणाओके कर्तृत्वका आरोप व्यवहारहेतु सज्ञाको प्राप्त अज्ञानभावसे परिणत आत्मामे कर रहे हैं। अतएव 'अत यहाँ वाह्य हेतु और वाह्य प्रयोजनका सर्वया सभाव है, इसलिए उपचारको प्रवृत्ति नही हो सकती' अपर पक्षका ऐसा अभिप्राय व्यक्त करना आगम निरुद्ध तो है ही, तर्क और अनुभवके भी निरुद्ध है। अपर पक्ष यदि उक्त गाथाकी रचनापर दृष्टिपात करे तो उसे ज्ञात होगा कि स्वय आचार्यने गायाके पूर्वीर्धमें 'हेद्धुसूदे' पदका उल्लेख कर वाह्य निमित्तका निर्देश कर दिया है तथा 'बंधस्स दु पस्सिद्ण परिणाम' वचनका उल्लेख कर मुख्यकर्ता और मुस्य कर्मकी सूचना कर दी है। फिर भी वाह्य निमित्तके ज्ञान करानेरूप बाह्य प्रयोजनको लक्ष्यमें रखकर मुख्यकर्ताके स्यानमें पृद्गलकर्मवर्गणाओंके कर्तृत्वका उनसे अभिन्न (एक क्षेत्रावगाही ) अज्ञान परिणत जीवमे उपचार करके उपचारसे उक्त जीवको कर्मका कर्ता कहा गया है। स्पष्ट है कि समयसार गाथा १०५ में उपचार पदका वहीं अर्थ लिया गया है जिसका कि हम पिछले उत्तरमें सकेत कर आये है और जिसे घवल पु० ६ पृ० ११ के 'सुरात इति मोहनीयम्' वचनके अनुसार अपर पक्षने भी स्वीकार कर लिया है।

इस प्रकार अपर पक्ष द्वारा उपस्थित किये गये मूल प्रश्नका अवान्तर विषयोंके साथ सागोपाग विचार किया।

# प्रथम दौर

: 9:

## शंका २

जीवित शरीरकी कियासे आत्मामें धम अधर्म होता है या नहीं ?

#### समाधान

जीवित शरीरकी क्रिया पुद्गल द्रव्यकी पर्याय होनेके कारण उसका अजीव तत्त्वमें अन्तर्भाव होता है, इसलिए वह स्वय जीवका न तो घर्मभाव है और न अधर्मभाव हो है। मात्र जीवित शरीरकी क्रिया धर्म नहीं है इसे स्पष्ट करते हुए नाटक समयसारमें पण्डितप्रवर बनारसीदासजी कहते हैं—

> जे न्यवहारी मूढ़ नर पर्यायबुद्धि जीव। तिनके वाद्य क्रिया ही को है अवलंव सदीव ॥ १२१ ॥ कुमति वाहिज दृष्टि सो वाहिज क्रिया करंत। माने मोक्ष परंपरा मनमें हरष घरंत ॥ १२२ ॥ शुद्धातम अनुभव कथा कहे समकिती कोय। सो सुनिके तासों कहें यह शिवपंथ न होय॥ १२३ ॥

इस तथ्यका समर्थन आचार्यवर्य अमृतचन्द्रके इस कलशसे होता है—
न्यवहारिवमृढदृष्टयः परमार्थ कलयन्ति नो जनाः ।
तुषवोधविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तन्दुलम् ॥ २४२ ॥

इस कलशका अर्थ पूर्वोक्त दोहोंसे स्पष्ट है।

इसी विषयपर विशेष प्रकाश ढालते हुए परमात्मप्रकाशमें भी कहा है-

घोरु करंतु वि तव-चरणु सयल वि सत्थ सुणंतु । परमसमाहिविविज्ञयङ ण वि देक्खइ सिङ संतु ॥ २–१९१ ॥

अर्थ--जो घोर तपश्चरण करता है और सकल शास्त्रका भी मनन करता है, परन्तु परम समाधिसे रहित है वह राग, द्वेष और मोह आदि दोषोंसे रहित मोक्षको प्राप्त नहीं होता ॥ २-१६१ ॥

फिर भी जीवित शरीरकी क्रियाका धर्म-अधर्मके साथ नोकर्मरूपसे निमित्त-नैमित्तक सम्बन्ध होनेके कारण जीवके शुभ, अशुभ और शुद्ध जो भी परिणाम होते हैं उनको लक्ष्यमें लेते हुए उपचार नयका आश्रय कर जीवित शरीरकी क्रियासे धर्म अधर्म होता है यह कहा जाता है।

## वितीय दीर

: 2:

#### गंका २

जीवित शरीरकी क्रियासे आत्मामे धर्म अधर्म होता है या नहीं ?

## प्रतिशंका २

हमारे उक्त प्रश्नके उत्तरमें जो आपने यह लिखा है कि 'जीवित शरीरकी क्रिया पृद्गल द्रव्यको पर्याय होनेके कारण उमका अजीव तत्त्वमें अन्तर्भाव होता है।' सो आपका यह लिखना आगम, अनुभव तथा प्रत्यक्षसे विरुद्ध है, क्योंकि जीवित शरीरको सर्वथा अजीव तत्त्व मान छेनेपर जीवित तथा मृतक शरीरमें कुछ अन्तर नहीं रहता। जीवित शरीर इप्ट स्थानपर जाता है, पर मृतक शरीर इप्ट स्थानपर नहीं जा आ सकता। दौतोंसे काटना, मारना, पीटना, तळवार वन्दूक छाठी चलाकर दूसरेका घात करना, पूजा-प्रक्षाल करना, सत्पात्रोको दान देना, लिखना, केशलोच करना, देखना, सुनना, सूँघना, वोलना, प्रश्न-उत्तर करना, शराव पीना, मान खाना आदि क्रियाएँ यदि अजीव तत्त्वकी ही हैं तो इन क्रियाओ-द्वारा ग्रात्माको मन्मान, अपमान, दण्ड, जेल आदि क्यों भोगना पड़ता है विश्वा स्वर्ग-नरक आदि क्यों जाना पड़ता है ?

अणुव्रत, महाव्रत, विहरङ्ग तप, समिति आदि जीवित शरीरसे ही होते हैं, भगवान् ऋपभदेवने १००० वर्षतक तपस्या शरीर द्वारा की थी। अर्हन्त भगवान्का विहार तथा दिव्यध्विन शरीर द्वारा हो होती है।

कायवाह मन कर्म योग' ( ६-१ त० सू० ) इस सूत्र के अनुसार कर्मास्रवमें शरीर तथा तत्सम्बन्धी वचन एव द्रव्यमन कारण हैं। अजीवाधिकरण आस्रवका कारण है। वह भी जीवित शरीरके अनुमार है। जीवित शरीरसे ही उपदेश दिया जाता है, प्रवचन किया जाता है, शास्त्र लिखा जाता है, प्रवचन सुना जाता है।

आपने जो अपने कथनकी पुष्टिमें श्री पं॰ वनारसीदास जोके नाटक समयसार कलश तथा परमात्म-प्रकाशके पद्योका अवतरण दिया है, उनका आशय तो केवल इतना है कि मिथ्यादृष्टि मान अपनी शारीरिक क्रियासे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भी वहिरात्माका शरीर द्वारा वालतपसे स्वर्गगमन होता ही है। तथा अमत् शारीरिक क्रियाओं द्वारा ससारश्रमण होता है। जैसा कि तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है। (त॰ सू॰ ६-२०)

वज्रवृपभनाराचर्महननवाले जीवित शरीरसे शुक्लध्यान होकर मुक्ति होती है, उसी सहननवाले शरीरमे तीव्रतम पापमयी क्रिया द्वारा सातवा नरक भी मिलता है।

पञ्चास्तिकायकी गाथा १७१ की टीकामें लिखा है—
संहननादिशक्त्यभावात् शुद्धात्मस्वरूपे स्थातुमशक्यात्वात वर्तमानभवे पुण्यवन्धं करोति ।
अर्थ—गारीरिक सहननशक्तिके अभावसे शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थिर न हो सकनेके कारण वर्तमानभवमें पुण्यवन्य करता है ।

श्री कुन्दकुन्दाचार्यने रयणसारमें कहा है-

दाण पूजा मुक्खं मावयधम्मे ण मावया तेण विणा ॥११॥

वर्य—दान करना और पूजा करना श्रावक धर्ममें मुख्य है, उनके विना श्रावक नहीं होता ॥११॥ कुन्दकुन्दाचार्यका वतलाया हुआ यह धर्म जीवित सरीर द्वारा ही होता है।

अन्तमें आपने स्वय अगुभ, गुभ और शृद्धभावोका नोकर्म शरीरको निमित्तकारण मान लिया है, किन्तु निराधार उपचार शब्दका प्रयोगकर अर्थान्तर करनेका प्रयाम किया है।

## गंका २

र्जावित अरीरकी क्रियासे आत्मामें धर्म अधर्म होता है या नहीं ?

## प्रतिगंका २ का समाधान

प्रतिशका न० २ को उपस्थित करते हुए तत्त्वार्थमूत्र अ० ६, सू० १, ६ व ७ तथा पंजान्ति० गा० १७१ और रयणसार गा० ११ को प्रमाणस्समें उपन्थित कर तथा कितपय लीकिक उदाहरण देकर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया है कि जीवित शरीरकी क्रियासे आत्मामें धर्म होता है।

यह तो मुनिदित मत्य है कि आगममें निञ्चयरत्नत्रयको ययार्थ वर्म कहकर उसके साथ जो देनादिकी श्रद्धा, मंयमामयम श्रीर नयममम्बन्धी वतादिमें प्रवृत्तिरूप परिणाम होता है उसे व्यवहार धर्म कहा है। और सम्यन्दृष्टिके शरीरमें एकत्वबृद्धि नहीं रहती। यदि कोई जीव शरीरमें एकत्वबृद्धि कर शरीरकी क्रियाको आत्माकी क्रिया मानता है तो उसे अप्रतिबृद्ध कहा है। वहाँ ( ममयसारमें ) कहा है —

कम्मे णोक्स्मिन्हि य अहमिन्नि अहक च कम्म णोक्स्मं। जा एमा रालु बुढी अप्यडिबुढी हवदि नाव॥ १९॥

् अर्य-कर्म और नोकर्म (देहादि तथा अरीरकी क्रिया) में मैं हूँ, तथा मैं कर्म-नोकर्म हूँ जो ऐसी दृढि करता है तवतक वह अप्रतिबृद्ध है ॥ १६॥

इसी तथ्यको न्पष्ट करते हुए प्रवचनसार गाया १६० में भी कहा है — णाहं देहों ण मणों ण चेव वाणीं ण कारणं तेनि । कत्ता ण कारियदा अणुमंता णेव कर्ताणं ॥ १६० ॥

अर्थ-मैं न देह हूँ, न मन हूँ और न वाणी हूँ। उनका कारण नहीं हूँ, क्रां नहीं हूँ, कारियता नहीं हूँ और कर्ताका अनुमोदक नहीं हूँ ॥ १६०॥

इसकी टीकामे कहा है --

शरीरं च वाचं च मनश्च परद्रव्यत्वेनाह प्रपद्ये । तंतो न तेषु कश्चिद्पि मम पक्षपातोऽस्ति । सर्वत्राप्यहमत्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । तथाहि न खल्बहं शरीरवाड् मनसां स्वरूपाधारभूतमचेतनद्रव्यमस्मि । तानि रालु मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्यात्मन स्वरूपं धारयन्ति । ततोऽहं शरीर-वाड् मन पक्षपातमपास्या-स्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । इत्यादि ।

अर्थ—मै शरीर, वाणी और मनको परद्रव्यके रूपमें नमझता हूँ, इसिलए मुझे उनके प्रति कुंछ भी पद्मपात नहीं है। मै उन सबके प्रति अत्यन्त मध्यस्य हूँ। यथा—वास्तंवमें मै शरीर, वाणी और मनके स्वरूप-का आधारभूत अचेतन द्रव्य नहीं हूँ। मेरे स्वरूपाधार हुए विना ही वे वास्तवमें अपने स्वरूपको धारण करते है। इसिलए मैं शरीर, वाणी और मनका पचपात छोडकर अत्यन्त मध्यस्य हूँ।

वागे पुन लिखा है —

देही य मणी वाणी पोग्गलदब्वप्पग त्ति णिरिट्टा । पोग्गलदब्व हि पुणो पिढो परमाणुदब्वाण ॥ १६१ ॥

अर्थ—देह, मन और वाणी पुद्गलद्रव्यात्मक है ऐसा जिनदेवने कहा है। और वे पुद्गलद्रव्य परमाणु द्रव्योका पिण्ड है ॥१६१॥

प्रवचनसार गा १६२ तथा नियमसारमें भी ग्रही स्वीकार किया गया है, इसलिए इनका अजीव तत्त्वमें अन्तर्भाव नहीं होता यह तो कहा नहीं जा सकता।

प्रतिशका २ द्वारा श्री तत्त्वार्थसूत्र आदिके उद्धरण देकर जो जीवित घरीरसे घर्मकी प्राप्तिका समर्थन किया गया है सो वह आस्रवका प्रकरण है। उस अध्यापमें धर्मका निर्देश नही किया गया है। उसमें भी जहाँ कही निमित्तकी अपेक्षा निर्देश भी हुआ है सो निमित्त तो अनेक पदार्थ होते है तो क्या इतने मात्रसे उन सबसे धर्मकी प्राप्ति मानी जायगी। घरीर आदि पदार्थोंको जहाँ भी निमित्त लिखा है सो वह विजातीय असद्भूत ज्यवहार नयकी अपेक्षा ही निमित्त कहा है। इसी तथ्यको स्वीकार करते हुए सोलापुरमे मुद्रित नयक पृ० ४५ में इन शब्दो द्वारा स्वीकार किया है— '

शरीरमपि थो जीव प्राणी प्राणिनो वदेति स्फुटम् । असङ्गता विजातीयो जातन्यो मुनिवाक्यतः ॥१॥

अर्थ-जो प्राणियोके गरीरको भी जीव कहता है उसे जिनदेवके उपदेशानुसार विजातीय असङ्क्त व्यवहार जानना चाहिए ॥१॥

स्त्रयभूस्तोत्रमे श्री वासुपूज्य भगवान्की स्तुति करते हुए कहा है—
यह स्तु वाद्यं गुणदोपसूते विमित्तमाभ्यन्तरमृरुहेतो ।
अध्यात्मवृत्तस्य तदद्गभूतमाभ्यन्तरं केवलमप्यलं ते ॥५९॥

अर्थ-अभ्यन्तर अर्थात् उपादानकारण जिसका मूल हेतु है ऐसी गुण और दोघोंकी उत्पत्तिका जो बाह्य वस्तु निमित्तमात्र है, मोक्षमार्गपर आरूढ़ हुए जीवके लिए वह गौण है, क्योंकि हे भगवन् । आपके मतमें उपादान हेतु कार्य करनेके लिये पर्याप्त है ॥५६॥

तात्पर्य यह है कि जो अपने उपादानकी सम्हाल करता है उसके लिए उपादानके अनुसार कार्य कालमें निमित्त बवश्य ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उपादान अपना कार्य करनेके सन्मुख हो और उस कार्यम अनुकूल ऐसे निमित्त न मिलें। इस जीवका अनादिकालसे पर द्रव्यके साथ संयोग वना चला आ रहा है, इसिलये वह संयोगकालमें होनेवाले कार्योको जब जिस पदार्थका सयोग होता है उससे मानता आ रहा है, यही इसकी मिथ्या मान्यता है। फिर भी यदि जीवित शरीरकी क्रियासे धर्म माना जावे तो मुनिके ईर्यापयसे गमन करते समय कदाचित् किसी जीवके उसके पगका निमित्त पाकर मरनेपर उस क्रियासे मुनिको भी पाय-वन्य मानना पडेगा। पर ऐसा नहीं है। जिनागममें कहा भी है—

वियोजयति चासुमिनं च वधेन संयुज्यते ।

—सर्वार्थसिद्धि ७-१३

दूसरेको निमित्तकर दूसरेके प्राणोका वियोग हो जाता है, फिर भी वह हिंसाका भागी नहीं होता । अत एव प्रत्येक प्राणीके अपने परिणामोके अनुसार ही पुण्य, पाप और धर्म होता है जीवित शरीरकी क्रियाके अनुसार नहीं यहाँ निर्णय करना चाहिए और ऐसा मानना ही जिनागमके अनुसार है।

# तृतीय दौर

: ३:

## शंका २

जीवित शरीरकी कियासे आत्मामें धर्म अधर्म होता है या नहीं ?

## प्रतिशंका ३

इसके उत्तरमें आपने यह लिखा कि 'जीवित शरीरकी क्रिया पुद्गल द्रव्यकी पर्याय होनेके कारण उसका अजीव तत्त्वमें अन्तर्भाव होता है, इसलिये वह स्वय जीवका न तो वर्म भाव है और न अवर्मभाव ही है। मात्र जीवित शरीरकी क्रिया वर्म नहीं।'

इस उत्तरमें आपने जीवित शरीरकी क्रियासे आत्मामे धर्म अवर्म होता है या नहीं, इस मूल प्रश्नको तो छुआ ही नहीं, सिर्फ इतना लिख दिया कि शरीरकी क्रिया धर्म-अधर्म नहीं है। जैसा कि हमने पूछा हो कि जीवित शरीरकी क्रिया धर्म है या अधर्म ?

यह सर्व विदित है कि धर्म और अधर्म आत्माकी परिणितियाँ है और वे आत्मामे ही अभिन्यक्त होते हैं। परन्तु उनके अभिन्यक्त होनेमें जीवित गरीरकी क्रियाएँ निमित्त पढती हैं। यदि ऐसा न हो तो शरीर द्वारा होनेवाली समीचीन और असमीचीन प्रवृत्तियाँ निर्द्यक हो जावें। कार्यकी सिद्धिमें निमित्त और उपादान-दोनो कारण आवश्यक हैं, परन्तु केवल उपादानकी मान्यता शास्त्र संमत कार्य-कारण व्यवस्था पर कुठाराधात कर रही है। आपने नाटक समयसारके दोहे उद्धृत करते हुए मात्र जीवित शरीरकी क्रियाको धर्म माननेवाले मिण्यादृष्टिका उटलेख किया है सो उससे प्रश्नका समाधान नहीं होता, क्योंकि गरीरकी क्रियाको तो सर्वधा हम भी धर्म-अधर्म नहीं मानते। हमारा अभिप्राय तो यह है कि आत्माकी धर्म और अधर्म परिणितिमें जीवित शरीरकी क्रिया निमित्त है, जिसे आप निमित्त या उपचार मात्र कहकर अवस्तुभूत-असत्यार्थ मिद्ध करना चाहते हैं, पर क्या वास्तवमें यह सब अवस्तुभूत है ? यदि अवस्तुभूत ही है तो मोक्षप्राप्तिके लिये कर्मभूमिज मनुष्यका देह और ध्यानकी सिद्धिके लिये उत्तम सहनन आदिकी अनिवार्यता गास्त्र समत नहीं रह जायगी।

वाह्येतरोपाधिसमग्रतेयं कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः । नैवान्यथा मोक्षविधिश्व पुंमां तेनाभिवन्यस्त्रमृपिर्वधानाम् ॥६०॥

-स्वयभूस्तोत्र ः

समन्त भद्र स्वामीके इम उल्लेखसे यह स्पष्ट है कि कार्यकी उत्पत्तिमें वाह्य और आम्यन्तर दोनो कारणोकी पूर्णता आवस्यक है। द्रव्यका-पदार्थका कार्योत्पत्तिके विषयमे यही स्त्रभाव है। अन्यथा-मात्र वाह्य या आभ्यन्तरके ही कारण माननेपर पुरपके मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती।

स्वयम्स्तोत्रके इममे पूर्ववर्ती क्लोक—'यद्वस्तु वाद्य गुणदोषस्ते'—का जो अर्थ आपने अपने प्रत्युत्तरमें किया है उमसे वाह्येतरोपाधि—क्लोकके माथ पूर्वापर विरोध प्रतीत होता है, इसिलये हमारी दृष्टिसे यदि उसका निम्न प्रकार अर्थ किया जाय तो उससे पूर्वापर विरोध ही दूर नहीं होता, विक सस्कृत टीकाकारके भावकी भी सुरक्षा होती है।

थर्य—गुण-दोपकी उत्पत्तिमें जो वाह्य वस्तु निमित्त है वह चूँकि अध्यात्मवृत्त—आत्मामे होनेवाले शुभाशुभ लक्षणरूप अन्तरंग मूल कारणका अगभूत है—सहकारी कारण है, अतः केवल अन्तरंग भी कारण कहा जा सकता है।

फिर यह पात्रकी विशेषताको लक्ष्यमें रखकर कथन किया गया है, अत इससे कार्यकारणको व्यवस्थाको अनंगत नही माना जा सकता। पात्रकी विशेषताको दृष्टिमे रखकर किसी कथनको विवक्षित-मुख्य और प्रविवक्षित-गौण तो किया जा सकता है। परन्तु उसे अवस्तुभूत-अपरमार्थ नही कहा जा सकता।

धर्मे धर्मेऽन्य एवार्थी धर्मिणोऽनन्तधर्मणः । अद्गित्वेऽन्यतमान्तस्य घोषान्तानां तदद्गता ॥२२॥—अष्टसहस्ती

समन्त भद्र स्वामीने अग शब्दका प्रयोग किया है, जिसका अर्थ टीकाकारने— शेपान्ताना स्याच्छब्दस्चितान्यधर्मणां तद्गंता तद्गुणभावः। पिक्त मे गीण अर्थ किया है और गीणका अर्थ—

विचिक्षतो मुर्य इतीव्यतंऽन्यो गुणो विवक्षो न निरात्मकस्ते ।

-- स्वयंभूस्तोत्र ५३

क्लोक द्वारा अविविध्तित बतलाया है, परन्तु अविविधितको निरात्मक—अमद्भूत नही वतलाया। तत्त्वार्यसूत्रके उद्धरणोंके विषयमें आपने लिखा सो उसका स्पष्टीकरण यह है कि मूल प्रक्तमे धर्म-अवर्म दोनोकी चर्चा है, न केवल धर्मकी। वहाँ अभिप्राय मात्र इतना है कि कार्यसिद्धिमें पर पदार्थ कारण पटता है या नहीं। उसी ओर आपकी समन्वयात्मक दृष्टि नहीं गई मालूम होती है। आगे आप लिखते हैं कि 'जो उपादानकी सम्हाल करता है उसके लिये उपादानके अनुसार कार्य-कालमे निमित्त अवश्य मिलते हैं। ऐसा नहीं हैं कि उपादान अपना कार्य करनेके सन्मुख हो और उस कार्यमें अनुकूल ऐसे निमित्त न मिलें।' सो आपका ऐसा लिखना आगम विरुद्ध पडता है, क्योंकि घवला पु० १ पृ० १५० पर

निर्वाणपुरस्कृतो भन्य , उक्तञ्च--

सिद्धत्तणस्स जोग्गा जं जीवा ते हवंति भविषदा। ण ड मलविगमे णियमो ताणं कणगोवलाणमिव॥

इस गाथाका अर्थ लिखते हुए लिखा है कि जिसने निर्वाणको पुरस्कृत किया है उसको भव्य कहते है। कहा भी है—जो जीव सिद्घत्वके योग्य है उन्हें भव्य कहते हैं, किन्तु उनके कनकोपलके ममान मलका नाश होनेका नियम नहीं है।

इसके विशेपार्थमें प० फूलचन्द्रजी ने स्वय लिया है-

सिद्धत्वकी योग्यता रखतं हुए भी कोई जीव मिद्ध अवस्थाको प्राप्त वर लेने हें और कोई जीव सिद्ध अवस्थाको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो भव्य होते हुए भी सिद्ध अवस्थाको प्राप्त नहीं कर सकते हैं उनके लिये यह कारण वत्तलाया है कि जिस प्रकार स्वर्ण पापाणमें सोना रहते हुए भी उसका अलग क्या जाना निश्चित नहीं है उसी प्रकार सिद्ध अवस्थाकी थोग्यता रखने हुए भी तद्नुकूल सामग्रीके न मिलनेसे सिद्ध पदवी प्राप्त नहीं होती है।

इस प्रकार यह स्त्रीकार किया गया है कि भन्य जीवमे योग्यता होते हुए भी उपदेश खादि सामग्री रूप निमित्तोंके न मिलनेसे सिद्वपदकी प्राप्ति नहीं होती। इमीके लिये शीलवती वियवा स्त्री का दृष्टान्त दिया गया है। जिस प्रकार शीलवती वियवा स्त्रीमें पुत्र उत्पन्न करनेकी योग्यता तो है, किन्तु पितका सरण हो जानेके कारण पितरूप निमित्तका संयोग न मिलनेसे पुत्रोत्पत्ति नहीं होती।

ऐसे अनेको उदाहरण हैं कि उपादानमें योग्यता है, परन्तु निमित्त न मिलनेमें कार्य नहीं होता। वर्णी ग्रन्यमालासे प्रकाशित तत्त्वार्थमूत्रके पृष्ठ २१८ पर पं० फूलचन्द्रने स्वय इस प्रकार लिखा है—

जो कारण स्वयं कार्यरूप परिणम जाता है वह उपाटान कारण कहलाना है। किन्तु ऐया नियम है कि प्रत्येक कार्य उपाटान कारण और निमित्तकारण इन दोंके मेलसे होना है, केवल एक कारण से कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती। छात्र सुवोध है पर अध्यापक या पुस्तन्त्वा निमित्त न मिले तो वह पट् नहीं सकता। यहाँ उपाटान है किन्तु निमित्त नहीं, इसिलये कार्य नहीं हुआ। छात्रको अध्यापक या पुस्तकका निमित्त मिल रहा है पर वह मन्द्वुद्धि है, इसिलये भी वह पढ़ नहीं सकता। यहाँ निमित्त है किन्तु उपादान नहीं, इसिलये कार्य नहीं हुआ। निमित्त केवल उपादानसे कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती।

इस प्रकार जब यह स्वीकार किया जा चुका है कि उपादान उपस्थित है, किन्तु निमित्त नहीं है, इसिलये कार्य नहीं हुआ, इसके विरुद्ध आपकी 'ऐसा नहीं कि उपादान अपना कार्य करनेके सन्मुख हो और उस कार्यमें अनुकूल निमित्त न मिलें', इस वातको ठीक मान लेगा ?

प्रत्यचमें देखा जाता है कि मनुष्य देखना चाहता है, किन्तु मोतियाविन्द आ जानेसे अथवा अन्य कोई चीजकी आड आ जानेसे नहीं देख सकता। चलना चाहता है पर लक्क्वा मार जानेसे चल नहीं सक्ता । चित्तकी स्थिरतास्य ध्यानके विना मोक्ष नहीं हो सक्ता और चित्तकी स्थिरता द्यरीर वलके विना नहीं हो सकती । कहा भी है—

विशिष्टमंहननाटिशक्क्यमावान्निरन्तरं तत्र स्थातु न शक्नोति।

-पञ्चास्तिकाय गाया १७० की टीका

अर्थान् विशिष्ट मित्तके अभावके कारण निजम्बभावमें निरन्तर नहीं ठहर सकता। इसी वानको प० पूलवन्त्रजीने तत्त्वार्थमूत्रकी टीकामें लिखा है—

चित्तको न्थिर रत्वनेके लिये आवक्यक शरीरवल अपेक्षित रहता है जो उक्त तीन मंहननवालोंके सिवा अन्यके नहीं हो सकता।

अत. मोझमार्गमें गरीर वल अपेक्षित रहता है अर्थात् शरीर वलहप निमित्तके विना मुक्ति नहीं हो नकती । पार्म्बपुराणमें कहा भी है—

## यह तन पाय महा तप कीने यामें सार यही हैं।

मात्र घरीरकी क्रियाने घर्म-अवर्म नहीं होता ऐसा एकान्त नियम भी नहीं है, क्योंकि कहीं-कहीं मात्र घरीरकी क्रियासे भी धर्म-अवर्म होता है। जैसे कि मात्र घरीरकी चेष्टासे सयमका छेद होना। प्रवचनसारकी गाया २११-२१२ की टीका देखिये—

हिविध किल संयमस्य छेर —बहिरङ्गोऽन्तरद्वगञ्च । तत्र कायचेष्टामात्राधिकृतो वहिरंग, उपयोगाधिकृत पुनरन्तरद्व । नत्र यदि सम्यगुपयुक्तस्य श्रमणस्य प्रयत्नसमारव्यामा कायचेष्टायाः क्यंचिर्वहिरद्वच्छेरो जायते तदा तस्य सर्वधान्तरङ्गच्छेरवर्जितत्वादालोचनपूर्विकया द्विययेव प्रतीकारः । यदा तु स एवोपयोगाधिकृतच्छेरन्वेन साआच्छेर एवोपयुक्तो भवति तदा जिनोदितव्यवहारविधिविदग्ध- श्रमणाश्रयालोचन र्वकनदुपरिष्टानुष्टानेन प्रतिसधानम् ।

वर्य-नंगमना छेद दो प्रकारका है—बहिरंग और अन्तरंग। उसमें मात्र कायचेष्टासम्बन्धी बहिरंगच्छेद है और उपयोगनम्बन्धी अन्तरंग छेद है। उसमें प्रदि मलीमीति उपयुक्त ध्रमणके प्रयत्नकृत काप्रचेष्टाका कथित् वहिरंगच्छेद होना है तो वह सर्वया अन्तरंग छेदसे रहित है इमिन्ये आलीचना पूर्वक क्रियाने ही उनका प्रतीकार होता है, किन्तु यदि वही ध्रमण उपयोगसम्बन्धी छेद होनेसे साचात् छेदमें ही उपयुक्त होना है तो जिनोक्त व्यवहार विधिमें कुशल ध्रमणके आध्रयसे, आलोचनापूर्वक, उनसे उपदिष्ट अनुष्टानद्वारा प्रतिमधान होता है।

इस प्रतार प्रवचनसारके टक्त उल्लेखसे यह सिद्ध है कि मात्र कायचेष्टाने भी अवर्म होता है। यह ही वात श्री १०८ मणिमालीकी कथाने भी सिद्ध होती है कि मात्र शरीरकी क्रियासे कायगुष्तिस्पी संयम का छेद हो गया। वह क्या इस प्रकार है—श्री १०८ मणिमाली मृनिराज विहार करते हुए एक दिन उज्जयिनी पहुँचे और वहाँकी श्मशान भृमिमें ध्यानकी सिद्धि निमित्त निश्चलस्पसे स्थिर हो गये। उसी समय एक कोरिया मत्रवादी महावेतालीय विद्या सिद्ध करनेके लिये वहाँ आया। ध्यानमें स्थित मुनि महाराजके शरीरकी उसने मुदेंका शरीर समझा। कहींने वह एक दूसरा मन्तक उठा लाया और पीछेंने मुनिराजके सम्तक साथ जोड दिया। खीर पनानेके लिये उस कोरियाने एक मस्तकका चूला बनाया और अनि जला दी। अग्निके तापने मृनि महाराजकी नमें मंकुचित हो गई, जिसमे उनके दोनो हाथ उपरकी उठ

गये। इससे उनकी कायगुष्ति भंग हो गई। (महारानी चेलनाचरित्र पृ० ११२, सूरतसे प्रकाशित वीर सं० २४८६)।

अव यह वात सिद्घ की जाती है कि मात्र शरीरकी क्रियासे ऐसा धर्म होता है जो सर्व कर्मक्षयका व संसार विच्छेदका कारण है—

यह तो सुनिश्चित है कि केवली जिनके मोह राग द्वेपका अभाव है, इसीलिये उनके जो पुण्योदयसे चलने बैठने तथा उपदेश देने रूप शारीरिक क्रिया होती है वह वन्य का कारण नही होती, अपि तु कर्थाचित् क्षायिकी होनेसे मोचका कारण होती है। प्रवचनसारमें श्री कुन्दकुन्द स्वामीने कहा भी है—

> पुण्णफला अरहंता तेसिं किरिया पुणो हि ओदइया । मोहादीहिं विरहिया तम्हा सा खाइय त्ति मदा ॥४५॥

अर्थ--पुण्यफलवाले अरहन्त है और उनकी क्रिया औदियकी है। अरहन्त भगवान् मोहादिसे रिहत है, इसिलये उनकी क्रिया क्षायिकी मानी गई है।

इसकी टीकामें भी अमृतचन्द्र सूरिने लिखा है-

मोह-राग-द्वेषरूपाणामुपरञ्जकानामभावाचैतन्यविकारकारणतामनासादयन्ती नित्यमौद्यिकी कार्यभूतस्य वन्धस्याकारणभूततया कार्यभूतस्य मोक्षस्य कारणभूततया च क्षायिक्येव कथं हि नाम नानुमन्येत ।

अर्थ—मोह-राग-द्वेपरूपी उपरञ्जकों (विकारी भावों) का अभाव होनेसे अरहन्त भगवान्की विहार आदि क्रिया चैतन्य विकारका कारण नहीं होती, इसलिये कार्यभूत वन्धकी अकारणभूततासे और कार्यभूत मोक्षकी कारणभूततासे क्षायिकी ही क्यों नहीं माननी चाहिये, अर्थात् अवश्य माननी चाहिये।

केवली भगवान्के वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मकी स्थिति यदि आयुकर्मकी स्थितिसे अधिक होती है तो वेदनीय आदि तीन कर्मोकी अधिक स्थितिका नाश करनेके लिये उस रूप प्रयत्न या उपयोगके बिना ही केवलीसमुद्घात होता है, क्योंकि इन तीन कर्मोकी अधिक स्थितिका नाश हुए विना संसारका विच्छेद नहीं हो सकता।

श्री धवलसिद्धान्त पु० २ पृ० ३०२ में कहा भी है-

संसारविच्छित्तौ किं कारणम् ? द्वादशांगावगमः तत्तीव्रभक्तिः केवलिसमुद्धातोऽनिवृत्ति-परिणामाञ्च।

अर्थ--- संसार विच्छेदका क्या कारण है ? द्वादशाङ्गका ज्ञान, उनमें तीव्रभक्ति, केवलिसमुद्धात और अनिवृत्तिरूप परिणाम ये सब संसार विच्छेदके कारण है।

चार घातिया कर्मोका नाश हो जानेसे केविल जिनका उपयोग स्थिर हो जाता है। किसी भी शारीरिक क्रियाके लिये उस रूप प्रयत्न या उपयोगकी आवश्यकता नहीं होती, किन्तु वे क्रियाएँ स्वाभाविक होती है, अतः केविलसमुद्धातरूप क्रिया भी स्वाभाविक होती है जो संसार विच्छेदका कारण है। संसार-विच्छेदका जो भी कारण है वह सब घर्म है।

इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाणोंसे यह सिद्ध हो गया कि धर्म-अधर्ममें शरीरकी क्रिया सहकारी कारण तो है ही, किन्तु किन्हीं अवस्थाओंमें मात्र शरीरकी क्रियासे संयमका छेद रूपी अधर्म तथा संसारविच्छेद-का कारण रूप धर्म भी होता है। मंगलं भगवान् वीरो मंगल गौतमो गणी। मंगलं कुन्दकुन्दार्थो जैनधमोऽस्तु मंगलम्॥

### गंका २

जीवित शरीरकी कियासे आत्मामें धर्म-अधर्म होता है या नहीं ?

## प्रतिशंका ३ का समाधान

#### १. प्रथम-द्वितीय प्रश्नोत्तरोंका उपसंहार

इस प्रश्नके प्रथम उत्तरमें हमने सर्वप्रथम यह स्पष्ट कर दिया था कि जीवित शरीरकी क्रिया पुर्गल द्रव्यकी पर्याय है, इसलिए उसका अजीव तत्त्वमें अन्तर्भीव होता है। वह न तो जीवका धर्ममाव ही है और न अधर्मभाव हो। दूसरी यह बात स्पष्ट कर दी थी कि इसकी नोकर्ममें परिगणना की गई है। अतएव जीवभावमे यह निमित्तमात्र कही गई है। किन्तु निमित्तकथन अमद्भूत व्यवहारनयका विपय होनेसे इस कथनको उपचरित ही जानना चाहिए।

किन्तु अपर पक्ष जीवित शरीरकी क्रियाका अजीव तत्त्वमें अन्तर्भाव करनेके लिए तैयार नहीं है। इसका खुलासा करते हुए प्रतिशका २ में उसका कहना है कि 'जीवित शरीरको सर्वया अजीव तत्त्वमें मान लेने पर जीवित तथा मृतक शरीरमें कुछ अन्तर नहीं रह जाता।' इस प्रतिशकामें अन्य जो भी कथन हुआ है वह इसी आशयकी पृष्टि करता है।

अतएव इसके उत्तरमें निश्चय-व्यवहार धर्मका स्वरूप वतलाकर हमने लिखा है कि घरीर और शरीरकी क्रियामे एकत्व बुद्धि यह अप्रतिबुद्धका लक्षण है। अतएव सम्यवृष्टि उससे धर्मकी प्राप्ति नहीं मानता। अधर्मकी प्राप्ति भी उससे होती है ऐसी भी मान्यता उसकी नहीं रहती। वह तो कार्यकालमें निमित्तमात्र है।

## २ प्रतिशंका ३ के आधारसे विचार

हमने प्रथम उत्तरमे ही यह स्पष्टीकरण किया है कि जीवित शरीरकी क्रिया जीवका न धर्म है और न अवर्म ही। इसपर अपर पक्षका कहना है कि यह हमारे मूल प्रश्नका उत्तर नही है। समाधान यह है कि यदि जीवित शरीरको क्रियासे धर्म-अधर्मको प्राप्ति स्वीकार की जाय तो उसे आत्माका धर्म-अधर्म मानना,भी अनिवार्य हो जाता है। समयसारमें बन्ध और मोक्षके कारणोका निर्देश करते हुए लिखा है—

भावो रागादिजुदो जीवेण कटो दु वधगो मणिदो । रागादिविष्पमुको अवंधगो जाणगो णवरि ॥१६७॥

जीवकृत रागादि युक्त भाव नये कर्मका वन्य करानेवाला कहा गया है। किन्तु रागादिसे रहित भाव बन्घक नहीं है, वह मात्र ज्ञायक ही है ॥१६७॥

इसी अभिप्रायको घ्यानमें रखकर मुक्ति और ससारके कारणोका निर्देश करते हुए रत्नकरण्ड-श्रावकाचारमें भी कहा है—

## सद्दष्टि-ज्ञान-वृत्तानि धर्म धर्मश्वरा विद्धः । यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्वति ॥३॥

तीर्थंकरादि गणवर देवोने मम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको धर्म कहा है तथा इनसे उलटे मिथ्यादर्शनादि तीनो मंत्रारके कारण है ॥३॥

इन प्रमाणोसे स्पष्ट है कि जो वर्म और अवर्मके कारण है वे स्वय वर्म और अवर्म भी है। यतः अपर पक्ष जीवित जरीरकी क्रियासे धर्म और अवर्मकी प्राप्ति मानता है अत उस पक्षके इस कवनसे जीवित जरीरकी क्रिया भी स्वय वर्म-अवर्म सिद्ध हो जाती है। यही कारण है कि मूल प्रश्नके उत्तरके प्रारम्भमें ही हमने यह स्पष्टीकरण करना उचित समझा कि जीवित जरीरकी क्रिया न तो स्वय आत्माका धर्म ही है और न अवर्म ही। अपर पक्षने अपनी इस प्रतिज्ञका 3 में विधिमुल्यसे यह तो स्वीकार कर लिया है कि 'वर्म और अवर्म आत्माकी परिणितयाँ हैं और वे आत्मामें ही अभिव्यक्त होते हैं। किन्तु निपेध मुखसे वह पक्ष यह और स्वीकार कर लिया कि जीवित जरीरकी क्रिया न तो स्वय धर्म है और न अवर्म ही, तो उम पक्षके इस कथनमें यह जका दूर हो जाती कि वह पक्ष अपनी मूल जका द्वारा कहीं जीवित वारीरकी क्रियाको हो तो वर्म-अवर्म नहीं ठहराना चाह रहा है। यत इस शकाका निर्मूलन हो जाय इसी भावको ध्यानमें रखकर हमने प्रथम उत्तरके प्रारम्भमें यह खुलासा किया है कि जीवित वारीरकी क्रिया न तो स्वयं आत्माका वर्म है और न अवर्म ही।

वपर पचका कहना है कि आत्माके घर्म-अधर्मके अभिव्यक्त होनेमें जीवित गरीरकी क्रियाएँ निमित्त हैं सो उनको हमारी गोरमे अस्वीकार कहाँ किया गया है। अपने दोनो उत्तरोंमें हमने उमे स्पष्ट कर दिया है। किन्तु गरीर द्वारा होनेवालों समीचीन और असमीचीन प्रवृत्तियोंके सम्बन्धमें यह खुलासा कर देना आवश्यक हैं कि आत्माके गुभागुभ परिणामोंके आवारपर हो उन्हें ममोचीन और असमीचीन कहा जाता है। वे स्वयं ममीचीन और असमीचीन होने छगें तो अपने परिणामोंके सम्हालको आवश्यकना हो न रह जाय। मागारधर्मामृत अ० ४ में इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिला है—

विष्वरजीवचिते छोके क चरन् कोऽप्यमोक्षत । भावेकसाधना वन्ध-मोक्षा चेकाभविष्यताम् ॥ २३ ॥

यदि वन्व और मोझके भाव ही एकमात्र कारण न हो तो जीवोंने व्याप्त पूरे लोकमें कहाँ विचरता हुआ कोई भी प्राणी मोझको प्राप्त करे ॥ २३ ॥

इसी तथ्यको स्पष्ट करनेवाला सर्वार्यसिद्धिका यह वचन भी छक्ष्यमें लेने योग्य है। उसके छठे अध्याय सूत्र तोनमें कहा है—

कथं योगस्य शुभाशुभन्वम् ? शुभपिणामनिर्वृत्तो योग. शुभ । अशुभपिरणामनिर्वृत्तश्चाशुभः। स्वा—योगका युभाशुभपना किस कारणसे है ?

समाधान—जो योग गुभ परिणामोको निमित्त कर होता है वह शुभ योग है और जो योग अशुभ परिणामोको निमित्त कर होता है वह अशुभ योग है।

इससे स्पष्ट है कि जीवित गरीरकी क्रिया स्वयं समीचीन ग्रीर असमीचीन नही हुआ करती, किन्तु जीवके गुनागुन परिणामोंके आचारसे उसमें समीचीन और असमीचीनपनेका व्यवहार किया जाता है। हमें विश्वास है कि इस स्पष्टीकरणके आयारपर अपर पक्ष जीवित गरीरकी क्रियाओं के स्वयं समी-चीन और अमुमीचीन होनेके विचारका त्यागकर अपने इस विचारको मुख्यता देगा कि प्रत्येक प्राणीको मोक्षके सायनभूत स्वभाव सन्मुख हुए परिणामों को सम्हालमें लगना चाहिए। संनारके छेदका एकमात्र यहीं भाव मूल कारण है, अन्यया संसारकी ही वृद्धि होगी।

वाह्य क्रिया धर्म नहीं है इस अभिप्रायकी पुष्टिमें ही हमने नाटक समयसारके वचनका उल्लेख किया था।

अपर पत्तका कहना है कि क्रियाको तो सर्वया वर्म-अवर्म हम मी नहीं मानते। तो क्या इस परसे यह आगय फलित किया जाय कि अपर पक्ष जीवित वारीरकी क्रियाको कथंचित् वर्म-अवर्म मानता है ? यदि यही वात है तो अपर पत्तके इस कथनकी कि 'वर्म और अवर्म आत्माकी परिणितर्यां हैं और वे आत्मामें ही अभिन्यक्त होते हैं' क्या सार्यकता रही ? इसका अपर पक्ष स्वयं विचार करे। यदि यह वात नहीं है तो उस पक्षको इस वातका स्पष्ट खुलासा करना था।

यह तो अपर पक्ष भी जानता है कि निमित्त और कारण पर्यायवाची संजाएँ है। वह वाह्य भी होता है और आन्यन्तर भी। उनमें-से आम्यन्तर निमित्त कार्यका मुख्य-निश्चय हेनु है। यही कारण है कि आचार्य नमन्तमद्रने स्वयंभूस्तोत्र कारिका ५९ में मोक्षमार्गमें वाह्य निमित्तकी गौणता वतलाकर आम्यन्तर हेनुकी पर्याप्त कहा है। इस कारिकामें आया हुआ 'अंगभूतम्' पद गौणपनेका ही सूचक है और तभी 'अभ्यन्तरं केयलमप्यलं ते' इस वचनकी सार्यकता वन सकती है। 'अंगभूत' पदका अर्य 'गौण' है इसके लिए अष्टमहन्नो पृ० १५३ 'तदंगता तद्गुणभावः' इस वचनपर वृष्टिपात करना चाहिए।

अपर पदाने जीवित शरीरकी क्रियाको आत्माक धर्म-अधर्ममें निमित्त स्वीकार करके यह सिद्ध करने-का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक कार्यकी उत्पत्तिमें दोनों करणोंकी पूर्णता ग्रावाश्यक है और इसके समर्थनमें स्वयंमूस्तोत्रका 'वाह्येतरोपाधिसमग्रतेयम्' वचन उदृत किया है। किन्तु प्रकृतमें विचार यह करना है कि मोक्ष दिलाता कीन है ? क्या शरीर मोक्ष दिलाता है या वज्यवृपभनाराच संहनन या शरीरकी क्रिया मोक्ष दिलाती है ? मोचकी प्राप्तिमें विशिष्ट कालको भी हेतु कहा है । क्या वह मोक्ष दिलाता है ? यदि यही वात होती तो आचार्य गृद्धिपच्छ तत्त्वार्यमूत्रके प्रारम्भमें 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः।' १-१ इस मुत्रकी रचना न कर इसमें वाह्याम्यन्तर सभी सामग्रीका निर्देश अवश्य करते। क्या कारण है कि उन्होंने वाह्य सामग्रीका निर्देश न कर मात्र आम्यन्तर सामग्रीका निर्देश किया है, अपर पक्षको इसपर घ्यान देना चाहिए। किसी कार्यको उत्पत्तिके समय थाम्यन्तर सामग्रीकी समग्रताके साथ बाह्य सामग्रीकी समग्रताका होना अन्य वात है और आम्यन्तर सामग्रीके समान ही वाह्य सामग्रीको भी कार्यकी उत्पादक मानना अन्य वात है। अन्तरं महदन्तरम्। इस महान् अन्तरको अपर पक्ष घ्यानमें ले यही हमारी भावना है। यदि वह इस अन्तरको घ्यानमें छे छे तो उस पक्षको यह हृदयंगम करनेमें सुगमता जाय कि हम वाह्य सामग्रीको उपचरित कारण और आन्यन्तर सामग्रीको अनुपचरित कारण क्यों कहते हैं। यह तो कोई भी साहस पूर्वक कह सकता है कि आत्मसन्मुख हुआ आत्मा रत्नत्रयको उत्पन्न करता है और रत्न-त्रयपरिणत आत्मा मोखको उत्पन्न करना है, परन्तु यह वात कोई साहसपूर्वक नहीं कह सकता कि जीवित शरीरकी किया रत्नत्रय या मोक्षको उत्पन्न करती है। सर्वार्थ-सिद्धि व॰ १ सू० १ में सम्यक्चारियका लक्षण करते हुए लिखा है—

संसारकारणनिवृत्तिं प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवतः कर्मादाननिमित्तिक्रयापरमः सम्यक्चारित्रम् ।

ससारके कारणकी निवृत्तिके प्रति उद्यत हुए ज्ञानी पुरुषके कर्मके ग्रहणमे निमित्तभूत क्रियाका उपरत होना सम्यक्चारित्र है।

यह आगम वचन है। इससे तो यही विदित होता है कि रागमूलक या योगमूलक जो भी क्रिया होती है वह मात्र बन्धका हेतु है। अब अपर पक्ष हो वतलावे कि उक्त क्रियाके सिवाय और ऐसी शरीरकी कौन-सी क्रिया वचती है जिसे मोक्षका हेतु माना जाय। हमने भी जीवित शरीरकी क्रियाको धर्म-अधर्मका निमित्त कहा है। किन्तु उसका इतना हो आशय है कि बाह्य विपयमे इष्टानिष्ट चुद्धि होने पर उसके साथ जो भी शरीरकी क्रिया होती है उसे उपचारसे अधर्मका निमित्त कहा जाता है और इसी प्रकार आत्म-सन्मुख हुए जीवके धर्मपरिणतिके कालमें शरीरकी जो भी क्रिया होती है उसे उपचारसे धर्मका निमित्त कहा जाता है। इसी प्रकार देव-गुरु-शास्त्रको लक्ष्यकर शुभभावके होने पर उसके साथ जो भी क्रिया होती है उसे उपचारसे उसी भावका निमित्त कहा जाता है।

आचार्य विद्यानन्दिने तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक पृ० ६४ मे 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान' इत्यादि सूत्रकी व्यास्या करते हुए वतलाया है कि विशिष्ट सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही साक्षात् मोक्षमार्ग है। इसपर शका हुई कि इस प्रकार अवधारण करने पर एकान्तकी प्रसक्ति होती है। तब इसका समाधान करते हुए वे क्या लिखते है इस पर ध्यान दीजिए—

नन्वेवसप्यवधारणे तदेकान्तानुषंग इति चेत् ? नायमनेकान्तवादिनामुपालम्भः, नयापेणादेकान्त-स्येष्ठत्वात्, प्रमाणापेणादेवानेकान्तस्य व्यवस्थितेः ।

शंका-इस प्रकार भी अवधारण करने पर उस ( मोक्षमार्ग ) के एकान्तका अनुपंग होता है ?

समाधान—नही, यह एकान्तवादियोका उपालम्भ ठीक नही, क्योंकि नय ( निश्चयनय )की मुख्यतामे ऐसा एकान्त हमे इष्ट है। प्रमाणकी मुख्यतासे ही अनेकान्तकी व्यवस्था है।

कथित् सम्यग्दर्शन आदि एक-एकको और साथ ही कथित् सम्यग्दर्शनादि तीनोको मिलाकर युगपत् मोक्ष का कारण कहना यह प्रमाणदृष्टि है। निश्चयनय दृष्टि तो यही है कि सम्यग्दर्शनादि तीनरूप परिणत आत्मा ही मोक्षका साक्षात् कारण है। इसी तथ्यको श्लोक वार्तिकके उक्त वचन द्वारा स्पष्ट किया गया है।

यह प्रमाणदृष्टि और निश्चयनयदृष्टिका निर्देशक वचन है। इससे हमें यह सुस्पष्ट रूपसे ज्ञात हो जाता है कि सम्यग्दर्शनादि एक-एकको मोक्षका कारण कहना यह सद्भूत होकर भी जब कि व्यवहारनयका सूचक वचन है। ऐसी अवस्थामे विशिष्ट काल या शरीरकी क्रियाको उसका हेतु कहना यह तो असद्भूतव्यवहार वचन ही ठहरेगा। इसे यथार्थ कहना तो दो द्रव्योको मिलाकर एक कहनेके बराबर है।

अपर पक्षका कहना है कि 'मात्र बाह्य या आम्यन्तरके ही कारण माननेपर पुरुषके मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती।' आदि।

समाधान यह है कि जिस समय जो कार्य होता है उस समय उसके अनुकूल आभ्यन्तर सामग्रीकी समग्रताके समान वाह्य सामग्रीकी समग्रता होती ही है। इसीका नाम द्रव्यगत स्वभाव है। किन्तु इन दोनोमें- से किसमें किस रूपसे कारणता है इसका विचार करनेपर विदित होता है कि बाह्य सामग्रीमें कारणता असद्भूत व्यवहारनयसे ही बन सकती है। आभ्यन्तर सामग्रीमें कारणताको जिस प्रकार सद्भूत माना गया

है उसी प्रकार यदि वाह्य सामग्रीमें भी कारणताको सद्भूत माना जाय तो पुरुपकी मोक्षविधि नही वन सकती यह उक्त कारिकाका आशय है।

अपर पक्षने इसी प्रसंगमें 'यह स्तु वाह्यं' इत्यादि कारिकाका उल्लेख कर अपनी दृष्टिसे उसका अर्थ दिया है। किन्तु वह ठीक नहीं, क्योंकि उसका अर्थ करते समय एक तो 'अम्यन्तरमुङहेतों.' पदको 'गुण-दोपस्तेः' का विशेषण नही बनाकर 'अध्यात्मवृत्तस्य अभ्यन्तरमुङहेतों तत् अंगभूतम्' ऐसा अन्वय कर उसका अर्थ किया है। दूसरे 'अंगभूतम्' पदका अर्थ प्रकृतमें 'गौण' है। किन्तु यह अर्थ न कर उसका अर्थ करते समय सामिप्राय उस पदको वैसा ही रख दिया है। तीसरे चौथे चरणमें आये हुए 'अङम्' पदकी सर्वथा उपेक्षा करके उसका ऐसा अर्थ किया है जिससे पूरी कारिकासे ध्वनित होनेवाला अभिप्राय ही मिटियामेट हो गया है।

उसका सही अर्थ इस प्रकार है—अभ्यन्तर वस्तु मूल हेतु है जिसका ऐसे गुण-दोवकी उत्पत्तिमें जो वाह्य वस्तु निमित्त है वह अध्यात्मवृत्त अर्थात् मोक्ष-मार्गीके लिए गौण है, क्योंकि उसके लिए अभ्यन्तर कारण ही पर्याप्त है।

इस कारिकामें आया हुआ 'अपि' पद 'एव' अर्थको सूचित करता है।

अपर पक्षने उक्त कारिकाका अपने अभिप्रायसे अर्थ करनेके वाद जो यह लिखा है कि 'फिर यह पात्रकी विशेपताको लक्ष्यमें रखकर कथन किया गया है, अत इससे कार्य-कारणकी व्यवस्थाको असगत नहीं माना जा सकता । पात्रकी विशेपताको वृष्टिमें रखकर किसी कथनको विविधात-मुत्य गौर अविविधात-गौण तो किया जा सकता है, परन्तु उसे अवस्तुमूत-अपरमार्थ नहीं कहा जा सकता ।' उसका समावान यह है कि इसमें सन्देह नहीं कि पात्र विशेषको लक्ष्यमें रखकर यह कारिका लिखी गई है, बयोकि जो अध्यात्म-वृत्त जीव होता है उसकी दृष्टिमें असद्भूत और सद्भूत दोनो प्रकारका व्यवहार गौण रहता है, क्योंकि परम मावग्राही निश्चयको दृष्टिमें गौण कर तथा सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहारको दृष्टिमें मुस्यकर प्रवृत्ति करना यह तो मिथ्यादृष्टिका लक्षण है, सम्यग्दृष्टिका नही। यही कारण है कि आचार्य कुन्दकुन्दने समयसार गाया २ में स्वसमय ( सम्यग्दृष्टि ) और परसमय ( मिथ्यादृष्टि ) का लक्षण करते हुए लिखा है कि जो दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें स्थित है वह स्वसमय है और जो पुद्गल कर्मप्रदेशोमें स्थित है वह परसमय है। यह दृष्टिकी अपेक्षा कथन है। इसी तथ्यको ध्यानमें रखकर पण्डितप्रवर दौलतरामजी एक भजनमें कहते हैं—

हम तो कवहूँ न निज घर आये।

पर घर फिरत बहुत दिन बोते नाम अनेक घराये।

हम तो कवहूँ न निज घर आये।

परपद निजपद मान मगन हैं पर परिणति लिपटाये।

शुद्ध बुद्ध चित्कन्द मनोहर चेतन भाव न माये।

हम तो कबहूँ न निज घर आये।

अपर पत्तने जो यह लिखा है कि 'अत इससे कार्य-कारणकी व्यवस्थाको असगत नही माना जा सकता।' हम इसे भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि उपचरित और अनुपचरित दोनो दृष्टियोंको मिलाकर प्रमाण दृष्टिसे आगममें कार्य-कारणकी जो व्यवस्था की गई है वह 'वाह्य और अम्यन्तर उपाधिको समग्रतामें प्रत्येक कार्य होता है यह द्रव्यगत स्वभाव है' इस व्यवस्थाको ध्यानमें रखकर ही की गई है। दोनोंकी समग्रतामे प्रत्येक कार्य होता है यह यथार्थ है, कल्पना नही। किन्तु इनमेसे अभ्यन्तर कारण यथार्थ है और वह यथार्थ क्यो है तथा बाह्य कारण अयथार्थ है और वह अयथार्थ क्यो है यह विचार दूसरा है। इसे जो ठीक तरहसे जानकर वैसी श्रद्धा करता है वह कार्य-कारण भावका यथार्थे ज्ञाता होता है ऐसा यदि हम कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी।

विचार तो कीजिए कि यदि वाह्याम्यन्तर दोनो प्रकारकी सामग्री यथार्थ होती तो आचार्य अध्यात्म-वृत्तके लिए निमित्त व्यवहारके योग्य वाह्य सामग्रीको दृष्टिमे गौण करनेका उपदेश क्यो देते और क्यो मोक्षकी प्रसिद्धिमे अभ्यन्तर कारणको ही पर्याप्त वतलाते । वस्तुत् इसमें ससारी वने रहने और मुक्त होनेका वीज छिपा हुआ है । जो पुरुप वाह्य सामग्रीको यथार्थ कारण जान अपनी मिथ्या वृद्धि या रागवृद्धिके कारण उसमें लिपटा रहता है वह सदाकाल मंसारी वना रहता है और जो पुरुप अपने आत्माको ही यथार्थ कारण जान तथा व्यवहारसे कारण सज्ञाको प्राप्त वाह्य सामग्रीमे हेयवृद्धि कर अपने आत्माको शरण जाता है वह परममात्मपदका अधिकारी होता है।

अपर पक्षने अपने प्रत्यक्षको प्रमाण मानकर और लौकिक दृष्टिसे दो-तीन दृष्टान्त उपस्थित कर इस सिद्धान्तका खण्डन करनेका प्रयत्न किया है कि 'उपादानके अपने कार्यके सन्मुख होनेपर निमित्त व्यवहारके योग्य वाह्य सामग्री मिलती ही है।' किन्तु उस पक्षका यह समग्र कथन कार्यकारणकी विडम्बना करनेवाला ही है, उसकी सिद्धि करनेवाला नहीं। हम पूछते हैं कि मन्दवृद्धि शिष्यके सामने अध्यापन क्रिया करते हुए अध्यापकके रहनेपर शिष्यने अपना कोई कार्य किया या नहीं? यदि कहों कि उम समय शिष्यने अपना कोई कार्य नहीं किया तो शिष्यके उस समय अपरिणामी मानना पड़ेगा। किन्तु इस दोपसे बचनेके लिये अपर पक्ष कहेगा कि शिष्यने उस समय भी अध्ययन कार्यको छोड़कर अपना अन्य कोई कार्य किया है। तो फिर अपर पक्षको यह मान लेना चाहिए कि उस समय शिष्यका जैसा उपादान था उसके अनुरूप उसने अपना कार्य किया और उसमें निमित्त व्यवहारके योग्य बाह्य सामग्री निमित्त हुई, अध्यापक निमित्त नहीं हुआ। जिस कार्यको लक्ष्यमे रखकर अपर पक्षने यहाँ दोप दिया है, वस्तुत उस कार्यका शिष्य उस समय उपादान ही नहीं था। यही कारण है कि अध्यापन क्रियामें रत अध्यापकके होनेपर भी वह निमित्त व्यवहारके अयोग्य ही वना रहा। यह कार्यकारण व्यवस्था है, जो प्रत्येक द्रव्यके परिणाम स्वभावके अनुरूप होनेसे इम तथ्यकी पृष्टि करती है कि 'उपादानके कार्यके सन्मुख होनेपर निमित्त व्यवहारके योग्य बाह्य सामग्री मिलती ही है।'

प्रकृतमें अपर पद्मकी सबसे वडी भूल यह है कि विवक्षित कार्य तो हुआ नही फिर भी वह, जिसमें उस समय उसके जिम कार्यकी कल्पना कर रखी है, उसे उम ममय उसका उपादान मानता है और इस आधारपर यह लिखनेका साहस करता है कि सुवोध छात्र है पर अव्यापक आदि नहीं मिले, इसलिए कार्य नहीं हुआ। अपर पद्मको समझना चाहिए कि सुवोध छात्रका होना अन्य वात है और छात्रका उपादान होकर अध्ययन क्रियामे परिणत होना अन्य वात है। इसी प्रकार अपर पद्मको यह भी समझना चाहिए कि अध्यापकका अध्यापनरूप क्रियाका करना अन्य वात है और उस क्रिया द्वारा अन्यके कार्यमे व्यवहारसे निमित्त बनना अन्य वात है।

अध्यापक अध्यापन कला सीखनेके लिए एकान्तमें भी अध्यापने क्रिया कर मकता है और मन्दवृद्धि छात्रके सामने भी इस क्रियाको कर सकता है। पर इन दोनो स्थलोपर वह निमित्त व्यवहार पदवीका पात्र नहीं। उसमें अध्यापनरूप निमित्त व्यवहार तभी होता है जब कोई छात्र उसे निमित्त कर स्वय पढ रहा है। यह कार्य-कारण व्यवस्था है जो सदाकाल प्रत्येक कार्यपर लागू होती है। अत अपर पक्षने अपने प्रत्यक्ष ज्ञानको प्रमाण मानकर जो कुछ भी यहाँ लिखा है वह यथार्थ नहीं है ऐसा समझना चाहिए।

अपर पचने प्रकृतमें पचास्तिकाय गाथा १७० की टीका, प० फूलचन्द्रकृत तत्त्वार्थसूत्र टीका और पार्श्वपुराणके प्रमाण देकर प्रत्येक कार्यमें वाह्य सामग्रीकी आवश्यकता सिद्ध की है। समाधान यह है कि प्रत्येक कार्य वाह्याम्यन्तर सामग्रीकी समग्रतामें होता है इस सिद्धान्तके अनुसार नियत वाह्य सामग्री नियत आम्यन्तर सामग्रीकी सूचक होनेसे व्यवहार नयसे आगममें ऐसा कथन किया गया है। किन्तु इतने मात्रसे इसे यथार्थ कथन न समझकर व्यवहार कथन ही समझना चाहिए। एकके गुण-धर्मको दूसरेका कहना यह व्यवहारका लक्षण है। अतएव व्यवहारनयमे ऐसा ही कथन किया जाता है जो व्यवहार वचन होनेसे आगममें और लोकमें स्त्रीकार किया गया है।

अपर पक्षने प्रवचनमार गाथा २११-२१२ की टीकाका प्रमाण उपस्थित कर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि 'कही-कही मात्र शरीरकी क्रियामें भी धर्म-अधर्म होता है। जैसे कि मात्र शरीरकी चेष्टासे मयमका छेद होना।' किन्तु अपर पक्षका यह कथन एकान्तका सूचक होनेसे ठीक नहीं, क्योंकि प्रकृतमें यथामार्ग न की गई कायचेष्टाके अभावको सूचित करनेके लिए आचार्यने कायचेष्टामात्राधिकृत सयम-छेदको बहिरग समयछेद कहा है और इमलिए आचार्यने इमका अल्प प्रायश्चित कहा है। स्पष्ट है कि इस वचनसे अपर पच्चके अभिमतको सिद्धि नहीं होती। प्रत्युत इम वचनसे तो यही सिद्ध होता है कि आत्म-कार्यमें सावधान व्यक्ति यदि बाह्य शरीरचेष्टाको प्रयत्नपूर्वक भी करता है तो भी शरीर क्रिया करनेका भाव दोपाधायक माना गया है और यही कारण है कि परमागममें सूत्रोक्त विधिपूर्वक की गई प्रत्येक क्रियाका प्रायश्चित्त कहा है।

यहाँ अपर पक्षने जो मणिमाली मुनिकी कथा दी है वह शयन समयकी घटनासे सम्बन्ध रखती है। उम ममय मुनिकी कायगृष्ति ऐसी होनी चाहिए थी कि उसको निमित्त कर शरीर चेष्टा नही होती। किन्तु मुनि अपनी कायगृष्ति न रख सके। यह दोप है। इमी दोपका उद्घाटन उम कथा द्वारा किया गया है। मालूम पडता है कि यहाँ अपर पच्च ऐसे उदाहरण उपस्थित कर यह सिद्ध करना चाहता है कि आत्मकार्यमें सावधान अन्तरग परिणामोंके अभावमें भी शरीरकी क्रियामाश्रसे धर्म हो जाता है जो युक्त नहीं है।

केवली जिनके पुण्यको निमित्तकर चलने आदि रूप क्रिया होती है इसमें सन्देह नहीं, पर इतने मात्रसे वह मुक्तिकी सावन नहीं मानी जा सकर्ता। अन्यथा योगनिरोध करके केवली जिन सूक्ष्मित्रया-प्रतिपाती तथा व्युपरतिक्रयानिवृत्ति घ्यानको क्यो घ्याते। जिस जिनागममें झायिक-चारित्रके होनेपर भी योगका मद्भाव होनेसे झायिक चारित्रको सम्पूर्ण चारित्ररूपसे स्वीकार न किया गया हो उस जिनागमसे यह फिलत करना कि केवली जिनकी चलने आदि रूप क्रिया मोक्षका कारण है उचित नहीं है। प्रत्युत इमसे यही मानना चाहिए कि केवली जिनके जवतक योग और तदनुसार वाह्य क्रिया है तवतक ईर्यापथ आस्रव ही है।

केवली जिन समुद्धात अपने वीर्य विशेषमे करते हैं और उमे निमित्त कर तीन कर्मोंका स्थितिघात होता है। अन्तरगर्में वीतराग परिणाम नहीं हैं और वीर्यविशेष भी नहीं है, फिर भी यह क्रिया हो गई और उसे निमित्तकर उक्त प्रकारसे कर्मोंका स्थितिघात हो गया ऐसा नहीं है। अपर पक्षने धवल पूं १ पृ० ३०२ का प्रमाण उपस्थित करनेके बाद लिखा है कि 'चार घातिया कर्मोंका नाश हो जानेसे केवलि जिनका उपयोग स्थिर हो जाता है। किसी भी शारीरिक क्रियाके लिए उस रूप प्रयत्न या उपयोगकी आवश्यकता नहीं होती, किन्तु वे क्रियाएँ स्वामाविक होती हैं, अतः केवलिसमु-द्वातरूप क्रिया भी स्वामाविक होती हैं जो ससार विच्छेदका कारण है। संसारविच्छेदका जो भी कारण है वह सब घर्म है।

समाधान यह है कि केवली जिनके जो भी शारीरिक क्रिया होती है वह रागपूर्वक नही होती इसी अर्थमें आचार्योंने उसे स्वामाविकी अतएव क्षायिकी कहा है। परन्तु केविलसमुद्धातरूप क्रिया तो आत्मप्रदेशों की क्रिया है, शरीरकी क्रिया नहीं और उसका हेतु योग तथा आत्माका वीर्यविशेष है, अत वह तीन अधा-तिया कर्मोंको स्थितिघातका हेतु ( निमित्त ) रही आओ, इसमें वाधा नहीं। किन्तु इससे यह कहाँ सिद्ध हुआ कि शरीरकी क्रियासे आत्मामें धर्म-अधर्म होता है, अर्थात् त्रिकालमें सिद्ध नहीं होता। अतएव पूर्वोकत विवेचनके आधारसे यही निर्णय करना समीचीन है कि शरीरकी क्रिया पर द्रव्य ( पुद्गल ) की पर्याय होनेसे उसका अजीव तत्त्वमें हो अन्तर्भाव होता है, अतः उसे आत्माके धर्म-अधर्ममें उपचारसे निमित्त कहना अन्य वात है। वस्तुत. यह आत्मा अपने शुम, अशुभ और शुद्ध परिणामोका कर्ता स्वय है, अत वही उनका मुख्य ( निश्चय ) हेतु है। विशेष स्पष्टीकरण पूर्वमें किया ही है।

# प्रथम दौर

: 9:

## शंका ३

## जीव द्याको धर्म मानना मिश्यात्व है क्या ?

#### समाघान १

इस प्रश्नमें यदि धर्म पदका अर्थ पुण्य भाव है तो जीव दयाको पुण्य भाव मानना मिध्यात्व नही है, क्योंकि जीव दयाकी परिगणना शुभ परिणामोंमे की गई है और जुभ परिणामको आगममें पुण्य भाव माना हैं। परमार्त्प्रकाशमें कहा भी है—

> सुहपरिणामं धम्मु पर असुहें होइ अहम्मु । दोहिं वि पृहिं विविज्ञियड सुद्धु ण वधह् कम्मु ॥२-७१॥

अर्थ-- गुभ परिणामसे मुख्यतया धर्म-पुण्य भाव होता है और अशुभ परिणामसे अधर्म-पाप भाव होता है तथा इन दोनो ही प्रकारके भावोंसे रहित शुद्ध परिणामवाला जीव कर्मवन्य नहीं करता ॥ २-७१ ॥

सुह इत्याटि पदलण्डनारूपेण न्याख्यानं क्रियते । 'सुहपरिणामें घम्सु पर' शुभपरिणामेन धर्मे. पुण्यं भवति सुख्यवृत्या । 'असुहँ होड अहम्सु' अञ्चअपरिणामेन सवत्यधर्मे. पापम् ।

टीकाका तात्पर्य गायार्थसे स्पष्ट है।

यदि इस प्रश्नमें 'धर्म' पदका अर्थ वीतराग परिणित लिया जाय तो जीवदयाको धर्म मानना मिथ्यात्व है, वयोकि जीवदया पुण्यभाव होनेके कारण उसका आस्रव और वन्धतत्त्वमें अन्तर्भाव होता है, सवर और निर्जरातत्त्वमें अन्तर्भाव नहीं होता । जैसा कि श्री समयसारजी गाथा २६४ से स्पष्ट है—

तह वि य सचे दत्ते वंभे अपरिग्गहत्तणे चेव । कीरह अज्झवसाणं ज तेण दु यज्झए पुण्णं ॥२६४॥

और इसी प्रकार सत्यमें, अचौर्यमें, ब्रह्मचर्यमें और अपरिग्रहमें जो अध्यवसान किया जाता है उससे पुण्यका बन्य होता है ॥२६४॥

इसकी टीकामे आचार्य अमृतचन्द्र कहते हैं-

- ं यस्तु अहिंसायां यथा विधीयते अध्यवसायः तथा यश्च सत्य-दत्त-ब्रह्मापरिप्रहेषु विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पुण्यवन्धहेतुः ।
- " और जो अहिंसामें अध्यवसाय किया जाता है, उसी प्रकार सत्य, अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहमें भी जो अध्यवसाय किया जाता है वह सभी एकमात्र पुण्यवन्यका ही कारण है।

# वित्य दौर

**:** 2:

## शंका ३

जीवद्याको धर्म मानना मिथ्यात्व है क्या ?

## प्रतिगंका २

इस प्रक्षनके उत्तरमें आपने जीवदयाको धर्म मानते हुए उसकी गुभ परिणामोमें परिगणना की है। यह एक अपेक्षासे ठीक होते हुए भी आपका यह कथन कि 'उसका आस्त्रव और बन्वतत्वमें अन्नर्भाव होता है, 'सवर और निर्जरामें नहीं' यह आगमके अनुकूल नही है। आपने अपने कथनकी पृष्टिमें जो समयसारकी गाथा २६४ को उद्घृत किया है उसमे अहिंसा आदिको पृण्यवन्यका कारण नही कहा है किन्तु इसके विषयमें होनेवाले अध्यवसानको ही पृण्यवन्यका कारण कहा है। टीकाकार श्री अमृतचन्द्रसूरिने गाथाकी टीका प्रारम्भ करने हुए जो 'एवमयमज्ञानात्' पदका प्रयोग किया है उससे भी सिद्ध होता है कि अध्यवसान हो कर्मवन्यका कारण है। यह प्रकरण ग्रन्थकॉर श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने २४७ वी गाथासे प्रारम्भ किया है और इन गाथाग्रोमें मूढ, अज्ञानी आदि शब्दोका प्रयोग करते हुए यह दर्शाया है कि मिध्यादृष्टिका अज्ञानमय अध्यवसान भाव ही वन्धका कारण है।

आपने अपने अभिप्रायकी पृष्टिके लिये जो परमात्मप्रकाश की ७१ वी गाथाको प्रमाण रूपमें उप-स्थित किया है उसमें भी 'सुहपरिणामे धम्सु' पद द्वारा शुभ परिणामको धर्म वतलाया गया है। टीकाकार श्री ब्रह्मदेवने 'धर्मे पुण्यं भवति 'सुख्यवृत्त्या' पद में सुख्यवृत्त्या शब्दसे शुभपरिणाम द्वारा संवर निर्जरा होना भी द्योतित किया है। इसके समर्थनमें अन्य आगम प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं—

स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी संवर भावनाकी गाया ३ क्रमिक सख्या ६७ निम्न प्रकार है-

गुत्ती जोगणिरोहो समिदी य पमादवज्जणं चेव । धम्मो दयापहाणो सुतत्तचिता अणुप्पेहा ॥९७॥

अर्थ-योग निरोधरूप गुप्ति, प्रमाद त्यागरूप समिति, दयाप्रधान धर्म और सुतत्त्व चिन्तनरूप अनुप्रेक्षा है।

संवर भावनामें कही जानेके कारण इस गाथामें प्रोक्त चारो क्रियाएँ सवरकी कारण हैं। उक्त गाथामें स्पष्ट रूपसे घर्मको दयाप्रधान वतलाया है। संस्कृत टीकाकारने भी इसी वातका समर्थन किया है।

पद्मनित्द पञ्चिविशतिकामें लिखा है-

अन्तस्तत्त्वं विशुद्धात्मा वहिस्तत्त्वं दयाङ्गिपु। द्वयो सन्मीलने मोक्षस्तस्माद् द्वितयमाश्रयेत्॥ ६–६०॥

अर्थ-विगुद्ध आत्मा अन्तस्तत्त्व है और प्राणियोकी दया वहिस्तत्त्व है। अन्तस्तत्त्व तथा बहिस्तत्त्व-इन दोनोंके मिलने पर मोक्ष होता है इसिलये इन दोनोका आश्रय करना चाहिये। इसकी पुष्टि सस्कृत टीकाकारने भी की है। वोधपाहुडमें श्री कुन्दकुन्दाचार्यने कहा है-

धम्मो दयाविसुद्धो पन्वजा सन्वसंगपरिचत्ता । देवो ववगयमोहो उदययरो भन्वजीवाण ॥२५॥

अर्थ-द्यासे विशुद्ध धर्म, समस्त परिग्रहसे रहित मुनिदीक्षा ( प्रव्रज्या ), वीतराग देव ये तोना भव्य जीवोका करयाण करनेवाले हैं।

पद्मनन्दिपञ्चिवशतिकामें कहा है-

आद्या सद्वतसंचयस्य जननी सौख्यस्य सन्संपदां मूलं धर्मतरोरनश्वरपदारोहैकिन श्रेणिका। कार्या सिद्धिरिहाद्भिपु प्रथमतो नित्यं दया धार्मिकै-धिंड नामाप्यदयस्य तस्य च परं सर्वत्र श्रून्या दिश ॥ १-८॥

वर्ष-पहाँ धर्मात्मा सज्जनोको सबसे पहले प्राणियोकी सदा दया करनी चाहिये, क्योंकि वह समीचीन व्रतसमूहकी आद्य-प्रमुख है, सुख एव उत्कृष्ट सपदाओकी जननी है, धर्मरूपी वृचकी जड है तथा अविनश्वर पद (मोचमहल) पर चढनेके लिये अपूर्व नसैनी है। निर्दय पुरुपके नामको भी धिक्कार है, उसके लिये समस्त दिशाएँ शून्यरूप है।

इसी ग्रन्थमें आगे कहा है--

देव सं किं मवति यत्र विकारभावो,
धर्म सं किं न करुणाङ्गिपु यत्र मुख्या।
तत् किं तपो गुर्रथास्ति न यत्र वोध
सा किं विभूतिरिह यत्र न पात्रदानम् ॥२-१८॥

अर्थ—वह देव गया ? जिसमें कि विकार भाव हो, वह धर्म क्या ? जहाँ कि प्रणियोंमें दया नहीं है, वह तप भी क्या है ? जिसमें विशाल ज्ञान नहीं है और वह विभूति भी क्या है ? जिसमें पायदान नहीं किया जाता।

दयाको धर्म वतलानेका यही कथन इसी ग्रन्थके छठे अधिकारके ३७ से ४० तकके क्लोकोमे भी स्पष्ट किया है। श्री कुन्दकुन्दाचार्यने भावपाहुष्टमें लिखा है— '

मोहमयगारवेहि य सुका करूणमावसंजुत्ता। ते सब्बदुरियखंम हणति चारित्तरागोण॥१५९॥

अर्थ-जो व्यक्ति मोह, मद, गारवसे रहित और करुणाभावसे सहित है वे अपने चारित्ररूपी खड्ग द्वारा समस्त पापरूपी स्तम्भको छिन्न-भिन्न कर डालते हैं।

श्री घवलामें भी वीरसेनाचार्यने दयाको जीवका स्वभाव बतलाया है, जो निम्न प्रकार है— करुणाणु जीवसहावस्स कम्मजणिदत्तविरोहादो ।

—धवल पुस्तक १३ एष्ट ३६२

अर्थ-करुणा जीवका स्वभाव है, अत. उसे कर्मजनित कहनेमे विरोध आता है।

श्री राजवातिक अं० १ सू० २ में सम्यग्दृष्टिके जो प्रश्नम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिवय ये चार लक्षण श्री अकलकदेवने वतलाये हैं। उनमें अनुकम्पा (दया) भी समिलित हैं। प्रमाण देखिए—

प्रशम-संवेगानुकम्पास्तिक्याद्यभिज्यक्तिलक्षण प्रथमम्।

अर्थ-प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्यकी अभिव्यक्ति हो जाना सराग सम्यग्दर्शनका लक्षण है। इसकारण दया सम्यग्दर्शनका अङ्ग होनेसे धर्म- रूप है।

बापने दयाको शुभ भाव बतलाकर मात्र आस्रव और वन्धका कारण वतलाया है यह उचित नही है, क्योंकि शुभ भाव सवर और निर्जराके भी कारण है। प्रमाण निम्न प्रकार है। श्री वीरसेनाचार्यने जय-धवलाके मगलाचरणकी व्याख्यामें कहा है—

सुह-सुद्धपरिणामेहिं कम्मक्खयाभावे तक्खयाणुववत्तीदो।

सर्थ—यदि शुभ और शुद्ध परिणामोंसे कर्मोंका चय न माना जाय तो फिर कर्मोंका क्षय हो ही नहीं सकता।

इसके आगे वीरसेनाचार्य जयधवला पु० १ पृ० ९ में लिखते है-

अरहंतणमोक्कारो संपहियवधादो असंखेज्जगुणकम्मक्खयकारओ त्ति तत्थ वि मुणीण पवुर्त्ति-प्पसंगादो।

> अरहंतणमोक्कारं मावेण य नो करेदि पयडमदी । सो सन्वदुक्लमोक्त पावद अचिरेण कालेण ॥ ३ ॥

अर्थ-अरहंत नमस्कार तत्कालीन वन्धकी अपेक्षा असंख्यातगुणी कर्मनिर्जराका कारण है, इसिलिये सरागसंयमके समान उसमें भी मुनियोकी प्रवृत्ति प्राप्त होती है।

जो विवेकी जीव भावपूर्वक अरहन्तको नमस्कार करता है वह अतिशोध समस्त दु खोंसे मुक्त हो जाता है।

> जिणसाहुगुणुक्तिनणपसंसणविणयदाणसंपण्णा । सुद-सील-संजमरदा धम्मज्झाणं सुणेवज्वा॥ ५५॥

किं फलमेदं धम्मज्याणं ? अन्तवयेसु विडलामरसुहफलं गुणसेणीये कम्मणिज्ञराफलं चुन खवण्मु पुण अमंखेजगुणसेढिकम्मपदेसणिज्जरणफल सुहकम्माणसुक्षस्ताणुभागविहाणफलं च । अतण्व धर्मादनपेतं धर्म्य ध्यानमिति मिद्धं । पृत्य गाहाओ—

> होंति सुहामवसंवरणि जरासुहाइं विउलाइ । जझाणवरस्स फलाइं सुहाणुवंधीण धम्मस्स ॥ ५६ ॥ जह वा घणसंघाया खणेण पवणाहया विलिज्जंति । जझाणप्यवणोवहया तह कम्मघणा विलिज्जंति ॥५७॥

> > -धवला पु० १३ पृ० ७६-७७

वर्य—जिन और साधुके गुणोका कीर्तन करना, प्रगसा करना, विनय करना, दानसम्पन्नता, श्रुत, शील और सयममें रत होना ये सब वार्ते वर्मध्यानमें होती हैं ऐसा जानना चाहिये।

शका-इस घर्मघ्यानका क्या फल है ?

समाघान—अक्षपक जीवोको देव पर्यायसम्बन्दी विपुल सुख मिलना उसका फल है और गुण-श्रेणीमें कर्मोकी निर्जरा होना भी उसका फल है। तथा क्षपक जीवोंके तो असस्यात गुणश्रेणीरूपसे कर्म-प्रदेशोकी निर्जरा होना और शुभ कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागका होना उसका फल है। अतएव जो धर्मसे अनपेत वह धर्मच्यान है यह वात सिद्ध होती है। इस विपयमें गाथाएँ—

उत्कृष्ट धर्मध्यानसे गुभ आसव, संवर, निर्जरा और देवोका सुख ये गुभानुबन्धी विपुरू फरु होते हैं ॥ ५६ ॥

जैसे मेघपटल पवनसे ताडित होकर क्षणमात्रमें विलीन हो जाते हैं वैसे ही ध्यानरूपी पवनसे उपहत होकर कर्ममेघ भी विलोन हो जाते हैं ॥ ५७॥

देवसेनाचार्य कृत भावसग्रहमे भी कहा है-

आवासयाइं कम्मं विज्जावच्चं च दाण-पृजाइं। जं कुणइ सम्मदिही तं सन्त्रं णिज्जरणिमित्तं ॥ ६१० ॥

अर्थ-जो सम्यग्दृष्टि पुरुप प्रतिदिन अपने आवश्यकोका पालन करता है, व्रत, नियम आदिका पालन करता है, वैयावृत्य करता है, पात्रदान देता है और भगवान् जिनेन्द्रकी पूजन करता है उस पुरुप का वह सब कार्य कमोंको निर्जराका कारण है।

श्री प्रवचनसारमे गाथा ७९ के बाद श्री जयसेन स्वामीकी टीकामें निम्न प्रकार गाथा है—
तं देवदेवं जिंद गणवसहं गुरुतिलीयस्स ।
पणमति जे मणुस्सा ते सोक्खं अक्तयं जिंति ॥२॥

अर्थ—उन देवाधिदेव जिनेन्द्रको, गणधरदेवको और साधुमहाराजको जो मनुष्य वन्दन करता है वह अक्षय अर्थात् मोक्ष सुखको प्राप्त करता है।

श्री घवल पुस्तक ६ पृष्ठ ४२७ पर निम्नलिखित उल्लेख है-

कथं जिणविस्वदंसणं पढमसम्मत्तु पत्तीए कारणं ? जिणविवदंसणेण णिधत्ति-णिकाचिदस्स वि मिच्छत्तादिकम्मकलावस्स रायदंसणादो ।

अर्थ-शका-जिनविष्यका दर्शन प्रथम सम्पन्त्वकी उत्पत्तिका कारण किस प्रकार है ?

समाधान—जिनविम्व दर्णनसे निघत्ति और णिकाचितरूप भी मिथ्यात्वादि कर्मकलापका क्षय देखा जाता है, जिससे जिनविम्त्रका दर्शन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण है।

जयघवल पुस्तक १ पृष्ठ ३६६ पर उल्लेख है-

तिरयणसाहणविसयलोहादो सग्गापवग्गाणसुप्पत्तिदंसणादो ।

पुण्यात्तीर्थंकरित्रयं च परमां नै श्रेयसीबाइनुते ।

महापुराणके प्रथम भाग पृष्ठ ६५ वलोक १२९ में मुक्तिलक्ष्मीका सावक बतलाया है। श्री भावसग्रहमें भी कहा है —

सम्मादिद्वीपुण्णं ण होइ संसारकारणं णियमा। मोक्लस्स होइ हेउं जइ वि णियाणं ण सो कुणइ॥४०४॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि द्वारा किया हुआ पुण्य संसारका कारण नियमसे नहीं होता है। यदि सम्यग्दृष्टि पुरुष द्वारा निदान न किया जाय तो वह पुण्य मोक्षका ही कारण है।

यदि निजञ्जद्धात्मैवोपारेय इति मत्त्वा तत्साधकत्त्वेन तद्नुकूळं तपश्चरणं करोति तत्परिज्ञान-साधकं च पठति तदा परम्परया मोक्षसाधकं भवति । नो चेत् पुण्यवन्धकारणं तमेवेति ॥

-परमात्मप्रकाश अ० २ गा० १६१ टीका

वर्थ-यदि निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है ऐसा मानकर उसके साधकपनेसे उसके अनुकूल तप करता है और शास्त्र पढता है तो वह परम्परासे मोक्षका ही कारण है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वह केवल पुण्यवधका ही कारण है।

## शंका ३

## जीव दयाको धर्म मानना मिथ्यात्व है क्या ?

### प्रतिशंका २ का समाधान

उनत शकाका जो उत्तर दिया गया था उस पर प्रतिशका करते हुए लगभग ऐसे २० शास्त्रीके प्रमाण उपस्थित कर यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की गई है कि जीवदयाको धर्म मानना मिथ्यात्व नहीं
है। इसमें सदेह नहीं कि उनमें कुछ ऐसे भी प्रमाण हैं जिनमें सवरके कारणोमें दयाका अन्तर्भाव हुआ है।
जयधवलाका एक ऐसा भी प्रमाण है जिसमें शुद्ध भावके साथ शुभ भावको भी कर्मक्षयका कारण कहा है।
श्री घवलाजीके एक प्रमाणमें यह भी वतलाया है कि जिनविम्बदर्शनसे निधक्ति-निकाचित बन्धकी व्युच्छित्ति
होती है। इसीप्रकार भावसग्रहमें यह भी कहा है कि जिनपूजासे कर्मक्षय होता है। ऐसे ही यहाँ जो
अनेक प्रमाण सग्रह किये गये हैं उनके विविध प्रयोजन वतलाकर उन द्वारा पर्यायान्तरसे दयाको पुण्य और
धर्म उभयरूप सिद्ध किया गया है। ये सब प्रमाण तो लगभग २० ही है। यदि पूरे जिनागममें-से ऐसे
प्रमाणोका संग्रह किया जाय तो एक स्वतन्त्र विशाल ग्रन्थ हो जाय। पर इन प्रमाणोके आधारसे क्या पुण्यभावरूप दयाको इतने मात्रसे मोचका कारण माना जा सकता है? आचार्य अमृतचन्द्रने पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें निर्जरा और पुण्यके कारणरूप सिद्धान्तका निर्देश करते हुए लिखा है—

यंनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य वन्धनं नास्ति । येनाशेन तु रागस्तेनांशेनास्य वन्धनं भवति ॥२१२॥ येनाशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य वन्धनं नास्ति । येनाशेन तु रागस्तेनांशेनास्य वन्धनं भवति ॥२१३॥ येनांशेन चरित्र तेनांशेनास्य वन्धनं नास्ति । येनाशेन तु रागस्तेनांशेनास्य वन्धन भवति ॥२१४॥

इस जीवके जिस अगसे सम्यादर्शन है जम अंशसे इमके वन्यन नहीं है। परन्तु जिस अशसे राग है जस अगसे इसके वन्यन है। जिम अशमे इसके ज्ञान है जम अशसे इसके वयन नहीं है। परन्तु जिस अशमे राग है जस अशसे इसके वन्यन है। जिस अगसे इसके चारित्र है जम अशसे इमके वन्यन नहीं है। परन्तु जिस अशसे इसके राग है जम अंशसे इसके वन्यन है। २१२–२१४॥

आगे इसी आगमके २१६ वें ज्लोकमें वे इसी तथ्यका समर्थन करते हुए पुन कहते हैं-

दर्शनमात्मविनिञ्चितरात्मपरिज्ञानिमन्यते बोधः । स्थितिरात्मिन चारित्र कुत एतेभ्यो भवति वन्धः ॥ २१६ ॥

आत्मश्रद्धाका नाम सम्यग्दर्शन है, आत्मज्ञानको मम्यग्ज्ञान कहते है और आत्मामें स्थितिका नाम सम्यक्चारित्र है, इनसे बन्ध कैमे हो सकता है ॥ २१६ ॥

श्री समयसारजीमे कहा है-

रत्तो त्रंधदि कम्मं मुंचिट जीवो विरागसंपत्तो। एमो जिणोवटसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज॥ १४०॥

रागी जीव कर्म वीधता है और वैराग्य प्राप्त जीव कर्मसे छूटता है, यह जिनेन्द्र भगवान्का उपदेश है, इसिछिये हे भन्यजीव । तू कर्मोंमे प्रीति-राग गत कर ।

इसकी टीकामें लिखा है-

यः खलु रक्तोऽत्रदयमेव कर्म वघ्नीयान विरक्त एव मुच्येतेत्ययमागमः स मामान्येन रक्तवनिमित्त-ध्वाच्छुभमशुभमुभयकर्माविशेषेण बन्धहेतु साधयति, तदुभयमपि कर्म प्रतिपेधयति ।

यर्थ--'रवत अर्थात् रागी अवश्य कर्म बौंघता है, और विरवत अर्थात् विरागी ही कर्मसे छृटता है' ऐसा जो यह आगम वचन है सो सामान्यतया रागीपनकी निमित्तताके कारण शुभाशुभ दोनों कर्मीको अविशेषतया वन्यके कारणस्प मिद्ध करता है और इगलिए दोनों कर्मीका निपेध करता है ॥ १४०॥

इस प्रकार इस कथनसे स्पष्ट है कि धुभगाव चाहे वह दया हो, करुणा हो जिनविम्व दर्शन हो, व्रतोका पालन करना हो, अन्य कुछ भी क्यों न हो यदि वह शुभ परिणाम है तो उमसे मात्र बन्ध हो होता है, उससे सबर, निर्जरा और मोक्षकी सिद्धि होना असम्भव है। जिस प्रकार कोई मनुष्य भोजन करनेके याद भी यदि यह मानता है कि मेरे उपवास है उमी प्रकार पर द्रव्यमें प्रीति करनेवाला उसमे यदि अपनी कर्मछापणा मानता है तो उमका ऐसा मानना आगम, अनुभव और युक्ति तीनोके विरुद्ध है।

श्री समयसारजीमें गम्यग्दृष्टिको जो अवन्यक कहा है इसका यह अर्थ नही कि उसके बन्यका सर्वेषा प्रतिपेध किया है। उसका तो मात्र यही अर्थ है कि सम्यग्दृष्टिके रागभावका स्वामित्व न होनेसे उसे अवन्यक कहा है, क्योंकि सम्यग्दृष्टि और रागदृष्टिमें बड़ा अन्तर है। जो सम्यग्दृष्टि होता है वह रागदृष्टि नहीं होता और जो रागदृष्टि होता है वह सम्यग्दृष्टि नहीं होता। इसी अभिप्रायको इयानमें रखकर श्री समयमारजीम कहा भी है—

पुग्गलकम्मं रागो तस्स विवागोदश्चो हवदि एसो। ण दु एस मज्झ भावो जाणगभावो हु अहमिक्को ॥१९९॥

वर्य-राग पुद्गल कर्म है। उसका विपाकरूप उदय यह है। यह मेरा भाव नही है। मै तो निश्चयसे एक ज्ञायकभाव हूँ ॥१६६॥

वहाँ पुन. कहा है-

एवं सम्महिट्टी अप्पाणं मुणदि जाणगसहावं। उदयं कम्मविवागं य मुअदि तच वियाणंतो ॥२००॥

अर्थ—इस प्रकार सम्यग्दृष्टि आत्माको (अपनेको) ज्ञायकस्वभाव जानता है और तत्त्वको अर्थात् यथार्थ स्वरूपको जानता हुआ कर्मके विपाकरूप उदयको छोड़ता है ॥२००॥

चेतना तीन प्रकारकी है—ज्ञानचेतना, कर्मचेतना और कर्मफलचेतना । उनमें-से सम्यग्दृष्टि अपनेको ज्ञानचेतनाका स्वामी मानता है, कर्मचेतना और कर्मफलचेतनाका नही । किन्तु शुभ रागम्प दयाका अन्त-भीव कर्मचेतनामे होता है, इसलिये कर्मके विपाकस्वरूप उसके ऐसी दया अवव्य होती है पर वह इमका स्वामी नहीं होता ।

यदि प्रकृतमें दयासे वीतराग परिणाम स्वीकार किया जाता है और इसके फल स्वरूप जिन उल्लेखो-के आश्रयसे प्रतिजकारमें दयाको कर्मचपणा या मोक्षका कारण कहा है तो उमे उस रूप स्वीकार करनेमें तत्त्वकी कोई हानि नहीं होती, क्योंकि राग परिणाम एक मात्र वन्वका ही कारण है, फिर भने ही वह दसवें गुणस्थानका सूक्ष्मसाम्पराय रूप राग परिणाम ही क्यों न हो और वीतराग भाव एक मात्र कर्मक्षपणा का ही हेतु है, फिर भले ही वह अविरत सम्यग्दृष्टिका वीतराग परिणाम क्यों न हो। इसी अभिप्रायको ध्यानमें रखकर श्री समयसारजीके कलशोमें कहा भी है—

वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा।

एकद्रन्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत्॥१०६॥
वृत्तं कमस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि।
द्रन्यान्तरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुनं कमं तत्॥१०७॥

अर्थ—ज्ञान एक द्रव्यस्वभावी ( जीवस्वभावी ) होनेसे ज्ञानके स्वभावसे सदा ज्ञानका भवन वनता है, इसिल्ये ज्ञान ही मोक्षका कारण है ॥१०६॥

कर्म अन्य द्रव्यस्वभावी (पुद्गलस्वभावी) होनेसे कर्मके स्वभावसे ज्ञानका भवन नही वनता, इसलिए कर्म मोक्षका कारण नही है ॥१०७॥

# तृतीय दीर

: ३:

गका ३

प्रश्न था कि— जीव दयाको धर्म मानना मिथ्यात्व है क्या ?

## प्रतिगंका ३

इस प्रश्नके उत्तरमें आपने पहले पत्रकमें जीवदयाकों धर्म न माननेके लिये तीन वातें लिखी थी— १ जीन दया पुण्यभाव है, जो कि गुभ परिणामस्प तो है किन्तु धर्मरूप नहीं है।

२ परमात्मप्रकाशकी ७१वी गायाका प्रमाण दिया जिममें शुभपरिणामको धर्म वतलाया है परन्तु टीकाकारके 'शुभपरिणामेन धर्म. पुण्यं भवति मुर्यवृत्या' अर्थात् 'शुभपरिणामसे धर्म होता है जो कि मुख्य-वृत्तिमे पुण्यरूप हैं। इस वावयने आधारसे आपने शुभ परिणामको धर्मरूप होनेकी उपेक्षा कर पुण्यरूप निश्चित कर दिया। ऐसा करते हुए आपने ग्रन्यकार तथा टीकाकार हारा शुभ परिणामोको धर्मरूप वतलाये जानेपर भी आपने उसे पुण्यका आधार लेकर, जीव दयाको आन्वव-श्रन्य तत्त्वमें वलात् स्वेच्छासे अधर्ममे डाल दिया। तथा च जीवदयाको धर्म मानना मिथ्यात्व भी वतला दिया।

३ नमयसारकी २६४वी गायाका उद्धरण देकर जीवदयाको अध्यवसान (कपायप्रभावित गलत अभिप्राय-अभिमान आदिके कारण यो मान लेना कि मैंने उसे मरनेसे वचा लिया आदि ) रूप वतलाया, तदनुमार जीवदयाको धर्म न मानकर मात्र पुण्यवन्यरूप वत्तलाया।

आपके इस उत्तरके निराकरणमें हमने आपको दूसरा पत्रक दिया जिसमे श्री आचार्य कुन्दकुन्द, वीरसेन, अकलक, देवमेन, स्वामी कार्तिकेय आदि ऋपियोके प्रणीत प्रामाणिक-आप्रान्थो—ववल, जयघवल, राजवार्तिक, वोघपाहुड, भावपाहुड, भावमग्रह, स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा आदिके लगभग २० प्रमाण देकर दो वार्ते सिद्ध की थी—

१ जीवदया करना वर्म है।

२ पुण्यभाव धर्मरूप है। पुण्यभाव या गुभभावोंसे सवर निर्जरा तथा पुण्य कर्मवन्य होता है।

आपंग्रन्योंके श्रद्धालु वन्यु इन ऋिपयो तथा उनके ग्रन्योकी प्रामाणिकतापर अप्रामाणिकताकी अँगुली नहीं उठा सकते, क्योंकि हमको सैद्धान्तिक एव धार्मिक प्यप्रदर्शन इन ऋिपयो तथा इनके आपंग्रन्योंसे ही प्राप्त होता है और उसका कारण है कि उनमें निर्विवाद जिनवाणी निवद्ध है। यह तो हो सकता है कि इन आपंग्रन्थोकी कोई वात कदाचित् हमारी समझमें न आवे, किन्तु यह वात कदापि नहीं हो सकती कि उन ग्रन्थोकी कोई भी वात अप्रामाणिक या अमान्य हो।

तदनुमार आशा थी कि इन ग्रन्थोंके प्रमाण देखकर चरणानुयोग तथा जैन्द्रम् क्रिया जाता, परन्तु आशा फलवती नहीं हुई। आपके-दूसरे पत्रकमें उन आर्प प्रमाणोंकी प्रामाणिकताकी न्यूची करते हुए उनकी अवहेल्काम

निम्न पिनत्याँ लिखी गई हैं—'ये सब पमाण तो लगभग २० ही हैं, यदि पूरे जिनागममे-से ऐसे प्रमाणोका सग्रह किया जावे तो एक स्वतन्त्र विज्ञाल ग्रन्थ हो जाय, पर इन प्रमाणोके आघारपर क्या पुण्यभावरूप दयाको इतने मात्रसे मोक्षका कारण माना जा सकता है ?' फिर पुन. अप्रासगिक उद्धरण देकर लिखा गया है 'शुभभाव चाहे वह दया हो, करुणा हो, जिनविम्बदर्शन हो, व्रतोका पालन हो, अन्य कुछ भी क्यो न हो, यदि वह शुभ परिणाम है तो उससे मात्र बन्ध ही होता है उससे सबर, निर्जरा और मोक्षकी सिद्धि होना अमभव है।' इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि उपर्युक्त महान् आचार्योंका यह कथन कि शुभभावमे सबर व निर्जरा भी होती है असभव होनेके कारण मिथ्या है। आश्चर्य है कि कोई भी जिनवाणीका भक्त इन महान् आचार्यों एव महान् ग्रन्थोंके स्पष्ट कथनको मिथ्यारूप कहनेका साहस कैसे कर सकता है ?

इसके साथ ही मूल विषयको अञ्चला रखकर विषयान्तरमें प्रवेश किया गया है। उसमें जो शमयसार, पुरुषार्थसिद्घ्युपाय तथा समयसार कलगके ४-५ प्रमाण उद्धृत किये गये हैं उनमेंसे एक भी प्रमाण, एक भी वाक्य तथा एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें जीवदयाको धर्म माननेपर मिध्यात्वकी सभावना सिद्ध होती है।

आपने अपने इस पत्रकमें केवल रागभावको वन्यका कारण वतलानेकी चेष्टा की है, उस विपयमें हम असहमत नही हैं, अत उक्त दोनो ग्रन्थोके उद्धरण हमें स्वीकार है। कितना अच्छा होता कि आप भी उन आर्ष ग्रन्थोको प्रमाण मानकर 'धम्मो दयापहाणो'—चर्म दया प्रचान है।

धम्मो दयाविसुद्धो पन्वज्जा सन्वसंगपरिचत्ता । देवो ववगयमोहो उदययरो भन्वजीवाणं ॥२५॥ -वोधपाहुङ्

अर्थ-दयासे विगुद्ध घर्म, सर्वपरिग्रह रहित दीचा-साधु मुद्रा और मोह रहित वीतराग देव ये तीनो भन्य जीवोके अम्युदयको करनेवाले हैं।

करुणाए जीवसहावस्य कम्मजणिटत्तविरोहाटी।

अर्थ-करणा जीवका स्वभाव है, अत उसे कर्मजनित कहनेमे विरोध आता है।

- ववल पु० १३ पृ० ३६२

तथा--

सम्मादिद्वीपुण्णं ण होइ संसारकारणं णियमा । मोक्खस्स होइ हेऊ जड़ वि णियाण ण सो कुणइ ॥४०४॥

–भावसग्रह

अर्थ-सम्यदृष्टिका पुण्य मंमारका कारण नहीं है, नियमसे मोक्षका कारण है।

आदि निर्विवाद वाक्योको श्रद्धाभावसे ही यदि स्वीकार कर छेते तो जैनधर्मके मूल तत्त्व पर हमारा और आपका मतभेद दूर हो जाता।

रागभावकी कर्मवन्यकी कारणता पर विचार करनेसे पहले हम एक महत्त्वपूर्ण आर्प विधानकी सोर पुन आपका घ्यान आकर्षित करनेका लोभ संवरण नहीं कर सकते। आशा है आप उस शिरसा मान्य वाक्य पर एकवार पुन गभीरतासे विचार करनेका प्रयत्न करेगे।

सुहसुद्धपरिणामेहिं कम्मन्खयाभावे तक्खयाणुववत्तीदो ।

अर्थ-शुभ और शुद्ध भावो द्वारा यदि कर्मोका क्षय न हो तो फिर कर्मांका क्षय किसी तरह हो हो नहीं सकता।

जयधनल पु० १ पृ० ६ के इस मुद्रित अर्थसे भी स्पष्ट हो जाता है कि शुभसे भी कर्मोका क्षय होता है और शुद्धसे भी । अत. आपका 'शुद्धके साथ शुभ' ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं है ।

हम माशावादी हैं, अत आशा रखते है कि ये पुष्ट प्रमाण दया और पुण्यविषयक आपकी घारणाको परिवर्तित करनेमें सहायक होगे। आपने रागभावको केन्द्र बना कर पुण्यभावो या शुभभावोको केवल कर्म-वन्धके साथ बाँघनेका प्रयत्न किया है यह शुभभावोकी अवान्तर परिणितयो पर दृष्टि न जानेका फल जान पडता है। इतनो बात तो अवश्य है कि दशवें गुणस्थान तक रागभाव लघु, लघुतर, लघुतम रूपसे पाया जाता है और यह भी सत्य है कि रागभावसे कर्मोका आस्रव तथा वन्च हुआ करता है। तथा च अमृतचन्द्र स्रिने जो अस्यत सम्यग्दृष्टि, संयमासयमी एव सरागसयतके मिश्रित भावोको अपनी प्रज्ञा छैनीसे भिन्न-भिन्न करते हुए रागाश और रत्नत्रयाश द्वारा कर्मके वन्धन और अवन्धनकी सुन्दर व्यवस्था पुरुपार्थसिद्ध्युपाय ग्रन्थके तीन श्लोकोमें की है उनमें एक अखण्डत मिश्रित भावका विश्लेषण समझानेके लिए प्रयत्न किया गया है। यह मिश्रित अखण्ड भाव ही शुभ भाव है, अत उससे आन्नव वन्ध भी होता है तथा संवर निर्जरा भी होती है। यह मिश्रित शुभ भावकी अखण्डता निम्न प्रकारसे स्पष्ट होती है—

हम जिस प्रकार दाल भात रोटो शाक पानी आदि पदार्थोंका मिश्रित भोजन करते रहते हैं, काली मिर्च, सौंठ, पीपल, हरड, गिलोय आदि सम्मिलित पदार्थोंको पानोमें मिलाकर आगको गर्मीसे जिस प्रकार काढा बनाया जाता है जिसका कि मिला हुआ रस होता है, उसमें वात पित्त कफसे उत्पन्न हुए विविध प्रकारके खाँसी ज्वर आदि रोगोको कम करने, दूर करने तथा शरीरमें बल उत्पन्न करने आदिकी सम्मिलित शिला है उसी प्रकार मुख द्वारा पहुँचे हुए उस विविध प्रकारके खाये हुए भोजनसे एक ही साथ अनेक तरहके सिम्मिलित परिणाम हुआ करते हैं। पेटमें काढेकी तरह रस बनता है उससे खून, माम, हड्डी आदि धातु—उपधातुओंकी रचना होती है। उसी भोजनसे अनेक प्रकारके रोग भी दूर होते हैं तथा अनेक प्रकारके छोटे-मोटे नवीन रोग भी उत्पन्न हुआ करते हैं। ठीक ऐसी ही बात कर्मबन्ध और कर्मफलके विषयमें प्रति समय हुआ करती है। इन्द्रियो, शरीर, मन, वचन, कपाय आदिकी सम्मिलित क्रियासे प्रति समय सात कर्मोंका बन्च हुआ करता है और किसी एक समय आयु कर्म सहित ज्ञानावरण आदि आठो कर्मोंका भी बन्ध हुआ करता है। योगो और कपायोकी तीन्न, मन्द आदि परिणतिके अनुमार उन कर्म प्रकृतियोकी स्थिति, अनुभाग आदिमें विविध प्रकारका परिणमन होता है। किसी कर्मप्रकृतिमें तीन्नता आती है, किसीमें मन्दता, किसीमें कर्मप्रदेश कम और किसीमें अधिक आते हैं।

इमी तरहकी सम्मिलित विविधता आठो कर्मोंके उदय कालमें भी हुआ करती है। ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, आत्मशिवत आदि गुणोका होनाधिक होना, आकुलता—न्याकुलता होना, चिन्ता, राग, द्रेष, क्रोध, मान आदि कपायोकी तरतमता होना आदि विविध प्रकारके फल प्रति समय मिला करते हैं। जिस तरह अनेक प्रकारके खाये हुए सम्मिलित भोजनमें उसके द्वारा होनेवाले सम्मिलित परिणमनमें वृद्धि द्वारा विभाजन किया जाता है कि अमुक पदार्थके कारण अमुक-अमुक शरीरके धातु उपधातु रोग आदिपर अमुक-अमुक तरहका प्रभाव हुआ आदि। इसी तरह सम्मिलित कर्म वन्य और कर्म उदयके विपयमें भी आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा विभाजन किया जाता है। अतएव कर्मोदयके समय आत्मामें विविध प्रकारका मिश्रित परिणाम

होता रहता है। उस सम्मिलित परिणामके विभाजनको विचारा तो जा सकता है किन्तु किया नही जा सकता। जब हम शुभोपयोगके विषयमें विचार करते हैं तब वहाँ भी ऐसा ही मिश्रित फल प्रगट होता हुआ प्रतीत होता है। राग और विराग अशोका सम्मिलित रूप शुभोपयोग हुआ करता है जिसको कि अश विभाजन द्वारा विचारा तो जा सकता है कि इसमें इतना अश राग परिणामका है और इतना अश विराग परिणामका है, परन्तु उस मिश्रित परिणामका क्रियात्मक विभाजन नहीं किया जा सकता।

तदनुसार चौथे, पाँचवे, छठे, सातवें गुणस्थानोकी शुभ परिणितमें सम्मिलित सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र, चारित्राचारित्रकृत विराग अश भी होता है और फुछ कपाय नोकपायकृत रागाश भी होता है, तदनुसार उन गुणस्थानोमें सम्मिलित एक विचित्र प्रकारका परिणाम होता है जैसा कि मिश्र गुणस्थानमें सम्यक्त्व तथा मिथ्यात्व भावसे पृथक् विचित्र प्रकारका मिश्र परिणाम होता है, उस मिश्र गुणस्थानके विचित्र मिश्रित परिणाममें श्रद्धा, अश्रद्धाका क्रियात्मक विभाजन अश्वक्य होता है। तदनुसार शुभ परिणितकी मिश्रित तदनुसार शुभ परिणितकी मिश्रित तदनुसार शुभ परिणितकी मिश्रित अवस्था हुआ करती है जिससे कि कर्म वन्च, कर्मसवर और कर्म निर्जरा ये तीनो कार्य एक साथ हुआ करते है।

यह बात भी घ्यानमें रखने योग्य है कि चौथेसे सातवें गुणस्थान तक शुभोपयोग ही होता है, अन्य कोई शुद्धोपयोगाश आदि उन गुणस्थानोमें नहीं होता, क्योंकि एक समयमे एक ही उपयोग होता है और आत्मा उस समय अपने उपयोगसे तन्मय होता है। एक समयमें दो उपयोग साथ साथ नहीं हो सकते हैं। इसके प्रमाणमें श्री प्रवचनसारकी गाथा प्रवह देखनेकी कृपा करें।

जीवो परिणमदि जदा सुहैण असुहेण वा सुहो असुहो। सुद्धेण तदा सुद्धो हवदि हि परिणामसन्मावो॥९॥

अर्थ—जब यह परिणाम स्वभाववाला जीव शुभ-अशुभ या शुद्धभावकरि परिणमता है, तब शुभ-अशुभ या शुद्ध रूप ही होता है।

जिस तरह जलता हुआ दीपक अपने एक ही ज्वलित परिणामसे प्रकाश, अन्वकारनाश, उज्जता, तैलशोप (तेलसुखाना), बत्ती जलाना आदि अनेक कार्य करता है उसी तरह एक समयमें होनेवाले केवल एक शुभ उपयोग परिणाम द्वारा कार्यकारणभावसे कर्मबन्ध, कर्मसवर और कर्मनिर्जरारूप तीनो कार्य होते रहते है। यही शुभ उपयोगरूप पुण्य आत्माको मुक्तिके निकट लाता है।

पहला गुणस्थानवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव जव सम्यक्तवके सम्मुख होता है तव शुद्ध परिणामोके अभावमें भी असख्यातगुणी निर्जरा, स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात करता ही है। तद्वत् शुभोपयोग रूप पुण्यका प्रत्येक भाव कर्म-सवर, कर्म-निर्जरा, कर्मवन्घरूप तीनो कार्य प्रतिसमय किया करता है, अतः जीव-दया, दान, पूजा, व्रत आदि कार्य गुणस्थानानुसार सवर, निर्जराके भी निर्विवाद कारण है। जिसके कुछ अन्य प्रमाण भी नीचे दिए जाते हैं। स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी निम्न गाथा घ्यानमे देनेके योग्य है—

णिजियदोसं देवं सञ्वजिवाणं दयावर धमां । वजियगंथं च गुरुं जो मण्णदि सो हु होदि सिद्दिही ॥३१७॥

अर्थ-जो क्षुधा तृषा आदि अठारह दोषोसे रहित देव, सर्व जीवों पर द्या करने वाले धर्म और ग्रन्थ-परिग्रह रहित गुरुको मानता है वह सम्यग्दृष्टि है। संस्कृत टीका का अंश भी द्रष्टव्य है—

च पुन. धर्मं वृपं श्रेयः मन्यते श्रद्धाति । कथंभूतं धर्मम् ? सर्वजीवानां दयापरं सर्वेपां जीवानां प्राणिनां पृथिव्यसेजीवायुवनस्पतित्रसकायिकानां द्यापरं मनोवचनकायकृतकारितानुमतप्रकारेण द्यापरं कृपोत्कृष्टं धर्मे श्रद्धाति यः । तथा च धर्मो वत्थुसहावो खमादिभावो य दसविहो धर्मो । रयणत्तयं च धर्मो जीवाणं रक्खणं धर्मो ॥ इति धर्मं मनुते ।

इस टीकासे भी दयाको धर्म मानना सिद्ध है।

नियमसार गाथा ६ की टीकामें उद्घृत प्राचीन गाथा द्रएव्य है, जिसमें दयाको धर्म कहा गया है—

> सो धम्मो जत्थ दया सो वि तवो विसयणिगगहो जस्स । दसभट्टदोसरहिओ सो देवो णित्थ संदेहो॥

अर्थ—धर्म वही है जिसमें दया है, तप वही है जहाँ विषयोका निग्रह है और देव वही है जिसमें अठारह दोप नहीं है।

दया-दम-त्याग-समाधिसंततेः पथि प्रयाहि प्रगुणं प्रयत्नवान् । नयत्यवद्यं वचसामगोचरं विकल्पदृरं परमं किमप्यसी ॥१०७॥ —आत्मानुशासन

अर्थ—हे भव्य । तू प्रयत्न करके सरल भावसे द्या, इन्द्रियदमन, दान और ध्यानकी परम्पराके मार्गमें प्रवृत्त हो जा, वह मार्ग निश्चयसे किसी ऐसे उत्कृष्ट पद (मोक्ष) को प्राप्त कराता है जो वचनो-से मनिर्वचनीय एवं समस्त विकल्पोंसे रहित है।

एकजीवद्रयेकत्र परत्र सकलाः क्रियाः। परं फलं तु पूर्वत्र कृषेश्चिन्तामणेरिव ॥३६१॥

-- यशस्तिलक खपासकाच्ययन

अर्थ-अकेली जीवद्या एक ओर है और शेपकी सब क्रियाएँ दूसरी ओर है। शेप क्रियाओं-का फल खेतीके समान है और जीवदयाका फल चिन्तामणिके समान है।

> उपसम दया य खंती वड्ढइ वेरागदा य जह जह से। तह तह य मोक्खसोक्लं अक्लीणं भावियं होइ॥६२॥

> > --- मूलाचार द्वादशानुप्रेक्षा

' अर्थ—उपशम, द्या, शान्ति और वैराग्य जैसे-जैसे जीवके घढ़ते है वैसे-वैसे ही अक्षय मोक्ष सुख-की प्राप्ति हीती है।

> छज्जीवसडायदणं णिच्चं मणवयणकायजोगेहिं। कुरु दया परिहर सुणिवर भावि अपुन्वं महासत्तं॥१३३॥ -भावपाहुदृ

अर्थ-हे मुनिवर। तू मन, वचन, कायसे छः कायके जीवोंकी दया कर, छ अनायतन-को छोड़ और अपूर्व महासत्त्व (चेतना भाव ) को भाय।

. . .

मोहमयगारवेहिं य मुक्का जे करुणाभावसंजुता । ते सन्वदूरियखंमं हणंति चारित्तखग्गेण ॥१५७॥-भावपाहुड

अर्थ--जे मुनि मोह मद, गौरव इन करि रहित अर करुणा भाव कर सहित है, वे चारित्ररूपी खड्ग करि पापरूपी स्तम्भको हणें है।

जीवदया दम सच्चं अचीरियं वंभचेरसंतीसे। सम्मदंसणणाणं तओ य सीलस्स परिवारा॥ १९॥ –शीलपाहुड़

वर्थ-जीवद्या, इन्द्रियनिका दमन, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, सतोप, सम्यग्दर्शन, ज्ञान और तप-ये सब शीलके परिवार है।

आगे गाथा २० में कहा है—सीलं मोक्खस्स सोपाणं—शील मोक्षके लिये नसैनीके समान है।

जह-जह णिब्वेदसयं वेरागदया पवष्टंति । तह तह अब्भासयरं णिब्वाणं होइ पुरिसस्स ॥ १८६४ ॥

–मूलाराधना

अर्थ-जैसे जैसे निर्वेद, प्रशम, द्या और इन्द्रियोका दमन वढता है वैसे-वैसे ही पुरुपके पास मोक्ष क्षाता जाता है ॥ १८६४ ॥

जीवदया सयम है और सयम केवल वधका ही कारण नहीं, किन्तु सवर-निर्जराका भी कारण है, क्योंकि संयम आत्मधर्म है। उत्तम क्षमा आदि दस धर्मोंमें सयम भी एक धर्म है। संयम धर्मके स्वरूपका कथन करते हुए श्रीपद्यनन्दि आचार्य कहते हैं—

जन्तुकृपार्दितमनसः समितिषु साधोः प्रवर्तमानस्य । प्राणेन्द्रियपरिहारं संयममाहुर्महामुनयः ॥ १।९६ ॥

अर्थात्—जिसका मन जीवद्यासे भीग रहा है तथा जो ईर्या-भाषा आदि पाच समितियोमें प्रवर्तमान है ऐसे साधुके द्वारा जो पट्काय जीवोकी रचा और अपनी इन्द्रियोका दमन किया जाता है उसे गण्धर देवादि महामुनि संयम कहते है।

इसी वातको श्री प० फूलचन्द्रजीने स्वयं इन शब्दोमें लिखा है-

पट्कायके जीवोंकी भल्छे प्रकारसे रक्षा करना और इन्द्रियोको अपने-अपने विषयोमें नही प्रवृत्त होने देना संयम है।

-तत्त्वार्थसूत्र पृ० ४१७ वर्णी ग्रन्थमालासे प्रकाशित

मिथ्यादृष्टिके जो दया आदिक शुभभाव सासारिक सुखकी प्राप्तिक उद्देश्यसे किये जाते है वे मात्र रागरूप होनेसे और इन्द्रिय सुखको इच्छा लिये हुए होनेसे केवल बन्धके ही कारण हैं। ऐसे ही शुभभावोको श्री प्रवचनसार प्रथम-अध्याय आदिक ग्रन्थोमे हेय बतलाया है। जो शुभभाव सम्यग्दृष्टिके वीतरागता एव मोचप्राप्तिके लिये होते हैं उनसे सवर निर्जरा भी होती है। उन्होसे सम्बन्धित यह प्रश्न है। उनका कथन प्रवचनसार तृतीय अध्याय आदिक ग्रन्थोमें है। इन्हीको निरितशय तथा सातिशयके नामसे भी कहा जा सकता है। सम्यग्दृष्टिका दया आदि शुभभाव, कर्मचेतना न मानकर ज्ञानचेतना माना गया है, इसलिये उसे मात्र बन्धका कारण मानना आगमविरुद्ध है।

भापने अन्तमें लिखा है-पदि 'प्रकृतमें दयासे वीतराग परिणाम स्वीकार किया जाता है.... आदि । इसके विषयमें हमारा कहना है कि जब आगमके आधार पर सैद्धान्तिक चर्चा होती है तब किसी व्यक्ति विशेषकी मान्यताका प्रश्न नहीं रह जाता । हमारी तो आगम पर ही पूर्ण श्रद्धा है और प्रागमके उल्लेखोंकी संगति वैठानेका ही प्रयत्न करते हैं यही हमारी मान्यता है। किसी व्यक्ति विशेषकी स्वेच्छा-नुसार मान्यता या प्रतिपादनके अनुसार अपना पूर्वका आगमानुकुल श्रद्धान वदला नही जा सकता है और न वदलना ही चाहिये। आगममें क्या माना गया है यह सिद्ध करनेके लिये आपके समक्ष आर्प ग्रन्थोंके प्रमाण उपस्थित हैं. उन पर आप विचार करेंगे ऐसी आशा है।

अन्तमें आपने समयसार कलश १०६-१०७ वें क्लोक उद्धृत कर मियतार्थके रूपमें निम्नलिखित शब्द लिखे है-- 'इसलिये ज्ञान ही मोक्षका कारण है।' इसपर हमारा इतना ही सकेत है कि आपने जैसा समझा है वह ठीक नही है।

यदि ज्ञानमात्र ही मोक्षका कारण होता तो श्री कुन्दकुन्द आचार्य मोक्षपाहुड ग्रन्थमें यो न लिखते-

ध्रविमदी तित्थयरा चडणाणजुदी करेइ तवयरणं। णाऊण ध्रवं कुज्जा तवयरण णाणजुत्ती वि ॥६०॥

अर्थ-तीर्थंकरको उसी भवसे अवस्य आत्मसिद्धि ( मुक्ति ) होती है, तथा वे जन्मसे मिति, श्रुत, अविध ज्ञान सिहत और मुनिदीक्षा लेते ही मन पर्ययज्ञानसिहत चार ज्ञानधारक हो जाते है, चार ज्ञानधारक होकर भी वे तपश्चरण करते हैं। ( तपस्या करनेके बाद ही तीर्थं कर मुक्त होते हैं।) ऐसा जानकर ज्ञानसहित व्यक्तिको अवश्य तपस्या करनी चाहिये। यानी विना चारित्रके ज्ञानमात्रसे मुक्ति नही होती।

तयात्र--

तीर्थं करा जगज्ज्येष्टा यद्यपि मोक्षगामिनः। तथापि पालितन्चैव चारित्र मोक्षहेत्कम् ॥

अर्थ-यद्यपि तीर्यंकर जगत्त्रेष्ठ तथा मुक्तिगामी होते हैं तो मी तीर्यंकरोने मोक्षके कारणभूत चारित्रका पालन अवश्य किया है। सूत्रपाहुडमें श्री कुन्दकुन्द आचार्य लिखते हैं-

ण वि सिज्झह वत्थधरो जिणसासणे जह वि होइ तित्ययरो । णग्गो वि मोक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सब्वे ॥३२॥

अर्थ-जैनधर्ममें वस्त्रधारक (सयमरहित ) तीर्थंकर भी नयों न हो, वह मुक्त नहीं ही सकते। मौक्षमार्ग नन्न दिगम्बर रूप है, शेप सभी उन्मार्ग हैं।

मोक्षप्राभृतमें श्री कुन्दकुन्द आचार्य लिखते हैं-

णाणं चरित्तहीणं दंसणहीणं तवेहिं संजुतं । अण्णेसु भावरहियं लिंगगाहणेण किं सोक्खं ॥५७॥

अर्थात्—चारित्रसे रहित ज्ञान सुखकारी नहीं है। सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागः। तत्त्वायसूत्र १-१।

अर्थ-सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र (रत्नत्रय ) मोक्षका मार्ग है। राजवार्तिकमें इसी सूत्रकी टीकामें श्री अकलकदेवने लिखा है—

हत ज्ञानं क्रियाहीनं, हता चाज्ञानिना क्रिया।

अर्थ-चारित्र रहित ज्ञान मोक्षमार्गमें कार्यकारी नही है।

इत्यादि अनेक आर्ष प्रमाणो द्वारा आपका यह लिखना कि 'ज्ञान ही मोक्षका कारण है।' अप्रामाणिक सिद्ध होता है।

इस विषयमें समयसार (अहिंसा मन्दिर, १ दरयागज, दिल्लीसे प्रकाशित) के पृष्ठ ११८ की टिप्पणीमें लिखा है—

एकान्तेन ज्ञानमपि न बन्धनिरोधकं, एकान्तेन क्रियापि न बन्धिमरोधिका इति सिद्धं उमाभ्यामेव मोक्षः।

अर्थ-एकान्तसे न तो मात्र ज्ञान ही कर्म-बन्धका रोकनेवाला है और न केवल चारित्र क्रिया ही कर्म-बन्धकी रोकनेवाली है। इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान चारित्र दोनोके द्वारा ही मोक्ष होता है।

इसी विषयको श्रीकुन्दकुन्द आचार्यने समयसार की १५५वी गाथामें कहा है-

जीवादीसद्दरणं सम्मत्तं तेसिमधिगमो णाणं। रायादीपरिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो॥

अर्थ—जीव अजीव आदि तत्त्वोका श्रद्धान करना सम्यक्त्व है, उन तत्त्वोका जानना ज्ञान है, राग आदि भावोका परिहार सम्यक्चारित्र है। ये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र मोक्षमार्ग है।

इस गाथाकी टीकामें श्री अमृतचन्द्र सूरि लिखते हैं-

मोक्षहेतुः किल सम्यग्दर्शनर्ज्ञानचारित्राणि । तत्र सम्यग्दर्शनं तु जीवादिश्रद्धानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं । जीवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानं । रागादिपरिहरणस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं चारित्रं । तदेवं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राण्येकमेव ज्ञानस्य भवनमायातम् । ततो ज्ञानमेव परमार्थमोक्षहेतुः ।

अर्थ—मोक्षका कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र हैं। यहाँ सम्यग्दर्शन तो जीवादिक तत्त्वोक्ते श्रद्धानस्वभावसे ज्ञानका होना है। जीवादिकके ज्ञानस्वभावसे ज्ञानका होना ज्ञान है। राग आदिके परिहार स्वभावसे ज्ञानका होना चारित्र है। इस प्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र एक हो ज्ञानरूप होना सिद्ध हुआ। इसलिये ज्ञान ही परमार्थसे मोचका कारण है।

श्री अमृतचन्द्र सूरिके इस कथनके अनुरूप ही १०६-१०७ वें कलशका अभिप्राय है। तदनुसार 'ज्ञान मोक्षका कारण है' इसका स्पष्ट अभिप्राय यही है कि 'सम्यग्दर्शन सम्यक्चारित्र सहित ज्ञान मोक्षका कारण है'—मात्र ज्ञान (जीवादि तत्त्वोका अधिगम ) मोक्षका कारण नहीं है।

इन उपर्युक्त आर्ष प्रमाणो द्वारा स्पष्ट प्रमाणित होता है कि जीव दया संयमरूप है तथा संवर और निर्जराका कारण होनेसे घर्म है।

आपने व्रतपालनको शुभ भावमें गिभत करके उससे संवर-निर्जरा तथा मोक्षसिद्धि होना असम्भव वतलाया है। इस विषयका निर्णय करनेके लिये सर्व प्रथम व्रतोका स्वरूप देखना आवश्यक हो जाता है। श्री तत्त्वार्थसूत्रके अध्याय ७ के सूत्र १ में व्रतोका लक्षण निम्न प्रकार दिया है—

हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिब्रहेभ्यो विरतिव तम् । अर्थ--हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म तथा परिब्रह्से विरक्ति वृत्त है । उनत लक्षणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि व्रत विरिन्त अर्थात् निवृत्तिरूप हैं, प्रवृत्तिरूप नहीं हैं। इसी कारण यह सम्यन्चारित्रमें गींभत है। जितनी भी निवृत्ति है वह केवल सवर तथा निर्जराकी ही कारण है, वह कभी भी बन्धका कारण नहीं। हो सकती है। अत व्रतोका पालन सवर-निर्जराका कारण है। सिद्धान्तमें अणुव्रती एव महाव्रतीके प्रत्येक समय असल्यातगुणी निर्जरा वतलाई है। अव्रत सम्यग्दृष्टिके लिये ऐसा नियम नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि वहाँ व्रत ही असल्यातगुणी निर्जराके कारण है।

दत्तादान ग्रहण करना या सत्य वोलना आदि वतीका लचण नहीं है। इनको वतीका लक्षण स्वीकार कर छेने पर अन्याप्ति दोप आता है, क्योंकि दत्तादानको न ग्रहण करनेकी अवस्थामें या मौनस्य आदि अवस्थामें मुनियोके, यह लक्षण घटित न होनेके कारण, महाव्रत ही न रहेंगे। किन्तु यह इष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि मुनियोके हर समय महाव्रत रहते हैं, श्रेणी आदिके गुणस्थानोमें स्थित मुनियोंके भी महाव्रत होना स्वीकार किया गया है। १२वें गुणस्थानमें अप्रमाद वतलाते हुये कहा है—

पंच महब्वयाणि पंच समिदीयो तिण्णि गुत्तीओ णिस्सेसकसायाभावो च अप्पमादो णाम । -धवल पु. १४ पृ० ८६

अर्थ-पंच महाव्रत, पच मिति, तीन गुप्ति और समस्त कपायोके अभावका नाम अप्रमाद है। इससे प्रमाणित होता है कि १२वें गुणस्थानमें भी पच महाव्रत आदिक होते हैं और वे अप्रमादक्य हैं।

यह वृत सम्यक्वारित्ररूप हैं । इसके कुछ प्रमाण नीचे दिये जाते है-

हिंसातोऽनृतवचनात् स्तेयादयहात परिग्रहतः। कारस्न्येंकदेशविरतेश्चारित्रं जायते द्विविधम् ॥४०॥–पुरुपार्थसिद्धगुपाय

अर्थ—हिंसासे, असत्यभाषणसे, चोरोसे, कुशीलसे और परिग्रहसे सर्वदेश तथा एकदेश त्याग से, वह चारित्र दो प्रकारका होता है।

हिंसानृतचीरंभ्यो मेथुनसेवापरिप्रहाभ्यां च । पापप्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम् ॥४९॥-रत्नकरण्डश्रावकाचार

अर्थ—हिंसा, अनृत, चौर्य, मैथुनसेवन, परिग्रह ये पाप आवनेके प्रनाला है, इनसे जो विरक्त होना सो सम्यक्तानोके चारित्र है।

पावारंभणिवित्ती पुण्णारंभे पडत्तिकरणं पि । णाणं धम्मज्ज्ञाणं जिणभणियं सन्वजीवाणं ॥९७॥ –रयणसार

अर्थ-पापारम्भसे निवृत्ति तथा पुण्यारम्भमें प्रवृत्ति भी सर्व जीवोके ज्ञान एव धर्म्यध्यान है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है।

इस प्रकार श्री फुन्दकुन्द आचार्यने त्रतोको ज्ञान एवं धर्म्यध्यान प्ररूपित किया है तथा चारित्रपाहुड गा॰ २७ में इनको संयम और चारित्र वतलाया है—

पंचिदियसंवरणं पंचवया पंचविसकिरियासु । पंचसमिदि तयगुत्ती संजमचरणं निरायारं ॥२०॥ अर्थ-पचेन्द्रियोका सवरण, पंच व्रत, पच्चीस क्रिया, पंच सिमिति तथा तीन गुप्ति मुनियोके संयम एव चारित्र हैं।

प्रत्येक जैम आगम अम्यासीको यह तो सुविदित ही है कि चारित्र, संयम तसा धर्म्यघ्यान सवर-निर्जरा एव मोक्ष सिद्धिके कारण है। त्रत भी चारित्र, सयम एव धर्म्यघ्यानरूप होनेसे सवर-निर्जरा एव मोक्षसिद्धिके कारण सिद्ध हो जाते हैं। अत यह कहना कि त्रतपालनसे सवर-निर्जरा तथा मोक्षसिद्धि होना असम्भव है—सर्वथा आगमविरुद्ध है।

यह प्रश्न हो सकता है कि कही-कही आगममें व्रतोको शुभ आस्रव-बन्धका भी कारण वयो बतलाया है ? उसका समाधान यह है कि उन व्रतोके साथ दत्तादानका ग्रहण, सत्यभापण आदिरूप जो रागसहित प्रवृत्ति अश रहता है और जिसका इन व्रतोमे त्याग नहीं किया गया है, उससे हो शुभ आस्रव-वन्ध होता है। जैसे कि देव आयुके आस्रवके प्रत्ययोमें तत्त्वार्थसूत्रमें 'सम्यक्त्वं च' अर्थात् सम्यक्त्वसे भी देव आयुका वन्य होता है, ऐसा कहा गया है। वास्तवमें सम्यक्त्व वन्धका कारण नहीं है, किन्तु सम्यक्त्वके साथ रहनेवाला रागाश ही देव आयुके बन्धका कारण है। जैसे एक मिश्रित अखण्ड पर्याय होनेके कारण सम्यक्त्वको बन्धका कारण कहा जाता है उसी प्रकार एक मिश्रित अखण्ड पर्याय होनेके कारण व्रतोको भी शुभ बन्धका कारण कहा जाता है।

एक मिश्रित अखण्ड पर्यायमें निवृत्ति तथा प्रवृत्ति (राग) दोनो अंश सम्मिलित है। अत उससे आस्रव-बन्ध भी है और सवर-निर्जरा भी है। क्रमश प्रवृत्ति (राग) अशके क्षीण हो जाने पर मात्र सवर-निर्जरा हो होती है। रागके साथ जो पापोसे निवृत्ति बनी रहती है, उससे उस समय भी सवर-निर्जरा वरावर होती रहती है।

आगममें जिस-जिस स्थानपर व्रतोको छोडनेका उपदेश पाया जाता है, वहाँ सविकल्पसे निर्विकल्प समाधिमें पहुँचानेके लिये व्रतोमें होनेवाला अध्यवसान या उसके प्रवृत्तिरूप रागाश अथवा व्रतोके विकल्पको ही छुडानेका उपदेश है, न कि निवृत्तिरूप स्वयं व्रतोको छोडनेका। क्योकि पापोरे निवृत्तिरूप व्रतोके छोडनेका अर्थ होगा पापोमे प्रवृत्ति करना, जो कि कभी इप्ट नही हो सकता है। जैसे ऊपर सप्रमाण वत्तलाया गया है—व्रत तो ऊपरके श्रेणीके गुणस्थान आदिमें भी कायम रहते हैं, छोडे नही जाते हैं।

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी । मंगलं कुन्दकुन्दार्थो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥ शंका ३

जीवदयाको धर्म मानना मिथ्यात्व है क्या ?

## प्रतिशंका ३ का समाघान

## १. प्रथम-द्वितीय प्रश्नोत्तरोंका उपसंहार

जीवदया पदके स्वदया और परदया दोनो अर्थ सम्भव है। किन्तु प्रकृतमे मूल प्रश्न परदयाको व्यानमें रखकर ही है, इस बातको व्यानमें रखकर हमने प्रथम उत्तरमें यह स्पष्टीकरण किया कि यदि

धर्म पदका अर्थ पुण्यभाव लिया जाय तो जीवदयाको पुण्य मानना मिथ्यात्व नही है। इस उत्तरमें आगम प्रमाण भी इसी अर्थकी पुष्टिमें दिये गये।

अपर पक्षने अपनी प्रथम प्रतिशकामे एक अपेक्षासे हमारे उक्त कथनको तो स्वीकार कर लिया। किन्तु साथमें आगमके लगभग वीस प्रमाण उपस्थित कर यह भी सिद्ध करनेका प्रयत्न किया कि जीवदयाका सवर और निर्जरा तत्त्वमें भी अन्तर्भाव होता है, इसलिए वह मोक्षका भी कारण है।

अपर पक्षने जो प्रमाण उपस्थित किये उनमें कुछ ऐसे भी प्रमाण है जिनमें घर्मको दयाप्रधान कहा गया है, या करुणाको जीवका स्वमाव कहा गया है या शुभ और शुद्धभावोसे कर्मोंकी क्षपणा कही गई है और साथ ही ऐसे प्रमाण भी उपस्थित किये जिनमें स्पष्टरूपसे रागरूप पुण्यभावकी सूचना है। किन्तु इनमेंसे किस प्रमाणका क्या आजय है यह स्पष्ट नही किया गया। वे कहाँ किस अपेक्षासे लिखे गये हैं यह भी नही खोला गया। इसलिए हमें अपने दूसरे उत्तरमें यह टिप्पणी करनेके लिए बाध्य होना पढ़ा कि 'ये सब प्रमाण तो लगभग २० हो है। यदि पूरे जिनागममेंसे ऐसे प्रमाणोका सप्रह किया जाय तो स्वतन्त्र ग्रन्य वन जाय।'

फिर भी उन प्रमाणोको ध्यानमे रखकर हमने अपने दूसरे उत्तरमें यह स्पष्टोकरण कर दिया कि पुण्य ( शुभराग ) भावरूप जो दया है वह तो मोक्षका कारण नहीं है। हाँ इसका अर्थ वीतरागभाव यदि लिया जाय तो वह सबर और निर्जरारूप होनेसे अवस्य ही मोक्षका कारण है।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आगममें सराग सम्यवत्वको या सरागचारित्र आदिको जहाँ वन्धका कारण कहा है वहाँ उन्हें परम्परा मोक्षका कारण भी कहा है। पर उसका आशय दूसरा है, इसिलए प्रकृतमें उसकी विवक्षा नही है। यहाँ तो निर्णय इस वातका करना है कि रागरूप शुभमाव या पुण्यभाव भी क्या उसी तरह मोक्षका कारण है जिस तरह निश्चय रत्नत्रय। इन दोनोमें कुछ अन्तर है या दोनो एक समान है। पूरी चर्चाका केन्द्रविन्दु भी यही है। हमने अपने प्रथम और दूसरे उत्तरमें इसी आशयको स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है।

### २. प्रतिशंका ३ के आधारसे विचार

तत्काल प्रतिशका ३ विचारके लिए प्रस्तुत है। इसके प्रारम्भमें हमारे प्रथम उत्तरको लक्ष्यमें रखकर तीन निष्कर्प फलित किये गये है। प्रथम उत्तर हमने अन्य जीवोकी दयाको लक्ष्यमें रखकर दिया या, इसलिए इस अपेक्षासे अपर पक्षने हमारे प्रथम उत्तरका जो यह निष्कर्प फलित किया है कि 'जीवदया पुण्यभाव है, जो कि शुभ परिखामरूप तो है, किन्तु धर्मरूप नहीं है। वह यथार्थ है, पर जीवोकी दया पर भाव अर्थात् रागभाव है, इसलिए वह धर्म अर्थात् वीतराग भाव कथमिप नहीं हो सकता।

दूसरा निष्कर्प हमारे आयायको स्पष्ट नही करता। परमात्मप्रकाश गाथा ७१ मे भावोंके तीन भेद किये गये हैं—धर्म, अधर्म और शुद्ध। स्पष्ट है कि यहाँ धर्म पद शुद्धभावोसे भिन्न शुभभावके अर्थमें आया है। इसकी टीकाका भी यही आशय है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि शुभभावसे धर्म अर्थात् मुख्यरूपसे पुण्य होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शुभभावसे वीतराग भावरूप धर्म होता है यह उपचार कथन है। किन्तु अपर पक्षने इसका ऐसा अर्थ किया है जिससे भ्रम होना सम्भव है।

तीसरे निष्कर्पके विषयमें मात्र यही खुलासा करना है कि पर जीवोकी दयाका विकल्प तो सम्य-ग्वृष्टियों यहाँ तक कि मुनियोंको भी होता है। यदि ऐसा न माना जाय तो इनके पूजा, भक्ति, व्रतग्रहण आदि व्यवहार धर्म नही वन सकता। हमारी समझसे यह वात अपर पक्षको भी मान्य होगी, श्रत अपर पक्षको नि सकोचरूपसे यह स्वीकार कर छेना चाहिए कि पुण्यवन्धरूप जीवदया सम्यग्दृष्टियोके भी होती है।

अपर पक्षने अपने प्रतिशकारूप दूसरे पत्रकमें विविध ग्रन्थोंके अनेक आगमप्रमाण दिये हैं यह सच है और उनमेंसे कुछमें जीवदया धर्म है तथा शुभभावसे कर्मक्षय होता है यह भी कहा गया है। किन्तु कहाँ किस आगमवाक्यका नयदृष्टिसे क्या आशय है इसका स्पष्टीकरण करना विवेकियोका काम है। हमने अपने दूसरे उत्तरमें वही किया है। क्या इसे आपं ग्रन्थोकी प्रामाणिकता पर अपर पक्ष द्वारा अप्रामाणिकताकी अंगुली उठाना कहना उपयुक्त है। इसका अपर पक्ष स्वय विचार करे। यदि यही बात है तो वह स्वयं अपनेको इस वोषसे वरी नही रख सकता। अपर पक्षको यह समझना चाहिए कि किसी आपंवाक्यको अप्रमाणित घोषित करना अन्य वात है और जहाँ जिस दृष्टिसे विवेचन किया गया है, नयदृष्टिसे उसके आशयको खोलना अन्य वात है।

अपर पत्त यदि व्यवहारधर्म और निश्चयधर्म दोनोको मिलाकर निश्चयधर्म कहना चाहता है और वह हमसे भी ऐसा कहलानेकी यदि आशा रखता है तो उसकी यह आशा कमसे कम हमारे द्वारा कभी भी पूरी नही की जा सकेगी। जब कि जिनागममें ये दो भेद किये है और उनके कारणो तथा फलका अलग-अलग विवेचन किया है ऐसी अवस्थामें हम तो वही कहेंगे जिसे स्थान-स्थानपर जिनागममें स्पष्ट किया गया है।

श्री प्रवचनसारमे शुभ, अशुभ और शुद्ध भावका निर्देश करते हुए लिखा है—

जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो। सुद्धेण तदा सुद्धो हवदि हि परिणामसन्भावो॥९॥ ह

परिणामस्वभाववाला यह जीव जब शुभ या अशुभरूपसे परिणमता है तब शुभ या अशुभ होता है और जव शुद्धरूपसे परिणमता है तब शुद्ध होता है ॥६॥

आगे इनमेंसे किसमें उपादान वृद्धिकी जाय और 'किसमें त्याग वृद्धि रखी जाय इस अभिप्रायसे इनके फलका निर्देश करते हुए लिखा है—

धम्मेण परिणद्प्पा अप्पा जदि सुद्धसंप्योगजुदो। पावदि णिव्वाणसुहं सुहोवजुत्तो व सग्गसुहं ॥११॥

धर्मसे परिणित स्वभाववाला यह आत्मा यदि शुद्धोपयोगमे युक्त होता है तो मोक्षसुखको प्राप्त 'करता है और यदि शुभोपयोगवाला होता है तो स्वर्गसुखको प्राप्त करता है ॥११॥

ये आगम प्रमाण है। इनकी प्रामाणिकता पर कोई भी श्रद्धालु वन्धु अप्रामाणिकताकी अगुली उठानेका साहस नहीं कर सकता। ऐसी अवस्थामें दूसरे जीवोकी दयारूप शुभमावोको यदि हमने पुण्यवन्यका कारण लिखा तो आगमको अवहेलना कहाँ हुई। इस कथन द्वारा तो हमने आगमका रहस्य खोलकर मोक्षमार्ग ही प्रशस्त किया। क्या अपर पक्ष यह चाहता है कि प्रत्येक भव्य जीव पर जीवोकी दयाको मोक्षका कारण जान उसीमे उलझा रहे और आत्मस्वभावके सन्मुख हो सच्चे आत्मकल्याणके मार्गमें न लगे। हम नहीं समझते कि वह ऐसा चाहता होगा। यदि यही वात है तो उस पक्षको प्रवचनसारके उक्त उल्लेखोंके आधारपर शुभ और शुद्धभावोमे अन्तर तो करना ही चाहिए। साथ हो उनके कारणभेद और फलभेदको भी अपने दृष्टिपथमें लेना चाहिए।

अपर पक्षने अपने दूसरे पत्रकमे जो आगम प्रमाण दिये हैं, भला वह पच ही वतलावे कि उनकी उपेक्षा करनेका साहस हम कैसे कर सकते थे। तभी तो हमने जीवद्याके स्वद्या और पर्ट्या ऐसे दो भेद करके स्वद्याका अन्तर्भाव चीतरागभावमें और पर्ट्याका अन्तर्भाव रागरूप पुण्य-भावमें करके अपने दूसरे उत्तरमें उनके फलका भी पृथक्-पृथक् निर्देश कर दिया है। अपर पक्षने सब प्रमाणोंको एक पंक्तिमें रख कर और उनका आश्य खोले विना उन सभी प्रमाणोंसे अपने अभिप्रायकी पृष्टि करनी चाही है। यह देखकर ही हमें अपने दूसरे उत्तरमें यह लिखना पड़ा है कि 'ये सब प्रमाण तो लग-भग २० ही है। यदि पूरे जिनागममें-से ऐसे प्रमाणोंका सग्रह किया जावे तो एक स्वतंत्र विशाल ग्रन्थ ही जाय, पर इन प्रमाणोंके आधारसे क्या पुण्यभावरूप दयाको इतने मात्रसे मोक्षका कारण माना जा सकता है।'

हमने अपने पिछले उत्तरमें जो यह लिखा है कि 'गुभमान चाहे वह दया हो, करूणा हो, जिन-विम्नदर्शन हो, व्रतोका पालन हो, अन्य कुछ भी क्यों न हो, यदि वह शुभ परिणाम है तो उससे मार्थ बन्ध ही होता है। उससे सवर, निर्जरा और मोक्षकी सिद्धि होना असम्भव है। वह प्रवचनसार गाया ११ तथा उसकी दोनों आचार्यी द्वारा रिचत संस्कृत टीकाओं को लक्ष्यमें रेखकर ही लिखा है। हम आंशा करते थे कि अपर पक्ष भी इसी प्रकार प्रत्येक आगम प्रमाणको उपस्थित करते हुए आगमका कौन वचन किस आश्यसे लिखा गया है इसे सुस्पष्ट करता जाता। उदाहरणार्यं जयधवलामें कहा है—

शुभ-शुद्धपरिणामेहिं कम्मक्खयाभावे तक्खयाणुववत्तीदो ।

े यदि शुभ और शुद्धपरिणामासे कर्मोका क्षय नही होता तो कर्मीका क्षय हो ही नही सकता।

इसमें शुभ परिणामोको शुद्ध परिणामोंके समान कर्मचयका कारण कहा है। इसलिए ऐसे स्थलपर अपर पक्षको चोहिए या कि वह इस बचनका आश्रय अन्य आगम वचनके प्रकाशमें अवश्य ही स्पष्ट कर देता तो इससे कौन कथन किस विवक्षासे किया गया है यह सबकी समझें मुगमतासे आ जाता। प्रकृतमें कमने कम इसका खुल्गसा किस प्रकारसे किया जाना इप्ट था इसके लिए प्रवचनसार गाया ११ की आचार्य जयसनकृत टीकापर दृष्टिपात कीजिए—

तत्र यच्छुद्धसंप्रयोगशब्दवाच्यं शुद्धोपयोगस्वरूपं वीतरागचारित्र तेन निर्वाणं लभते । निर्विकर्ष-समाधिरूपशुद्धोपयोगशक्त्यभावे सित यदा शुभोपयोगरूपमरागचारित्रेण परिणमित तदा पूर्वमनाकुर्लत्व-लक्षणपारमार्थिकसुग्वविपरीतमाकुलत्वोत्पाद्कं स्वर्णसुखं लभते । पश्चात् परमसमाधिसामग्रीसन्नावे मोक्षं च लभते ।

- वहाँ जो शुद्ध संप्रयोग शब्दका वाच्य शुद्धोपयोग स्वरूप वीतराग चारित्र है उससे निर्वाणको प्राप्त करता है। तथा निर्विकल्प समाधिरूप शुद्धोपयोगरूप शक्तिके अभावमें जब शुभोपयोगरूप सरागचारित्र रूपसे परिणमता है तब पहलेके अनाकुलत्वलक्षण पारमार्थिक सुखसे विपरीत आकुलताके उत्पादक स्वर्गसुख-को प्राप्त करता है। पश्चात् परम समाधिरूप सामग्रीके सद्भावमें मोक्षसुखको प्राप्त करता है।

यह आगमप्रमाण है। इस द्वारा शुभ और शुद्ध दोनो प्रकारके भावोका क्या फल है यह स्पष्ट किया गया है। इन द्वारा हम यह अच्छी तरह जान लेते हैं कि शुभ भावोको जो श्रीजयघवलामें कर्मक्षयका हेतु कहा है वह किस रूपमें कहा है। वस्तुत तो वह पुण्यवन्यका ही हेतु है। उसे जो कर्मक्षयका हेतु कहा गया है वह इस अपेचासे ही कहा गया है कि उसके अनन्तर जो शुद्धोपयोग होता है वह वस्तुत कर्मक्षयका हेतु है, इसलिए उपचारसे उसे भी कर्मचयका हेतु कहा गया है। शुभभाव बन्धका कारण है इसका निर्देश करते हुए पंचास्तिकायमे भी कहा है—

> जं सुहमसुहमुदिण्णं भावं रत्तो करदि जदि अप्पा। सो तेण हवदि बद्धो पोग्गलकम्मेण विवहेण ॥१४०॥

यदि आत्मा विकारी वर्तता हुआ उदीर्ण शुभ--अशुभ भावको करता है तो वह उस भावके निमित्त-से नाना प्रकारके पुद्गल कर्मोसे बद्ध होता है ॥१४७॥

इससे शुभ परिणाम करनेका क्या फल है इसका सहज पता लग जाता है।

यह अपर पक्ष द्वारा अपने द्वितीय पत्रकमे उपस्थित किया गया एक उदाहरण है जिसका यहाँ हमने दो आगम प्रमाणोंके प्रकाशमे स्पष्टीकरण किया है। अपर पक्ष द्वारा उपस्थित किये गये प्रमाणोंके विषयमें भी इसी प्रकार स्पष्टीकरण जान लेना चाहिए। हमारी तो दृष्टि सदा कालसे तत्त्वविमर्शकी रही है और रहेगी। इसका विचार तो अपर पक्षको ही करना है कि कोई भी जिनवाणीका भक्त महान् आचार्य और महान् ग्रन्थोंके नयविशेषसे किये गये कथनको उसी रूपमें ग्रहण न कर उसे सर्वथा रूपमें क्यो स्वीकार करता है? इसका हमें विशेष आश्चर्य है।

हमने तो जीवदया किस अपेक्षासे शुमभाव है और किस अपेचासे वीतराग भाव है, मात्र इसका अपने पिछले उत्तरोमें खुलासा किया । यदि अपर पच्च उसे हमारा मूल विषयको छुए विना विषयान्तरमे प्रवेश करना मानता है तो भले ही मानता रहे, उसकी इच्छा । किन्तु जिसका हमने पिछले उत्तरोमे निर्देश किया है वह हमारा विषयान्तरमे प्रवेश करना नही हैं, अपि तु मूल प्रश्नका स्पष्टीकरणमात्र है ।

जीवदया स्वतन्त्र कोई द्रव्य नहीं है। वह जीवका परिणाम है जो नयविशेपसे शुभ भी हो सकता है और शुद्ध भी। पुरुषार्थसिद्घयुपाय आदि शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा इसीका स्पष्टीकरण किया गया है कि यदि जीवदयाको शुभ परिणामरूप लिया जाता है तो उसका अन्तर्भाव आस्रव और वन्धतत्त्वमें होता है और उसे शुद्ध परिणामरूप लिया जाता है तो उसका अन्तर्भाव सवर, निर्जरा और मोक्ष तत्त्वमें होता है। अपर पक्ष इसे निर्विवादरूपमें स्वीकार करले यही इस प्रयासका फल है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए प्रवचनसारमें लिखा है—

सुहपारिणामो पुण्णं असुहो पावं ति मणियमण्णेसु । परिणामो णण्णगदो दुक्लक्खयकारण समये ॥१८१॥

परके प्रति शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। तथा जो परिणाम अन्यको लक्ष्यकर नहीं होता है उसे शास्त्रमें दुःखके क्षयका कारण कहा है।।१८१।।

हमने पिछले उत्तरमें इसी जिनागमको लक्ष्यमे रखकर दूसरे जीवोकी दयाको पुण्यभाव और स्वदयाको वीतराग भाव कहा है। शुभभावका फल कर्मास्रव है और शुद्धभावका फल कर्मनिरोध है, इसके लिए प्रवचनसार गाथा १५६ तथा २४५ पर दृष्टिपात कीजिए।

दया कहो, करुणा कहो या अनुकम्पा कहो इन तीनोका आशय एक ही है। आचार्य कुन्दकुन्द प्रव-चनसारमें जीवोमे की गई अनुकम्पाको शुभोपयोग वतलाते हुए लिखते है— जो जाणदि जिणिंदे पेच्छिद सिद्धे तहेव अणगारे । जीवेसु साणुकंपो उवओगो सो सुहो तस्स ॥१५७॥

जो जिनेन्द्रको जानता है, सिद्धो तथा अनगारोकी श्रद्धा करता है और जीवोके प्रति अनुकम्पायुक्त है उसका वह शुभोपयोग है ॥१५७॥

यदि अपर पक्ष कहे कि हम इन सब प्रमाणोको प्रकृतमे उपयोगी नही मानते । हमें तो ऐसा प्रमाण दीजिए जिसमें स्पष्टरूपसे दयाका उल्लेख हो और उसे आस्रव भाव वतलाया गया हो तो इसके लिये तत्त्वार्थ-सारके आस्रव प्रकरणके इस वचन पर दृष्टिपात कीजिए —

दया दानं तपः शीलं सत्य शौच दमः क्षमा । वैयानृत्यं विनीतिश्च जिनपूजार्जवं तथा ॥ २५ ॥ सरागसंयमञ्चेव सयमामंयमस्तथा । भूतवस्यनुकम्पा च सद्देचास्रवहेतवः ॥ २६ ॥

द्या, दान, तप, शील, सत्य, शीच, दम, क्षमा, वैयावृत्य, विनय, जिनपूजा, श्रार्जव, सरागसंयम, संयमासंयम तथा जीवो और व्रतियोपर अनुकम्पा ये सब सातावेदनीयके आस्रवके हेतु हैं ॥ २४-२६ ॥

इस प्रकार उक्त प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि हम प्रथम श्रीर द्वितीय उत्तरमें जो कुछ भी लिख आये हैं वह आगमका आवाय होनेसे प्रमाण है।

अपर पक्षने बोधप्रामृतका उद्धरण उपस्थित कर जो धर्मको दयाप्रधान वतलाकर अपने अभिमतकी सिद्धि करनी चाही है, वह युक्त नही है, वयोकि जहाँ भी धर्मको दयाप्रधान कहा है वहाँ 'द्या' पद मुख्यतया वीतरागभावका सूचक ही लिया गया है। यह इसीसे स्पष्ट है कि स्वयम्भूस्तोत्रमें अभिनन्दन जिनकी स्तुति करते समय उन्हें दयावधूका आध्यय करनेवाला तथा धान्ति जिनको स्तुति करते समय उन्हें दयामूर्ति कहा गया है। जिन सहस्रनाम तो स्पष्टत सर्वज्ञ वीतराग जिनकी स्तुति है। इसमें जिनदेवको दयाध्वज, महाकारिणक, दयागर्भ, दयायाग और दयानिधि नामो द्वारा सम्बोधित किया गया है। जिनदेवके ये सब नाम अर्थगर्भ अर्थात् गुणनाम है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि 'द्या' यह शब्द जहाँ जिनागममें धुभ रागस्प पुण्यभावके अर्थमें आता है वहाँ वह वीतरागरूप धर्मके अर्थमें भी आता है। इसलिए वोध-प्राभृतके 'धम्मो दयाविसुद्धों' इस उल्लेखके आधार पर 'धर्म' पदका अर्थ मुख्यरूपसे वीतराग भाव ही लेना चाहिए, वयोकि जिससे रागकी पृष्टि होती हो वह जिनागम ही नही हो सकता।

धवल पुस्तक १३ के 'करुणाण जीवसहावस्स' इत्यादि उल्लेखका भी यही आशय है। तभी तो उसमें करुणाके कर्म जिनत होनेका विरोध किया गया है। जो कर्मको निमित्त कर उत्पन्न नहीं होता वह तो मात्र निश्चय रत्नत्रयरूप आत्मपरिणाम ही हो सकना है।

अपने अभिमतकी पृष्टिमें अपर पक्षने भावसग्रहकी 'सम्माइद्वीपुण्णं' इत्यादि गाथा उपस्थित की है। यदि अपर पक्ष इसके अन्तिम चरणपर ध्यान दे तो नयविशेषसे कहे गये इस वचनका अर्थ सहज ही स्पष्ट हो जाय। आगममें व्यवहार रत्नत्रयको व्यवहारसे मोक्षका हेतु वतलाया हो है। इस वचनसे उसी अभिप्रायकी पृष्टि होती है। अथवा राम्यग्दृष्टिका पृष्य दीर्घ संसारका कारण नही है, अल्प कालमें हो वह मोक्षका पात्र होगा यह आशय भी इस गाथाका हो सकता है।

जयधनला पु० १ पृ० ६ के 'शुभ-शुद्धपरिणामेहिं' का वया आशयं है इसका स्पष्टीकरण इसी उत्तरमें हम पहले ही कर आये है।

अव तक प्ररूपित समग्र कथनका सार यह है-

- १. दया पद आगममे दोनों अर्थोमे व्यवहृत हुआ है—शुभ भावके अर्थमे भी और वीतरागभावके अर्थमे भी।
- २. शुभभाव परभाव होनेके कारण उसका यथार्थमें आस्रव और वन्घ तत्त्वमें ही अन्तर्भाव होता है। जहाँ भी इसे निर्जराका हेतु कहा है वहाँ वैसा कथन व्यवहारनयसे ही किया गया है।
  - ३. वीतरागभाव निजभाव होनेसे उसका अन्तर्भाव संवर, निर्जरा और मोक्षतत्त्वमें ही होता है।
- ४. वीतरागभाग व्यवहारसे आस्नव और वन्धका कारण है यह व्यवहार वीतरागभाव पर लागू नहीं होता, क्योंकि वह सब प्रकारके व्यवहारको दृष्टिमें गौण कर एकमात्र निश्चयस्वरूप ज्ञायक आत्माके आल-म्वनसे तन्मयस्वरूप उत्पन्न होता है। अतः वह स्वरूपसे ही सब प्रकारके व्यवहारसे अतीत है। उस पर किसी प्रकारका उपचार लागू नहीं होता।

अपर पक्ष जिस प्रकार आशावादी है, उसी प्रकार हम भी आशावादी है। क्यां ही अच्छा हो कि अपर पक्ष रागरूप पुण्यभाव और वीतराग भावमें वास्तिविक अन्तरको समझकर 'द्या' पदका जहाँ जो अर्थ इप्ट हो उसे उसीरूपमे स्वीकार कर ले और इस प्रकार शुभभाव और वीतरागभावमें एकत्व स्थापित क्रिनेसे अपनेको जुदा रखे।

हमें शुन भावोंकी अवान्तर परिणितियोंका पूरा ज्ञान हो या न हो। पर हम इतना निश्चयसे जानते हैं कि जो भी शुभभाव उत्पन्न होता है वह कर्म तथा नोकर्मके सम्पर्कके फलस्वरूप ही उत्पन्न होता है, इसिलए वह कर्मस्वभाववाला होनेसे नियमसे कर्मवन्धका हेतु है वह मोक्षका हेतु त्रिकालमें नहीं हो सकता। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचन्द्र समयसार गाथा १५६ की टीकामें लिखते हैं—

यःखलु परमार्थमोक्षहेतोरितिरिक्तो व्रततपःप्रसृतिश्चभकर्मात्मा केषांचिन्मोक्षहेतुः स सर्वोऽिप प्रति-सिद्धः, तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्याभवनात् ।

कितने ही प्राणी परमार्थरूप मोक्षहेतुके सिवाय वत, तप आदि शुभकर्म मोक्षके हेतु है ऐसा मानते है-। किन्तु वह सभी निपिद्घ है, क्याकि वह द्रव्यान्तरस्वभाव है, उसके स्वभावसे ज्ञानका होना नहीं वन्ता ।

इसी अर्थको स्पष्ट रूपसे समझनेके लिए इस कलश पर दृष्टिपात कीजिए-

वृत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि । द्रव्यान्तरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्ने कर्म तत् ॥ १०७ ॥

कर्मस्वभावसे वर्तना ज्ञानका होना नहीं है, इसलिए वह ( शुभ भाव ) मोक्षका हेतु नहीं है, क्योंकि वह अन्य ( पुद्गल ) द्रव्यके स्वभाववाला है ॥ १०७ ॥

हमें प्रसन्नता है कि अपर पक्षने रागमात्रको वन्यका हेतु मान लिया है। किन्तु इतना स्वीकार करनेके वाद भी उसकी ओरसे जो रागांश और रत्नत्रयांशमें एकत्व स्थापित करनेके लिए युर्वित दी गई है वह सर्वया अयोग्य है। इस सम्बन्धमें उस पक्षका कहना है—

'तथा च अमृतचन्द्रसूरिनें जो असयत सम्यग्दृष्टि, सयमासयमी एव सरागमयतके मिश्रित भावोको अपनी प्रज्ञा छैनीसे भिन्न-भिन्न करते हुए रागाण और रत्नत्रयाश द्वारा कर्मके वन्धन और अवन्धनकी सुन्दर व्यवस्था पुरुपार्थसिद्धचूपाय ग्रन्थके तीन क्लोकोमें की है उनमें एक अखण्डित मिश्रित भावका विक्लेपण -समझानेके लिए प्रयत्न किया गया है। यह मिश्रित अखण्ड भाव ही शुभ भाव है, अत उससे आसव-बन्ध भी होता है तथा सवर-निर्जरा भी होती है।'

अपने इस अभिप्रायकी पुष्टिके लिये अपर पक्षने भोजन, काढा और कर्मको दृष्टान्त रूपेंमें उपस्थित किया है। किन्तु उसका यह सब कथन बस्तुस्वरूपको स्पष्ट करनेवाला न होनेसे प्रकृतमें ग्राह्म नही है। खुलासा इस प्रकार है—

सर्व प्रथम विचार यह करना है कि आचार्य अमृतचन्द्रने रागण्श और रत्नत्रयाशको भिन्न-भिन्न वर्षो वतलाया । आचार्य श्री कुन्दकुन्द समयसारमे लिखते हैं—

जीवो वंधो य तहा छिज्जित सलक्खणेहिं णियएहिं । पण्णाच्टिणएण उ छिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥२९४॥

जीव और वन्य ये दोनो निश्चित अपने-अपने लक्षणो द्वारा वृद्धिरूपी छैनीसे इस तरह छेदने चाहिए कि जिस तरह छेदे हुए वे दोनो नाना हो जीय ॥२९४॥

इसकी टोकामें आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं-

आतमा और वन्धके द्विधा करनेरूप कार्यमें कर्ता आत्माके करण सम्वन्यी विचार करनेपर निश्चयतः अपनेसे भिन्न करणका अभाव होनेसे भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है। उमके द्वारा छिन्न हुए वे दोंनो नानापनेको अवश्य ही प्राप्त होते है। इसिछए प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बन्य भिन्न-भिन्न किये जाते है।

शका—आत्मा और वन्य चेत्य-चेतकभावके कारण अत्यन्त प्रत्यासम्न होनेसे एकीभूत है तथा भेदविमान-का अभाव होनेके कारण वे एक चेतक ही हो ऐसे व्यवहारको प्राप्त होते है, अत जनका प्रज्ञाके द्वारा छेदना कैमे शक्य है ?

समाधान—आत्मा और वन्यके नियत स्वलक्षण हैं, उनकी सूक्ष्म अन्त सन्विमें प्रज्ञारूपी छैनीको सावधान होकर पटकनेसे उनको छेदा जा सकता है ऐसा हम जानते हैं।—गाथा २६४ की टीकाके कुछ अशका अर्थ।

ऐसा करनेका फल (प्रयोजन) क्या है इसका स्पष्टीकरण करते हुए गाथा २६४ की टीकामें आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं—

न आत्मा और वन्यको प्रथम तो उनके नियत स्वलक्षणोके ज्ञान द्वारा सर्वया ही छेदना चाहिए। तत्पदचात् रागादिलक्षणवाले ममस्त वन्यको तो छोडना चाहिए और उपयोग लक्षणवाले शुद्ध श्रात्माको ही ग्रहण करना चाहिए। आत्मा और वन्यके द्विघा करनेका वास्तवमें यही प्रयोजन है कि वन्यके त्यागसे शुद्ध आत्माका ग्रहण हो जाय।

अत्यन्त प्रत्यासन्न दो को भिन्न-भिन्न करनेकी यह रीति है। एकमात्र इसी पढ़ितसे दोको भिन्न-भिन्न जाना जाता है। जो उत्पाद है वही व्यय है ऐसा होनेपर भी लक्षण भेदसे आगममें उन्हें दो वतलाया है।

( आप्तमीमामा कारिका ४८।) प्रकृतमे आचार्य अमृतचन्द्रने इसी न्यायसे पुरुपार्थसिद्धघुपायमें 'येनाशेन विशुद्धि' इत्यादि वचन लिखे हैं।

रागका कारण कर्मोपाधिसे सपृक्त होकर परिणमना है और निश्चय रत्नन्नयका कारण ज्ञायक स्वभाव आत्माके आलम्बन द्वारा तन्मय होकर परिणमना है। रागका ( शुभागुभका ) लक्षण पराश्रय भाव करना है और रत्नत्रयका लक्षण शुद्ध चैतन्यका स्वाश्रय प्रकाशमात्र है। रागका फल ससारकी परिपाटी है और निश्चय रत्नत्रयका फल शुद्ध आत्माकी प्राप्ति है। इस प्रकार कारणभेद, लक्षणभेद और कार्यभेदसे ये दोनो भिन्न-भिन्न हैं, एक नही है। ऐसी अवस्थामें इन्हें मिश्रित कहकर दोनोका कार्य आस्रव और वन्ध तथा संवर और निर्जरा मानना सगत नहीं है।

जव कि अपर पक्ष ही उन्हें मिश्रित स्वीकार करता है तो इससे वे दो अंश सुतरा सिद्ध हो जाते हैं। इससे तो वे दोनो अश मिले हुए सरीखे दीखते हैं, एक नहीं है यही सिद्ध होता है। और जब कि वे दोनो एक नहीं है, दो हैं तो उनके दो होनेका कारणभेद, कार्यभेद और लक्षणभेद भी अपर पक्षको निर्विवाद रूपमें स्वीकार कर लेना चाहिए। स्पष्ट हैं कि शुभभावका कार्य निश्चयसे एकमात्र आसव और वन्च हैं तथा निश्चय रत्नत्रयका कार्य एकमात्र सबर और निर्जरा तथा अन्तमें मोक्ष हैं यही सिद्ध होता है।

एक बात बीर है कि रागमाव और रागपर्याय विकार संप्रुक्त और विभावमाव होनेसे स्वयं वन्धस्वरूप हैं। ऐसी अवस्थामें वह संवर और निर्जराका हेतु कैसे हो सकता है, अर्थात् त्रिकालमें नहीं हो सकता। संवर और निर्जराका हेतु वही हो सकता है जो स्वयं संवर-निर्जरास्वरूप है। फिर भी अपर पक्ष निश्चयसे रागको यदि सवर और निर्जराका हेतु मानना चाहता है तो उसका यह मानना रागको सवर, निर्जरा और मोक्षस्वरूप मानना ही कहा जायगा, क्यों कि आगमका ऐसा अभिप्राय है कि निश्चयसे जो जिसका हेतु होता है वह स्वयं तत्स्वरूप ही होता है। किन्तु जहां जितने अशमें वीतरागता उत्पन्न होती है वह उतने अशमें रागका अभाव होकर ही उत्पन्न होती है, अत राग निश्चयसे वीतरागताको त्रिकालमें उत्पन्न नहीं कर सकता ऐसा ही यहां निर्णय करना चाहिए। फिर भी आगममें जो रागको निश्चय रत्नत्रयका व्यवहारनयसे हेतु कहा गया है वह सहचर सम्बन्धको देखकर उपचारसे ही कहा गया है। विवक्षित रत्नत्रयके साथ विवक्षित रागाकके रहनेमें कोई हानि नहीं यह ज्ञान कराना ही इसका प्रयोजन है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए समयसार कलशमें कहा है—

यावत्पाकमुपैति कर्मविपरितर्ज्ञानस्य सम्यड्न सा कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः। किन्त्वत्रापि समुल्लमत्यवशतो यत्कर्म बन्धाय तत् मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः।। ११०॥

जब तक ज्ञानको कर्मविरित भलीभाँति पूर्णताको नही प्राप्त होती तवतक कर्म और ज्ञानका समुच्चय भी विहित है, उसमें कोई हानि या विरोध नही । किन्तु इस अवस्थामें भी आत्माम अवशपने जो कर्म उदित होता है वह तो वन्यका हेतु है और पर द्रव्य-भावोंसे स्वयं भिन्न जो परम ज्ञान है वह एक ही मोक्षका हेतु है ॥ ११०॥

इस प्रकार पूर्वोक्त कथनसे अपर पक्षके इस मतका खण्डन हो जाता है कि चतुर्थादि गुणस्थानोमें रागाश और रत्नत्रयाशरूप जो मिश्रित शुभभाव है वह आस्रव और वन्यका भी हेतु है तथा सवर और निर्जराका भी हेतु है। किन्तु इससे यही सिद्ध होता है कि जो रागाद्य है वह एकमात्र आस्रव और वन्धका हेतु है और जो रत्नत्रयाश है वह सवर और निर्जराका हेतु है।

यह तो अपर पक्षने भी स्वीकार कर लिया है कि रागाश १०वें गुणस्थानके अन्त तक पाया जाता है ऐसी अवस्थामे वह रागाश और रत्नत्रयाशके मिश्रित रूप शुभभावको छठे गुणस्थान तक ही वयो स्वीकार करता है, आगे पयो स्वीकार नही करता ? यदि वह कहे कि आगे घ्यानकी भूमिका है, इसिलए वहाँ पर लक्ष्यसे बृद्धिपूर्वक रागकी प्रवृत्ति नहीं पाई जातो है। अत वहाँ रागांश एकमात्र वन्धका ही हेतु है। तब तो इससे यही सिद्ध होता है कि अवृद्धिपूर्वक जितना भी रागाश है वह तो मात्र वन्धका कारण है ही। बृद्धिपूर्वक राग भी वन्धका ही कारण है। और इस कथनसे यह तथ्य सुतरा फिलत हो जाता है कि रत्नत्रयाश स्वय आत्मस्वरूप होनेसे अणुमात्र भी वन्धका हेतु नहीं।

अपर पक्षने अपने विचारोंके समर्थनमें एक भोजनका उदाहरण दिया है और दूसरा काढेका उदाहरण दिया है। किन्तु ये उदाहरण ही इस वातका समर्थन करते है कि भोजनमें या काढेमें जिन उत्चोका समावेश होता है उनसे उन्ही उत्चोकी पृष्टि होती है। उदाहरणार्थ काढेमें कफ क्षयकारक द्रव्यका समावेश करने पर ही उस काढेके पान करने पर कफकी हानि होती है, अन्यथा नही होती। इससे सिद्ध है कि प्रत्येक तत्त्व अपना-अपना ही कार्य करता है, अन्यका नही। कर्मशास्त्र भी इसी आशयका समर्थन करता है। वारहवें गुणस्थानमें ज्ञानावरणका उदय है। पर उससे मोह या रागपर्यायकी उत्पत्ति त्रिकालमें नही हो सकती। कर्मका विपाक किस प्रकार होता है इसका ज्ञान कराते हुए उत्त्वार्थसूय अ० द सू० २२ में वतलाया है— 'स यथानाम।' जिस कर्मका जो नाम है, उसके अनुसार हो उसका फल होता है। इससे सिद्ध है कि जिसका जो कार्य है उनसे उसी कार्यकी निष्पत्ति होती है, अन्यके कार्यकी निष्पत्ति होना त्रिकालमें सम्भव नहीं। फिर भले ही वे मिलकर ही वयो न रहे। किन्तु करेंगे अपना-अपना ही कार्य। इसी प्रकार रागभाव और रत्नत्रयके विपयमें भी जान लेना चाहिए।

अपर पचने चौथेसे छेकर सातर्वे गुणस्थान तकके परिणामको मिश्रगुणस्थानके परिणामके समान वतलाते हुए लिखा है कि 'उन गुणस्थानोमें सिम्मिलित एक विचित्र प्रकारका परिणाम होता हैं जैसा कि मिश्र गुणम्थानमें सम्यक्त्व तथा मिश्यात्वभावसे पृथक् विचित्र प्रकारका परिणाम होता है, उम मिश्र गुणस्थानमें सम्यक्त्व तथा मिश्यात्वभावसे पृथक् विचित्र प्रकारका परिणाम होता है। तदनुसार शुभ परिणातिको मिश्रित परिणाममें श्रद्धा अश्रद्धाका क्रियात्मक विभाजन अग्रव्य होता है। तदनुसार शुभ परिणातिको मिश्रित अवस्था हुआ करती है जिसमे कि कर्मवन्य, कर्मसवर और कर्मनिर्जरा ये तीनो कार्य एकसाथ हुआ करते हैं। किन्तु अपर पचका यह कथन ठीक नही है, क्योंकि इनसे पूरी मोक्षमार्गकी व्यवस्था ही गडवडा जाती है। जो कर्मशास्त्रका साधारण जानकार भी होगा वह भी ऐसे विचित्र कथनको त्रिकालमें स्वीकार नहीं करेगा।

यह तो सभी जानते हैं कि तीसरे गुणस्थानमें कारण एक है—सर्वघाति मित्र प्रकृतिका उदय। तदनुसार उमका कार्य भी एक है—मित्र परिणाम। इसिलए उसे अशक्यविवेचन कहा है। गोम्मटसार जीवकाण्डमें कहा भी है—

सम्मामिच्छुटयेण य जत्त तरसव्वघाटिकज्जेण। ण य सम्म मिच्छ पि य सम्मिस्सो होदि परिणामो ॥२१॥ े जात्यन्तर सर्वधातिके कार्यस्वरूप सम्यग्मिथ्यात्वके उदयसे जो सम्यक्ष्तव भी नहीं है, मिथ्यात्व भी नहीं है ऐसा सम्मिश्र परिणाम होता है ॥२१॥

किन्तु यह स्थिति चतुर्थादि गुणस्थानोमे क्षायोपशमिक भावोकी नही है। वहाँ कारणभेदके अनुसार कार्यभेदका आगममे स्पष्ट उल्लेख दृष्टिगोचर होता है। उदाहरणस्वरूप वेदक सम्यकत्वको लीजिए। इसे वेदक इसलिए कहा जाता है, वयोकि इसमे सम्यक्तव प्रकृतिका उद्य वना रहता है। और सम्यक्तव इस-लिए है, क्योंकि यह मिथ्यात्व आदि छह प्रकृतियोंके उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशमसे होता है। अब विचार कीजिए कि क्या वेदक सम्यक्तवकी तुलना मिश्र गुणस्थानके मिश्रभावसे की जा सकती हैं,? दोनोका लचण भिन्न है। मिश्र गुणस्थानका मिश्रभाव सर्वघाति प्रकृतिके उदयसे होनेके, कारण विभाव भाव है। और वेदक सम्यक्त सर्वघाति प्रकृतियोके क्षयोपशमसे होनेके कारण आत्माका स्वभावभाव है। इसी प्रकार पाँचवें गुणस्थानके विरताविरत परिणामकी स्थिति है। यहाँ अप्रत्यास्यानावरण कपायका उदय नहीं है, इसलिए तो विरत भाव है और प्रत्याख्यानावरण कपायका उदये हैं, 'इसलिए अविरतभाव है। तदनुसार इनके कार्य भी पृथक्-पृथक् देखे जाते है । विरतभावके कारण यह जीव त्रसहिंसासे विरत रहता है और अविरतभावके कारण स्थावर हिंसाका त्याग नहीं कर पाता। इस प्रकार जब यहाँ कार्यभेद है तो उससे होनेवाले फलमें भी भेद हो जाता है। जितने अशमे आत्मस्थितिरूप वारित्र प्रगट हुआ है उत्ने अशमें इस जीवके संवर-निर्जरा है और जितने अशमे अविरतिभाव है उतने अशमें आस्रव-वन्य हैं। इसलिए चतुर्यादि गुणस्थानोके क्षायोपशमिक भावोकी मिश्र गुणस्थानके मिश्रभावके साथ तुलना करना सर्वथा असगत है। मिश्र गुणस्थानका मिश्रभाव जहाँ अशक्यविवेचन है, वहाँ चतुर्थादि गुणस्थानीका क्षायोपरामिकभाव शक्यविवेचन है।

अपर पक्षका कहना है कि जीयेसे सातवें गुणस्थान तक शूभोपयोग ही होता है। अन्य-कोई शुद्धीन पयोग आदि उन गुणस्थानोमें नही होता। किन्तु यह कथन भी युक्त नही, क्योंकि चतुर्थादि गुणस्थानोमें आत्मानुभूति होती ही नही यह मानना आगमविरुद्ध है। वृहद्द्रव्यसंग्रहमें गाथा ४७ की टीकामे लिखा है—

तद् द्विविधमपि निर्विकारस्वसिवत्यात्मकृपरमध्यानेन सुनिः प्राप्नोति ।

उस दोनो प्रक्रारके मोक्षमार्गको मुनि निर्विकार स्वसवित्तिस्वरूप परम घ्यानके द्वारा प्राप्त करता है। यह सम्यक्चारित्रका प्रकरण है, इसिलए यहाँ मुनिको लक्ष्य कर उक्त कथन किया, गया है। इससे विदित होता है कि निर्विकार स्वसवित्तिरूप परम घ्यान मुनिके नियमसे होता है।

्र इसी आर्पग्रन्थकी ४६वी गाथामे 'णाणिस्स' पद आया है। इसकी व्याख्या करते हुए टीकामें लिखा है—

इत्युमयिकयानिरोधलक्षणचारित्रं कस्य भवति ? 'णाणिस्स' निश्चयरत्नत्रयात्मकाभेदज्ञानिनः। शंका—उभय क्रियानिरोधलक्षण चारित्र किसके होता है ?

समाघान-ज्ञानीके अर्थात् निश्चय रत्नत्रयात्मक अभेद ज्ञानीके होता है।

इन प्रमाणोसे हम जानते है कि सातवें गुणस्थानमें मुनिके जुद्धोपयोग नियमसे होता है, वयोकि वहाँ पर वाह्य विषयमें जुभाशुभ वचन-काय व्यापाररूप क्रियाव्यापारका तथा भीतर जुभाशुभ मानसिक विकल्परूप क्रियाव्यापारका सर्वथा निरोध होकर यह आत्मा निष्क्रिय नित्य, निरजन विशुद्ध ज्ञान-दर्शनस्वभाव द्वारा अपने आत्माम तन्मय होकर परिणम जाता है। इसीका नाम परम घ्यान है और इसीका नाम आत्मानुभूति है। ऐसी आत्मानुभूति यदि मुनिके न हो तो वह मुनि कहलानेका पात्र नही।

किन्तु ज्ञानी यह सज्ञा तो सम्यग्दृष्टिकी भी है। कोई अपने आत्माको न जाने (न अनुभवे) और रागके परवश हुआ वाह्य विपयोमें ही इष्टानिष्ट या हेयोपादेय वृद्धि करता रहे तो वह सच्चा ज्ञानी नही। ज्ञानीका लक्षण ही यह है कि जो ज्ञान स्वभावरूपसे परिणमता है वह ज्ञानी। और इसके विपरीत जो रागस्वभावरूपसे परिणमता है वह अज्ञानी। ज्ञानी यह सम्यग्दृष्टिकी सज्ञा है और अज्ञानी मिथ्यादृष्टिकों कहते हैं। सर्वार्थिसिद्धि अ०१ स०३२ में कारणविपर्यास, भेदाभेदविपर्यास और स्वरूपविपर्याय इन तीनका निर्देश किया है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि सम्यग्दृष्टिकों कारणविपर्यास, भेदाभेदविपर्यास और स्वरूप-विपर्यास नहीं होता। वह परसे भिन्न ग्रात्मस्वरूपको यथावत् जानता है और परद्रव्य-भावोंसे भिन्न ज्ञाननिक्रियारूप आत्माका परिणमना इसीका नाम आत्मानुभृति है। स्पष्ट है कि ऐसी आत्मानुभृति सम्यग्दृष्टिके भी होती है जिमें शुभोपयोग कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शुभोपयोगका विपय पर पदार्थ है। आत्मानुभृति उससे भिन्न है। अतएव सिद्ध हुआ कि चतुर्थादि गृणस्थानोंमें भी शुद्धोपयोग होता है।

अपर पक्ष कहेगा कि चतुर्थादि गुणस्थानोमें शुद्धोपयोग होता है इसका आगममें कहाँ निर्देश है? समाधान यह है कि चतुर्थादि गुणास्थानोमें धर्मध्यान बहुलतासे होता है और आत्मानुभति दीर्घकाल बाद अल्प होती है, इसलिए इन गुणस्थानोमें उसका निर्देश नही किया। इसी विषयको स्पष्ट करते हुए पण्डित-प्रवर टोडरमलजी अपनी रहस्यपूर्ण चिट्ठीमें लिखते हैं—

यहाँ प्रश्न-जो ऐसे अनुभव कीन गुणस्थानमें कहे हैं ?

ताका समाधान—चाँथे ही से होय है, परन्तु चींथे तो बहुत कालके अन्तरालमें होय है और ऊपरके गुणठाने शीघ्र-शीघ्र होय है।

वहुरि प्रश्न-जो अनुभव तो निर्विकल्प है तहाँ अपरके और नीचेके गुणस्थाननिर्मे भेद कहा ?

ताका उत्तर-परिणामनकी मग्नता विषे विशेष है। जैसे दोय पुरुष नाम के हैं अर दो ही का परिणाम नाम विसे हैं, तहाँ एक के तो मग्नता विशेष है अर एक के स्तोक है तैसे जानना।

इससे स्पष्ट है कि चौथेसे सातवें गुणस्थान तक केवल शुभोपयोग ही होता है ऐसा जानना-समझना मिध्या है। इतना अवश्य है कि इन गुणस्थानोमें जो आत्मानुभूति होती है उसे धर्मध्यान ही कहते हैं, शुक्ल-ध्यान नही। शुक्लध्यानमें एक मात्र शुद्धोपयोग ही होता है, परन्तु धर्मध्यानमें शुभोपयोग भी होता है और शुद्धोपयोग भी यही इन दोनोमें विशोपता है।

चतुर्यादि गुणस्यानोमें गुभोपयोगके कालमे उससे आस्रव वन्य तया सवर-निर्जरा दोनो होते होगे ऐसा कहना भी ठीक नही, ययोकि तव आत्मामें जो सम्यग्दर्शनादिरूप विशुद्धि होती है इसके कारण सवर-निर्जरा होती है और शुभोपयोगके कारण आस्रव-वन्य होता है। तथा जब आत्मानुभूति होती है तब इसके कारण सवर-निर्जरा होती है और अबुद्धिपूर्वक रागके कारण आस्रव-वन्य होता है। इससे एक कालमें एक ही उपयोग होता है यह व्यवस्था भी वन जाती है और किसका कौन यथार्थ कारण है इसका भी ज्ञान हो जाता है।

अपर पक्षका कहना है कि एक कारणसे अनेक कार्य होते हुए देखे जाते हैं। समाधान यह है कि धुभोपयोग सवर-निर्जराका विरोधी है। पंचास्तिकाय गाथा १४४ की टीकामें वतलाया है—

शुभाशुभपरिणामनिरोधः संवरः ।
शुभ और अशुभ परिणामका निरोध करना संवर है ।
इसी तथ्यको और भी स्पष्ट करते हुए पंचास्तिकाय गाया १२४ मे कहा है—
जस्स ण विज्जदि रागो दोसो माहो व सन्वदन्वेसु ।
णासवदि सुहं असुहं समसुहदुक्खस्स मिक्खुस्स ॥ १४२ ॥

जिसका सव द्रव्योंमें राग, द्वेप या मोह परिणाम नहीं है, सुख-दुखमें सम परिणामवाले उस भिक्षुके गुभ और अगुभ कर्मका आस्रव नहीं होता ॥ १४२ ॥

इसलिए गुभोपयोगसे संवर निर्जरारूप कार्य मानना योग्य नहीं है।

अपर पक्षका कहना है कि 'पहला गुणस्थानवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव जब सम्यवस्वके सन्मुख होता है तब शुद्ध परिणामोंके अभावमें भी असंख्यातगुणी निर्जरा, स्थितकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात करता हो है। तद्वत् शुभोपयोगरूप पुण्यका प्रत्येक भाव कर्मसंवर, कर्म-निर्जरा, कर्मवन्यरूप तीनों कार्य प्रतिसमय किया करता है। अतः जीवदया, दान, पूजा, व्रत आदि कार्य गुणस्थानानुसार संवर, निर्जराके भी निवि-वाद कारण है।'

समाधान यह है कि प्रथम गुणस्थानमें इस जीवके परद्रव्य-भावोंसे भिन्न आत्मस्वभावके सन्मुख होनेपर जो विशुद्धि उत्पन्न होती है वह विशुद्धि ही असंख्यातगुणी निर्जरा आदिका कारण है, परद्रव्य-भावोंमें प्रवृत्त हुआ शुभोपयोग परिणाम नहीं। यह जीव जब कि मिथ्यादृष्टि है, ऐसी अवस्यामें उसके शुद्धोपयोगके समान शुभोपयोग कहना भी उपयुक्त नहीं है। फिर भी वहाँपर जो भी विशेपता देखी जाती है वह आत्मस्वभाव सन्मुख हुए परिणामका ही फल है।

अपर पक्षने दया धर्म है इसकी पृष्टिमें स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा, उसकी टीका, नियमसार गाथा ६ की टीका, आत्मानुसाशन, यगस्तिलक, आचार्य कुन्ककुन्दकृत द्वादगानुप्रेक्षा, भावपाहुड, शीलपाहुड और मूला-राधनाके अनेक प्रमाण उपस्थित किये हैं। किन्तु उन सब प्रमाणोंसे यही प्रख्यापन होता है कि जो निश्चय दया अर्थात् वीतरागपरिणाम है वही आत्माका यथार्थ धर्म है, सराग परिणाम आत्माका यथार्थ धर्म नहीं है, फिर चाहे वह व्रत परिणाम हो, भूतदया हो, अन्य कुछ भी क्यों न हो। सरागभाव होनेसे वह जीवका निश्चयस्वरूप यथार्थ धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि मोह, राग और द्वेपरूपसे परिणत हुए जीवके नाना प्रकार-का वन्य होता है, इसलिए उनका क्षय करना ही उचित है। प्रवचनसारमें इसी अभिप्रायको व्यक्त करते हुए लिखा भी है—

मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स । जायदि विविहो वंधो तन्हा ते संखवइदन्वा ॥८४॥

मोहसे, रागसे और दोपसे परिणत हुए जीवके विविध प्रकारका वन्ध होता है, इसलिए उन्हे उत्तरोत्तर घटाना चाहिए ॥८४॥

अतएव पर जीवोंमें किये गये करुणाभाव या दयाभावको धर्म माननेके प्रति ज्ञानी जीवोंकी क्या दृष्टि होनी चाहिए इसके लिए प्रवचनसारके इस वचनपर दृष्टिपात कीजिए—

अहे अजधागहणं करुणामावो य मणुव-तिरिएसु । विसएसु अ प्यसंगो मोहस्सेदाणि हिंगाणि ॥८५॥ पदार्थोंका अयथाग्रहण, तिर्यञ्चो तथा मनुष्योमें करुणाभाव और विषयोकी सगित ये मोहके सक्षण हैं ॥ ८५ ॥

इसकी टीकामें आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं-

पदार्थोंकी अयथातथ्य प्रतिपत्ति द्वारा तथा तिर्यंच और मनुष्यमात्र प्रेक्षायोग्य हैं फिर भी उनमें करुणाबुद्धि द्वारा मोहको, अभीष्ट विपयोक्ते प्रसगसे रागको और अनभीष्ट विपयोक्ते अप्रीतिसे द्वेपको इस प्रकार इन तीन लिंगोसे इन तीनोको जानकर जैसे ही यह तीन प्रकारका मोह उत्पन्न हो वैसे ही उसे नष्टकर देना चाहिए। सस्कृत टीका ग्रन्थमें देखिए।

इसी गाथापर टीका करते हुए आचार्य जयसेन लिखते हैं—

शुद्ध आत्मादि पदार्थ यथास्वरूप अवस्थित है, फिर भी उन्हें विपरीताभिनिवेश वश अयथार्थरूपसे ग्रहण करना तथा मनुष्यो और तिर्यंचोमे शुद्धात्मोपलिब्धलक्षण परम उपेक्षासयमके विपरीत करूणाभाव और दयाभाव करना अथवा व्यवहारसे करुणा नहीं करना यह दर्शनमोहका चिन्ह है। निविषय सुखके आस्वादसे रहित विहरात्मा जीवोका जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयोमें प्रकर्षरूपसे ससर्ग होता है उसे देखकर प्रीति और अप्रीतिलक्षण चारित्रमोहसज्ञावाले राग-द्वेष जाने जाते हैं। विवेकी जन उक्त चिन्हो द्वारा मोह, राग और द्वेषको जान लेते हैं। इसलिए उनका परिज्ञान होनेके अनन्तर ही निविकार स्वशुद्धात्मभावना द्वारा राग, द्वेष और मोहका नाशकर देना चाहिए। सस्कृत टीका मूलमें देखिए।

आशय यह है पर जीवोके रुक्ष्यसे उत्पन्न हुई दया शुभराग है, उसे आत्माका निश्चयधर्म मानना मिथ्यात्व है और व्यवहारधर्म मानना मिथ्यात्व नहीं है।

ज्ञानी जीवके कृपा या करुणाभावसे जीवोमें अनुकम्पा होती है पर वह मन खेद ही है इसे स्पष्ट करते हुए पचास्तिकाय गाया १३७की टीकामे आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं—

कञ्चिदुदन्यादिदुःखप्छतमवलोक्य करुणया तत्प्रतिचिकीर्पाकुलितचित्तत्वमज्ञानिनोऽनुकम्पा । ज्ञानिनस्त्वधस्तनभूमिकासु विहरमाणस्य जन्मार्णविनमग्नजगटवलोकनान्मनाग्मनःखेद इति ।

तृपादि दु खसे पीडित प्राणीको देखकर करुणाके कारण उसका प्रतीकार करनेकी ६च्छासे आकुलित चित्त होना अज्ञानीकी अनुकम्पा है तथा जन्मार्णवमें निमग्न जगत्के अवलोकनसे किंचित् मन खेद होना यह सविकल्प भूमिकामें वर्तते हुए ज्ञानीको अनुकम्पा है।

दया, करुणा, क्षमा, व्रत, संयम, दम, यम, नियम और तप इत्यादि शन्द निश्चय धर्मके अर्थमें भी आगममें प्रयुक्त हुए हैं और व्यवहार धर्मके अर्थमें भी प्रयुक्त हुए हैं। यह निवेकियोका कर्तव्य है कि कहाँ किस अर्थमें इनका प्रयोग हुआ है इसे जानकर यथार्थका निर्णय करें। दोनोको मिलाकर एक कहना और मानना उचित नहीं है।

अज्ञानीका शुभ और अशुभभाव वन्धका हेतु है ही । ज्ञानीका भी शुभ भाव पुण्यरूप और अशुभ भाव पापरूप होनेसे निश्चयसे एकमात्र बन्ध करानेवाला ही है । पुण्य और पापपदार्थका निर्णय करते हुए पचास्तिकाय गाथा १०८ की टीकामें आचार्य अमृतचन्द्र लिखते है—

कुमपरिणामो जीवस्य तिन्निमत्तः कर्मपरिणाम पुद्गलाना च पुण्यम् । श्रञ्जमपरिणामो जीवस्य तिन्निमत्त कर्मपरिणामः पुद्गलानां च पापम् । जीवका शुभ परिणाम और तिन्निमित्तक पुद्गलोका कर्मपरिणाम पुण्य है। तथा जीवका अशुभपरिणाम और तिन्निमित्तक पुद्गलोका कर्मपरिणाम पाप है।

अपर पक्षने सम्यग्दृष्टिके शुभभावोको वीतरागता और मोक्ष प्राप्तिका हेतु कहा है और उमकी पृष्टिमें प्रवचनसार आदि ग्रन्थोका नामोल्लेख भी किया है। साथ ही यह भी लिखा है कि 'सम्यग्दृष्टिका गुभभाव कर्मचेतना न होकर ज्ञानचेतना माना गया है।' किन्तु यह सब कथनमात्र है, क्यों कि आगममें न तो कही गुभभावोको वीतरागता और मोक्षप्राप्तिका निश्चय हेतु वतलाया है और न कर्मचेतनाका अन्तर्भाव ज्ञानचेतनामे ही किया है। इन दोनोंके लक्षण ही आगममें जूदे-जुदे प्रकृपित किये गये हैं। समयसार गाया ३८७ आदि-की टीकामें कर्मचेतनाका लक्षण करते हुए लिखा है—

तत्र ज्ञानादन्यत्रेदमहं करोमीति चेतनं कर्मचेतना।

उसमें, ज्ञानसे भिन्न अन्य भावोमें ऐसा चेतना कि 'मैं इसको करता हूँ।' कर्म चेतना है। इमसे स्पष्ट है कि शुभभावोका ज्ञानचेतनामें कथमिप अन्तर्भाव नहीं हो सकता।

दया शब्द सरागभाव और वीतरागभाव दोनोंके अर्थमें आगममें प्रयुक्त हुआ है, जैसा कि अपर-पक्ष द्वारा उपस्थित किये गये आगमप्रमाणोंसे भी विदित होता है, मात्र इसी अभिप्रायसे हमने 'यदि प्रकृतमे दयाने वीतराग परिणाम स्वीकार किया जाता है' इत्यादि कथन अपने दूसरे उत्तरमे किया था। इस आधारने अपर पक्षने जो अभिप्राय व्यक्त किया है वह प्रधानतासे स्वय उम पक्षको ही व्यान देने योग्य है, हमारा तो उस ओर व्यान सदासे रहा है और इसीलिए हम शुद्ध परिणित और शुभपरिणितको मिला-कर एक नही लिख या कह रहे है। अपर पक्षको भी इन दोनोंके वास्तविक भेदको स्वीकार कर लेना चाहिए। समग्र आगममें सुमेल विठलानेका एकमात्र यही मार्ग है।

ज्ञान आत्माका प्रघान गुण है, उस द्वारा अखण्ड आत्माका कथन हुआ है, इसिलए मोक्षप्राभृतके साथ सगित बैठ जाती है। समयसार कलग १०६-१०७ में इसी अर्थमें 'ज्ञान' शब्द आया है। अन्यत्र भी ऐसा ही समझना चाहिए। इसका विशेप खुलासा आचार्य अमृतचन्द्रने समयसारके परिणिएमें किया ही है। उस पर दृष्टिपात की जिए।

मोक्षप्राभृत गाया ६० मे जो तपब्चरण करनेकी प्रेरणा की है वह इच्छानिरोधरूप तपश्चरण करनेके लिए ही कहा गया है। इच्छानिरोधस्तपः यह प्रसिद्ध आगम वचन है 'चारित्र भी 'स्वरूपस्थिति' का दूसरा नाम है—'स्वरूपे चरणं चारित्रम्।' प्रवचनसार गाया ७, आचार्य अमृतचन्द्रकृत टीका। वाह्य तप या चारित्रको जो तप या चारित्र सज्ञा प्राप्त है वह निश्चयतप और निश्चय चारित्रका सहचर होनेसे ही प्राप्त है। आचार्यने मोक्षप्राभृत गा० ६० में ऐसे ही तपश्चरण करनेकी प्रेरणा की है। मुनिदीक्षा स्व-रूपस्थितिका दूसरा नाम है। वह न हो और वाह्य तप करनेका विकल्प और क्रियाकाण्ड मात्र हो तो वह न सच्ची मुनिदीक्षा है और न सच्चा तपश्चरण ही है।

अपर पक्षने आगे सूत्रप्राभृत, मोक्षप्राभृत तथा तत्त्वार्थसूत्र-तत्त्वार्थवार्तिकके जो प्रमाण दिये हैं वे पूर्वोक्त अभिप्रायकी ही पुष्टि करते हैं। तभी तो तत्त्वार्थवार्तिकमें चारित्रका यह लक्षण किया है—

संसारकारणनिवृत्तिं प्रस्यागूर्णस्य ज्ञानवतो वाद्याभ्यन्तरिक्रयाविशेषोपरमः सम्यक्चारित्रम् ।

संसारके कारणोकी निवृत्तिके प्रति उद्यत हुए ज्ञानीके वाह्य और अम्यन्तर क्रियाका उपरम होना सम्यक्चारित्र है।

देखिए, इस वचनमे बाह्य अनजनादि और आम्यन्तर विकल्परूप क्रियाके प्रति उपरममावको सम्यक्-चारित्र कहा है, इन क्रियाओको नही । इससे स्पष्ट है कि यथार्थ ज्ञानी वही है जो इन क्रियाओके करने-मात्रसे आत्माका हित न मानकर स्वरूपमें रमणता करनेके लिए प्रयत्नकील रहता है । अन्तस्तत्व समझनेके लिए कठिन तो है पर वह हितकारी होनेमे समझने योग्य अवस्य है ।

अपर पक्षने अहिंसा मन्टिर दिरयागज १ दिल्लीमे प्रकाशित समयसार पृ० ११८ की ओर हमारा घ्यान आर्कापत किया सो वहाँ पर 'क्रिया' शब्द आत्मा और आस्रवोमे भेदको जानकर आत्मस्वरूप परिणमनेके अर्थमे ही आया है। इसे गाथा ७२ की अमृतचन्द्र आचार्यकृत टीकासे समझा जा सकता है। ४७ सख्याक कला भी इसी अभिप्रायको मूचित करता है।

अपर पक्षने समयसार गाया १५५ और उसकी टीकाका प्रमाण दिया है, उससे हमारे इसी अभि-प्रायकी ही पृष्टि होती है कि रागादिकी निवृत्तिका नाम ही सच्चा चारित्र है। ज्ञान पदमे सम्यग्दर्शनादि तीनरूप परिणत आत्मा ही लिया गया है इसमें हमें तो विवाद नहीं, अपर पक्ष भी इस विकल्पको छोड दे कि समयसार कलश १०६-१०७ में 'ज्ञान' पद अकेले ज्ञानके अर्थमें आया है। यदि वह ऐसा नहीं सम-झता था तो उसकी ओरसे यह शका ही उपस्थित नहीं की जानी चाहिए थी, क्योंकि प्रकृत विपयसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं।

यहाँ पर अपर पचने उक्त प्रमाणोंके आघारसे जो यह फिलत किया है कि 'जीवदया सयम तपरूप है तथा सबर और निर्जराका कारण होनेसे घर्म है,' वह ठीक नहीं, क्योंकि एक तो उन प्रमाणों द्वारा हूमरी वस्तु कही गई है, दूसरे जीवदया पदसे वह पक्ष यदि शुगमावको ग्रहण करता है तो न तो वह यथार्थ तप-मयमरूप है और न ही निश्चयघर्मका यथार्थ हेतु है, अतएव उसे यथार्थ घर्म नहीं माना जा सकता । हाँ उसे व्यवहार घर्म माननेमें आगमने कोई वाघा नहीं आती और इसीलिए उसे आगमने निश्चय घर्मका उपचरित हेतु कहा गया है।

अपर पक्षने हमारे एक कथनको गलतरूपमें उपस्थित कर जो आशय लिया है वह ठीक नही। दूमरे उत्तरमें हमारा कहना यह है—'शुभभाव चाहे वह दया हो, करुणा हो, जिनविम्बदर्शन हो, व्रतोका पालन करना हो, अन्य कुछ भी वयो न हो यदि वह शुभ परिणाम है तो उससे मात्र बन्ध ही होता है, उसमे सवर, निर्जरा और मोक्षकी सिद्धि होना असम्भव है।'

इसके स्थानमे अपर पक्षने हमारे इस कथनको इन शब्दोमे उपस्थित किया है-

'आपने व्रतपालनको शुभमावमें गर्भित करके उससे संवर-निर्जरा तथा मोक्षसिद्धि होना असम्भव वनलाया है।'

अपर पक्षको हम वतला देना चाहते है कि हमने वत पालनको शुभभावमें गिभत नहीं किया है। किन्तु हमने यह लिखा है 'शुभभाव चाहे वह..... व्रतोका पालन करना हो,. . यदि वह शुभ परिणाम है तो उससे मात्र वन्व ही होता है, उससे सवर, निर्जरा मोक्षकी सिद्धि होना असम्भव है।'

कोई भी निष्पक्ष विचारक यह जान सकता है कि अपर पक्षके उक्त वाक्यमें और हमारे इस कथनमें कितना अन्तर है। अस्तु,

अपर पक्षने यहाँ तत्त्वार्थसूत्र प्र० ७ सू० १ को उपस्थितकर और उस द्वारा प्रतिपादित व्यवहार

चारित्रको निवृत्तिरूपसे सम्यक्चारित्रमे गिंभतकर लिखा है कि 'जितनी भी निवृत्ति है वह केवल सवर तथा निर्जराकी ही कारण है, वह कभी भी वन्यका कारण नहीं हो सकती है। अत व्रतोका पालन सवर-निर्जरा है।'

किन्तु अपर पक्ष यह भूल जाता है कि इस सूत्र द्वारा मात्र अगुभसे निवृत्ति कही गई है, गुभ और अगुभ दोनोसे निवृत्ति नही कही गई है। अत इस सूत्र द्वारा आस्त्रव तत्त्वका ही निरूपण हुआ है, मंवर- निर्जरा या मोक्षतत्त्वका नही। हमारे इस कथनकी पृष्टि उस सूत्रकी उत्थानिकासे हो जाती है। सर्वार्थ- सिद्धिमें इसकी उत्थानिकामे लिखा है—

आस्रवपदार्थो व्याख्यातः। तत्प्रारम्भकाले एवोक्तं 'शुभः पुण्यस्य' इति तत् सामान्येनोक्तम्। तद्विशेषप्रतिपत्त्यर्थं कः पुनः शुभः इत्युक्ते इदमुच्यते।

व्यासव पदार्थका व्याख्यान किया। इसके प्रारम्भ कालमें ही कहा है—'शुभ पुण्यस्य।' पर वह सामान्यरूपमें कहा है। उसके भेदोका ज्ञान करानेके लिए 'शुभ क्या है' ऐसी पृच्छा होनेपर यह सूत्र कहते हैं।

इमसे स्पष्ट है कि इस सूत्र द्वारा आस्रवतत्त्वका ही कथन किया गया है, मवर, निर्जरा और मोक्षतत्त्वका नहीं।

तत्त्वार्थसूत्रके उक्त सूत्रमें किस प्रकारकी निवृत्ति कही गई है इसके लिए वृहद्द्रव्यसंग्रहके इस वचनपर दृष्टिपात कीजिए---

> असुहादो विणिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारितः । वदसमिदिगुत्तिरूवं ववहारणया दु जिणभणियं ॥४५ ॥

जो अशुभसे निवृत्ति और शुभमें प्रवृत्ति है उसे चारित्र जानो। इसे जिनदेवने व्यवहारनयसे व्रत, सिमिति और गुप्तिरूप कहा है ॥४५॥

अपर पक्षका कहना है कि 'दत्तादानग्रहण करना या सत्य वोलना आदि व्रतोका लक्षण नहीं है। इनको व्रतोका लक्षण स्वीकार कर लेनेपर अन्याप्ति दोप आता है। किन्तु अपर पक्षका यह लिखना युक्तिमगत नहीं है, क्योंकि इसे स्वीकार कर लेनेपर एक तो वृहद् द्रन्यसंग्रहके उक्त आगम वचनके साथ विरोध आता है। उसमें स्पष्ट शन्दो द्वारा गुभमें प्रवृत्तिको चारित्र घोपित किया गया है। दूमरे साबुके जवतक आहार आदिके ग्रहणका विकल्प या कपायाज वना हुआ है तव तक न्यवहारसे शुभ प्रवृत्तिका सर्वथा निपेध नहीं किया जा सकता। आगेके गुणस्थानोमे यथायोग्य सज्ञाओका सद्भाव और छेदोपस्थापना सयम इसी आचारपर स्वीकार किया गया है। इसके लिए नीवें अध्यायमें २२ परीपहोका प्रकरण द्रष्टन्य है।

घवल पु॰ १४ पृ॰ ६६ में जो अप्रमादका लक्षण दिया है, उसका आगय इतना ही है कि पाँच महान्नत और पाँच समितिरूप विकल्प तो ६वें गुणस्थानमें होता है। आगे छेदोपस्थापना संयम रूपसे इनका सद्भाव स्वीकार किया गया है। उसके भी आगे सूदमसापराय सयम और यथाख्यात संयममे इन्हें गाभित कर लिया है।

इससे स्नष्ट है कि तत्त्वार्थनूत्रके ७वें अघ्यायके प्रारम्भमें जिन व्रतोका निर्देश है उनका आस्रव तत्त्वमें ही अन्तर्भाव होता है। यही कारण है कि देवायुके आस्रवोमें सरागमयम और सयमासंयमको भी परिगणित किया गया है। तत्त्वार्थवार्तिक अ० ६ सू० २० में लिखा है—

प्राक् शुभपरिणामा सरागसंयमादयः व्यारयाताः । ते दैवस्यायुप आस्रवहंतवो भवन्तीति संक्षेपः । पहले शुभपरिणाम सरागसयमादिक कह आये हैं, वे देवायुके आस्रवके हेतु हैं यह इस सूत्रका सक्षेप हैं ।

अत तत्त्वार्णसूत्रके उक्त वचनके आधारपर तो अशुभसे निवृत्तिरूप और शुभमें प्रवृत्तिरूप व्रतोको सवर-निर्जराका कारण कहा नही जा सकता। अव रहे पुरुपार्थसिद्धयुपाय, रत्नकरण्डश्रावकाचार, रयणसार और चारित्रप्राभृतके अन्य प्रमाण सो इन प्रमाणोका भी पूर्वोक्त कथनमें ही अन्तर्भाव होता है। इन सभी प्रमाणो द्वारा निश्चय सम्यक्चारित्रके साथ होनेवाले व्यवहार सम्यक्चारित्रका ही स्वरूप निर्देश किया गया है।

प्रत्येक जैन आगमाभ्यासीको उनत प्रमाणोके प्रकाशमें यह अच्छी तरह ज्ञात है कि निश्चयस्वरूप चारित्र, सयम तथा धर्मध्यान सवर-निर्जरा एव मोक्षसिद्धिके कारण हैं। व्यवहार नयसे कहे गये चारित्र, सयम तथा धर्मध्यान नही। ये तो स्वय आस्रव होनेसे वन्धके ही कारण हैं। व्यवहार नयसे कहे गये व्रतोका व्यवहार चारित्र, सयम और धर्मध्यानमें ही अन्तर्भाव होता है, अत इनसे सवर-निर्जरा और मोक्षकी निश्चयसे सिद्धि होती है ऐसा कहना सर्वथा आगमविश्द्ध है।

हमें प्रसन्नता है कि रागसहित प्रवृत्त्यक्षकी अपेक्षा अपर पक्षने व्रतोको आसव-वन्यका हेतु मान लिया है। किन्तु उस पक्षका यह लिखना कि 'दत्तादानग्रहण, सत्यभाषण आदि रूप जो रागसहित प्रवृत्त्यक्ष है उसका इन व्रतोमे ग्रहण नही किया गया है' सर्वथा आगमविषद्ध है। मालूम पडता है कि अपर पक्ष ऐसा लिखकर व्यवहारमें व्रतरूपसे स्वीकृत पूजा, भिन्त, दान, स्वाध्याय, दया आदि सभी सत्प्रवृत्तिरूप व्यवहार धर्मकी उपेचा कर देना चाहता है। ये सभी दत्तादान और सत्यभाषणके समान सत्प्रवृत्तियों व्रत ही तो है। मोक्षमार्गमे निष्वयद्यमंके साथ होनेवाली इन सभी सत्प्रवृत्तियोंको आचार्योने व्यवहारधर्म ही तो कहा है। हम इसी उत्तरमे वृहद्वयसग्रहका उद्धरण उपस्थित कर आये हैं, उसमें स्पष्टतया वतलाया है कि जिस प्रकार प्रशुभरूप हिंसा, असत्य आदिसे निवृत्ति व्यवहार सम्यक्चारित्र है उसी प्रकार अहिंसा, सत्यभाषण आदि धूममें प्रवृत्ति भी व्यवहार सम्यक्चारित्र है।

अपर पक्षने जीवदयाको धर्म मानना मिण्यात्व है क्या ? यह प्रश्न किया है। साथ ही इसकी पृष्टिमें अनेक आगमप्रमाण देकर यह भी सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि जीवदया धर्म है और उससे सवर-निर्जरा भी होती है। अब पूछना यह है कि अपर पक्षके मतानुसार यदि जीवदया धर्म है तो सत्यभापण और दत्ता-दानादि धर्म क्यो नही ? क्या जीवदया रागसहित प्रवृत्त्यका नही है ? हम यह अच्छो तरह समझ रहे हैं कि अपर पक्ष अगुभसे निवृत्तिको धर्म कह कर उसे सवरूष सिद्ध करनेकी चेष्टाम है, परन्तु इससे उसने जिस अन्यया प्ररूपणाको जन्म दिया है उससे वह परस्पर विरुद्ध कथनके दोपसे अपनी रक्षा नही कर सकता। एक और तो जीवदयाको धर्म मानना और दूसरो ओर सत्यभाषण तथा दत्तादानादिको व्रत नही मानना यह परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है तो और क्या है ? इसका अपर पक्ष स्वय विचार करे।

अपर पक्षका हमारे पक्षके ऊपर यह दोपारोपण है कि हमारा पक्ष व्यवहार घर्मका लोप करने पर नुला हुआ है। किन्तु उसके उक्त आगमिक इस कथनसे जिस अनर्थ परम्पराको जन्म मिलेगा उसे वह पक्ष अभी नही समझ रहा है। पक्षव्यामोह इसीका दूसरा नाम है। यदि इसे उल्टी गगा वहाना कहा जाय तो कोई अरयुवित नही होगी। हम तो अपर पक्षके उक्त कथनसे यह समझे है कि हमारा पक्ष व्यवहार घर्मका लोप करना चाहता है यह तो उस पक्षका प्रचारमात्र है। वस्तुत वह पक्ष स्वय लोक मेसे पूजा,

भिन्त, दान बादि सभी सत्प्रवृत्तियोका लोप कर देना चाहता है तभी तो वह पक्ष सत्यभाषण आदिको वतरूपसे स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं दिखाई देता ।

अपर पक्षका नहना है कि 'दत्तादान ग्रहण करना या नत्य वोलना व्रतोका लक्षण नहीं है, इनको व्रतोका लक्षण स्वीकार करनेपर अव्याप्ति दोप आता है। कारण कि दत्तादानको न ग्रहण करनेकी अवस्था-में या मौनस्य आदि अवस्थामें मुनियोंके यह लक्षण घटित न होनेके कारण महाव्रत हो न रहेंगे।'

समावान यह है कि अभिप्रायमें दत्तादानका ग्रहण या सत्य बोलनेरप परिणामके वने रहनेके कारण दत्तादानको न ग्रहण करनेकी अवस्थामें या मौनस्य अवस्थामें भी ब्रतोका लक्षण घटित हो जाता है, इसिल्ए अध्याप्ति दोप नहीं बाता ।

सायुओं ते २८ मूलगुण वतलाये हैं। उनमें पाँच सिमितियाँ मी सिम्मिलित हैं। ये पाँचो सिमितियाँ प्रवृत्तित्व ही स्वीकार की गई हैं। इसी प्रकार गृहस्यों १२ व्रतोमें अतियिमंतिमाग व्रत भी प्रवृत्तित्व हो स्वीकार किया गया है। इससे स्पष्ट है कि व्यवहार धर्ममें अशुभसे निवृत्ति और गुभमें प्रवृत्ति ही मुख्यरूपसे ली गई है, क्यों कि अगुभ निवृत्तिका अर्थ ही शुभप्रवृत्ति हैं। इनको इस प्रकार पृथक् नहीं किया जा मकता जैसा कि अपर पत्न देनका पृथक् रूपसे विवान किया है। इतने विवेचनके बाद भी यदि अपर पत्न मत्य-भाषण आदिको व्यवहार व्रतरूपसे स्वीकार नहीं करना चाहता तो इन्हें अव्रत तो कहा जा सकता नहीं और व्यत्तेमें इनकी गणना आप करना चाहते नहीं ऐसी अवस्थामें इनकी क्या स्थिति होगी इसका अपर पत्न स्वयं निर्णय करें।

यहाँ पर अपर पक्षने जिस प्रकार यह स्वीकार कर लिया है कि वास्तवमें सम्यक्त्व वन्वका कारण नहीं है, किन्तु सम्यक्त्वके साथ रहनेवाला रागाश ही देवआयुके बन्धका कारण है। उसी प्रकार वह यह भी स्वीकार कर लेगा कि श्वभ-अग्वभकी निवृत्तिक्ष निरचय चारित्राश या रत्नत्रयांश वास्तवमें बन्बका कारण नहीं है, किन्तु उसके साथ रहनेवाला रागांश ही वास्तवमें वन्त्रका कारण है। इसे स्वीकार कर लेने पर उस पक्षने जो यह लिखा है कि एक मिश्रित अखण्ड पर्यायमें निवृत्ति तथा प्रवृत्ति (राग) दोनों अंश सम्मिलित है। अतः उससे आन्नव-बंध भी है और संवर निर्वरा भी है। इसका सुनरां निरास हो जायगा। निरचय रत्नत्रयांशमें केवल अग्वभक्ती हो निवृत्ति नहीं है, किन्तु शुभकों भी निवृत्ति है। अतः सिद्ध हुआ कि जो निरचय रत्नत्रयांशमें केवल अग्वभक्ती हो निवृत्ति नहीं है और गृहस्यों तथा मुनियोंके उस उस पदके योग्य जो शुभ-अग्वभक्त प्रवृत्त्यंश्व या रागांश है उससे आन्नव और वन्ध है।

लागममें लपर पलके कयनानुमार वर्तोंके छोड़नेका उपदेश तो कही नही है। इन व्रतींके धारण करनेमात्रके ही में मुक्तिका पात्र वर्तेगा ऐसे विकल्पके छुड़ानेका उपदेश अवन्य है। उन यह जीन स्वभाव उम्मृत्व हो निविक्तर समाधिका अधिकारी वनता है तब व्रतरूप विकल्प स्वयं विरुपमान हो जाते हैं इनना अन्य है। गुभ-अगुभकी निवृत्तिरूप जो जन है वह तो एक मात्र चीतरागभाव है। उसकी संज्ञा कुछ भी रख लो जाय, है वह स्वयं एक मात्र वीतराग भाव ही। सप्तमादि गुणस्थानोमें यदि व्रतींका सद्भाव है भी तो एक मात्र इसी स्पर्में है।

इस प्रकार क्सि रूपमें दया आत्मवर्म है और किस रूपमें पुग्यभाव है इसका स्पष्टीकरण किया।

## प्रथम दौर

: 9:

#### शंका ४

## व्यवहार धर्म निश्चय धर्ममें साधक है या नहीं ?

#### समाधान

निश्चय रत्नत्रयस्वरूप निश्चय घर्मकी उत्पत्तिकी अपेक्षा यदि विचार किया जाता है तो व्यवहार धर्म निश्चय घर्ममें साधक नहीं है, क्योंकि निश्चय घर्मकी उत्पत्ति परिनरपेक्ष होती है। थी नियमसारजी में कहा भी है—

तह दंसणउवभोगो ससहावेदरवियप्पदो दुविहो। केवलिमिदियरहियं असहायं नं सहावमिदि भणिदं॥ १३॥ चक्खु अचक्ख् ओही तिण्णि वि भणिदं विभावदिच्छि ति। पज्जाओ दुवियप्पो सपरावेक्खो च णिरवेक्खो॥ १४॥

अर्थ—उसी प्रकार दर्शनोपयोग स्वभाव और विभावके भेदसे दो प्रकारका है। जो केवल इन्द्रिय रहित और असहाय है वह स्वभाव दर्शनोपयोग कहा गया है। तथा चक्षु अच्झु और अविध ये तीनो विभाव दर्शन कहे गये हैं, क्योंकि पर्याय दो प्रकारकी है—स्वपरसापेक्ष और निरपेक्ष ॥ १३-१४,॥

तात्पर्य यह है कि सर्वत्र विभाव पर्याय स्वपरसापेक्ष होती है और स्वभाव पर्याय पर्रानरपेक्ष होती है।

पुद्गल द्रव्यको अपेक्षा इसी वातको स्पष्ट करते हुए इसी नियमसारकी गाथा २५ में भी कहा है— अण्णणिरावेक्को जो परिणामो सो सहावपञ्जावो ।

खंधसरूवेण पुणा परिणामो सो विहावपञ्जावो ॥ २८ ॥

अर्थ-अन्य निरपेक्ष जो परिणाम होता है वह स्वभावपर्याय है और स्कन्धरूप जो परिणाम होता है वह विभाव पर्याय है ॥ २५॥

यतः निश्चय रत्नत्रय स्वभाव पर्याय है, अतः उसकी उत्पत्तिका साघक व्यवहार धर्म नही हो सकता यह उक्त प्रमाणसे स्पष्ट है।

तथापि चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर सिवकल्प दशामें व्यवहार धर्म निश्चय धर्मके साथ रहता है, इसलिये व्यवहारधर्म निश्चयधर्मका सहचर होनेके कारण साधक (निमित्त ) कहा जाता है।

# वितीय दीर

## : 2 :

#### शंको ४

## व्यवहार धर्म निश्चय धर्मका साधक है या नहीं ?

#### प्रतिशंका २

इसका उत्तर आपने यह दिया है—'निश्चय रत्नत्रयस्त्ररूप निश्चयधर्मकी उत्पत्तिको अपेक्षा यदि विचार किया जाता है तो व्यवहारधर्म निश्चयधर्मका सावक नही है, वयोकि निश्चयधर्मकी उत्पत्ति पर निरपेक्ष होती है।'

आपके इस अभिप्रायकी सिद्धिके लिये नियमसारकी गाथा १३ और १४ का प्रमाण उपस्थित किया है, जिसके आघार पर आपने यह निष्कर्पे निकाला है कि चूँकि स्वभाव पर्याय परनिरपेक्ष है और इस तरह निक्चयघर्म जब पर निरपेक्ष सिद्ध होता है तो इसे व्यवहारघर्म सापेक्ष कैसे माना जा सकता है।

आपके उत्तरसे यह मालूम होता है कि सबसे वडी चिन्ता आपको यही है कि यदि निश्चयधर्मको व्यवहारधर्म सापेक्ष माना जाता है तो फिर निश्चयधर्मको आत्माको विभाव पर्याय माननेका प्रसग उपस्थित हो जायगा, परन्तु इस पर हमारा कहना यह है कि व्यवहारधर्म और निश्चयधर्म दोनो आत्माके ही धर्म है। निश्चयधर्ममें, व्यवहारधर्मकी साध्यता मान लेने पर भी परनिरपेक्षताका सद्भाव बना रहनेसे (निश्चय धर्मके समान व्यवहारधर्म भी पर नही है, इसलिये) निश्चयधर्मको आत्माकी स्वभावपर्यायताका अभाव नही हो सकता।

क्षागममें न्यवहारधर्मको निश्चयधर्मका माध्क वतलाया है। जिसके कुछ प्रमाण निम्नलिखित है— निश्चय-न्यवहारयोः साध्य-साधनमावत्वार्सुवर्णसुवर्णपाणवतः।

अर्थ---निश्चय और न्यवहारमें परस्पर सार्ध्य-साधनभाव है, जैसे सोना साध्य है और सुवर्णपापाण साघन है। पचास्तिकाय गा० १५६, श्री अमृतचन्द्रजीकृत टीका तथा परमात्मप्रकाश अ० २-१२ टीका।

भिन्नविषयश्रद्धान-ज्ञान-चारित्रैरिधरोप्यमाण संस्कारस्य भिन्नमाध्य-साधनभावस्य रजकशिला-तलस्फाल्यमानविमलसलिलाप्लुतिविहितोपपरिप्वद्गमिलनवासस इव मनाइ मनाग्विशुद्धिमिधगम्य निश्चय-नयस्य भिन्नसाध्य-साधनभावाभावादर्शन-ज्ञान-चारित्रसमाहितस्वरूपे विश्रान्तमकलिक्रयाकाण्डादम्बर-निस्तरंगपरमचैतन्यशालिनि निर्मरानन्दमालिनि भगवत्यात्मनि विश्रान्तिमासूत्रयन्त. ।

--पंचास्तिकाय गा० १७२ अमृतचन्द्रसूरिकृत टीका

अर्थ—जीव पहले भिन्नस्वरूप श्रद्धान-ज्ञान-चारित्ररूप व्यवहाररत्नत्रयसे शुद्धता करते हैं—जैसे मलीन वस्त्रको घोवी भिन्न साघ्य-साघनभावकर शिलाके ऊपर मावुन आदि सामग्रियोसे उज्ज्वल करता है, तैसे ही जीव व्यवहार नयका अवलम्बन पाय भिन्न साघ्यसाघन भावके द्वारा क्रमसे विशुद्धताको प्राप्त होता है। तदनन्तर निश्चय नयको मुख्यतासे भिन्न साघ्य-साघनभावका अभाव होनेसे दर्शन-ज्ञान-चारित्र म्वरूप विवै सावघान होकर श्रन्तरग गुप्त अवस्थाको धारण करता है।

श्री जयसेनजीने भी पंचास्तिकाय गा० १०४ की टीकामें लिखा है— निश्चयमोक्षमार्गस्य परम्परया कारणभूतं ज्यवहारमोक्षमार्गः।

अर्थ-व्यवहार मोक्षमार्ग परम्परा करके निश्चय मोक्षमार्गका कारणभूत है। इसी ग्रन्थको गाथा १६० तथा १६१ के शीर्पकमें सूरिजीने निम्नप्रकार दिये हैं—

निरचयमोक्षमार्गसाधनभावेन व्यवहारमोक्षमार्गनिर्देशोऽयम् । तथा व्यवहारमोक्षमार्गसाध्य-भावेन निरचयमोक्षमार्गोपन्यासोऽयम् ।

अर्य-- निरचय मोक्षमार्गका साघनरूप व्यवहार मोक्षमार्ग तथा व्यवहार मोक्षमार्गसे साध्यरूप निरचय मोक्षमार्ग।

इसी प्रकार इन्ही गायाओकी टीकामें श्री जयसेनजीने भी स्पष्टरूपसे व्यवहार मोक्षमार्गको निश्चय-का साधक वतलाया है।

निश्चय मोक्षमार्गसाधकव्यवहारमोक्षमार्गकथनरूपेण ।-पृष्ट २६२

श्री प्रवचनसार गा॰ २०२ की टीकामे सूरिजीने व्यवहार ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, सपाचार और वीर्याचारके विषयमें स्पष्ट कहा है कि इनके प्रसादसे जीव शुद्धात्मस्थितिको प्राप्त होता है।

श्री परमारमप्रकाशाजी क्लोक ७ की टीकामें भी व्यवहार पचाचारको निक्चय पचाचारका साधक वतलाया है।

अध्याय २ क्लोक की टीका में भी व्यवहार रत्नत्रयको निश्चयरत्नत्रयका साधक बतलाया है— सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूपनिक्चयरत्नत्रयलक्षणनिश्चयमोक्षमार्गसाधकं व्यवहारमोक्षमार्गं जानीहि । श्रीद्रव्यसंग्रहजीको टीकाके प्रमाण निम्न प्रकार हैं—

निश्चयरत्नत्रयं तत्साधकं व्यवहाररत्नत्रयरूपं । - ५० ८१

निश्चयरत्नत्रयपरिणतं स्वशुद्धात्मद्रब्यं तद्वहिरंगसहकारिकारणभूतं पंचपरमेण्ड्याराधनञ्च शरणम् ।'

-To 902

अर्हत्मर्वज्ञप्रणीतनिश्चय-व्यवहारनयसाध्य-साधकमावेन मन्यते. , सम्यग्दष्टेर्छक्षणम्।

-पृ० २३

अत्र व्यवहारसम्यन्त्वमध्ये निश्चयसम्यन्त्वं किमर्थं व्याख्यातमिति चेत् ? व्यवहारसम्यन्त्वेन निश्चयसम्यन्त्वं साध्यत इति साध्य-साधकभावज्ञापनार्थमिति । –ए० १७६

निश्चयध्यानस्य परम्परया कारणभूतं यच्छुभोपयोगलक्षणं व्यवहारध्यानम् । –पृ० २०४ । निश्चयरत्नत्रयात्मकनिश्चयध्यानस्य परम्परया कारणभूतं वाह्याभ्यन्तरमोक्षमार्गसाधकं परमसाधु-मक्तिरूपं । –पृ० २१५

द्वादशिवधं तपः । तेनैव साध्यं शुद्धात्मस्वरूपे प्रतपनं विजयनं निश्चयतपश्च । -पृ० २२३

आपने अपने उत्ताक अन्तमें जो यह लिखा है कि 'चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर सविकल्प दशामें व्यवहार धर्म निश्चयधर्मके साथ रहता है, इसलिए व्यवहारधर्म निश्चयधर्मका सहचर होनेके कारण साधक कहा गया है।' इसके विषयमें हमारा आपसे यह निवेदन है कि व्यवहारधर्म निश्चयधर्मका सहचर होनेके कारण साधक किम उद्देश्यसे माना जाता है ? कृपया इसका स्पष्टीकरण कीजिये। पदार्थीमें सहचरभाव तो

बहुतसे विद्यमान रहते हैं फिर भी उनमें एकका दूसरेके साथ साध्य-साधकभाव माना जाना अनिवार्य नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आप सहचर होनेके कारण व्यवहार धर्मको निश्चयधर्मका साधक कहते है उसी तरह सहचर रहनेवाले निश्चयधर्मको क्या आप व्यवहारधर्मका साधक मानते हैं?

उपरोक्त प्रमाणोके, आघारपर यह सिद्ध होता है कि आगममें व्यवहारधर्मको निश्चयधर्मका साधक सहचर होनेके कारण नहीं माना गया है। यदि माना गया हो तो कृपया आप स्पष्ट कीजिये।

#### शंका ४

## ज्यवहारधर्म निश्चयधर्ममें साधक है, या नहीं १

### प्रतिशंका ३ का समाधान

शंका ४ में व्यवहारधर्म निश्यधर्मका साधक है या नही ? यह पृच्छा की गई थी। इसके उत्तर स्वरूप बतलाया गया था कि उत्पत्तिकी अपेक्षा तो व्यवहारधर्म निश्चयधर्मका साधक नही है, क्योंकि निश्चयधर्मकी सर्वदा सर्वत्र एकमात्र स्वभावके आश्रयसे ही उत्पत्ति होती है। नयचक्रमे कहा भी है—

ववहारदो वंधो मोक्खो जम्हा सहावसंजुत्तो। तम्हा कुरु तं गउणं सहावमाराहणाकाले॥७७॥

वर्थ-यत व्यवहारसे बन्ध होता है और स्वभावका आश्रय छेनेसे मोक्ष होता है, इसलिए स्वभाव-की आराधनाके कालमें वर्षात् मोक्षमार्गमे व्यवहारको गीण करो ॥७७॥

इस सम्बन्धी प्रतिशकामें प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय, परमात्मप्रकाश और द्रव्यसग्रहके विविध प्रमाण जिपस्थितकर जो यह सिद्ध किया गया है कि व्यवहारधर्म निश्चयधर्मका साधक है सो वह कथन असद्भूत व्यवहारको अपेक्षासे ही किया गया है। यही कारण है कि श्रीजयसेनाचार्यने पञ्चास्तिकाय गाथा १०५ की टीकामें और द्रव्यसंग्रह पू० २०४ में व्यवहार रत्नत्रयको परपरासे निश्चयरत्नत्रयका साधक कहा है। श्री पण्डितप्रवर टोडरमलजी सा० ने मोक्षमार्गप्रकाशकमें इस विषयको स्पष्ट करते हुए लिखा है—

सम्यग्दृष्टिकै शुभोषयोग भए निकट शुद्धोपयोग प्राप्ति होय ऐसा सुख्यपना करि कहीं शुभो-पयोगकों शुद्धोपयोगका कारण भी किहए है। पृ० ३७७ दिल्ली संस्करण

श्री पचास्तिकाय गाथा १०५ की जयसेनाचार्यकृत टीकामें और बृहद्द्रव्यसंग्रह टीका पृ० २०४ में जो व्यवहारधर्मको निक्चयधर्मका परम्परासे साधक कहा है सो वह इसी अभिप्रायसे कहा है। वस्तुतः मोक्षमार्ग एक ही है। उसका निरूपण दो प्रकारका है। इसिलए जहाँ निक्चय मोक्षमार्ग हीता है वहाँ उसके साथ होनेवाले व्यवहारधर्मरूप रागपरिणामको व्यवहार मोक्षमार्ग आगममें कहा है और यत. वह सहचर होनेसे निक्चय मोक्षमार्गके अनुकूल है, इसिलए उपचारसे निक्चय मोक्षमार्गका साधक भी कहा है। श्रीपंडित-प्रवर टोडरमलजीने खुलासा करते हुए लिखा है—

जहां सांचा मोक्षमागंकी मोक्षमार्ग निरूपण सो निरूचय मोक्षमार्ग है और जहाँ जो मोक्षमार्ग तो

है नाही, परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है वा सहचारी है ताकी उपचार करि मोक्षमार्ग कहिए सो व्यवहार मोक्षमार्ग है। जातें निश्चय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। मांचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, तातें निरूपण अपेक्षा दोय प्रकार मोक्षमार्ग जानना। एक निश्चय मोक्षमार्ग है, एक व्यवहार मोक्षमार्ग है ऐसे दोय मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। बहुरि निश्चय व्यवहार दोऊनिकृं उपाद्य मानें है सो भी भ्रम हैं। जातें निश्चय-व्यवहारका स्वरूप तौ परस्पर विरोध लिए हैं।

---मोक्षमार्गप्रकाशक ए० ३६५-३६६ देहली संस्करण

तात्पर्य यह है कि निश्चय घर्म और व्यवहार घर्म दोनो ही आत्माके घर्म अर्थात् पर्यायाश है। किन्तु निश्चयधर्म आत्माका स्वाध्रित पर्यायाश है और व्यवहार घर्म आत्माका पराध्रित पर्यायाश है। प्राथमिक भूमिकामें ये दोनो मिश्ररूप होते हैं। ऐसी अवस्थामें निश्चयधर्मकी उत्पत्ति व्यवहार घर्मके द्वारा मानने पर आत्माको स्वभाव सन्मुख होनेका प्रसंग ही नहीं आ मकता। अतएव इम सम्बन्धमें जो पूर्वमें स्पष्टीकरण किया है वैसा श्रद्धान और ज्ञान करना ही शास्त्रानुकूल है।

श्री प्रवचनसारमें इन दोनोमे महान् भेद है इस तथ्यका बहुत सारगर्भित शब्दो द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है। उसे अपनी सूक्ष्मेक्षणिकासे घ्यानमें लेनेपर व्यवहार धर्मको निश्चय धर्मका जो साधक कहा है वह कथन उपचरितमात्र है यह तथ्य अच्छी तरहसे स्पष्ट हो जाता है। वहाँ कहा है—

सपद्यते हि दर्शनज्ञानप्रधानाच्चारित्राङ्गीतरागान्मोक्ष । तत एव च सरागाद्देवासुरमनुजराजविभव-क्लेशरूपो वन्ध । अतो सुसुक्षुणेष्ठफल्वाङ्गीतरागचारित्रसुपादेयमनिष्टफल्व्वात्सरागचारित्रं हेयम् ॥ ६ ॥

अर्थ—दर्शन-ज्ञानप्रधान चारित्रसे, यदि वह (चारित्र) वीतराग हो तो मोक्ष प्राप्त होता है, और उससे ही, यदि वह सराग हो तो देवेन्द्र-असुरेन्द्र-नरेन्द्रके वैभववलेशरूप वन्धकी प्राप्ति होती है। इसलिये मुमुक्षुओको इष्टफलवाला होनेसे वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य (उपादेय) है, और अनिष्ट फलवाला होनेसे सराग चारित्र त्यागने योग्य (हेय) है ॥ ६॥

# तृतीय दौर

: ३:

शंका ४

हमारा प्रश्न था---

व्यवहार धर्म निश्चय धर्मका साधक है या नहीं १

#### प्रतिशंका ३

इस प्रश्नके उत्तरमें आपके पत्रकमें मूल प्रश्नको न छूते हुए स्वभाव और विभाव दर्शनीपयोगपर तथा पुद्गल द्रव्यकी स्वभाव विभाव पर्यायपर प्रकाश डालकर नियमसारकी तीन गाथाएँ उद्धत की गई थीं, परन्तु उन प्रमाणोका मूल विषयसे कुछ सम्बन्व नहीं हैं। आपके उस पत्रकपर हमने प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय, परमात्मप्रकाश और द्रव्यसग्रह ग्रन्थोंके अनेक प्रमाण देकर यह सिद्ध किया था कि व्यवहारधर्म (व्यवहार रत्नत्रय) साधन है और निश्चयधर्म (निश्चय रत्नत्रय) साध्य है। परम प्रमाणभूत, मूलसधके प्रतिष्ठापक श्रीकुन्दकुन्दाचार्य तथा अन्य आध्या- त्मिक प्रामाणिक आचार्योंके आर्ष प्रमाण देखकर जिनवाणीका श्रद्धालु तत्ववेत्ता नतमस्तक होकर उन्हें स्वीकार कर लेता है, ऐसी ही आशा आपसे भी थी, किन्तु आपने उन प्रमाणोको स्वीकार नहीं किया और असद्भूत व्यवहारनयकी आड लेकर उन्हें टाल दिया है जब कि उक्त कथन असद्भूत व्यवहारनयकी अपेक्षासे नहीं है और न उसकी अपेक्षासे हो ही सकता है। इसके लिये आलापपद्धतिके अन्तमें दिया हुआ अध्यात्म नयोका प्रकरण द्रष्टव्य है। वहाँ सद्भूत तथा असद्भूत व्यवहारनयका निम्न प्रकार लक्षण दिया है—

च्यवहारी भेदविषयः, एकवस्तुविषयः सद्भूतन्यवहारः, भिन्नवस्तुविषयोऽसद्भूतन्यवहारः।

अर्थ—ज्यवहारनय भेद विषयवाला है। एक ही वस्तु जिसका विषय है वह सद्भूतव्यवहारनय है और भिन्न वस्तु जिसका विषय है वह असद्भूतव्यवहारनय है।

इस विवेचनसे आत्माका व्यवहार रत्तनत्रय है यह सद्भूत-यवहारत्म्यका विषय ठहरता है। अपनी पक्षपृष्टिके लिये आपने कोई भी ऐसा आगम प्रमाण उपस्थित नही किया जो व्यवहार धर्मको निश्चयधर्मका साधन न मानता हो।

हमारे प्रश्न १२ के उत्तरमें आपने स्पष्टरूपसे स्वीकार कर लिया है कि 'कुगुरु कुघर्म कुशास्त्रकी श्रद्घा गृहीत मिथ्यात्व है तथा सुदेव सुशास्त्र सुगुरुकी श्रद्घा सम्यग्दर्शन है।' इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए श्री नियमसारमें निम्न गाथा दी है—

अत्तागमतचाणं सद्दरणादो हवेइ सम्मत्तं ॥५॥

अर्थ--आप्त, आगम और तत्त्वोको श्रद्धासे सम्यक्त्व होता है। उसकी टीकामें स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है-

व्यवहारसम्यक्त्वाख्यानमेतत् ।

यह व्यवहार सम्यवत्वके स्वरूपका कथन है।

'सम्यग्दृष्टिके ऐसी श्रद्धा अवश्य होती है और वह ऐसे कथनको शास्त्रोक्त मानता है' आपका यह उत्तर ठीक है, अत हमने इसे स्वीकार कर लिया है। परन्तु आपने हमारे चौथे प्रश्नके उत्तरमें जो लिखा है वह आपके इस उक्त १२ वें प्रश्नके उत्तरसे विरुद्ध है।

कापने इस चौथे प्रश्नके उत्तरमें लिखा है कि 'व्यवहार धर्मरूप रागपरिणामको व्यवहार मोक्षमार्ग आगममें कहा है' तथा यह भी कहा है कि 'वह (रागपरिणाम) सहचर होनेसे निश्चय मोक्षमार्गके अनुकूल है।' आपका राग परिणामको निश्चय मोक्षमार्गके अनुकूल लिखना उचित नही है। राग परिणाम तो निश्चय मोक्षमार्गके अनुकूल नही हो सकता। अत. आपका यह लिखना आगम सम्मत नही है, क्यों कि किसी भी आगम ग्रन्थमें मात्र राग परिणामको व्यवहार मोक्षमार्ग नही कहा है। यद्यपि व्यवहार मोक्षमार्ग अर्थात् व्यवहार रत्नत्रयके साथ प्रशस्त रागभाव रहता है, परन्तु मोक्षमार्ग मात्र रागभावको नही बतलाया गया है। सर्वत्र सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको रत्नत्रय या मोक्षमार्ग कहा है। जैसा कि निम्न प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध होता है—

नियमसारकी उल्लिखित ५ वी गाथामें व्यवहार सम्यक्तवका लक्षण आप्त, आगम और तत्त्वकी श्रद्धा वतलाया है, रागको नही।

श्रीपञ्चास्तिकायमें गांथा १०६ के पश्चात् श्रीजयसेनाचार्यकृत टीकामें भी एक गांथा आई है, जो इस प्रकार है—

> एवं जिणपण्णत्ते सद्द्रमाणस्य भावदो भावे। पुरिसस्साभिणिबोधे दंसणसद्दो हवदि छत्ते॥

अर्थ-इस प्रकार जिनेन्द्र मगवान् द्वारा प्रणीत पदार्थीमें रुचिरूप श्रद्धान करते हुए पुरुषको जो मित श्रुत ज्ञान होते हैं उनसे युक्त जीव सम्यग्दृष्टि होता है।

श्रीजयसेनाचार्य इसकी टीकामें लिखते हैं-

भत्र स्त्रे यद्यपि क्वापि निर्विकल्पसमाधिकाले निर्विकारशुद्धात्मरुचिरूपं निश्चयसम्यक्त्वं स्पृशति तथापि प्रचुरेण वहिरंगपदार्थरुचिरूपं यद् व्यवहारसम्यक्त्व तस्यैव तत्र मुख्यता ।

अर्थ—इस आगम वाक्यमें यद्यपि कभी निर्विकल्प समाधिकालमें निर्विकार शुद्धात्मरुचिरूप निश्चय सम्यक्तका स्पर्श होता है तो भी अधिकतासे विहरग पदार्थ रुचिरूप जो व्यवहार सम्यक्त रहता है उसीकी यहाँ पर मुख्यता है।

रुचि, प्रतीति, श्रद्धा एक पर्यायवाची शब्द है।

इसी ग्रन्थमें व्यवहार मोक्षमार्गका स्वरूप निम्न प्रकार वतलाया है-

धम्मादीसद्दरण समत्तं णाणमगपुद्यगद् । चिद्वा तवम्हि चरिया ववहारो मोक्खमग्गो ति ॥१६०॥

अर्थ-धर्मादि द्रव्योके श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन, अग-पूर्वगत ज्ञान और तपश्चरणरूप चारित्र यह व्यव-हार मोक्षमार्ग है।

इस गाथाका कीर्पंक वाक्य श्री अमृतचन्द्र सूरिने निम्न प्रकार दिया है— निक्चयमोक्षमार्गसाधनभावेन पूर्वोद्दिष्टव्यवहारमोक्षमार्गनिर्देशोऽयम्।

अर्थ-आगे निश्चय मोक्षमार्गके साधनरूपसे पहले कहे गये व्यवहार मोक्षमार्गका निर्देश है।

श्री अमृतचन्द्रसूरिने टीकामें इसीका विस्तारसे कथन किया है तथा व्यवहार मोक्षमार्गका साधकभाव और निश्चय मोक्षमार्गका साध्यभाव सिद्ध किया है।

द्रव्यसग्रहकी १३वी गाथाकी टीकामे भी स्पष्ट लिखा है--

अर्ह् त्सर्वज्ञप्रणीतनिश्चय-न्यवहारनयसाध्य-साधकभावेन मन्यते सम्यग्दष्टिरुक्षणम् ।

अर्थ—श्री अर्हन्त सर्वज्ञ भगवान्के द्वारा कहे हुए निश्चय-व्यवहारनयको जो साघ्यसाघक भावसे मानता है वह सम्यग्द्षिका लचण है।

इसका स्पष्ट आशय यह हुआ कि जो निश्चयनयको साघ्य और व्यवहार नयको साधकभावसे नहीं मानता है वह सम्यग्दृष्टि नहीं हो सकता है।

परमात्मप्रकाशके दूसरे अध्यायकी १४ वी गाणा की टीका देखिये— वीतरागसर्वज्ञप्रणीतपड्डन्यादिसम्यक्श्रद्धानज्ञानव्यताद्यनुष्ठानरूपो ज्यवहारमोक्षमार्गः। अर्थ—वीतराग सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित छह द्रव्यादिका सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान तथा व्रतादिका अनुष्ठाने-रूप व्यवहार मोक्षमार्ग है।

श्री नियमसारमें पूर्वोक्त ५ वी गाथाके अतिरिक्त ५१ से ५५ तक पाच गाथाओमे भी रत्नत्रयका विस्तृत स्वरूप कथन है—

विवरीयाभिणिवेसविविज्जियसद्हणमेव सम्मत्तं।
संसयिवमोहिविद्यमिविविज्जियं होदि सण्णाणं॥ ५१॥
चल-मिलनमगाढत्तविविज्जियसद्दृहणमेव सम्मत्तं।
अधिगमभावे णाणं हेयोपादेयतच्चाणं॥ ५२॥
सम्मत्तस्स णिमित्तं जिणसुत्तं तस्स जाणया पुरिसा।
अंतरहोऊ भणिदा दंसणमोहस्स खयपहुदी॥ ५३॥
सम्मत्तं सण्णाणं विज्जिदि मोक्खस्स होदि सुण चरणं।
ववहार-णिच्छण्ण दु तम्हा चरणं पवक्लामि॥ ५४॥
ववहारणयचरित्ते ववहारणयस्स होदि तवचरणम्।
णिच्छयणयचरित्ते तवयरणं होदि णिच्छयदो॥ ५५॥।

अर्थ—विपरीतामिनिवेश रहित श्रद्धान ही सम्यक्त्व है, सशय-विमोह-विश्रम रहित सम्यक्तान होता है। ११। चल-मिलन-अगाढ रहित श्रद्धान ही सम्यक्त्व होता है। हेय उपादेय तत्त्वोका ज्ञान सम्यक्तान है। १२। जिनसूत्र तथा उनका ज्ञायक पुरुप सम्यक्त्वका विहरण निमित्त है, और दर्शनमोहके क्षयादिक अन्तरण हेतु कहे गये है।। १३।। हे भन्य जीव! सुन, मोक्षके लिये सम्यक्त्व, सम्यक्तान तथा सम्यक्चारित्र होते है, इसलिये न्यवहार तथा निश्चय चारित्रका कथन करता हूँ।। १४।। न्यवहार न्यके चारित्रमे न्यवहार नयका तपश्चरण होता है और निश्चय नयके चारित्रमें निश्चय नयका तपश्चरण होता है।। १९।।

इन गाथाओंके टीकाकारने निम्निलिखित टीका द्वारा गाथार्थका विस्तार करते हुए स्पष्ट किया है कि ५५वी गाथाके उत्तरार्घके अतिरिक्त शेष सब व्यवहार रत्नत्रयके स्वरूपका कथन है। टीका देखिये—

भेदोपचाररत्नत्रयमपि तावद् विपरीतामिनिवेशविवर्जितश्रद्धानरूपं भगवतां सिद्धिपरम्पराहेतुमूतानां पद्मपरमेण्ठिनां चलमिलनागाढवर्जितसमयजिनतिनश्चलमित्त्युक्तत्त्वमेव । विपरीते हरिहरिहरण्यगर्मादि-प्रणीते पदार्थसार्थे ह्यभिनिवेशाभाव इत्यर्थः । संज्ञानमि च संशयविमोहिविश्रमविवर्जितमेव । तत्र संशयस्तावत् जिनो वा शिवो वा देव इति । विमोहः शाक्यादिप्रोक्ते वस्तुनि निश्चयः । विश्रमो ह्यज्ञानमेव । पापिक्रयानिवृत्तिपरिणामश्चारित्रम् । इति भेदोपचाररत्नत्रयपरिणितः । तत्र जिनप्रणीतहेयोपादेयतत्त्व-परिच्छित्तरेव सम्यग्ज्ञानम् ।

अर्थ—भेदोपचार रत्नत्रय भी विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान, आत्मसिद्धिके परम्परा कारणभूत पञ्च परमेष्ठी भगवान्की चल, मिलन एव अगाढ रिहत निश्चल भिनत ही है, जो कि हिर हर ब्रह्मादिप्रणीत विपरीत पदार्थसमूहमें अभिनिवेशका अभावरूप है और सम्यक्तान भी संशय विमोह विश्रमसे रहित ही है। इनमें सशयका रूप यह है कि 'जिन' देव हैं? या 'शिव' देव हैं? शाक्यादि—बौद्धादि द्वारा कही हुई वस्तुओमें निश्चय होना विमोह है। विश्रम अज्ञानता ही है और पापिक्रयासे निवृत्तिरूप परिणाम चारित्र है। ये भेदोपचार रत्नत्रयकी परिणित है। इनमे जिन प्रणीत हैयोपादेय तत्त्वका ज्ञान ही सम्यक्तान है।

आगे चलकर इसी ग्रन्थके चौथे अध्यायमें व्यवहारचारित्रका कथन है, जिसमें पाँच पापोंसे निवृत्ति अर्थात् पञ्च व्रत, पाँच समिति तथा तीन गुप्तिको व्यवहार चारित्र कहा है। इस अध्यायकी अन्तिम गाथा ७६ द्वारा यह स्पष्ट किया है कि इस अध्यायमें व्यवहार चारित्रका कथन किया है। पञ्च पापोंके त्यागका नाम वृत्त बतलाया है, क्रिया करते समय प्रमाद असावधानीका त्याग समिति है और मन वचन कायकी क्रियाका निरोध करना गुप्ति है।

श्री कुन्दकुन्दाचार्यं दर्शनपाहुडमें लिखते है-

छह दृग्व णव पयस्था पंचस्थी सत्त तच णिहिट्टा । सहहृह ताण रूपं सी सिह्टी मुणेयन्वी ॥ १९ ॥

अर्थ-जिनेन्द्र द्वारा निर्दिष्ट छह द्रव्य, नव पदार्थ पाँच अस्तिकाय तथा सप्त तत्त्वोके स्वरूपका जो श्रद्धान करता है उसे सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये।। १६॥

श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरण्डश्रावकाचारमे लिखते हैं---

श्रद्धानं परमार्थानामासागमतपोश्वताम् । त्रिमृढापोढमष्टांगं सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥ ४ ॥

अर्थ-सत्यार्थ आप्त, आगम और गुरुका श्रद्धान करना सो सम्यग्दर्शन है। यह तीन मूढता रहित, आठ अग सहित और आठ मद रहित होता है।

ऐसे अन्य भी बहुत प्रमाण हैं। इन सब प्रमाणीसे स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार रत्नत्रयको मात्र रागरूप कहना अर्थात् 'निक्चय रत्नत्रयके साथ जो राग रहता है उस रागाशका नाम व्यवहार रत्नत्रय है' कहना आगम विरुद्ध है। प्रत्युत 'राग, भेद या विकल्प सहित जो सप्त तत्त्व आदिका श्रद्धान व ज्ञान तथा पापोंसे निवृत्तिरूप चारित्र है वह व्यवहार रत्नत्रय या व्यवहार मोक्षमार्ग है।' इसीको उपचार रत्नत्रय भी कहा जाता है। यह निक्चय रत्नत्रय एवं मोक्षका हेतु है। जिसके कुछ प्रमाण पहले पत्रकमें तथा इसी लेखमें कपर दिये हैं। और भी देखिये—

श्री अमृतचन्द्र सूरि पुरुपार्थसिद्धघुपाय ग्रन्थमें निश्चयके साथ व्यवहार रत्नत्रयको मुक्तिका कारण बतलाते हैं—

> सम्यक्तवबीधचारित्रलक्षणी मोक्षमार्गं इत्येपः । मुख्योपचाररूपः प्रापयति परं पदं पुरुपम् ॥ २२ ॥

अर्थ-इस प्रकार यह पूर्व कथित निश्चय और उपचार-व्यवहाररूप सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र लक्षण-वाला मोक्षमार्ग आत्माको परमात्मपद प्राप्त कराता है।

पञ्चास्तिकायकी गाथा ७० की टीकामें जयसेनाचार्य लिखते हैं-

निश्चय-व्यवहारमोक्षमार्गचारी ""गच्छति "निर्वाणनगरम् ।

अर्थ-निरुचय तथा व्यवहार मोक्ष मार्गपर चलनेवाला व्यक्ति मोक्ष नगरको पहुँच जाता है।

निइचय-व्यवहारमोक्षकारणे सित मोक्षकार्यं सम्भवति ।

-पञ्चास्तिकाथ गाथा ५०६ जयसेनीया टीका

वीतरागत्वं निश्चय-व्वहारनयाभ्यां साध्यसाधकरूपेण परस्परसापेक्षाभ्यामेव भवति सुक्तिसिद्धये न च पुनर्निरपेक्षाभ्यामिति वार्तिकम् ।

—पञ्चास्तिकाय १७२ गाथा श्री जयसेनाचार्यकृत टीका

अर्थ—वीतरागता, निश्चय तथा व्यवहार नयके साघ्यसाघक भावसे परस्पर सापेक्ष होनेपर ही मुक्तिकी सिद्धिके लिये होती है, दोनो नयोके निरपेच होनेपर वह वीतरागता मुक्तिसिद्धिके लिये नहीं होती। श्री प० दौलतरामजी छहढाला ग्रन्थकी तीसरी ढालमें लिखते हैं—

अव न्यवहार मोक्षमग सुनिये, हेतु नियतको होई ॥ २ ॥

अर्थ-अब व्यवहार मोक्षमार्गका स्वरूप सुनो जो कि निश्चय मोचमार्गका कारण है। छठवी ढालके अन्तमे वे निष्कर्प (ग्रन्थका निचोड ) कहते है-

मुख्योपचार दुमेद यों बढ़भागि रत्नत्रय धरे । अरु धरेंगे ते शिव लहें तिन सुयश-जल जगमल हरें ॥

अर्थ—इस प्रकार जो भाग्यशाली पुरुप निश्चय तथा व्यवहार रत्नत्रयको धारण करते है अथवा भविष्यमें घारण करेंगे वे मोच प्राप्त करते है और उनका स्वच्छ यशरूपी जल संसारके मैलको दूर करता है।

यहाँ दोनो ढालोमें पं॰ दीलतरामजीने न्यवहार रत्नश्रयको भी निश्चय रत्नत्रयका कारण वतलाते हुए मोक्षका कारण वतलाया है।

अव प्रसंगवश निश्चय रत्नत्रय (मोक्षमार्ग) का स्वरूप दिखलानेके लिये कुछ प्रमाण दिये जाते हैं—

श्री मुन्दमुन्दाचार्य पञ्चास्तिकायमें लिखते हैं-

जो चरदि णादि पिच्छदि अप्पाणं अप्पणा अणण्णमयं । सो चारित्तं णाणं दंसणमिदि णिच्छिदो होदि ॥१६२॥

अर्थ—जो ( आत्मा ) आत्माको आत्मासे अनन्यमय आचरता है, जानता है, देखता है वह ( आत्मा हो ) चारित्र है, ज्ञान है, दर्शन है ऐसा निश्चय रत्नत्रय है।

ये ही कुन्दकुन्दाचार्य भावपाहुडमे लिखते है-

भप्पा अप्पिमा रशो सम्मादिही हवेह फुड जीवो । जाणइ तं सण्णाणं चरिदह चारित्तमग्गु ति ॥३१॥

अर्थ-जो आत्मामे रत है वह सम्यर्ग्ध है, उसे जानना सम्यक्तान है और उसमें आचरण करना सो सम्यक्चारित्र है।

अमृतचन्द्र सूरि पुरुषार्थसिद्धयुपायमे एक प्रश्नका उत्तर देते हुए लिखते है-

दर्शनमान्मविनिश्चितरात्मपरिज्ञानमिप्यते वोधः । स्थितिरात्मनि चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति वन्धः ॥२१६॥

वर्ष-अपनी आत्माका विनिश्चय सम्यग्दर्शन है, आत्माका विशेष ज्ञान सम्यग्ज्ञान है और आत्मामें स्थिरता सम्यक्चारित्र है। इन तीनोंसे वन्ध कैसे हो सकता है ?

श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती अपने द्रव्यसंग्रहमें लिखते हैं-

सम्मद्दंसणणाण चरणं मोक्खस्स कारणं जाणे । ववहारा णिच्छयदो तत्तियमहओ णिओ अप्या ॥३९॥

अर्थ--सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको व्यवहारसे मोक्षका कारण जानो और निश्चयसे सम्यग्दर्शनादि त्रिरूप आत्मा मोक्षका कारण है।।

परमात्मप्रकाश अघ्याय २ दोहक १४ की टीकामें लिखा है-

वीतरागसम्यक्त्वं निजञ्जद्धात्मानुभूतिलक्षणम् । वीतरागचारित्राविनाभूतं तदेव निश्चयसम्यक्त्वम् ॥

अर्थ-वीतराग सम्यक्तका लक्षण स्वशुद्धात्मानुभूति है और वह वीतराग चारित्रका अविनाभूत है। वह ही निश्चय सम्यक्तव है।

प॰ दौलतराम जी ने भी छहढाला तीसरी ढालमें निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट किया है—

पर द्रव्यनतें भिन्न आपमें रुचि सम्यक्त्व भला है आप-रूपको जानपनीं सो सम्यन्ज्ञान कला है। आप-रूपमें लीन रहे थिर सम्यक्चारित्र सोई अब व्यवहार मोक्स मग सुनिये हेतु नियतको होई ॥ २॥

अर्थ-अन्य द्रव्योंसे पृथक् अपनी आत्माकी रुचि होना निश्चय सम्यग्दर्शन है, केवल निज आत्मा को जानना निश्चय सम्यग्ज्ञान है और अपने आत्मामें लीन होना सो निश्चय सम्यक्चारित्र है। अब व्यव-हार मोक्षमार्गका वर्णन करते हैं जो कि निश्चय मोक्षमार्गका कारण है।

उपर्युनत प्रमाणो और व्यवहार तथा निश्चय रत्नत्रयके स्वरूपपर विचार करनेसे यह स्फुट रूप से प्रकट हो जाता है कि सहचरताके कारण निश्चय व्यवहार रत्नत्रयमें साध्य-साधकभाव नही माना गया है, अपि तु कार्य-कारण भावसे माना गया है।

इस प्रकार यह कहना कि 'जहाँ निश्चय मोक्षमार्ग होता है वहाँ उसके साथ होनेवाले व्यवहार घर्मरूप राग परिणामको व्यवहार मोक्षमार्ग आगममें कहा है' आगम सगत नही जान पहता है, क्योंकि मात्र रागाशका नाम व्यवहार रत्नत्रय नही है और न मात्र रागाश निश्चय रत्नत्रयका साधक हो सकता है।

आपसे पहले उत्तरमें निवेदन किया गया था कि 'आप ऐसे प्रमाण देनेकी कृपा करें जहाँ मात्र रागाशको व्यवहार रत्नत्रय कहा गया हो और इस प्रकार सहचरताके कारण साध्य-साधक भाव सिद्ध किया गया हो' किन्तु उसके लिए आपने एक भी प्रमाण नही दिया, प्रत्युत पञ्चास्तिकाय गाथा १०४ पर श्री जयसेनाचार्यकृत टीका और वृहद्द्वयसग्रह पृष्ठ २०६ का प्रमाण देकर यही सिद्ध किया है कि व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रयका परम्परासे साधक है।

'व्यवहार धर्म निश्चय धर्ममें साधक है या नही ? इस प्रश्नके मूलमें आशय यह था कि आज समाजके अन्दर प्रवचनकी ऐसी धारा चल पड़ी है जिसमें कहा जाता है ''मै शुद्ध बुद्ध निरञ्जन हूँ, त्रैकालिक लखण्ड ह्रव्य हूँ, वाह्य चारित्र से सात्माका कल्याण होनेवाला नहीं, प्रत्युत कर्मबन्य होता है। इसे घारण कर तो यह जीव लग्न वार प्रैवेयकमें उत्पन्न हो चुका है। इसके फल स्वरूप समाजमें व्यवहार धर्म से लहिंच फैलने लगी है। कितने ही त्यागियोंने पृहीत वत छोड़ दिये हैं, जनतामें रात्रिभोजन और अभस्य-भक्षणकी प्रवृत्ति चल पड़ी है। और सावारण गृहस्यका जो कुलाचार है उसे भी लोग छोड रहे हैं। फिर देशवत और महावतकों ओर लोगोंनी अभिरुचि जागृत हो यह दूरकी वात रह गई है। लोगोंकी यह मान्यता वनती जाती है कि धर्म तो एक निश्चय धर्म है, व्यवहार धर्म कोई धर्म नहीं है। वह तो मात्र वन्यका कारण है, उसके पालनेते कुछ लाम नहीं होता। अनादि कालते लगे हुए मोहके संस्कारवश्च जनता तो त्याग के मार्गने दूर रहती है, उस पर उसे ऐसे उपदेश मिलें कि व्यवहार धर्ममें क्या रखा है? तब तो उसे त्याग की प्राप्ति लत्यन्त दुर्लम हो जायगी। इसी लिमप्रयसे यह प्रवन्न था कि "व्यवहार धर्म निश्चय धर्ममें कारण है या नहीं? पर इस और कारका लक्ष्य नहीं गया ऐसा जान पड़ता है।

मोझमार्गप्रवाद्यको लो अवतरण आपने दिये हैं उनसे यह अमीष्ट मिछ नहीं होता कि व्यवहार निव्चयका सामक नहीं है। किन्नु उससे तो यही मिछ होता है कि व्यवहार निव्चयका सामक है, क्योंकि वहीं पर भी व्यवहारको निव्चयका निमित्त कहा गया है। जिनागमका स्पदेश नयवादको लिये हुए हैं और नयवाद पात्रके बनुसार होता है। इसीलिए नयको परार्थ श्रुतज्ञानका भेद माना गया है। श्री अमृतचन्द्र स्वामीने पञ्चास्तिकायके बन्तमें प्रायमिक शिष्योंके विषयमें निम्नांकित पक्तियों वड़ी महत्त्वपूर्ण जिली है—

•यवहारनयेन भिन्नसाध्यसाधनमावमवलक्त्यानाटिसेद्वासिवहृद्यः सुखेनैवाववरन्ति वीर्धे प्राथमिकाः।

र्व्य—ितनको वृद्धि अनादि कालचे भेदमाव कर वासित हो रही है ऐसे प्राथमिक शिष्य भिन्न साव्यसावनमावका अवलक्त्र लेकर मुखसे ही धर्मतीर्थमें अवतीर्ग हो जाते हैं। धर्मको अनायास प्राप्त हो जाते हैं।

इसके रागेकी पक्तियाँ भी द्रष्टक हैं, जिनमें उन्होंने प्रार्थिक शिष्य व्यवहार वर्मसे रात्मसायना करता हुआ निस्चय वर्षको प्राप्त होता है इसका उल्लेख किया है—

वदाहीदं श्रद्धेयमश्रद्धेयमिद्रमयं श्रद्धावेदं श्रद्धानिमद्मश्रद्धानिमदं श्रे यमिद्द यमयं ज्ञावेदं श्लानिमद्
म्ज्ञानिमदं चर्णायिमद्रमचरणीयमयं चिरवेदं चरणमिति कर्ताव्याकर्तान्यकर्तृकमेविमाणावटोकनोल्टिसितपेशटोस्ताहाः शनैः शनैमौँहमल्टमुन्मूट्यन्तः क्द्राचिद्रज्ञानान्मदृश्रमादृतन्त्रवया शिथिटितात्माधिकारस्यात्मनो
न्याच्यपयप्रवर्षनाय प्रयुक्तप्रचण्डदण्डनीतयः युन. युनदौषानुसारंण द्त्रप्रायिद्यत्ताः सन्तवेद्य कताः सन्तेद्रथ
वस्यदात्मनो निन्नविययश्रद्धानज्ञानचारित्रेरिषरोण्यमाणमंस्कारस्य मिन्नसाध्यसाधनमावस्य रज्ञकशिकावट्टस्थान्त्रनो निन्नविययश्रद्धानज्ञानचारित्रेरिषरोण्यमाणमंस्कारस्य मिन्नसाध्यसाधनमावस्य रज्ञकशिकावट्टस्थान्त्रमानिवमलसिटिटाप्लुविदित्रोषपरिष्वंगमिटिनवासस इव मनाद्मनात्विश्रद्धिमिष्ठगम्य
निश्चप्रनप्तयः मिन्नसाध्यसाधनमावामावादद्दर्शनज्ञानचारित्रममाहितन्त्रस्ये विश्रान्तसक्रिक्षमाकाण्डादम्बरिनस्तरंगपरमचेवन्यशाटिनि निर्मरानन्द्रमाटिनि मगवत्यात्मिनि विश्रान्तिमासूचयन्तः श्रमण समुपचावस्मरसीनावाः परमवीचरागमावमिवगन्य साञ्चानमोक्षमनुमवन्तीति ।

र्व्य-'तीर्य क्या है ? सो विद्याते हैं—िवन सीवोंके ऐसे विकत्य होंहि कि यह वस्तु श्रद्धा करने योग्य है, यह बन्तु श्रद्धा करने योग्य नहीं है, श्रद्धा करनेवाला पुरुष ऐसा है, यह श्रद्धान है, इसका नाम सश्रद्धान है, यह वस्तु लानने योग्य है, यह नहीं जानने योग्य है, यह स्वरूप ज्ञाताका है, यह ज्ञान है, यह अज्ञान है, यह आचरने योग्य है, यह वस्तु आचरने योग्य नही है, यह आचारमयी माव है, यह आचरण करनेवाला है, यह चारित्र है, ऐसे अनेक प्रकारके करने न करनेके कर्ता कर्मके भेद उपजते हैं, उन विकल्पोंके होते हुए उन पुरुप तीयोंको सुदृष्टिके वढावसे वार-वार उन पूर्वोक्त गुणोके देखनेसे प्रकट उल्लास लिये उत्साह वढे है। जैसे द्वितीयाके चन्द्रमाकी कला वढती जाती है तैमैं ही ज्ञान दर्शन चारित्ररूप अमृत-चन्द्रमाकी कलाओका कर्तव्याकर्तव्य भेदोसे उन जीवोकी बढवारी होती है। फिर उन्हों जीवोके शर्न शर्न मोहरूप महामल्लका सत्तासे विनाग होता है। किस ही एक कालमें अज्ञानताके आवेश है प्रमादकी आधीनतासे जनही जीवोके आत्मवर्मकी शिथिलता है, फिर आत्माको न्याय मार्गमें चलानेके लिये आपको दण्ड देते हैं। शास्त्र न्यायसे फिर ये ही जिनमार्गी वारवार जैसा कुछ रत्नत्रयमे दोप लगा होय उसी प्रकार प्रायश्चित्त करते हैं। फिर निरन्तर उद्यमी रहकर अपनी आत्माको जो आत्मस्वरूपमे मिन्न स्वरूप (भिन्न पदार्थोको विषय करनेवाला ) श्रद्धाम ज्ञान चारित्ररूप व्यवहार रत्नत्रयसे शुद्धता करते हैं, जैसे मलीन वस्त्रको घोवी भिन्न साध्य-साधनभाव कर शिलाके ऊपर साबुन बादि सामग्रियोंसे उज्ज्वल करता है। तैसे ही व्यवहारनयका अवलम्ब पाय भिन्न साघ्यमाघनभावके द्वारा गुणस्थान चढ़नेकी परिपाटीमे क्रमसे विशुद्धताको प्राप्त होता हैं। फिर उन हो मोचमार्गके साधक जीवोंके निश्चयनयकी मुख्यतासे भेदस्वरूप पर अवलम्बी व्यवहारमयी भिन्न साध्य-साधनका अभाव है, इस कारण अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप विपें सावधान होकर अन्तरग गुप्त अवस्थाको घारण करता है। और जो समस्त विहरग योगोसे उत्पन्न है क्रियाकाण्डका आडम्बर तिनसे रहित निरन्तर संकल्प-विकल्पोसे रहित परम चैतन्य भावोके द्वारा सुन्दर परिपूर्ण आनन्दवत भगवान् परम ब्रह्म आत्मामें स्थिरताको करे हैं ऐसे जे पुरुष है वे ही निश्चयावलम्बी जीव हैं। व्यवहारनयसे अविरोधी क्रमसे परम समरमीभावके भोक्ता होते हैं।

---पाडे हेमराज कृत हिन्दी टीका पृ० २४७-४८

श्रीकुन्दकुन्द स्वामीको निम्नलिखित गाथा भी हमें यही पथ प्रदर्शन करती है कि कहाँ किसके लिये कौन नय प्रयोजनवान् है—

सुद्धो सुद्धादेगो णायव्यो परमभावटरिसीहि । ववहारटेसिटा पुण जे दु अपरमे हिटा भावे ॥१२॥-समयसार

अर्थ-जो शुद्ध नय तक पहुँचकर श्रद्धावान् हुए तथा पूर्ण ज्ञान चिरत्रवान् हो गये उनको तो शुद्ध नयका उपदेश करनेवाला शुद्धनय जानने योग्य है। और जो अपरमभाव अर्थात् श्रद्धा ज्ञान और चारित्रके पूर्णभावको नही पहुँच सके तथा साधक अवस्थामे ही ठहरे हुए हैं वे व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य हैं।

लोकमें जिनवर्मकी देशना ,परस्पर सापेक्ष उभयनयके ही आधीन है, एकनयके आधीन नही । जैसा कि कहा है—

जह जिणमयं पवज्जह ता मा ववहारणिच्छए सुयह । एक्वेण विणा छिज्जह तित्यं भण्णेण उण तच्चं ॥

—समयसार गाथा १२ की आत्मख्यातिटीका

अर्थ--यदि तुम जैनधर्मका प्रवर्तन चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय इन दोनो नयोको मत छोडो,

क्योंकि व्यवहारनयके विना तो तीर्थ-व्यवहार मार्गका नाश हो जायगा और दूसरे निश्चयके बिना तत्त्व (वस्तु ) का नाश हो जायगा ।

नोट—निश्चयनय और व्यवहारनयके स्वरूपको समझनेके लिये प्रश्न सख्या, १,४,६,१६ व १७ भी देखिये। इसके साथ इसका परिशिष्ट भी है।

#### प्रकृत चारका परिकाब्ट

सक्षेपमें इसका अन्तिम फिलतार्थ यह है कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यग्दृष्टि, पचम गुणस्थान वर्ती श्रावक और सयमी मुनियोका जो वाह्य आचार जैन सस्कृतिमें निश्चित किया गया है वह तो व्यवहार धर्म कहलाता है तथा सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्ररूप आत्माकी विशुद्ध अविकारी-वीतरागता पूर्ण जो स्थित बनती है उसे निश्चय धर्म कहते हैं।

वीतरागी देव, वीतरागी गुरु और वीतरागताके पोषक आगमके प्रति भक्ति प्रगट करना, इनके प्रति आकृष्ट हो जाना यह सब अविरत सम्यग्दृष्टिका बाह्य आचार अर्थात् व्यवहार सम्यग्दर्शन रूप व्यवहार धर्म कहलाता है और सासारिक प्रवृत्तियोके एकदेश त्यागने रूप अणुन्नतोको धारण करना यह सब श्रावकका बाह्य आचार अर्थात् व्यवहार चारित्र रूप व्यवहारधर्म तथा उन्ही सासारिक प्रवृत्तियोके सर्वदेश त्यागने रूप महान्नतोको धारण करना यह सब सयमी मुनियोका बाह्य आचार श्रर्थात् व्यवहार चारित्र रूप व्यवहार धर्म कहलाता है।

प्राणीका लक्ष्य आत्माको विशुद्ध-निर्विकार-वीतराग और स्वतन्त्र बनानेका जैन सस्कृतिमें निर्घारित किया गया है इसिलिये इस प्रकारका निश्चयधर्म प्राणीके सामने साध्यके रूपमें उपस्थित होता है और जब वह प्राणी यथायोग्य प्रकारसे क्रमश अविरत्तसम्यग्दृष्टि, श्रावक तथा मुनियोके उपर्युक्त बाह्याचारके रूपमें ज्यवहारधर्मको अपनाता है।

विरत्तसम्यग्दृष्टि, श्रावक और मुनियोके बाह्याचार रूप व्यवहारधर्मको द्रव्यिलग और इनके अन्तरग आत्मिवशुद्धिमय निक्चयधर्मको भाविलग भी कहते हैं। व्यवहारधर्मका प्रतिपादक चरणानुयोग है और निक्चयधर्मका प्रतिपादक करणानुयोग है। चतुर्थ, पंचम और पष्ठ गुणस्थानवर्ती जीव जीवनकी बाह्य स्थितिमें प्रवर्तमान रहते हैं, अत ऐसे जीवोका मुख्यतया वाह्य पुरुषार्थ पर लक्ष्य रहना आवश्यक हो जाता है और यही कारण है कि इन जीवोके व्यवहार धर्मकी मुख्यता तथा निक्चयधर्मकी गौणता स्वभावत रहती है। सप्तम गुणस्थानसे लेकर आगेके गुणस्थानोमें रहनेवाले जीव जीवनकी अन्तरग स्थितिमे प्रवर्तमान हो जाते हैं, अत ऐसे जीवोकी वृत्ति बाह्य पुरुषार्थसे हटकर अन्तरग पुरुषार्थके उन्मुख हो जाती है। यही कारण है कि सप्तम आदि गुणस्थानोमें पहुँचे हुए जीवोके निश्चय धर्मकी प्रधानता तथा व्यवहार धर्मकी गौणता स्वभावतः हो जाती है। इस अभिप्रायको घ्यानमें रखकर ही आचार्य कुन्दकुन्दने निम्नलिखित गाथाकी रचना की है—

## सुद्धो सुद्धादेसो णायव्वो परमभावदरसीहिं। ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरमे द्विदा भावे॥ १२॥—समयसार

अर्थ--जो जीव जीवनकी वाह्य स्थितिसे हटकर अन्तरङ्ग स्थितिमें पहुँच गये हैं उन्हें अपने परम ( चत्कृष्ट ) स्वाश्रित भावके दर्शन होते ही इस कारण उन जीवोके शुद्ध ( स्वाश्रित ) निश्चयधर्मकी प्रमुखता

पायी जाती है। तथा जो अभी अपने जीवनकी बाह्य स्थितिमें ही प्रवर्तमान है उन्हें इस हालतमें अपरम भावके ही दर्शन हुआ करते हैं, अत इन जीवोंके पराश्चित व्यवहार घर्मकी ही प्रमुखता पायी जाती है।

व्यवहार धर्मका सद्भाव निष्चय धर्मके अभावमें भी पाया जाता है और जहाँ निष्चय धर्मका सद्भाव होगा वहाँ व्यवहार धर्मका सद्भाव रहना ही चाहिए। इससे व्यवहार धर्मकी कारणता और निष्चय धर्मकी कार्यतामें कोई वाधा उपस्थित नहीं होती है, क्योंकि आगमका अभिप्राय व्यवहार धर्मको कारण और निष्चय धर्मको उसका कार्य स्त्रोकार करनेमें यह है कि निश्चय धर्मकी उत्पत्ति और स्थिति व्यवहार धर्मको अगीकार किये विना असम्भव है, इसिलये ध्रापका ऐसा सोचना भी गलत है कि निश्चय धर्मको प्राप्त होनेपर व्यवहार धर्मको प्राप्त अपने आप हो जाती है। समयसारको "अपिडक्कमण दुविह" इत्यादि २५३ से २८५ वी गायाओको आत्मख्याति टीकारो स्पष्ट क्पमें यह बात सिद्ध होती है कि व्यवहार धर्म निष्चय धर्मकी उत्पत्ति और स्थिति कारण होता है। वह टीका निम्न प्रकार है—

ततः एतत् स्थितं, परद्रव्यं निमित्तं, नैमित्तिका आत्मनो रागादिमावाः। यद्ये वं नेप्येत तदा द्रव्याप्रतिकमणाप्रत्याप्यानयोः कतृत्वनिमित्तत्वोपदेशोऽनर्थक एव स्यात्। तदनर्थकत्वे त्वेकस्यैवान्मनो रागादिभावनिमित्तत्वापत्तौ नित्यकतृत्वानुपंगान्मोक्षाभावः प्रस्नेच्च। तत परद्रव्यमेवात्मनो रागादिभावनिमित्तमस्तु। तथा सित तु रागादिनामकारक एवात्मा, तथापि यावन्निमित्तभूतं द्रव्य न प्रतिकामित न प्रत्याचप्टे च। तावन्नेभित्तिकभूतं मावं न प्रतिकामित न प्रत्याचप्टे च। यावत्तु भाव न प्रतिकामित न प्रत्याचप्टे च। तदेव नैमित्तिकभूतं भावं प्रतिकामित प्रत्याचप्टे च तदा साक्षात् अकतेव स्थात्॥ २८३, २८४, २८५॥

अर्थ—इस तरह यह निश्चित हो जाता है कि पर द्रव्य निमित्तकारण है और आत्माके रागादि-विकार पर द्रव्यके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले हैं। यदि ऐसा नहीं माना जाय तो आगममें द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यानमें जो आत्माके राग-द्रेपादि विकारोकी उत्पत्तिकों निमित्तता प्रतिपादित की गयी है वह अनर्थक हो जायगी। इसके अनर्थक हो जाने पर एक आत्मामें ही रागादिको उत्पत्ति-का प्रस्तग प्राप्त होजानेपर आत्मामें रागादिके नित्यकर्तृत्वकी भी प्रसिक्त हो जानेसे रागादिके अभावका भी प्रसंग उपस्थित हो जायगा, इसल्यि आत्मामें उत्पन्न होनेवाले रागादि विकारोका निमित्त पर द्रव्य ही ठहरता है। इस तरह यद्यपि आत्मा स्वय तो रागादिका अकारक ही है तो भी जब तक जीव निमित्तभूत पर द्रव्यका प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण नहीं करेगा तब तक भावख्य रागादि विकारोका प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान नहीं हो सकता है। इस तरह तब तक आत्मा रागादिका कर्ता ही बना रहता है और जब निमित्तभूत पर द्रव्यका प्रतिक्रमण व प्रत्याख्यान जीव करता है तभी वह उसके निमित्तसे होनेवाले रागादिका भी प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करता है। इस प्रकार जब रागादि विकारोका भी प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो जाता है तब आत्मा रागादिका साचात् अकर्ता हो जाता है। २५३, २८४,२५४।।

इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि आत्माकी परिणतिमें जो क्रोघादिरूपता पायो जाती है उसका कारण क्रोघादि द्रव्यकर्मोंका उदय हो होता है। आत्मामें क्रोघादि विकारोको उत्पत्ति स्वत अपने आप नही हो जातो है। पण्डित दीलतरामजीने छहढालाको तीसरी ढालमे व्यवहार धर्मकी निश्चय धर्ममें कारणताका स्पष्ट उल्लेख किया है—

जो सत्यारय रूप सो निश्चय कारण सो ववहारी ॥

इसी प्रकार स्वामी समन्तभद्रने भी लिखा है— वाह्यं तपः परमदुश्चरमाचरंस्त्वमाध्यात्मिकस्य तपसः परिबृंहणार्थम् ॥८३॥ ⊢स्वयंभूस्तीत्र

अर्थ—हे भगवन् । आपने आध्यात्मिक (निश्चय) तप की वृद्धिके लिये वाह्य (व्यवहार) तपका कठोरताके साथ आचरण किया था।

नोट-व्यवहारनय और निश्चयनयके स्वरूपको समझनेके लिये अन्य प्रश्नोपर भी दृष्टि डालिये।

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी। मंगलं कुन्दकुन्दार्थी जैनधर्मीऽस्तु मंगलम्॥

शंका ४

व्यवहारधर्म निश्चयधर्ममें साधक है या नहीं ?

## प्रतिशंका ३ का समाधान

#### १. उपसंहार

हमने अपने प्रथम उत्तरमें लिखा है कि निश्चय रत्नत्रय स्वभावभाव है, इसलिए निश्चयसे व्यवहार धर्म उसका साधक नही है। तथापि सहचर सम्बन्धके कारण व्यवहारधर्म निश्चयधर्मका साधक (निमित्त) कहा जाता है।

अपर पक्षने इसपर शका करते हुए अपने दूसरे पत्रकमें कुछ आगम प्रमाण देकर व्यवहार धर्म निश्चयधर्मका साधक है यह सिद्ध किया है। साथ ही यह भी लिखा है कि व्यवहार धर्मको निश्चयधर्मका साधक मान लेनेपर भी निश्चयधर्म परिनरपेक्ष बना रह सकता है।

इसका उत्तर देते हुए हमने अपने दूसरे उत्तरमें लिखा कि व्यवहारधर्मको निश्चयधर्मका असद्भूत व्यवहार नयसे साधक वतलाया है। साथ ही व्यवहार मोक्षमार्ग निश्चय मोक्षमार्गका सहचर होनेसे अनुकूल है, इसलिए इसमें निश्चय मोक्षमार्गके साधकपनेका व्यवहार किया है यह भी बतलाया है।

#### २. प्रतिशंका ३ के आधारसे विवेचन

तत्काल प्रतिशंका ३ के आधारसे तृतीय पत्रक पर विचार करना है। इसके प्रारम्भमे अपर पक्षने यह सकेत किया है कि हमने प्रथम उत्तरमें नियमसारकी जो तीन गाथाएँ उद्भृत की हैं उनका प्रकृत विपयसे कोई सम्वन्ध नही, किन्तु वात ऐसी नहीं है। उन गाथाओं द्वारा हमारा यह दिखलाना ही प्रयोजन था कि निश्चय मोक्षमार्ग निश्चय रत्नत्रय परिणत आत्मा है वह आत्मस्वभावके अवलम्बन करनेसे ही उत्पन्न होता है। अत व्यवहार धर्मको उसका साधक व्यवहार नयसे हो माना जा सकता है। यह परमार्थ कथन नहीं है, निमित्तका ज्ञान कराना मात्र इसका प्रयोजन है।

अपने दूसरे पत्रकमं अपर पक्षने प्रवचनसार आदि अनेक ग्रन्थोंके प्रमाण दिये हैं इसमें सन्देह नहीं, किन्तु किस नयसे उन शास्त्रोमें वे प्रमाण उिल्लेखित किये गये हैं और उनका आशय वया है इस विषयमें अपर पक्षने एक गब्द भी नहीं लिखा है। हमारी दृष्टि तो नयदृष्टिसे उनका आशय स्पष्ट करनेकी है, जब कि अपर पक्ष उस स्पष्टीकरणको उपेक्षाकी दृष्टिसे देखकर उसकी अवहेलना करता है। क्या इसे ही परम प्रमाणमूत, मूलसघके प्रतिष्ठापक श्री कुन्दकुन्दाचार्य तथा ग्रन्य आव्यादिमक प्रामाणिक आचार्योके वार्ष वाक्योको परम श्रद्धालु और तत्त्ववेत्ता वनकर न्त्रीकार करना कहा जाय इसका अपर पक्षको ही निर्णय करना है। पूरे जिनागमनो दृष्टिमें रखकर उसके हार्दको ग्रहण कर अपने कल्याणके मार्गमें लगा जाय यह हमारी दृष्टि है और इसी दृष्टिसे प्रत्येक उत्तरमें हम ययार्थका निर्णय करनेका प्रयत्न करते आ रहे हैं। अपर पक्ष भी इसी मार्गको स्त्रीकार कर ले ऐसा मानस है। स्व-परके कल्याणका यदि कोई मार्ग है तो एकमात्र यही है।

हमने अपने दूसरे उत्तरमें व्यवहारधर्मको असद्भूत व्यवहार नगसे निश्चयधर्मका साधक छिल्लकर उन प्रमाणोको टालनेका प्रयत्न नही किया है, किन्तु उनके हार्दको ही म्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है। व्यवहारधर्म आत्माका धर्म क्लिस नयकी अपेचा कहा गया है इसका स्पष्टीकरण करते हुए वृहद्दव्यमंग्रह गाया ४५ में वतलाया है—

तत्र योऽसा विहिर्विषये पञ्चेन्द्रियविषयादिपरित्यागः स उपचरितासद्भूतन्यवहारेण ।

उसमें वाह्यमें जो पाँचो इन्द्रियोंके विषय आदिका त्याग है वह उपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे चारित्र है।

यह आगम प्रमाग है। इनसे स्पष्ट विदित होता है कि उपचरित अनद्भूतव्यवहारनयकी अपेक्षा ही व्यवहारवर्म चारित्र या घर्म चंज्ञाको घारण करता है। वह वास्तवमें आत्माका घर्म नहीं है। ऐसी अवस्थामें उसे निव्चय धर्मका सावक उपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे ही तो माना जा सकता है। निश्चय धर्म केवल हो और व्यवहारधर्म न हो ऐसा नहीं है। ये चतुर्यादि गुणस्थानों में युगपत् वर्तते हैं ऐसा एकान्त नियम है। परस्पर अविनाभावी हैं। इसीसे आगममें व्यवहारवर्मको निश्चयमर्का सावन (निमित्त) कहा गया है ऐसी जिमको श्रद्धा होती है उसके निश्चयमर्के साय व्यवहारवर्मको सिरा परम कर्तव्य है, मात्र उसके विपरीत निसकी यह श्रद्धा बनी हुई है कि व्यवहारवर्मको अंगीकार करना मेरा परम कर्तव्य है, मात्र उसके पालन करनेसे आत्मवर्मको उत्पत्ति हो जायगी और ऐसी श्रद्धावश ज्ञायकस्वमाव स्वरूप यथार्य साघन आत्माके अवलम्बनको और दृष्टिपात नहीं करता वह त्रिकालमें निञ्चयमर्मका अधिकारी वननेका पात्र नहीं होता। इससे यह बात आसानीसे समफर्म आ जाती है कि मोक्षमार्गकी प्राप्तका ययार्य साघन तो निर्वकार चिद्यनम्बरूप आत्माका अवलम्बन ही है। वही मेरा परम कर्तव्य है, उसका अवलम्बन छेनेपर निव्चय मोक्षमार्गकी उत्पत्तिमें व्यवहारधर्म निमित्तमात्र है, निश्चय मोक्षमार्गकी प्राप्तिका निश्चय साघन नही। पचास्तिकाय आदि परमागममें इसी रहस्यको स्पष्ट किया गया है और इसीलिए ही पारमेव्यरी तीर्थप्रवर्तनाको उभयनयायत्त कहा गया है। पचास्तिकाय गाया १५६ की सूरिरिचत टीका।

निञ्चयधर्मकी प्राप्ति तभी निरपेझ समझमें आती है जब कि अभेदरत्नत्रयस्वरूप आत्मा की प्राप्ति आत्मामें अभेदरत्नत्रयके परम साधनभूत आत्मासे स्त्रीकार की जाय और इसके विपरीत व्यवहारधर्मसे उसकी उत्पत्ति यधार्थमें मानी जाय तो वह निरपेक्षता कैसी ? वह तो निरपेक्षताका उपहासमात्र है। यही कारण है कि आगममें उपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे ही व्यवहारधर्मको निरुचयधर्मका साधन कहा है।

अपर पक्षने आलापपद्धतिका उद्धरण उपस्थित कर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि आत्माका व्यवहार रत्नत्रय असद्भूत व्यवहारनयका विपय नही है, किन्तु अपर पक्षका यह लिखना इसलिए ठीक नही है, क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय आत्माका यथार्थ रत्नत्रय नही है। उसमे यथार्थ रत्नत्रयका समारोप करके उसे रत्नत्रय कहा गया है, इसलिए तो वह (व्यवहार रत्नत्रय) असद्भूत व्यवहारनयका विपय ठहरता है, क्योंकि निश्चय रत्नत्रय भिन्न वस्तु है और व्यवहार रत्नत्रय भिन्न वस्तु है। ये दोनो एक नही। यदि एक होते तो ये दो कैसे कहलाते और एक आत्मामें एक साथ अपनी-अपनी पृथक्-पृथक् सत्ता रखते हुए कैसे रहते?

इसकी पुष्टिमें अपर पक्षने प्रमाण न देनेकी शिकायत की है सो एक प्रमाण तो हमने वृहद्द्रव्यसंग्रहका पूर्वमे दिया ही है। दूसरा प्रमाण यह है—

पापिकयानिवृत्तिस्चारित्रं इति भेदोपचाररत्नत्रयपरिणति ।

पापिकया निवृत्ति चारित्र है यह भेदोपचार रत्नत्रय परिणति है।

अपर पक्षने लिखा है कि हमने प्रश्न १२ के उत्तरमें 'कुगुरु कुघमं कुशास्त्रकी श्रद्धा गृहीत मिथ्यात्व है तथा सुदेव सुशास्त्र सुगुरुकी श्रद्धा सम्यग्दर्शन है।' ऐसा स्वीकार किया है। निवेदन यह है कि सुदेवा-दिकी श्रद्धा सम्यग्दर्शन है यह कथन हमने व्यवहारनयसे ही स्वीकार किया है। अपर पक्षने यहाँ जो नियमसारका प्रमाण दिया है उससे भी यही सिद्ध होता है।

हमने प्रस्तुत प्रश्नके दूसरे उत्तरमें व्यवहारधर्मको रागपरिणाम लिखकर उसे निश्चय मोक्षमार्गके अनुकूल लिखा है। यह अपर पक्षको मान्य नहीं। उसका कहना है कि 'रागपरिणाम तो निश्चय मोच-मार्गके अनुकूल नही हो सकता।' आदि।

निवेदन हैं कि अपर पक्षने हमारे कथनका हवाला देते हुए एक तो उसे पूरा उद्घृत नहीं किया, दूसरे उसके एक शब्दको पकडकर टीका करनी प्रारम्भ कर दी। यह तत्त्वविमर्गका मार्ग नहीं कहा जा सकता। हमारा वह पूरा वाक्य इस प्रकार है—

'वहाँ उसके साथ होनेवाले व्यवहार धर्मरूप रागपरिणामको व्यवहार मोक्षमार्ग आगममें कहा है और यत. वह सहचर होनेसे मोचमार्गके अनुकूल है इसलिए उसे उपचारसे निश्चय मोक्षमार्गका साधक भी कहा है।'

अपर पक्षने इसी वाक्यको अपने तीसरे पत्रकमें उद्घृत किया है। किन्तु उसे उद्घृत करते हुए एक तो 'वहाँ उसके साथ होनेवाले' प्रारम्भके इस वचनको छोड दिया है। दूसरे वीचका कुछ अंश छोडकर दो कथनके रूपमें उसे उद्घृत किया है। तीसरे हमारे वाक्यमे आये हुए 'वह' पदके आगे कौंसमें (रागपरिणाम) यह पद अपनी श्रोरसे जोड दिया है। और इस प्रकार उस वाक्यके आशयको नष्टकर अपनी टीका प्रारम्भ कर दी है।

अपर पक्षका कहना है कि मात्र राग परिणामको किसी भी आगम ग्रन्थमे व्यवहार मोक्षमार्ग नहीं कहा है। किन्तु अपर पद्मका यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि मात्र रागपरिणामको हमने भी मोक्षमार्ग नहीं लिखा है और ऐसा है भी नहीं कि जो जो रागपिरणाम होता है वह मव मोक्षमार्ग हो होता है। किन्तु ऐसा अवश्य है कि निश्चय मोक्षमार्गके साथ सच्चे देवादिकी श्रद्धा, सच्चे शास्त्रके अभ्यास तथा अणुव्रत-महाव्रत आदिके पालनरूप जो शुम परिणित होती है उसे परमागममें व्यवहार मोक्षमार्ग कहा है। इससे हमारा यह कथन सिद्ध हो जाता है कि निश्चय मोक्षमार्गके साथ होनेवाला व्यवहार धर्मरूप रागपिरणाम व्यवहार मोक्षमार्ग है। हमारे उक्त कथनकी पृष्टिमें वृहद्द्व्यसग्रह गाथा ३१के इस वचन पर दृष्टिपात कीजिए—

वीतरागसर्वेज्ञप्रणीतपढ्टन्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्वनवपटार्थसम्यक्श्रद्धान-ज्ञानवताद्यनुष्ठानविकल्प-रूपो न्यवहारमोक्षमार्गः । निजनिरजनशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणैकाप्र्यपरिणतिरूपो निश्चय मोक्षमार्ग ।

श्री वीतराग सर्वज्ञदेव कथित छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सात तत्त्व और नौ पदार्थोंके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और व्रत आदि रूप आचरणके विकल्परूप व्यवहार मोक्षमार्ग है तथा निज निरजन शुद्ध आत्मतत्त्वके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और अनुचरणकी एकाग्र परिणतिरूप निश्चय मोक्षमार्ग है।

सराग चारित्रका । लक्षण करते हुए इसी ग्रन्थकी ४५वी गाथामें अशुभसे निवृत्ति और शुभमें प्रवृत्तिको व्यवहार चारित्र कटा है और उसे वत, समिति तथा गुप्तिरूप वत्तलाया है। तथा इसकी व्यास्यामें देशचारित्रको इसका एक अवयवरूप वत्तलाया है।

आगे इमी गाथाकी न्यास्यामें यह भी लिखा है—

तच्चाचाराराधनाटिचरणशास्त्रोक्तप्रकारेण पचमहाव्रतपंचसिमिति-त्रिगुसिरूपमप्यपहृतसंयमाप्यं ग्रुमोपयोगलक्षणं सरागचारित्रामिधानं भवति ।

और वह आचार-आरावना आदि चरणानुयोगके शास्त्रोमें कहे अनुसार पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्तिरूप होता हुआ भी अपहृतनयम नामक शुभोपयोग लक्षणवाला सरागसयम नामवाला होता है।

पचास्तिकायमें लिखा है-

अरहंतसिद्धसाहुसु भत्ती धम्मिम्म जा य खलु चेट्टा । अणुगमणं पि गुरूणं पसत्थरागो त्ति बुच्चंति ॥ १३६ ॥

अरिहन्त, सिद्ध और साघुओंके प्रति मक्ति, घर्ममें नियमसे चेष्टा और गुरुअ का अनुगमन वह प्रशस्त राग कहलाता है ॥ १३६ ॥

यहाँ टीकामें धर्मका अर्थ व्यवहार धर्म किया है और लिखा है कि प्रशस्त (अरिहन्तादि ) इसके विषय हैं, इसलिए यह प्रशस्त राग है।

प्रशस्त राग क्या है इसका निर्देश करते हुए मूलाचार ( पडावश्यक अधिकार ) में भी लिखा है—

अरहतेसु य राओ ववगदरागेसु दोसरहिएसु । धम्मम्हि य जो राओ सुदे यजो वारसविधम्हि ॥७३॥ आइरिएसु य राओ समणेसु य वहुसुदे चरितड्ढे । एसो पसत्थराओ हवटि सरागेसु सब्वेसु ॥७४॥

राग-द्वेपमे रहित अरिहतोमें जो राग है, घर्ममें और वारह प्रकारके श्रुवमें जो राग है, तथा

चारित्रसे विभूपित बाचार्यों, श्रमणो और उपाध्यायोमें जो राग है वह प्रशस्त राग है। यह सब सराग जीवोके होता है।। ७३-७४।।

यहाँ तक हमने जो प्रमाण उपस्थित किये हैं उनको घ्यानमें रखकर यदि विचारकर देखा जाय तो निश्चय सम्यक्त्वके साथ होनेवाला यह प्रशस्त राग ही व्यवहार सम्यग्दर्शन और व्यवहार सम्यग्जान है। तथा अशुभसे निवृत्तिपूर्वक शुभमें प्रवृत्तिरूप जो प्रशस्त राग है वही व्यवहार सम्यक् चारित्र है। यह व्यवहार सम्यक् चारित्र भी नियमसे निश्चय सम्यक् चारित्रका अविनाभावी है।

मूलाचार मूलगुणाधिकार गाथा ३ की टीकामें व्रतका लक्षण करते हुए लिखा है—
व्रतशब्दोऽपि सावद्यनिवृत्तौ मोक्षावासिनिमित्ताचरणे वर्तते ।

व्रत शब्द भी सावद्यकी निवृत्ति होने पर मोक्ष प्राप्तिके निमित्तभूत आचरणमे व्यवहृत होता है।

ये जितने भी वत हैं वे अशुभसे निवृत्तिरूप और शुभमें प्रवृत्तिरूप ही हैं। इसीसे द्रव्यमंग्रहमें अशुभसे निवृत्ति और शुभमें प्रवृत्तिको चारित्र वतलाया है। व्रतोका आस्रव तत्त्वमें अन्तर्भाव करनेका कारण भी यही है। इनके लक्ष्यसे शुभोपयोग होता है, शुद्धोपयोग नही होता, इसका भी यही कारण है। शुभोपयोग सवर और निर्जराका कारण न होकर मात्र आस्रव वन्धका हेतु है इसका विशेष खुलासा हम तीसरे प्रश्नके तीसरे उत्तरमें विशेष रूपसे कर आये हैं।

नियमसारमें जो आप्त, आगम और पदार्थों अदानको व्यवहार सम्यग्दर्णन कहा है उसका आशय हो इतना है कि इनके यथार्थ स्वरूपको जानकर इनमें प्रगाढ रुचि अर्थात् प्रगाढ भिवत रखनी चाहिए और भिवत प्रशस्त रागका उद्रेक विशेष है। अरिहन्तादिकमें ऐसा प्रशस्त राग सम्यग्दृष्टिके ही होता है, इसिलए इसे निश्चय सम्यक्त्वसे भिन्न व्यवहार सम्यक्त्व कहा है। मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियों उपशम, क्षय, क्षयोपशम होनेपर जो श्रद्धा गुणको मिथ्यात्व पर्यायका व्यय होकर सम्यक्त्वरूप परिणाम होता है, जो कि आत्माकी विशुद्धिरूप है वह निश्चय सम्यक्त्व है। और उसके होनेपर जो सच्चे देवादिमें विशेष अनुराग होता है वह व्यवहार सम्यक्त्व है। इस प्रकार इन दोनोमें महान् अन्तर है।

सम्मवत अपर पश्चका यह ख्याल वना हुआ है कि रागिवशिपके कारण निश्चय सम्यक्तवको ही व्यवहार सम्यक्तव कहते हैं, किन्तु यह बात नही है। वस्तुस्थिति यह है कि निश्चय सम्यक्तव साथ जो सच्चे देवादि पर द्रव्यविषयक प्रशस्त राग होता है उसे ही व्यवहार सम्यक्तव कहते हैं। इसी प्रकार व्यवहार सम्यक्ता और व्यवहार सम्यक्त चारित्रके विषयमें खुलासा कर लेना चाहिए। अध्यादममें व्यवहारका लक्षण ही यह है कि जो जिस रूप न हो उसको उस रूप कहना व्यवहार कह-लाता है। व्यवहारका यह लक्षण सद्भूत और असद्भूत दोनो प्रकारके व्यवहारों घटित होता है। यदि इनमें अन्तर है तो इतना ही कि सद्भूत रूप करतु है तो, परन्तु सर्वथा पृथक् नही है। पर असद्भूत व्यवहारकी विषयभूत वस्तु मात्र उपचरित होती है उदाहरणार्थ हम पहले वृहद्द्व्यसग्रहका प्रमाण उपस्थित कर आये हैं। उसमें व्यवहार चारित्रको चारित्र उपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे वतलाया गया है। उसका आशय ही यह है कि व्यवहार चारित्रको चारित्र वास्तवमें चारित्र नहीं है किन्तु निश्चय चारित्रका सहचर होनेसे त्रतादिरूप प्रशस्त रागको उपचारसे चारित्र कहा गया है।

अपरपक्षने वृहद्व्यसग्रह गाथा ४७ के 'दुविहं पि मोक्खहेड'' इस वचनपर तो दृष्टिपात किया ही होगा। उसने आगममें यह भी पढ़ा होगा कि व्यवहार मोक्षमार्ग मोक्षका परम्परा हेतु है और निश्चय मोक्षन मार्ग साझात् हेतु है। वह यह लिख ही रहा है कि व्यवहार मोक्षमार्ग साधक है और निश्चय मोक्षमार्ग साध्य है। ऐसी अवस्थामें वह पक्ष दो को एक ही क्यो वतलाने लगा है यह हमारी समझके वाहर है। जो निश्चयमोक्षमार्ग है वही यदि व्यवहार मोचमार्ग है तो फिर वे दोनो एक हुए। इनमें साधकसाध्यभावकी चरचा करना ही व्यर्थ है। और यदि वह इन्हें वास्तव में दो मानता है तो इन दोनोंके पृथक्-पृथक् लक्षण भी स्वीकार करने चाहिए। साथ ही उन दोनोंको इस रूपमें मानना चाहिए कि एक आत्मामें उन दोनोंका सद्भाव एक साथ वन जाय। तभी तो उनमें-से एकको साधन (निमित्त) और दूसरेको साध्य कहा जा सकेगा। मिट्टी घटरूप परिणम रही हो, फिर भी उसका वाह्य साधन कुम्भकारादि न हो ऐसा मानना विचित्र वात है। तात्पर्य यह है कि निश्चय रत्नश्यके साथ उनसे भिन्न दूसरों कोई वस्तु अवश्य होनी चाहिए जिसमें साधन व्यवहार किया जा सके और वे दोनो परस्पर अविनाभावी होने चाहिए। स्पष्ट है कि यहाँपर श्रद्धाके विषयभूत देवादिक में प्रशस्त रागको व्यवहार मम्यग्दर्शन कहा गया है, ज्ञानोपयोगके विपयभूत आगमाम्यासमें प्रशस्त रागको व्यवहार सम्यग्कान कहा गया है और चर्यिक विपयभूत बतादिके नियमरूप प्रशस्त रागको व्यवहार सम्यग्क्न चारिश्र कहा गया है। तथा आत्माके श्रद्धा, ज्ञान और चारित्रको श्रुद्धिक्प परिणतिको निश्चय सम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्ज्ञान और निश्चय सम्यक्चारित्र कहा गया है।

अपरपक्षने तीसरे प्रश्नके अपने तीसरे पत्रकमे तत्त्वार्थसूत्र अ० ७ सू० १ के आधारसे एक बात यह भी लिखी है कि 'व्रत विरक्ति अर्थात् निवृत्तिरूप हैं, प्रवृत्तिरूप नहीं हैं।' मालूम पडता है कि इसी कारण अपरपक्षको व्यवहार रत्नत्रयको देवादि विषयक प्रशस्त रागरूप माननेमे वाधा पड रही है। परन्तु उस पक्षका यह विधान मोक्षमार्गपर गहरा प्रहार करनेवाला है इसे वह पक्ष नहीं समझ रहा है। यह जीव मोक्षमार्गी कैसे वनता है उसका क्रम यह है कि 'सर्वप्रथम यह जीव तत्त्वज्ञानपूर्वक कुरेवादिका त्यागकर सच्चे देवादिमे रुचि करता है, कुशाम्त्रोंको छोडकर सम्यक् शास्त्रोंका अध्ययन करता है, गुरुका उपदेश सुनता है और मिथ्यात्वकी पोपक क्रियाओं को छोडकर देवपूजा आदि क्रिया करता है। इस प्रकार अशुभसे निवृत्त होकर शुभमे प्रवृत्त होता है।' किन्तु इतना करनेमात्रसे उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये मोक्ष प्राप्तिके साक्षात् साधन नहीं हैं। मोक्षमार्गकी प्राप्तिके कालमे निमित्त-मात्र हैं। इतनी भूमिका तो मिथ्यादृष्टिके ही वन जाती है फिर भी सम्यक्त्व नही होता है। कारण यह है कि इतना तो उसने अनन्त वार किया, परन्तु इसके साथ उसने स्वभाव सम्मुख होकर अपने आत्माका अनुभव एक वार भी नहीं किया। सम्यक्त्व-प्राप्तिका जो साक्षात् साघन है उसका अवलम्बन करे नही और सम्यक्तव हो जाय यह नही हो सकता। और स्वभाव सम्मुख होनेका उपाय यह है कि उक्त जीवको 'ग्रुममें न मग्न होय ग्रुद्धता विसरनी नहीं' वचनके अनुसार शुममे मग्न होकर उपयोगमय चिच्चमत्काररूप आत्माके साथ सतत अनुगमन करनेवाछे अपने आत्मस्वभावको दृष्टि ओझल नही कर देना चाहिए। कुम्भकारका मिट्टीको सयोगकर व्यापार हो नही तथा मनमें घट वनानेका विकल्प रखे नही । मात्र क्रिया तो वह दूसरेको लक्ष्यमें रखकर करे और विकल्प भी दूसरेका करता रहे फिर भी घटका निमित्त कहलावे। जैसे यह सम्भव नही है उसी प्रकार शुभ क्रियामे रत यह जीव क्रिया तो आत्मासे भिन्न अन्यको लक्ष्यमें रखकर करता रहे और मनमें विचार भी अन्यका करता रहे फिर भी वह क्रिया आत्मशुद्धिका निमित्त कहलावे यह भी सम्भव नही है। पहले आत्मशाप्ति रूप प्रयोजन समझना चाहिए और उस प्रयोजनको छक्ष्यमे रखकर क्रिया होनी चाहिए, तभी वह क्रिया या वह विचार उसका निमित्त कहलानेका पात्र होता है। यहाँ मुख्य प्रयोजन संवर, निर्जरा और मुक्ति है। वह आत्माके अवलम्बन करनेसे ही होते हैं, परके अवलम्बन करनेसे नहीं। सचे देव, गुरु और जास्र आत्माके प्रतिनिधि हैं, इसिलए उनका गुणानुवाद, भक्ति और श्रद्धा करनेका उपदेश आगममें दिया गया है। जिन पुण्य पुरुपोंने आत्मस्वभावका अवलम्बनकर उसे प्राप्त किया है, निरन्तर उसका अपनी वाणी द्वारा भान कराते रहते हैं ऐसे सत्पुरुपोंके निरन्तर समागम करनेका उपदेश भी आगममें इसीलिए दिया गया है। किन्तु यही करना मुख्य नहीं है, मुख्य तो आत्मस्वभावका अवलम्बनकर तद्रृप परिणमन द्वारा अपनेमें संवरादिरूप शुद्धि उत्पन्न करना है। अतएव प्रकृतमें यही तात्पर्य समझना चाहिए कि अशुभ क्रियाके निरोधसे शुभ क्रिया होती है। स्वभाव सन्मुख होनेके लक्ष्यसे की गई वही क्रिया व्यवहारवर्म कहलाती है। सवर शुभागुभपरिणामके निरोधस्वरूप होनेके कारण इन दोनोंसे भिन्न है। अनगारधर्मामृत अ० २ श्लोक ४१ की टीकामे कहा भी है—

भावसंवर शुभाशुभपरिणामनिरोध. द्रव्यपुण्य-पापसंवरस्य हेतुरित्यर्थः। शुभागुम परिगामका निरोध भावमवर है। वह द्रव्य पुण्य-पापके सवरका निमित्त है।

जो जीव मोक्षमार्गके सन्मुख होता है या उत्तरोत्तरभाव सवर-निर्जराह्म विशुद्धि उत्पन्न करता है उसके लिए उसे प्राप्त करनेका क्रम ही यही है कि स्वभावके लक्ष्यसे पहले यह जीव अगुभसे निवृत्त होकर शुभमें जाता है। किन्तु शुभमें जाना ही इसका मुख्य प्रयोजन न होनेसे उसमें भी अशुभके समान हैय बुद्धि रखता हुआ स्वभाव सन्मुख होनेका उपक्रम करता रहता है। ऐसा करते रहनेसे कोई ऐसा अपूर्व अवसर आता है जव वह स्वभावमें मग्न हो तत्स्वरूप परिणमन द्वारा अपने सवरादिरूप शुद्धिको उत्पन्न करता है या उसमें वृद्धि करता है।

अपरपेक्षने पंचास्तिकाय गाथा १०६ तथा जयसेनाचार्य कृत उसकी टीकाका जो उद्धरण दिया है उनका भी यही आशय है। आचार्य जयमेनने व्यवहार सम्यक्त्वका स्वरूप निर्देश करते हुए स्पष्ट कहा है-'वहिरगपदार्थरुचिरूपम् ।' यह वचन ही सच्चे आप्त, आगम, पदार्थ विपयक प्रगाढ अनुरागको सूचित करता है। यहाँ रुचि शब्द प्रगाढ अनुरागके अर्थमें व्यवहृत हुआ है। यही भाव पचास्तिकाय गाथा १६० का भी है। उसमें अन्य वात नहीं कही गई है। उस गाथाके शीर्पकके भावको हम मनसा स्वीकार करते है। वहाँ साधन शब्द निमित्तके अर्थमें आया है इसे अपर पक्ष भी स्वीकार करेगा और एकको दूसरेका निमित्त कहना यह उपचार है। तभी वह व्यवहार मोक्षमार्ग सज्ञाका अधिकारी है और तभी उस रूप परिणामको आस्रवतत्त्वमें गींभत कर उसे वन्धका हेतु कहा गया है और तभी उसे सवर तत्त्वसे विलक्षण वतलाया गया है। उसकी आचार्य अमृतचन्द्र कृत टीकाका यही आशय है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि जो वृहद्द्रव्यसग्रह गाथा १३ की टीकाके वचनानुसार व्यवहारनयको साघ्यभूत निश्चयनयका उपचरित हेतु स्वीकार न कर उसे परमार्थरूप मानता है वह सम्यग्दृष्टि नही है। हमने परमात्मप्रकाशके दूसरे अध्यायकी गाथा १४ पर दृष्टिपात किया है, उस द्वारा उसी व्यवहार मोक्षमार्गका निर्देश किया गया है जिसका हम पूर्वमें स्पष्टीकरण कर आये हैं। नियमसारकी ५१ प्रभृति पाँच गाथाओपर हमने दृष्टिपात किया है। इनकी टीका करते हुए श्री पद्मप्रममलघारीदेव भेदोपचार रत्नत्रयको निश्चयमित रूप घोषित कर रहे हैं। टीका पर दृष्टिपात की जिए । पदकी श्रद्धा आदि इसके सिवा और अन्य क्या हो सकता है । अपर पक्ष यदि इसे दृष्टिप थमें ले तो उसे यह स्वीकार करनेमें देर न लगे कि निश्चय रत्नत्रयसे मिन्न वह निश्चय भक्तिरूप अनुराग ही हो सकता है, अन्य कुछ नहीं।

नियमसारके चौथे अध्यायमें पाँच पापोकी निवृत्तिको व्रत वत्तलाया है और उसे व्रत, सिमित, गुप्तिरूप कहा है। इसीसे यह स्पष्ट है कि पापिक्रयाओं निवृत्ति और व्रतादिरूप पुण्यिक्रयाओं में प्रवृत्तिका नाम ही व्रत है। दर्शनप्राभृतके उल्लेखसे भी यही सिद्ध होता है कि छह द्रव्यादिकी मच्ची श्रद्धा मम्यग्वृष्टिके ही होती है। यही वात रत्नकरण्डश्रावकाचारके वचनसे भी ज्ञात होती है। इसमें विरोध किसे है यह हमारी समझमें नहीं आया। यहाँ तो विचार इस वातका हो रहा है कि व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय वया वस्तु है, क्या वे दोनो एक हैं या भिन्न-भिन्न वस्तु हैं और उनमें साव्य-माधन भाव किस नयसे कहा गया है। यह अपर पक्ष ही विचार करे कि क्या उल्लेखोंका आश्रय स्पष्ट किये विना उनके उपस्थित कर देने मात्रसे देवादिविषयक प्रशस्त राग व्यवहार रत्नत्रय नहीं है इसकी पुष्टि हो जाती है ? पूर्वोक्त प्रमाणोंके प्रकाशमें विचार कर देवा जाय तो अपर पक्षको विदित होगा कि आगम विरुद्ध हमारा कथन न होकर वस्तुत अपर पक्ष हो ऐमा प्रयत्न कर रहा है जिसे आगम विरुद्ध कहना उपयुक्त होगा। दूसरेको शब्दो हारा लाखित करनेकी चेष्टा करना अन्य वात है और आगम प्रमाणोंके प्रकाशमें यदार्थका निर्णय करना अन्य वात है।

अपर पक्षने लिमा है कि 'राग, भेद या विकल्प सहित जो सप्ततस्व आदिका श्रद्धान व ज्ञान तथा पापोंने निवृत्तिरूप चारित्र है वह व्यवहार रत्नत्रय या व्यवहार मोक्षमार्ग है।'

हमने अपर पक्षके इस कयन पर दृष्टिपात किया। किन्तु अपर पक्ष हमारी इस धृष्टताको क्षमा करेगा कि वह जो कहना चाहता है वह ग्रन्दो द्वारा व्यक्त नही हो पा रहा है। हमारी समझसे सद्भूत व्यवहार नयका बाश्रय लेकर वह कहना यह चाहता है कि निश्चय मम्यक्त्वादि तीनोर्मे-से एक-एकको मुक्ति-का साधन कहना व्यवहार रत्नत्रय है। यहाँ तीनो मिलकर मुक्तिके साधन है, एक-एक नहीं, इसलिए तो यह व्यवहार उपचरित हुआ और प्रत्येकमें मुक्तिकी साधनता विद्यमान है, इमलिए वह व्यवहार सद्भूत हुआ । इस प्रकार निश्चय रत्नत्रयमें-से एक-एकको साधन कहना स्वाप्ति सद्भूत व्यवहार नयका विषय है । या मुक्तिरूप परिणत आत्मा कार्य है और रत्नत्रय परिणत आत्मा उसका कारण है ऐमा भेद द्वारा कथन करना मट्भूत व्यवहार नयका विषय है। किन्तु अपर पक्षने वाक्य योजनाकर उस द्वारा जो कथन किया है वह असद्भूत व्यवहार नयसे ही कहा जा सकता है और ऐसी अवस्थामें देवादि विपयक श्रद्धा आदि प्रशस्त रागत्प ही ठहरते हैं। निश्चय नयकी दृष्टिमें प्रयम दो तो उपचरित हैं ही, क्योंकि अन्य कारण हो और अन्य कार्य हो या एक-एक कारण हो और मुक्ति कार्य हो यह यथार्थ न होनेसे इने यह नय स्वीकार नही करता, प्रत्युत उमका निपेध ही करता है। इसके लिए समयमार गाया २७२ पर दृष्टिपात कीजिए। किन्नु उपचरित असद्भूत व्यवहार नयसे जो कुछ कहा जाता है, वस्तु वैसी न होनेसे यह निरचयनयकी दृष्टि-में मर्वया हेय है। क्योंकि एक तो यह नय वम्तु जैसी नहीं है वैसी कहता है। दूसरे उसका साधन-साव्य आदि भावसे अन्यके साथ मम्बन्घ स्यापित करता है, अतएव यह उपचरित असद्भूत व्यवहार नयका ही विषय है।

अपर पक्षने यहाँ जो पुरुपार्थसिद्ध घुपाय पत्रास्तिकायकी आचार्य नयसेन कृत टीका तथा छहढालाके जो उदाहरण उपस्थित किये है वे मव उस्त कथनकी ही पृष्टि करते हैं। कोई समझे कि मोक्षमार्गीके व्यवहार रत्नत्रय होता ही नहीं, मात्र निश्चय रत्नत्रय ही होता है इस एकान्तका परिहार उन वचनोंस होता है। किन्तु इन दोनोका स्वरूप क्या है इमे समझना अन्य वात है। परमात्मप्रकाशम धर्मपुरुपार्थ (व्यवहारधर्म) से मोक्षपुरुपार्थ (निश्चयधर्म) मिन्न है यह वतलाते हुए लिखा है—

धम्मह अत्यहँ कामहँ वि एवहँ सयलहँ मोक्खु । उत्तमु पमणहिं णाणि जिय अण्णें जेण ण सोक्खु ॥ २-३ ॥

हे जीव ! धर्म, अर्थ और काम इन सव पुरुषाथोंसे ज्ञानी पुरुष मोक्षको उत्तम कहते हैं, क्योंकि अन्य पुरुषाथोंसे परम सुख नहीं मिलता ॥ २-३ ॥

व्यवहार मोक्षमार्ग और निश्चय मोक्षमार्गमें साधन-साध्यभाव किस रूपमें है इसके लिए परमात्म-प्रकाश अ॰ २ दोहा १४ के इस टीकावचन पर दृष्टिपात कीजिए—

अत्राह शिष्यः—निश्चयमोक्षमार्गो निर्विकल्पः, तत्काले सविकल्पमोक्षमार्गो नास्ति कथं साधको भवतीति । अत्र परिहारमाह—भूतनैगमनयेन परम्परया भवतीति । अथवा सविकल्प-निर्विकल्पभेदेन निश्चयमोक्षमार्गो द्विधा । तत्रानन्तज्ञानरूपोऽहमित्यादि सविकल्पसाधको भवति, निर्विकल्पसमाधिरूपो साध्यो भवतीति भावार्थः ।

यहाँ शिष्य प्रश्न करता है—निश्चय मोत्तमार्ग निर्विकल्प है, उस समय सविकल्प (व्यवहार रत्नत्रयह्नप) मोक्षमार्ग नहीं है, वह साधक कैसे होता है ?

यहाँ समाधान करते हैं—भूत नैगमनयकी अपेक्षा परम्पराक्षे साधन है। अथवा सविकल्प और निर्विकल्पके भेदसे निश्चय मोक्षमार्ग दो प्रकारका है। उनमें-से 'मैं अनन्त ज्ञानरूप हूँ' ऐसे विकल्पका नाम सविकल्प मोक्षमार्ग साधक है और निर्विकल्प समाधिरूप साध्य है यह इस कथनका भावार्थ हैं—

इससे व्यवहार मोक्षमार्ग क्या है और उसे साधन किस रूपमें कहा है इसका कुछ हद तक ज्ञान हो जाता है।

अपर पक्षने निश्चय रत्नत्रयका ज्ञान करानेके लिए यहाँ पंचास्तिकाय, भावपाहुड, पृश्पार्थसिद्धचुपाय, द्रव्यसंग्रह, परमात्मप्रकाश और छहढालाके कुछ प्रमाण उपस्थित किये है। उनसे इन वातोंका ज्ञान होता है—

- १. आत्माकी आत्मा द्वारा आत्मामें जो श्रद्धा, ज्ञान और आत्मस्थितिरूप स्वभाव परिणति होती है उसका नाम निश्चय रत्नत्रय है।
  - २. ऐसे रत्नत्रयसे वन्य कैसे हो सकता है, ग्रर्थात् त्रिकालमें नहीं होता ।
- ३. निरुचयसे ऐसे रत्नत्रयकी उत्पत्तिका साधन आत्मा ही है। वह करण साधन होकर अपने द्वारा अपने आत्मामें आप कर्ता वनता हुआ निरुचय रत्नत्रयको उत्पन्न करता है।

किन्तु व्यवहार रत्नत्रय इससे विरुद्ध स्वभाववाला है। इसका विषय स्व नहीं है, पर है, वह वन्व स्वभाववाला है और वह निश्चय रत्नत्रयके कारण रत्नत्रय कहलाता है। साथ ही वह वीतराग देवादि पर पदार्थोंको साधन वनाकर उत्पन्न होता है, इसलिए वह प्रशस्त रागस्वभाववाला होनेके कारण सहचर सम्वन्यवश साधक कहा गया है। अतएव हमने जो यह लिखा है कि 'जहाँ निश्चय मोक्षमार्ग होता है वहाँ उसके साथ होनेवाले व्यवहार धर्मस्वप रागपरिणामको व्यवहार मोक्षमार्ग आगममें कहा है वह आगम संगत हो लिखा है।

अपर पक्षने उक्त कथनके स्पष्टतः पापक जिन प्रमाणोंकी जिज्ञासा की थी वे यहां दिये ही हैं। हमें विश्वास है कि अपर पक्षको उनके आघार पर यथार्थका निर्णय करनेमें सहायता मिलेगी। तत्त्वार्धमूत्रमें हिंसादि क्रियाको निवृत्तिका आस्रवतत्त्वमें बन्तर्भाव करना और द्रव्यसग्रहमें व्रत, सिमिति और गुप्तिको शुभक्रिया लिखकर उस रूप प्रवृत्तिको व्यवहार धर्म कहना ही यह सिद्ध करता है कि व्यवहार धर्म सच्चे देवादिविषयक प्रशस्त राग परिणामका हो दूसरा नाम है। जो भी वन्व होता है वह पर्यायाधिक नयसे योग और कपायको निमित्त कर हो होता है और व्यवहारधर्म बन्धका हेतु है, क्योंकि आचार्योंने उसका आस्रव तत्त्वमें अन्तर्भाव किया है, इसलिए उसे सच्चे देवादिविषयक प्रशस्त रागरूप ही जानना चाहिए यह उक्त कयनका तार्प्य है।

अपर पक्षने 'व्यवहारघर्म निश्चयघर्ममें साधक है या नहीं ?' यह प्रश्न किस अभिप्रायसे किया है इसे हम तत्काल समझ गये थे। किन्तू अपर पक्षने वर्तमानमें प्रवचनको जो घारा चल रही है उसके आशयकी सोर लक्ष्य न देकर उसके प्रति विरोधका जो वातावरण वतलाया है वह उचित नहीं है। इससे समाजकी जो हानि हो रही है वह वचनातीत है। हम कुछ कारु पूर्व हो गये ऐसे मनुष्यो को जानते हैं जिन्होंने मुनिलिंग तक धारण कर अपना पतन तो किया हो, समाजमें मोक्षमागके प्रति अश्रद्धा भी उत्पन्न की, पूर्वमें हो गये ऐसे त्यागियोंको भी जानते हैं। वर्तमानकालकी हम वात नहीं करना चाहते, क्या इतने मात्रसे जैसे व्यवहार कयनीका निषेध नहीं किया जा नकता उसी प्रकार यह देखकर कि कुछ मनुष्योने निश्चय कथनीको सुनकर यद्वा तद्वा प्रवृत्तिको प्रारम्म कर दिया है यह वात सच्वी हो तो, निश्वय कथनीका निषेव करना और उसके लिए आन्दोलन तकका मार्ग प्रहण करना कहाँ तक उचित है इसका अपर पक्ष स्वयं विचार करे। जहाँतक समाजके उस वर्गका प्रस्त हैं जो निञ्चय कथनीके शास्त्रोका विशेषरूपसे अस्यास करते हैं, उनके अनुरूप प्रवचनोमें मिम्मिलित होते हैं, उसके सम्बन्बमें हम यह दृढतापूर्वक कह सकते है कि न तो उनमेंसे बहुचा आलू आदि वन्दम्ल, वेगन और शहद आदि अभस्य मक्षण करते है, जो पूर्वमें करते रहे हैं उन्होने उनका त्याग कर दिया है। प्रतिदिन देवदर्शन करना या देवपूजा करना तथा शास्त्रस्वाध्यायमें सम्मिलित होना यह उनका प्रचान कर्तव्य हो गया है। रात्रिभोजन भी उनमें प्राय नहीं देखा जाता। किन्तु इसके विपरीत जो स्थिति समाजमें है उसकी हम अपर पक्षके ममान लाछनके रूपमें चर्चा नहीं करना चाहते। हम वो यही चाहते हैं कि जिसमें समाजमें प्रचलित व्यवहारधर्म प्राणवान् वन जाय और रही सही कुरीतियाँ भी नाम-शेप हो जाये ऐसे मार्गको लगीकार करना ही श्रेयस्कर है। क्या हम आशा करें कि अपर पक्ष विरोधके रुखको छोडकर हमारे इस प्रयत्नमें सहयोगी वनेगा। हमारी ओरसे स्वागत है। वीतरागताकी दृष्टिसे एक मात्र यही मार्ग है निसपर मवको मिलकर चलनेका सकल्प करना चाहिए।

यदि अपर पक्ष मोक्षमार्गप्रकाशकके आघारसे ही यह स्वीकार कर लेता है कि निश्चय घर्मकी प्राप्तिमें व्यवहारधर्म निमित्तमात्र है तो समस्या ही हल हो जाती है। ऐसी अवस्थामें अपर पक्षको व्यवहार घर्मका वही अर्थ स्वीकार करना होगा जिसका निर्देश हम पूर्वमें कर आये हैं।

अपर पक्षका कहना है कि 'नयवाद पात्रके अनुसार होता है।' इसका आशय इतना ही है कि पात्र उपदेशको सुनकर अपनी शक्तिके अनुमार उसे अगीकार कर अपने जीवनमें उतारनेका प्रयत्न करता है।

आवार्य अमृतचन्द्रने 'व्यवहारनयेन' इत्यादि पनित सिवकल्प वृद्धिवाले जीवोंको लक्ष्यमें रखकर ही लिखी है। यहाँ 'प्राथमिका' पदका अर्थ सिवकल्प वृद्धिवाले जीव ही है। जब कोई जीव विकल्पकी मूमिकामें होता है तो वह अपना उपयोग क्या श्रद्धान करने योग्य है और क्या श्रद्धान करने योग्य नहीं है इत्यादि तथ्यों के निर्णय करनेमें ही लगाता है। और ऐसा निर्णय करके वह अपने पुरुपार्थ द्वारा क्रमश. निर्विकल्पताकी और दलने लगता है। जो अनादि कालसे भेदबुद्धिसे वासित चित्तवाले हैं उन्हें ऐसे

निर्णय द्वारा तीर्थपर आरोहण करना सुगम होता है यह आचार्यके कथनका सार है। उनके द्वारा दिये गये उदाहरणसे भी यही सिद्ध होता है।

अपर पक्षने समयसारकी १२वीं गाथा उद्धृत की है। उसके द्वारा जिस तत्त्वका प्रतिपादन हुआ है उसके लिए पद्मनिन्दिपंचिविशतिकान्तर्गत एकत्वसप्तित अधिकारका यह क्लोक मार्गदर्शक है—

प्रमाण-नय-निक्षेपा अर्वाचीने पदे स्थिताः । केवले च पुनस्तस्मिस्तदेकं प्रतिमासिते ॥ १६ ॥

सविकल्प अवस्थामे प्रमाण, नय और निक्षेप सब है। केवल निर्विकल्प अवस्थामे तो एक चैतन्य ही अनुभवमे अगता है ॥१६॥

यहाँ अर्वाचीन पदका अर्थ व्यवहारपद सविकल्प अवस्था है और 'केवले तस्मिन्' पदसे निविकल्प अवस्थाका ग्रहण हुआ है। यही तथ्य समयसारकी १२वी गाथामे प्ररूपित हुआ है। वहाँ भी "परमसाव-दरसीहिं' पद द्वारा शुद्ध आत्मतत्त्वको अनुभवनेवाले जीवोंका ग्रहण किया गया है और 'अपरसे द्विदा सावे' पद द्वारा सिवकल्प अवस्थाका ग्रहण हुआ है । इस तथ्यको समझनेपर ही उक्त गाथाका आशय स्पष्ट समझमें आता है। आचार्य अमृतचन्द्रने सोलह वानके सोनेका उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार यह सोना अत्यन्त निर्मल होता है उसी प्रकार द्रव्यायिक नयका विषयभूत आत्मा समस्त परद्रव्य-भावोसे भिन्न होनेके कारण अत्यन्त निर्मल है । ऐसा आत्मा ही शुद्धनयका विषय है । जो परम भावदर्शी—शुद्धात्म-भावदर्शी-जीव है वे ऐसे ही आत्माको अनुभवते है। किन्तु जो सविकल्प अवस्थामें स्थित जीव है उनका अशुद्ध सोनेके समान अशुद्ध आत्मा जाना हुआ प्रयोजनवान् है। इससे निश्चय-व्यवहार नयके कथनका प्रयोजन क्या है यह समझमें आ जाता है। यही परसार सापेक्ष उभय नयकी देशनाका तात्पर्य है। संसारी आत्मा परमभाव-ग्राही द्रव्यायिक नयकी अपेक्षा अत्यन्त शुद्ध है और पर्यायायिक नयकी अपेक्षा अत्यन्त अशुद्ध है। इस प्रकार एक ही आत्मा एक कालमें कथंचित् शुद्ध है और कथंचित् अशुद्ध है। जिनवाणी भी यही है ऐसा जानकर और पर्यायार्थिक नयके विपयको गौण कर जो द्रव्यार्थिक नयके विषयभूत आत्माको दृष्टिमे अवलम्बनकर तत्स्वरूप परिणमता है वही परम पदका अधिकारी होता है। यह १२वीं गाथा और उसकी दोनों टीकाओंका आशय है। इससे व्यवहार नयका विषय जाननेके लिए तो प्रयोजनवान् वतलाया पर आदर करने योग्य नहीं बतलाया यह तथ्य भी समझमें आ जाता है, क्योंकि कौन ऐसा मुमुक्षु जीव है कि जो जिस गुणस्थानमें है उसीमें रहना चाहेगा। उसका प्रयत्न तो निरन्तर आगे वढ़नेका ही होगा। और आगे वढ़ना उसी गुणस्थानके भावोंमें रत रहनेसे वन नहीं सकता । वह जिस गुणस्थानमे है उस गुणस्थानके अनुरूप ही प्रवृत्ति करेगा इसमे सन्देह नहीं । किन्तु उस प्रवृत्तिको आगे वढ़नेका साघन न मानकर अन्तरंगमे उस साघनको अपनानेकी चेष्टा करता रहेगा जो उसे वर्तमान गुणस्थानसे उठाकर यथायोग्य आगेके गुणस्थानोंमें पहुँचा देगा । ऐसा यदि कोई साधन है तो वह एकमात्र ज्ञायक भावका अवलम्बन ले तत्स्वरूप परिणमना ही है । इसमे जितनी प्रगाढ़ता आती जायगी उतना ही वह आगे बढ़ता जायगा। इसके सिवा मोक्षमार्गमें आगे वढ़नेका अन्य कोई साधन नहीं। यही कारण है कि निश्चय घर्मकी प्राप्तिमे व्यवहार धर्मको निमित्त मात्र कहा है। साक्षात् साघन तो ज्ञायक स्वभावका अवलम्बन कर तत्स्वरूप परिणमना ही है।

ः आचार्य अमृतचन्द्र ने जो 'जद्द जिणमयं' इत्यादि गाथा उद्धृत की है उसका भी यही आशय है। व्यवहार तयके अनुसार गुणस्थान भेद है, मार्गणास्थान भेद है और जीवसमास भेद है आदि। भला ऐसा कौन मुमुक्षु जीव है जो इसकी सत्ता नहीं मानेगा। यदि इन्हें न स्वीकार किया जाय तो उत्कृष्ट तीर्थकी प्रवृत्ति ही नहीं वन सकती और उसके अभावमें व्यवहार तीर्थकी सिद्धि नहीं हीती। स्वामिकार्तिकेयानु-प्रेचामें उत्तम तीर्थका निर्देश करते हुए लिखा है—

रयणत्त्रयसजुत्तो जीवो वि हवेह उत्तमं तित्थ। ससारं तरेह जटो रयणत्त्रयदिन्वणावाषु॥ १९१॥

रत्नत्रयसे संयुक्त यही जीव उत्तम तीर्थ है, क्योंकि वह रत्नत्रयरूपी दिव्य नावसे ससारको पार करता है ॥ १६१ ॥

और इमी प्रकार ऐमा कीन मुमुध्यु जीव है जो शुद्ध नयके विषयभूत नित्य चिद्धनस्वभाव शुद्ध आत्मतत्त्वको नहीं स्वीकार करेगा, वयोकि उसके अभावमें तत्त्वकी व्यवस्था ही नहीं वन सकती। फिर तो भेदव्यवहार या उपचरित व्यवहारकी वात करना ही व्यर्थ हो जाता है—'मुछो नास्ति कुत शासा।'

इस प्रकार दो नय है और दोनोके विषय है ऐसा प्रत्येक ज्ञानी जानता ही है। जिनमतकी प्रवृत्तिका भह मूल है।

#### ३ प्रश्न चारके परिशिष्टका ऊहापोह

इस परिशिष्टके प्रारम्भमें यह तो स्वीकार कर लिया है कि सच्चे देवादिविषयक भिवत प्रमुख उत्कृष्ट अनुराग व्यवहार धर्म है। साथ ही इसमें वाह्य क्रियाको भी व्यवहार धर्म गें गेंसत किया गया है। किन्तु उस वाह्य क्रियासे आत्माको प्रशस्त रागरूप परिणित ली गई है या पुद्गल द्रव्यकी क्रिया ली गयी है इसका स्पष्टीकरण नही किया गया है। क्रिया शब्द परिणामके अर्थमें भी आता है और परिस्पन्दके अर्थमें भी आता है। यदि अपर पत्तको वाह्य क्रियामें सच्चे देवादिविषयक प्रशस्त राग अपेक्षित है तो सम्यग्दृष्टिके ऐमे परिणामको सम्यक् व्यवहार धर्म मानना उपयुक्त ही है। किन्तु यदि वाह्य क्रियासे पुद्गलद्रव्यकी क्रिया लो गयी है तो वह पर द्रव्यका परिणाम है। सम्यग्दृष्टिके उममें पर बुद्धि हो गई, इसलिए उसे आत्माका व्यवहार-धर्म कहना उचित नही है। प्रशस्त राग परिणितमें वह निमित्त है, इसलिए उसे व्यवहार धर्म कहनेमें आता है यह तो उपचरितोपचारका भी उपचरितोपचार है। तथ्य समझमें आजावे इसलिए यह स्पष्टीकरण किया है।

अपर पक्षने परिशिष्टके तीसरे पैरामें आत्माके विशुद्ध-निर्विकार-वीतराग और स्वतन्त्र वननेके लक्ष्यको निश्चयधर्म सज्ञा दी है। किन्तु ऐसा लिखना ठीक नही है, क्योकि लक्ष्यका नाम निश्चय धर्म न होकर विशुद्ध-निर्विकार-वीतरागरूप परिणतिका नाम निश्चय धर्म है।

अपर पक्षका कहना है कि "अविरत सम्यग्दृष्टि श्रावक और मुनियोक्षे वाह्याचाररूप व्यवहार धर्मको द्रव्यांलग और इनके अन्तरग आत्मविशुद्धिमय निश्चय धर्मको भाव लिंग भी कहते हैं।" समाधान यह है कि अपर पक्षने जो लिखा है उसपर विशेष कहापोह न करके मात्र उसका घ्यान भाव प्राभृतके इस वचनको ओर आकर्षित कर देना चाहते हैं—

भावेण होइ लिंगी ण हु लिंगी होइ दव्वभित्तेण। तम्हा कुणिएज भाव किं कीरइ दव्वलिंगेण॥ ४८॥

भावसे ही मुनि लिंगी होता है, द्रव्य मात्रसे लिंगी नहीं होता । इसलिए भाव लिंगको घारण करना चाहिए, वयोकि द्रव्य लिंगसे क्या कार्य सघ सकता है ॥ ४८ ॥ इस गाथामें द्रव्यिलगो पद भावशून्य मुनिके लिए ही आया है। गाथा ५० में इसके लिए द्रव्य श्रमण पदका भी प्रयोग किया गया है। गाथा ७२ में तो ऐसे मुनि को ही द्रव्य निर्ग्रन्थ लिखा है जो राग संयुक्त है और जिनभावनासे रहित है। देखिए—

> जे रागसगजुत्ता जिणभावणरिहयद्वणिग्गंथा। ण छहंति ते समाहिं बोहिं जिणसासणे विमला॥ ७२॥

जो द्रव्य निर्ग्रन्थ राग सगसे युक्त होकर जिन भावनासे रहित है वे जिन शासनमें समाधि और बोधिको नहीं प्राप्त होते ॥ ७२ ॥

अपर पक्षका कहना है कि 'निश्चयधर्मका प्रतिपादक करणानुयोग है, किन्तु यह बात नहीं है, क्योंकि निश्चयधर्मका कथन मुख्यतया द्रव्यानुयोगका त्रिषय है। रत्नकरण्डश्रावकाचारमें द्रव्यानुयोगके स्वरूपका निर्देश करते हुए लिखा है—

> जीवाजीवसुतत्त्वे पुण्यापुण्ये च वन्ध-मोक्षौ च। द्रन्यानुयोगदीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते ॥ ४६ ॥

द्रव्यानुयोगरूपी दीपक जीव, अजीव, पुण्य, पाप, वन्ध और मोक्षतत्वरूपसे श्रुतविद्यारूपी आलोकको विस्तारता है ॥ ४६॥

निश्चयधर्मका संवर, निर्जरा और मोक्षतत्त्वमें ही अन्तर्भाव होता है। अत निश्चयधर्मका कथन द्रव्यानुयोगमें किया गया है ऐसा निर्णय करना ही उचित है।

अपर पक्षका कहना है कि 'चौथे, पाँचवें और छठे गुणस्थानवाले जीवोका लक्ष्य मुख्यतया वाह्य पुरुषार्थ पर रहना आवश्यक है।' किन्तु ऐसा विधान करते हुए अपर पक्षने यहाँ वाह्य पुरुपाथसे अर्थ पुरुषार्थ और कामपुरुषार्थ लिया है या धर्मपुरुषार्थ लिया है यह उनत कथनमे ज्ञात न हो सका। जो कुछ भी हो, अपर पक्षका यह कथन है आगमविरुद्ध हो, क्योंकि अविरतसम्यग्दृष्टि और श्रावक को भी वाह्य क्रिया करता है वह हेयबुद्धिसे ही करता है, अन्यथा वह अविरतसम्यग्दृष्टि और श्रावक कहलानेका पात्र नहीं। समयसार निर्जराधिकारमें ऐसे जीवोकी बाह्य परिणितको तीन दृष्टान्तो हारा स्पष्ट किया गया है—पहला उदाहरण विष खानेवाले वैद्यका दिया है, दूसरा उदाहरण अरितभावसे मद्य पीनेवालेका दिया है और तीसरा उदाहरण पर घरमें प्रकरणचेष्टा करनेवालेका दिया है। सागारधर्मामृतमे कोतवालके द्वारा पकड़े गये चोरके समान सम्यग्दृष्टिको बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि उनत जीवोके व्यवहार धर्मको करते हुए भी अन्तरगर्म मुख्यता निश्चयधर्मकी ही रहती है। सागारधर्मामृतके मग जाचरणका 'तद्धमरागिणाम्' पद विशेषक्ष्यसे व्यान देने योग्य है। नीची पदवीमें रहना यह न तो सम्यग्दृष्टिको ही इष्ट होता है और न श्रावकको ही। अब रही मुनिकी बात सो उसके तो संज्वलन कषायजन्य अल्प प्रमादके कालमे ही श्रन्तर्मृहूर्त कालके लिए बाह्य प्रवृत्ति देखी जाती है। उनको जो सामायिक आदि षट्कियाएँ होती है वे नियमसे सामायिक पूर्वक ही होती है। इसीसे उन्हें निश्चय षट्किया संज्ञा मूलाचारमें दी गई है। मूलाचार प्रथम भाग गा० ३ की टीका में लिखा है—

आवश्यककरें स्थानि आवश्यकानि निश्चयिक्तयाः सर्वकर्मनिर्मूलनसमर्थनियमाः । इससे स्पष्ट है कि बाह्यक्रिया करते हुए भी मुनिके जीवनमें निश्चयधर्म गौण हो ही नही सकता। अपर पक्षने यहाँ पर अपने विचारोकी पुष्टिमें समयसार गाथा १२ का उपयोग किया है। किन्तु उस गाथाका आशय ही दूसरा है। इसका स्पष्ट खुलासा थोड़े ही पहले हम कर आये हैं। अपर पक्षने इसका जो आशय लिया है वह ठीक नहीं यह उक्त विवेचनसे स्पष्ट हो जाता है।

अपर पत्तका यह लिखना भी आगम विरुद्ध है कि व्यवहारधर्मका सद्भाव निश्चयधर्मके अभावमें भी पाया जाता है, क्योंकि जैमे सम्यग्दर्शनके पूर्व जितना भी ज्ञान होता है वह मिध्याज्ञान माना गया है इसी प्रकार निश्चयधर्मके पूर्व जितनी भी किया होती है वह यथार्थ नही मानी गई है। निश्चयधर्मके माथ होने-वाली पुण्यपरिणितिरूप बाह्य कियाको ही आगममें व्यवहार धर्म कहा है, अन्यया अट्ठाईस मूलगुण रूप द्रव्य-लिंगकी आगममें निन्दा नही की गई होती। इससे स्पष्ट है कि निश्चयधर्मके पूर्व व्यवहारधर्म होता ही नहीं। जो होता है वह उम पदका व्यवहारधर्म नही। अन्तरगर्मे अनन्तानुबन्धी आदिका उदय बना रहे और कोई जीव मन्दकपाय वश बाह्य किया करने लगे, फिर भी वह निश्चयधर्मके कालमें होनेवाले अविगत सम्यन्दृष्टि आदि पदका व्यवहारधर्म कहलावे यह विचित्र बात है। निमित्त-नैमित्तिक योग एक कालमें होता है। पहले निमित्त या और वादमें नैमित्तिक हुआ ऐमा कार्य-कारणभाव नही है। हाँ अपर पक्ष अपने विचान द्वारा यह स्वीकार करना चाहता है कि निश्चयधर्मकी प्राप्तिके पूर्व जो क्रिया होती थो वह निश्चयमर्मकी प्राप्तिक कालमें व्यवहारधर्म नज्ञानो प्राप्त हो जाती है। तो बात दूसरी है किन्तु अपर पक्ष उममे जो यह अर्थ फलित करना चाहता है कि पहलेकी कियाने कारण निश्चयधर्मकी प्राप्ति होती है वह गलत है। कीन कार्य किस क्रमसे होता है इसका कथन करना अन्य वात है और निमित्त-नैमित्तिकपनेके आधार पर कार्य-कारणका विचार करना अन्य वात है।

अपर पक्षने समयमारकी 'अप्पढिकमण दुविह' गाया उद्घृत कर तीन गायाओकी टीका दी है। और चम परसे यह मिद्र किया है कि 'पर द्रव्य निमित्त कारण है और आत्माके रागादि विकार पर द्रव्यके निमित्तसे होते हैं। पर अपर पक्ष इस तथ्यको भूल जाता है कि पर द्रव्यमें रागादिकी निमित्तताका व्यवहार कव होता है, उनके प्रति प्रोति-अप्रीति करने पर या सदा काल ही। यदि वे सदा काल निमित्त हैं तो इस जीवके रागादिका परिहार होना सदा काल असम्भव है। यदि इस दोपसे वचनेके लिए अपर पक्षका यह कहना हो कि जब यह जीव उनके प्रति प्रीति-अप्रीतिरूप परिणाम करता है तभी वे रागादिकी उत्पत्तिमें निमित्त है, अन्यया नही । तो इसमे सिद्ध हुआ कि यह रागाविष्ट जीव आप कर्ता होकर रागादिको उत्पन्न करता है, पर जिनको लक्ष्य कर यह रागादिको उत्पन्न करता है उनके साथ रागादि परिणामोका निमित्त-नैमित्तिकपना वन जानेसे उनका प्रतिक्रमण और प्रत्याध्यान कराया जाता है। जैमे आत्मा स्वभावमे रागादिकका कर्ता नहीं हैं, वैसे ही पर द्रव्य भी स्वभावसे रागादिकके उत्पादक नहीं हैं। उनमें उत्पादकताका व्यवहार तभी वनता है जब कि उनके लक्ष्यसे आत्मा रागी, द्वेपी हो परिणमता है। आत्मामें पायी जानेवाली क्रोघादिरूपताके सम्बन्धमें भी इसी न्यायसे विचार कर लेना चाहिए। इसका विशेष व्हापोह धर्वे प्रश्नके तीसरे उत्तरमें करनेवाले हैं ही। पण्डित प्रवर दौलतरामजीने छहढालाकी तीसरी ढालमें व्यवहारधर्ममें जो निरचयधर्मकी हेतुताका उल्लेख किया है वह व्यवहारहेतुताकी दृष्टिसे ही किया है। व्यवहार धर्म जब कि स्वय उपचरित धर्म है तो वह निश्चयधर्मका उपचरित हेतु हो हो सकता है। इसमे सिद्ध होता है कि व्यवहारधर्म निश्चयधर्मका परमार्थसे साधक नहीं है। उसे निश्चयधर्मका साधक उपचार नयका आश्रय करके ही कहा गया है।

# प्रथम दौर

## :9:

## शंका ५

द्रव्योंमें होनेवाली सभी पर्यायें नियत-क्रमसे ही होती है या अनियत क्रमसे भी ?

#### समाघान

(१) द्रव्योमें होनेवाली सभी पर्यायें नियत क्रममे ही होती है। सभी कार्य स्वकालके प्राप्त होने-पर ही होते हैं, इसका स्पष्टीकरण करते हुए स्वामी कार्तिकेय द्वादशानुप्रेक्षामें कहते है—

ज जस्स जिम्म देसे, जेण विहाणेण जिम्म कालिमा।
णाद जिणेण णियदं जम्मं वा अह व मरणं वा ॥३२१॥
तं तस्स तिमा देसे तेण विहाणेण तिम्म कालिमा।
को सक्कइ चालेदुं इंदो वा अह जिणिदो वा ॥३२२॥
एव जो णिच्छयदो जाणिद द्वाणि सद्यप्जाए।
सो सिंह्डी सुद्धो जो संकदि सो दु कुह्द्डी॥३२३॥

अर्थ—जिनेन्द्रदेवने जिस जन्म अथवा मरणको जिम जीवके जिस देशमे जिस विधिसे जिस कालमें नियत जाना है उसे उस जीवके उस देशमें उस विधिसे उस कालमें शक्त अथवा जिनेन्द्रदेव इनमेसे कौन चलायमान कर सकता है, अर्थात् कोई भी चलायमान नहीं कर सकता । इस प्रकार जो निश्चयसे सब द्रव्यो और उनकी सब पर्यायोको जानता है वह शुद्ध सम्यग्दृष्टि है और जो शका करता है वह कुदृष्टि है ॥३२१–३२३॥

यह आगम प्रमाण है इममें भिन्न टाई गों दिये गये पद घ्यान देने योग्य है। उनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायें जिस देश और जिस कालमें होती है वे उस देश और उम कालमें नियत क्रमसे ही होती है, अनियत क्रमसे नहीं होती।

(२) आगममें उपादान कारणका जो लक्षण स्वीकार किया है उसका सम्यक् प्रकारसे पर्यालोचन करनेपर भी यही ज्ञात होता है कि सभी द्रव्योकी सभी पर्यायें नियत क्रमसे ही होती है, अनियत क्रमसे नहीं होती। लक्षण इस प्रकार है—

पुन्वपरिणामजुत्तं कारणभावेण वदृदे दृद्य । उत्तरपरिणामजुद तं चिय कज्जं हवे णियमा॥२३०॥

-स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा

अर्थ-अनन्तर पूर्व परिणामसे युक्त द्रव्य कारणरूपसे ( उरादान कारण रूपसे ) प्रवर्तित होता है और अनन्तर उत्तर परिणामसे युक्त वही द्रव्य नियमसे कार्यरूप होता है ॥२३०॥

यह उपादान कारणका अन्यभिचारी लक्षण है। इसका स्पष्ट रूपसे विश्लेपण करनेपर उससे यही फिलत होता है कि सभी द्रन्योकी सभी पर्याय नियत क्रमसे ही होती है, नयोकि पूर्व-पूर्व क्षणवर्ती उस-उस

पर्याय युक्त द्रव्य यथार्थ उपादान कारण होनेसे उस द्वारा प्रत्येक समयमें नियत क्रमसे ही कार्य उत्पत्तिकी प्रसिद्धि होती है, अनियत क्रमसे कार्य उत्पत्तिकी प्रसिद्धि त्रिकालमें होना सम्भव नहीं है।

यहाँपर उपादान कारणके लक्षणका आश्रय लेकर सभी द्रव्योको होनेवाली सभी पर्यायोका जो नियत क्रमसे होनेका समर्थन किया गया है वह कथन केवल तर्कका सहारा लेकर ही नही किया गया है। किन्तु आगममें ऐसे अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं जो इस विषयके समर्थनके लिये पर्याप्न हैं। प्रकृतमें इस प्रमाणको पढिये—

निश्चयनयाश्रयणे तु यदनन्तर मोक्षोत्पादम्तदेव मुख्यं मोक्षस्य कारण अयोगिकेविकचरमसमय वर्तिरत्नत्रयमिति ।

-तत्वार्थेइलोकवार्तिक अ० १ पृ० ७१

अर्थ---निश्वयन यका आश्रय लेनेपर तो जिसके अनन्तर मोक्षका उत्पाद होता है, अयोगकेवलीके अन्तिम नमयमें होनेपाला वही रत्नत्रय मोचका मुख्य (प्रधान साक्षात्) कारण (उपादान कारण) है।

आचार्यवर्य विद्यानिन्द स्वामी इसके पूर्व इमी तथ्यका दृढता पूर्वक समर्थन करते हुए क्या कहते हैं यह उन्होंके आगमन्त्ररूप गव्दोंमें पढिए---

न हि-द्वत्रयादिसिद्धक्षणे सहायोगिकेविक्षचरमसमयवर्तिनो रत्नत्रयस्य कार्य-कारणभावो विचारियतु-मुप्रतान्त येन तत्र तस्यासामध्ये प्रसज्यते । किं तिर्हे प्रथमिद्धक्षणेन सह । तत्र च तत् समर्थमेवेत्यसच्चोद्य-मेतत । कथमन्यथाग्नि प्रथमधूमक्षणमुपजनयन्नपि तत्र समर्थे स्यात्, धूमक्षणजनितद्वितीयादिधूम-क्षणोत्पादे तस्यासमर्थत्वेन प्रथमधूमक्षणोत्पादनेऽप्यसामध्यंप्रसक्तेः । तथा च न किंचित् कस्यचित् समर्थे कारणम् । न चाममर्थात्कारणादुत्पत्तिरिति क्वेय वराकी तिष्ठेत् कार्यकारणता ।

-क्लोकवार्तिक अ०१ पृ०७१

अर्थ—प्रकृतमें दितीय आदि मिद्धक्षणोके साथ अयोगकेवलीके अन्तिम समयवर्ती रत्नत्रयका कार्यकारणभाव विचार करनेके लिए प्रस्तुत नही है, जिनमें उसकी उत्पत्तिमें उसकी असामध्यें प्राप्त होवे। तो
क्या है? प्रथम मिद्धक्षणके गाथ ही प्रकृतमें उनका विचार चल रहा है और उसकी उत्पत्तिमें वह समर्थ
उपादान कारण ही है, इसलिये पूर्वावत शका ठीक नहीं है। यदि ऐसा न माना जावे तो अग्नि (उपादान
कारण बनकर) प्रथम धूमक्षणको उत्पन्न करती हुई भी उसकी उत्पत्तिमें वह समर्थ कैसे हो सकती है,
क्योंकि ऐगी स्थितिमें धूमक्षणोके द्वारा उत्पन्न किये गये द्वितीय सादि धूमक्षणोके उत्पन्न करनेमें उसके (अग्निको) जममर्थ होनेमे प्रथम धूमक्षणके उत्पन्न करनेमें भी उसकी असामध्यंके प्राप्त होनेका प्रसग आता है।
और ऐगा होनेपर कोई भी किसीका समर्थ कारण नहीं वन सकता। और असमर्थ कारणसे कार्यकी उत्पत्ति
होती नहीं, ऐमी स्थितिमें यह विचारी कार्य-कारणता कैसे टहरेगी अर्थात् तब कार्य-कारणताका स्थीकार
करना ही निष्कल हो जायगा।

इन प्रकार इन उल्लेखका राम्यक् प्रकारमे विचार करनेपर यही निष्पन्न होता । कि प्रत्येक समयमें नियत कार्यकी ही उत्पत्ति होती है और उनका उपादान कारण भी नियत ही होता है। अतएव समस्त आगमपर दृष्टिपात करनेपर विचारकोंको एकमात्र यही मानना उचित है कि सभी द्रव्योकी होनेवाली सभी पर्यायें नियत-क्रमसे ही होती है अनियत क्रमसे त्रिकालमें नहीं होती।

# वित्य दौर

# : 9:

## शंका ५

द्रव्योंमें होनेवाली सभी पर्यायें नियत क्रमसे ही होती है या अनियत क्रमसे भी ?

प्रतिशंका २

इस प्रश्नके उत्तरमे जो आपने यह लिखा है कि 'द्रव्योमें होनेवाली सभी पर्यायें नियत क्रमसे ही होती हैं' आपका यह लिखना निराधार है, क्योंकि किसी भी सिद्धान्त ग्रथमें समस्त पर्यायोको नियत क्रमसे ही होना नही बतलाया है। अत किसी भी 'ग्रन्थमें क्रमबद्धपर्यायका उल्लेख नही पाया जाता। यदि किसी भी ग्रन्थमें क्रमबद्धपर्यायका क्लेख नही पाया जाता। यदि

आपने अपने कथनकी पृष्टिमे जो स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा की 'ज जस्स जिस्स देसे' आदि तीन गाथाओका उद्धरण दिया है, उनमें न तो कही क्रमबद्ध-पर्यायका उल्लेख है, न उनसे क्रमबद्ध पर्यायका सम-र्थन होता है।

यदि कोई व्यक्ति अपना मरण टालनेके लिये किसी देवी देवताकी आराधना द्वारा प्रयास करें तो उसको समझानेके लिये स्वामिकार्तिकेयने इन गाथाओं द्वारा यह अभिव्यक्त किया है कि मरण कालको इन्द्र या देव यहाँ तक कि जिनेन्द्र भी नहीं टाल सकते। इस तरह जीवन वचानेके अभिप्रायसे कुदेव आदिकी आराधनासे वचानेके लिये ग्रन्थकारने गाथाओंको लिखा है, जिसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है।

श्री स्वामिकातिकेयने धर्मानुत्रेक्षामें गाथा ३११-३१८ तक 'सम्यग्दृष्टिको तस्व श्रद्धान किस प्रकार होता है' उसका कथन किया है। उसमें प्रथम यह कहा है—'जो तच्चमणेयत णियमा सहहिद' अर्थात् सम्यग्दृष्टि नियमसे तस्वोका अनेकान्तात्मकरूपसे श्रद्धान करता है यानी एकान्त रूपसे श्रद्धान नहीं करता। जब सम्यग्दृष्टि अनेकान्त रूपसे श्रद्धान करता है तो उसकी एकान्त नियतिवादका जिसको कि द्वादशाङ्गमें मिण्यात्व कहा है, कैसे उपदेश दिया जा सकता है।

गाया ३१९ से ३२२ तक चार गाथाओं मुदेवकी पूजाके निषेचके लिए इस प्रकार उपदेश दिया है—

> ण य को वि देदि छच्छी ण को वि जीवस्स कुणदि उपयारं। , उवयार अवयार कम्मं पि सुहासुह कुणदि॥ ३१९॥

अर्थ—न तो कोई जीवको लक्ष्मी देता है और न कोई उसका उपकार करता है, गुभाशुभ कर्म ही जीवका उपकार और अपकार करते हैं ॥ ३१९॥

भत्तीए पुज्जमाणी विंतर-देवो वि देदि जदि लच्छी। तो किं धम्में कीरदि एवं चिंतेइ सिंद्धी॥ ३२०॥

अर्थ-यदि व्यन्तर देवी-देवता भिवत-पूजा करनेसे लक्ष्मी देते हैं तो फिर धर्म क्यो किया जावे, सम्यग्दृष्टि ऐसा विचार करता है।

इसी विचारको दृढ करनेके लिये यह उपदेश दिया गया है। अथवा सम्यव्हृष्टि यह विचार करता है कि जब इन्द्र व जिनेन्द्र भी तेरे कमींको नहीं टाल सकते तो अन्य तुच्छ देव तेरे कमींको कैसे टाल सकेंगे।

> जं जस्स जिम्म देसे जेण विहाणेण जिम्म कालिमा। णाद जिणेण णियद जम्मं वा अह व मरणं वा ॥ ३२१ ॥ तं तस्स तिम्म देसे तेण विहाणेण तिमा कालिमा। को सक्किट चालेदुं इंदो वा अह जिणिदो वा ॥ ३२२ ॥

अर्थ—जिस जीवने पिस देशमें जिस कालमे जिस विधानसे जो जन्म अथवा मरण जिन देवने नियत रूपसे जाना उस जीवको उसी देशमें उसी कालमें उसी विधानसे वह अवश्य होता है, उसे इन्द्र अथवा जिनेन्द्र कीन टाल सकनेमें समर्थ है ॥ ३२१-३२२ ॥

इन गाथाओका जो निष्कर्प यहाँ वतलाया गया है उसकी पृष्टि गाथा न० ३१९ से इस तरह होती है कि उसमें एकान्त नियतिवादके विरुद्ध शुभाशुभ कर्मोंको जीवके उपकार-अपकारका निमित्त कारण स्पष्ट वतलाया है। वर्थात् जोवका उपकार या अपकार मात्र काल पर निर्भर नहीं है, किन्तु बाह्य कारणोंके अनुसार शुभाशुभ कर्मोदयके अधीन है।

इसी ग्रन्य की गाया न० २१६ भी है जो हमें यह बतलाती है कि काल, द्रव्य, क्षेत्र, भव, भावादि लिव्यियोसे युक्त और नान। शिक्तयोसे सयुक्त पदार्थों के परिणमनकों कोई भी वारण करने में समर्थ नहीं है। इसका भी आशय केवल यह है कि यदि निमित्तमूत और उपादानभूत परिपूर्ण सामग्री जहाँ निरावाध उपस्थित है वहाँ कार्थों त्वित्त टालने में कोई भी समर्थ नहीं है। टोकामें भी इसी प्रकार कहा है—

यया तण्डुला ओदनशक्तियुक्ताः इन्घनाग्निस्थालीजलादिसामग्री प्राप्य भक्तपरिणाम लभन्ते ।

अर्थ — जैमे भात शिवन युवन चावल ईंघन, आग, वटलोई, जल आदि सामग्रीके मिलने पर ही भातरूप हो जाते हैं।

इन तरह ये नव प्रमाण ऐकान्तिक नियतिवादका समर्थन करनेमें विल्कुल असमर्थ हैं। गाथा २१६ इस प्रकार है—

कालाइलदिज्ञता णाणासत्तीहि सजुदा अत्था। परिणममाणा हि सयं ण सक्कदे की वि वारेदुं॥ २१९॥

इस गाया २१६ में पदार्थोंको नाना शक्तियुक्त वतलाया गया है, किन्तु पदार्थ उत्तर समयमें उसी कार्यक्प परिणत होते है जिसके अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र आदि निमित्त कारणक्प सामग्री प्राप्त होती है। अर्थात् उत्तर पर्यायका कार्य नियत नही।

इमकी पुष्टि इसी ग्रथकी गाया २२२ की टीकाके निम्नलिखिन वाक्योसे होती है।

द्रव्य जीवादि वस्तु पूर्वपरिणामयुक्तं पूर्वपर्यायाधिष्ट कारणमावेन उपादानकारणस्वेन वर्तते । तदेव द्रव्य जीवादि वस्तु उत्तरपरिणामयुक्त उत्तरपर्यायाविष्टं तदेव द्रव्य पूर्वपर्यायाविष्ट कारणभूत मणि-मन्त्रादिना अप्रतिवद्धमामर्थ्यं कारणान्तरावैकल्येन उत्तरक्षणे कार्य निष्पादयत्येव ।

व्यर्थ-जो जीवादि वस्तु पूर्व पर्यायकी हालतमें उपादान कारण रूपसे रहती है वही जीवादि वस्तु यदि निर्मापक सपूर्ण निमित्तोंके साथ मणि मत्रादिक वाह्य सामग्री और अन्नतिवद्ध सामर्थ्यमे सपन्न हो तो वह उत्तर क्षणमें कार्यको निष्पन्न करती ही है। अर्थात् उसको कोई वारण करनेमें समर्थ नही है।

इतना ही अभिप्राय ग्रंथकर्ताका है।

स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा गाथा ३१६-३२२ मे वस्तु स्वरूप नही वतलाया गया है, किन्तु कुदेव आदि की पूजाके निषेधार्थ यह उपदेश दिया गया है। जैसे वारह भावनाओं वैराग्य उत्पन्न करानेके लिए 'अनित्य भावना' का उपदेश है। किन्तु वस्तु स्वरूप मात्र अनित्य नहीं है वस्नु स्वरूप तो नित्यानित्यात्मक है। दूसरी बात यह है कि यद्यपि इन्द्र या जिनेन्द्र किसी अन्य जीवके कर्मोंको टालनेमें असमर्थ हैं, किन्त्र वह जीव तो स्वय अपने पुरुषार्थ द्वारा कर्मीके उदयादिको टाल सकता है, अन्यथा मोक्षमार्गका उपदेश निरर्थक हो जावेगा ।

श्री प० फूलचन्दजी इसी ग्रथकी ३२३ गायाका सम्बन्घ सिर्फ ३२१ और ३२२ से हो जोडना चाहते है जो गलत है, कारण कि उसका सम्बन्ध ३११ से ३२२ तककी गाथाओसे है।

यदि जीव अपने परिणामो द्वारा कर्मोंकी स्थिति-अनुभागको खण्डन करके अविपाक निर्जरा (नियत कालसे पूर्व उदयमें लाकर खिराना) नहीं कर सकता तो मोक्षका अभाव हो जायगा और 'तपसा निर्जरा च।' त० सू० ६-३ सूत्र से विरोध आजायगा।

इसके अतिरिक्त इन गाणाओमें यह वात कही नहीं वतलाई कि कोई भी व्यक्ति अपने पुरुपार्थसे अपने पूर्वबद्ध कर्मीको उत्कर्षण, अपकर्षण, सक्रमण, उदीरणा आदि रूपमें घटाना, बढाना, पलटना नियत समयसे पूर्व उदयमें लेआना, कर्मोंकी नियत स्थिति तथा अनुभागका खडन करना आदि नही कर सकता, यानी जिस कर्म पर्यायके पलटनेमें जिनेन्द्र, इन्द्र आदि भो समर्थ नहीं है उस पर्याय परिवर्तन को जीव अपने पर्वार्थसे करनेमें समर्थ है।

इसीलिये 'जिनका जहाँ जब जिस प्रकार जिससे जिसके द्वारा जो होना होता है, तब तहाँ तिसका तिस प्रकार उससे उसके द्वारा वह होना नियत है, अन्य कुछ नही कर सकता' ऐसा एकान्त नियतिवादका लक्षण करके उसको अमितगति आचार्यने पचसग्रह श्लोक ३१२ तथा श्रीसिद्धान्त चक्रवर्तीने गी० क० गाया ८८२ तथा प्राकृत पचसग्रह पु० ५४७ में एकान्त मिथ्यात्व कहा है।

इसके सिवाय ऐसा भी एकान्त नहीं है कि पूर्वबद्ध आयुकर्मके अनुसार नियत समय पर ही जीवोकी मृत्यु अवश्य हो जाती है, वयोकि सर्वज्ञदेवने अकालमृत्युका भी विधान किया है और जिमका श्री कुन्दकुन्दा-चार्यने भावपाहुड की २५-२६-२७ वी गाथाओमें स्पष्ट उल्लेख किया है।

श्री उमास्वामी बाचार्यने तत्त्वार्थसूत्रके द्वितीयाध्यायके अन्तिम सूत्रमें भी निहिचत आयुकी समाप्ति से पहले भो बाहरी निमित्त कारणो द्वारा मृत्यु (अकाल मृत्यु) हो जाना अनेक जीवोके वतलाया है। उस सूत्रकी न्याख्या करते हुए श्री अकलकदेवने तत्त्वार्थराजवातिकमें निम्नलिखित रूपसे उल्लेख किया है—

अप्राप्तकालस्य सरणानुपलञ्घेरपवर्ताभाव इति चेन्न, दृष्टत्चाद्। स्रफलादिवन् ॥ १०॥

व्याख्या—यथावधारितपाककालात्प्राक् सोपायोपक्रमे सति आम्रफलादिनां दृष्टः पाकः तथा परि-चिछन्नमरणकालात्प्राक् उदीरणाप्रत्यय आयुषी भवत्यपवर्तः।

अर्थ—शङ्का—अप्राप्त कालवाले जीवका मरण उपलब्ध नही होता, इसलिये अकालमृत्त्यु नही है ? उत्तर--यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अप्राप्तकाल मरण भी देखा जाता है । जैसे कि आम्र फल निश्चिन कालमे पहले उराय द्वारा पका लिया जाता है वैमे हो निश्चित मरण कालसे पहले उदीरणा द्वारा आयुका व्याधात होता है।

आयुर्वेदसामर्थ्याच्च ॥ ११ ॥

वर्य--आयुर्वेदकी सामध्यसे भी अकाल मृत्युकी सिद्धि होती है।

इसका विशेप स्पष्टोकरण इस वार्तिककी वृत्तिमें देखिये। इस अकाल मृत्युके विधानसे प्रमाणित होता है कि आयु समाप्तिसे पूर्व भी दुर्घटनावश ग्रायुक्रमका भगकर सावारण जीवोका मरण हो जाता है।

#### अकाल में दिव्यध्वनि

तीर्थकरकी दिग्यघ्विनका समय यद्यपि नियत होता है तथापि वाहरी प्रवल निमित्त कारण मिलने पर असमयमें भी उस नियमको भगकर दिग्यघ्विन खिरा करती है।

जयघवला पु० १ पृ० १२६ में लिखा है—

तिमज्झविसयछघिडयासु णिरतरं पयदृमाणिया इ्यरकालेसु ससयविवज्जामाणज्ञवसायभाव-गयगणहरदेव पढि वदृमाणसहावा सकरविदगराभावादो विसदसरूवा ।

अर्थ-जो दिन्यध्विन प्रात मध्याह्न और सायकाल इन तीन सध्याओं छह छह घडी तक खिरती रहती है और उक्त समयको छोडकर इतर समयमें गणघरदेवके सगय विपर्यय और अनब्यवसाय भावको प्राप्त होने पर उनके प्रति प्रवृत्ति करना अर्थात् उनके सगयादिकको दूर करना जिसका स्वभाव है तथा सकर व्यतिकर दोपोंसे रहित विदाद स्वभाववाली है।

इसो प्रकार चक्रवर्तीके समवसरणमें आ जाने पर भी दिव्यघ्वनि असमयमें भी खिरा करती है।

## निर्जरा तथा मुक्तिका अनियत समय

राजवार्तिक व० १ सूत्र ३ पृ० २४ पर लिखा है— कालानियमाच्च निजरायाः ॥ ९ ॥

अर्थ-जीवोकी कर्मोंकी निर्जराका समय अनियत है।

इससे सिद्ध होता है कि जीव अपने पुरुषार्थ द्वारा अन्तरङ्ग वहिरङ्ग अनुकूल निमित्त कारण प्राप्त कर कर्मों की निर्जरा करता हुआ मुक्त होता है । अत कर्मनिर्जरा और कर्ममुक्तिका समय नियत नहीं है ।

## अनियत गुण-पर्याय

पञ्चास्तिकायमें पर समय जीवकी पर्याय अनियत वतलाते हुए लिखा है—
जीवो सहावणियदो अणियद्गुणपुज्जभोध पुरसमयो ।

जदि कुणदि सग समयं पटमसिट कम्मवधारो ॥ १५५ ॥

अर्थ-अपने चैतन्य स्वभावमें नियत होता हुआ भी ससारी जीव अनियत गुण-पर्यायवाला होता हुआ पर समय होता है। यदि वह स्वसमय होता है तव क्मीबन्बसे छूट जाता है।

इस तरह संमारी जीवकी नियत तथा अनियत दोनों प्रकारको पर्यायें हुआ करती है। अनियत गुण-पर्यायका निमित्त कारण मोहनीय कर्मको टीकाकारने वतलाया है।

#### क्रम-अक्रम परिणमन

घवल पुस्तक १३ ( ५-५-८२ ) पृष्ठ ३४६ पर लिखा है— अण्णेसि दच्वाण कमाकमेहि परिणमणहेदुत्तं कालदग्वाणुभागो । एव दुमजोगादिणा अणुभाग-पुरुवणा कापच्वा । जहा ( महिया ) पिंड-दड-चक्क-चीवर-जल-कुभारादीण घहुप्पायणाणुभागो । अर्थ-अन्य द्रव्योके क्रम और अक्रमसे परिणमनमें हेतु होना कालद्रव्यानुभाग है।

इसी प्रकार द्विसंयोगादिरूपसे अनुभागका कथन करना चाहिये। जैसे मृत्तिका पिण्ड, दण्ड, चक्र, चीवर, जल, कुम्हार आदिका घटोत्पादनरूप अनुभाग ।

इस तरह श्री वीरसेनाचार्यने घवलिसद्धान्तके उनत विद्यान द्वारा स्पष्ट वतलाया है कि कालद्रव्यमें यह शक्ति है कि वह अन्य द्रव्योके निमित्ति कारण वश होनेवाले क्रिमिक अक्रमिक पर्याय-परिणमनमें सहायक होता है। तथा च यह भी उन्होने वतलाया है कि दो द्रव्योकी सयुक्त शक्तिसे भी घट आदि वननेरूप कार्य होता है। निमित्त कारणोके अभावमें केवल उपादानसे घट आदि पर्यायका होना अटक जाता है।

## द्रव्यकर्मकी अनियत पर्याय

कर्मबन्ध हो जानेपर प्रकृति, स्थिति, अनुभाग निश्चत (नियत) हो जाने पर भी वहिरङ्ग-अन्तरङ्ग निमित्तकारणोके बलमे संचित द्रव्यकर्मोंकी प्रकृति-स्थित-अनुभागमें उत्कर्पण, अपकर्पण, मक्रमण और उदीरणा- रूप परिवर्तन हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि बद्ध कर्मोंकी पर्याय नियत और अनियत दोनो प्रकार की हुआ करती है। तदनुसार सातावेदनीय आदि कर्म असातावेदनीय आदि रूप भी हो जाता है। श्रेणिकने अपनी सातवें नरक की वाँघी हुई ३३ सागरकी आयुको अपने प्रयत्नसे वदलकर प्रथम नरक की ५४ हजार वर्षकी आयुक्प कर दिया। इस तरह कर्मोंकी निकाचित रूपमें नियत पर्याय और मक्रमण, उत्कर्पण, अपकर्षण और उदीरणा (अकाल मर्णके समान) रूपमें अनियत पर्याय होती है।

इसके सिवाय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके अनुसार कर्म अपना फल नियत और अनियत रूपसे दिया करते हैं।

अर्हन्त भगवान्के असातावेदनीय कर्मका उदय सातारूपसे हुआ करता है। नरकमे सातावेदनीयका उदय (फल) असातावेदनीयके रूपमें होता है। देवगितमें दुःखदायक साधन न होनेसे असातावेदनीयका उदय दुःखदायक नही होता।

इसी वातकी पुष्टि श्री वीरसेन आचार्यके जयधवल सिद्धान्तग्रन्य पु० १ पृ० २८६ के निम्नलिखित कथनसे होती है—

पागभावस्स विणासो वि द्व्व-खेत्त-काल-भाव (भावा) वेक्खाए जायदे । तदो ण सन्त्रद्धं द्व्य-कन्माइं सगफल कुणित ति सिद्धं ।

वर्थ-प्रागभावका नाश हुए विना कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है और प्रागभावका विनाश द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा लेकर होता है, इसलिये द्रव्यकर्म सर्वदा अपने कार्यको उत्पन्न नहीं करते है, यह सिद्ध होता है।

श्री वीरसेनाचार्यके उक्त कथनसे दो वार्ते सिद्ध होती है-

१—कार्य अपने निमित्त-उपादान कारणोके अनुसार ही होता है, किसी नियतिके अनुसार या केवल-ज्ञानके अनुसार नहीं होता है।

२--- द्रव्यकर्मीका फल भी अपरिवर्तनीय---- नियत नही है।

## निमित्त-उपादान कारण

इसके वाद आपने जो उपादान कारणके अनुसार पर्यायको नियत—क्रमवद्ध ठहरानेका प्रयत्न किया है और उसके लिये स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा तथा श्लोकवार्तिकके वाक्योको उद्घृत किया है वह कार्य-कारण भावका सूचक होते हुए भी नियत कालका मूचक नहीं है।

जो पर्याय जिम समय होती है वह उमका स्वकाल अवश्य है, किन्तु पर्यायका वह स्वकाल एकग्ति-रूपमे नियत नहीं है। उसका कारण यह है कि कार्य केवल उपादान कारणसे ही नहीं होता, उसके लिये निमित्त कारणोका व्यापार अनिवार्यरूपसे आवश्यक है। कोई भी स्व-परप्रत्यय पर्याय निमित्त कारणके विना कभी नहीं होती।

निमित्त कारणका व्यापार कालक्रमके अनुसार ही नियत हो दूरेशा एकान्त नही है, वयोकि कार्य-सिद्धिके लिये अनुकूल कारण जब भी श्रागे-पीछे क्रममे या अक्रमसे उपलब्ध होगे तब ही उन निमित्त कारणो-के व्यापारके अनुमार कार्य पहले या पोछे, क्रममे या अक्रममे होगा। जैसे आम या केले वृक्षपर कालक्रमसे प्राप्त सूर्य आदि अन्य पदार्थों के निमित्तसे देशमें पका करते हैं, परन्तु मनुष्य अपनो आवश्यकताके अनुसार उन फलोकी पेडसे तोडकर मुम आदिकी गर्मी द्वारा पहले भी पका लेता है।

रसोई बनानेवाला रसोइया भोजन बनानेके लिये अपनी इच्छानुमार लकडी, कोयला, विजली या गैम की मन्द, तीव्र, तीव्रतर आदि अग्निका निमित्त मिलाकर दाल, चावल, शाक, रोटी आदि शीघ्र या देरसे बना लेता है। अपनी इच्छानुमार चावल, दाल, रोटी आदिमेसे जिम द्रव्यकी पर्यायको पहले या पीछे करना चाहता है कर डालता है। रोटी बनाते हुए यदि वह पूढी बनाना आवब्यक समझता है तो वह आटेकी रोटी पर्यायको बन्द कर पूढी पर्यायको करने लगता है।

ऐसे अनियत अनन्त कार्योंको होते हुए हम प्रत्यक्ष देखते हैं। यदि हम ऐसे अनियत कार्योंको सिद्धान्त ग्रन्योमें देखें तो वहाँ भी कमोंके उत्कर्पण, सक्रमण, उदीरणा आदि अवस्थाओमे जीवके अनियत भावोके कारण अनियत कार्य होना उपलब्ध होता है।

इससे फलित होता है कि कार्यका होना कारणके व्यापारके अनुसार है। यतक्च कारण व्यापार काल-क्रमसे तथा कालके अक्रमसे उपलब्ध होता है, अत कारणभूत पूर्व पर्यायका स्वकाल नियत रूपसे क्रमिक तथा अनियत रूपसे अक्रमिक भी होता है—कारणक्रमाक्रमानुविधायित्वात्कार्यक्रमाक्रमस्य।

#### केवलज्ञानकी अपेक्षा

उपलब्य क्रमिक अक्रमिक निमित्त तथा उपादान कारणोके अनुमार होनेवाली पदार्थोंकी क्रमिक अक्रमिक पर्यायें केवलज्ञानमें उसी क्रम-अक्रमरूपसे झलकती हैं—

#### दर्पणतल इव सकला प्रतिकलति पटार्थमालिका यत्र।

जैमे कि कालमृत्यु तथा अकालमृत्यु । अत केवलज्ञान द्वारा भी पदार्थोंकी पर्यायें नियत-क्रमिक एव अनियत-अक्रमिकर-पर्मे सिद्ध होती हैं । इस तग्ह पर्याय क्रम-अक्रमके विषयमें एकान्त नहीं है--अनेकान्त हैं ।

यतञ्च केवलज्ञान ज्ञापक है, कारक नहीं है और कार्य, कारकके अनुसार होता है ज्ञापकके अनुसार नहीं—

णाण जेयपमाण ।-प्रवचनसार गाथा २३

अतः पर्याय क्रमका नियामक केवलज्ञान नहीं है, निमित्त-उपादान कारणरूप कारक ही पर्याय-क्रमका नियामक है।

अतः आपका उत्तर युक्ति तथा आगमसे गलत सिद्ध होता है। श्री अमृतचन्द्र सूरिने प्रवचनसारके अन्तमें चरणानुयोग्रीसूचक चूलिकामें नयोंका वर्णन करते हुए निम्नलिखित भङ्गोंका उल्लेख किया है—

यथा कालनयेन निदाघदिवसानुसारिपच्यमानसहकारफलवत्समयायत्तसिद्धिः ॥३०॥ अकालनयेन क्रित्रिमौष्ण्यपाच्यमानसहकारफलवत्समयानायत्तसिद्धिः ॥३१॥

अर्थ स्पष्ट है।

इस उल्लेखसे पदार्थके क्रिमक-अक्रिमक परिणमन पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है।

#### नमः श्री वीतरागाय

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमी गणी। मंगलं कुन्दकुन्दार्थी जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्।।

#### शंका ५

द्रव्योंमें होनेवाली सभी पर्यायें नियत क्रमसे होती हैं या अनियत क्रमसे ?

#### प्रतिशंका २ का समाधान

इस प्रश्नका उत्तर व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों प्रकारसे दिया गया है। व्यवहार नयसे उत्तर देते हुए स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षासे तीन गाथार्ये उद्धृत कर केवलज्ञानके ज्ञेयरूपसे द्रश्योंमें होनेवाली सभी पर्यायें नियत क्रमसे होती हैं यह सिद्ध किया गया था और निश्चयनयसे उत्तर देते हुए उपादानकी अपेक्षा द्रव्योंमें होनेवाली सभी पर्यायें नियत क्रमसे होती है यह अनेक आगम प्रमाण देकर सिद्ध किया गया था, किन्तु द्रव्योंमें होनेवाली सभी पर्यायें नियत क्रमसे नहीं होतीं इस अभिप्रायकी पृष्टि करते हुए पुनः प्रतिशंका २ उपस्यित की गई है। प्रतिशंका २ में विषयोंका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है—

- १-स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी तीन गाथाएँ तथा तत्सम्बन्धी अन्य सामग्री।
- २-अकालमें दिव्यघ्वनि
- ३---निर्ज्रा तथा मुक्तिका अनियत समय
- ४--अनियत गुण-पर्याय
- ५--- अन-अक्रम परिणाम
- ६-द्रव्य कर्मकी अनियत पर्याय
- ७---निमित्त-उपादान कारण।
- आगे इसका समाधान किया जाता है।

#### : ?:

स्वामी कार्तिकेयने स्विलिखित द्वादशानुप्रेक्षामें मम्यग्दृष्टि निश्चय नयसे कैसा निर्णय करता है यह वतलानेके लिये जं जस्स जिम्म देसे इत्यादि दो गाथाएँ देकर अन्तमें यह लिखा है कि इस प्रकार सब द्रव्य और जनकी पर्यायोको जो जानता है वह सम्यग्दृष्टि है और जो इसमें शका करता है वह मिथ्यादृष्टि है। गाथा इस प्रकार है—

एवं जो णिच्छयदो जाणदि द्वाणि सन्वजापए। सो सिंद्ही सुद्धो जो संकृदि सो हु कुहिंही॥३२३॥

इस गायामें मिन्न टाईपमें दिये गये पद ध्यानमें छेने योग्य हैं। णिच्छयदो का अर्थ निश्चयसे (यथार्थमें) है। इससे विदित होता है कि पूर्वोक्त दो गायाओं जिस तत्त्वका प्रतिपादन किया गया है वह यथार्थ है। आगे पूर्व जो दब्वाणि सव्वपज्जाए पद देकर यह स्पष्ट किया गया है कि पिछली दो गायाओं जिस तत्त्वको व्यवस्था की गई है वह सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायोंके विपयमें है। सिंहेट्ठी सुद्धो पद देकर यह वतलाया गया है कि निश्चयसे सब द्रव्यों और उनकी मब पर्यायोंकों जो पूर्वोक्त प्रकारसे जानता है वह शुद्ध सम्यग्दृष्टि है तथा आगे कुहिट्टी पद देकर यह वतलाया गया है कि जो पूर्वोक्त प्रकारसे सब द्रव्यों और उनकी पर्यायोंकों निश्चयसे नहीं जानता वह मिथ्यादृष्टि है।

इस गाथामें णिच्छयदो पद देनेका एक दूसरा अभिप्राय भी है। इस द्वारा यह ज्ञान कराया गया है कि यह कथन निश्चय (यथार्थ) नयकी (उपादानकी) प्रघानतासे किया गया है। इससे पर्यायान्तरसे यह भी ज्ञात हो जाता है कि ग्रागममें जहाँ भी अकाल मृत्यु आदिका निर्देश किया गया है, वहाँ वह व्यवहार नयकी (उपचरित नयकी) अपेक्षा ही किया गया है निश्चय नयकी अपेक्षासे नहीं।

इन गाथाओं के आशयको घ्यानमें न रखकर जो यह कहा जाता है कि जो 'कोई व्यक्ति अपना मरण टालने के लिये किसी देवी-देवताकी आराधना द्वारा प्रयास करें तो उसको समझाने के लिए स्वामिकार्ति-केयने इन गाथाओ द्वारा यह अभिव्यक्त किया है कि मरण कालको भी इन्द्र या देव यहाँ तक कि जिनेन्द्र भी नहीं टाल सकते।' सो उन गाथाओ परसे ऐसा आशय फलित करना उचित नहीं हैं। कारण कि इन दो गाथाओं पूर्वमें जो गाथा आई है उसके अन्तमें 'सिंद्दिशे' पद स्वतन्त्र पड़ा है, अत इस गाथाका इन दो गाथाओं साथ सीघा सम्वन्य नहीं है। दूसरे ३१६ और ३२० गाथाओं द्वारा जो प्रतिपादन किया गया है वह मात्र सम्यग्दृष्टिकी भावना नहीं है, किन्तु उन द्वारा वस्तुस्थितिका ही प्रतिपादन किया गया है। इसके लिये समयसार की २४७ से लेकर २६१ तककी गाथाओं साथ इन दो गाथाओं का मिलान की जिए। वहाँ कहा है—

जो अप्पणा दु मण्णदि दुक्लिद-सुहिदे करेमि सत्ते ति । सो मृढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥ २५३ ॥

अर्थ---जो यह मानता है कि अपने द्वारा मै जीवोको दु खी-सुखी करता हूँ वह मूद है, अज्ञानी है। परन्तु जो ऐसा नही मानता वह ज्ञानी है।। २५३।।

अव इसके प्रकाशमें स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी यह गाया पढिए---

ण य को वि देदि छच्छी ण को वि जीवस्स कुणदि उक्यारे। उवयार अवयारं कम्म पि सुहासुह कुणदि ॥ ३१९॥ अर्थ-कोई किसीको लक्ष्मी नही देता और न कोई जीवका उपकार करता है। उपकार और अपकार शुभ और अशुभ, कर्म करते है।। ३१६-॥

यो तो श्री समयसार जीमें ऐसी अनेक गाथाऐं हैं जिन द्वारा यह वतलाया गया है कि न तो कोई किसीको मार सकता है और न जिला सकता है। कर्मके उदयसे जीव मरता और जीता है आदि। उदाहरण-स्वरूप एक गाथा और देखिए।

जो मण्णदि जोवेमि य जीविज्जामि परेहिं सत्ते हिं। सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२५०॥

वर्थ—जो जीव मानता है कि मैं दूसरे जीवोको जिलाता हूँ और दूसरे जीव मुझे जिलाते है वह मूढ है—प्रज्ञानी है और ज्ञानी इससे विपरीत है ॥ २५०॥

अब इसके प्रकाशमें स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी ३१६ नं० की गाथा पिंटए-

भत्तीए पुरुजमाणो विंतरदेवी वि देदि जदि छच्छी। तो किं धम्में कीरदि एवं चिंतेइ सद्दिही॥ ३२०॥

अर्थ—भिवतसे पूजित न्यन्तर देव यदि लक्ष्मी देता है तो धर्म क्यो किया जाता है ऐसा सम्यव्धृष्टि विचार करता है ॥ ३२०॥

इससे ज्ञात होता है कि पूर्वोक्त ३२१ और ३२२ गाथाओं द्वारा तथा ३१६ और ३२० गाथाओं द्वारा ऐसा कोई तत्त्व नहीं कहा गया है जो मात्र भावनासे सम्बन्ध रखता हो। स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी इन सव गाथाओं द्वारा एकमात्र इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है कि अन्य अन्यका अच्छा-बुरा कुछ भी नहीं, कर सकता। सब अपने अपने कर्मानुसार ही होता है। यही वात श्री समयसार जी में कही गई है। अतएव सम्यग्दृष्टिकी इस भावना को ययार्थ ही जानना चाहिये। इसी ग्रन्थ मे २१९ न० की एक गाथा और आई है, जिसमे बतलाया गया है कि निश्चय से कालादि लिच्च से युक्त और नाना शिवतयों से स्वय परिणमनकरनेवाले पदार्थों को कोई भी वारण नहीं कर सकता। गाथा इस प्रकार है—

कालाइलद्विज्ञता णाणासत्तीहिं सजुदा अत्था। न्परिणममाणा हि सय ण सकदे को वि वारेदुं॥ २१९॥

इसमें 'परिणममाणा हि सय' पद घ्यान देने योग्य है। इन पदो द्वारा यह स्पष्ट शब्दोमे ज्ञान कराया गया है कि यथार्थमे प्रत्येक यथार्थ स्वय परिणमन करते हैं, अन्यके द्वारा नहीं परिणमाये जाते हैं। इसलिये इस गाथाके आघारसे यदि कोई यह फलित करे कि कार्य उत्तर समयमे उसी कार्यरूप परिणत होते हैं जिसके अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र आदि निमित्त कारणरूप सामग्री प्राप्त होती है। अर्थात् उत्तर पर्यायका कार्य नियत नहीं है। सो यह लिखना पदार्थ व्यवस्थाके प्रतिकूल है। प्रत्येक पदार्थमें प्रत्येक समयमे जो द्रव्य-पर्यायात्मक शिवत होती है जिसे कि आचार्यों ने यथार्थ (निश्चय) उपादान कहा है उसके अनुमार ही कार्यकी उत्पत्ति होती है। तभी नो आचार्य अकलकदेन और विद्यानित्व स्वामी जैसे समर्थ आचार्य 'उपादानस्य उत्तरीभवनात्' यह कहनेमें समर्थ हुए। यदि उपादानके इस लक्षणको, जिसे कि सभी आचार्योंने अनेक तर्क देकर सिद्ध किया है, यथार्थ नही माना जाता है और यह स्वीकार किया जाता है कि जब जैसा वाह्य निमित्त मिलता है तब उसके अनुसार कार्य होता है तो सिद्धोको जिनमे वैभाविक शिवत इस अवस्थामें भी विद्यमान है और लोकमें

मर्वत्र वाह्य निमित्तोकी भी विद्यमानता है तत्र उन्हें समारी वनानेसे कौन रोक सकता है, क्योंकि ऐसा माननेपर जीवके राग-द्रेपरूपने परिणमन करनेपर ही उसकी निमित्त कर द्रव्य कर्मोका बन्व होता है यह निद्धान्त ही खण्डित ही जाना है। इसके साय तव यही मानना पटेगा कि कोई जीव सातवें नरकमें जाने योग्य सक्लेय परिणाम करे पग्न्नु वाह्य निमित्त देव-गूरु-शास्त्रका सानिष्य आदि देवगतिमे जानेक योग्य हो तो उसे नरकायुका बन्ध न होकर देवायुका ही बन्ध होगा, क्योंकि जब कि यह न्वीकार किया जाता है कि कार्य तो बाह्य निमित्तके अनुसार होता है। ऐसी अवस्थामें अमुक प्रकारके परिणामोंके होनेपर अमुक प्रकार-का बन्य होता है यह जो आगममें व्यवस्या की गई है वह सबकी सब छिन्त-भिन्त हो जाती है। प्रत्येक द्रव्यकी नयोग कालमें होनेत्राली पर्याप वाह्य निमित्तसापेक्ष निश्चय उपादानसे होनी है यह तो है, पर सायमें इसके प्रत्येक कार्यके प्रति उपादानकी नियामकता ही स्त्रीकार की गई है। इनलिये कव कार्यक्षम निम्बय उपादान उपस्थित होता है तब निमित्त भी । उसीके अनुसार ही मिलते हैं यह भी नियम है। नियममें अने नान्त छागू नहीं होता। अनेकान्तर्का अपनी मर्यादा है, इसिलये उसे व्यानमें रख कर ही उसे लागू करना चाहिये। धन्यया द्रव्यमें मामान्यकी अपेक्षा जो नित्यता और पर्यायअपेक्षा जो अनित्यता स्वीकार की गई है वह अनेकान्त नहीं बनेगा। तब तो यह भी माननेके लिये बाध्य होना पडेगा कि-'उठ्य (नामान्य) न्वय अपनी अपेक्षा हो क्याचिन् नित्य है और क्याचित् अनित्य है। अतएव ज्ञानी विद्वान् पूर्ण्याका कार्य है कि वे शास्त्रकी मर्नादाको घ्यानमें रखकर ही उसकी ब्यास्या करें। अतएव स्वामिकार्तिकेयानुप्रेझाकी २२२ न० की गायाकी टोनामें, जो उनना ययार्थ तात्पर्न हैं, वही फलिन करना चाहिये। उसमें 'मणिमन्त्रादिना अप्रतियद्ध-मामर्थ्यं कारणान्तरावेंकरुयेन' के पूर्व यदि 'यदि' अर्थको मूचित करनेवाला कोई पाठ मूल टीकार्ने होता तब तो निमित्तोको अनिश्चितता भी नमझमें आती, परन्तु उसमें इस आरायको मूचित करनेवाला कोई पाठ नहीं है, इमलिये उमे 'तदेव द्रय्य पूर्वपर्यायाविष्टं कारणभूतम्' का विशेषण वना कर ही उसका अर्थ करना चाहिये और ऐसा अर्थ करनेपर निमित्त-उपादानके योगकी अच्छी तग्ह सुनगति बैठ जाती है।

वारह भावनाओं अनित्य भावनाका उपदेश नवेग और वैराग्य उत्पन्न करानेके अभिप्रायसे ही आया है इसमें सन्देह नहीं । परन्तु अर्षितानर्षितिमद्धेः त० सू० ५-३२ नूत्रके अनुसार नित्य पक्षको गीण कर ही ऐसी भावना कराई गई है । ऐसा करनेका कारण भी है । वात यह है कि समारमें धन, पुत्र, स्त्री आदिका मंयोग होता है । जिममें कि मिय्यादृष्टिकी निज बुद्धि वनी आ रही है, उम स्योगके प्रति अर्हाच उत्पन्न कराना वहाँ प्रयोजन है । स्त्रीपर्यायविधिष्ट द्रव्य नित्यानित्य हो सकता है, पर स्त्रोपर्याय नहीं, और मिय्यादृष्टि जीव स्त्रीपर्यायविधिष्ट द्रव्यमें निज बुद्धि नहीं कर रहा है, किन्तु जो जीव उम नालमें स्त्रीपर्यायविधिष्ट है उसकी उस कालमें होनेवाली स्त्रीपर्यायमें निज बुद्धि कर रहा है । अत्र व वहाँ उस पर्यायसम्बन्धी आस्त्रित छुडानेके अभिप्रायसे ही वैसी भावनाका उपदेश दिया गता है । अत्र व अनित्य भावनाको उदाहरणस्त्र ए उपस्थित कर ३१६-३२२ गायाओंको उसी अर्थमें लेना उन्ति नहीं है ।

३२३ नं की गायाका नम्बन्य ३२१-३२२ गायाओं के माय तो है ही। और यदि इसका सम्बन्ध इसके पूर्वकी ३१६-३२० नं को गायाओं के माय भी जोडा जाता है तो भी कोई आपित नहीं है। जैसा कि पूर्वमें श्री समयसार जो के आयारसे मिद्ध कर आये है।

अकामनिर्जरा और तपद्वारा होनेवाली निर्जराका शास्त्रमें विधान है इसमें सन्देह नहीं। पर कर्न-शास्त्रके अन्यासीसे यह वात छिपी हुई नहीं है कि ऐसी निर्जरा किन कर्मोकी कैमी योग्यताके होने पर वैसी पद्धतिसे होती है। जिस कालमें जिन कर्मोकी जितने परिमाणमें जिन परिणामोंको निमित्त कर सत्किप्त, अपकिष्ति, सक्रमित और उदीरित होनेकी योग्यता होती है उस कालमें उन कर्मोका उनने परिमाणमें उन परिणामोको निमित्त कर उत्कर्पण, अपकर्पण, संक्रमण और उदीरणा होती है ऐसा नियम है। जीवके विवक्षित परिणामोंके साथ उन कर्मोके अपकर्पणादिकी व्यवस्था की गई है यह बात कर्मशास्त्रियोंको सुविदित है।

दूसरे वन्वकालमें जो स्थितवन्य और अनुभागवन्य होता है सो उस कालमें ही उन-उन कर्मोमें ऐसी योग्यता स्थापित हो जाती है, जिससे नियत काल आनेपर नियत परिणामों तथा वाह्य नोकर्मों को निमित्त कर उन-उन कर्मोका अपकर्पणादि रूप परिणमन होता है। यदि ऐसा न माना जाय तो एक तो कर्मशास्त्रमें जो उपशमकरण, निवित्तकरण और निकाचितकरणकी व्यवस्थानुमार यह वतलाया गया है कि जो कम उदयमें नहीं दिये जा सकते उनकी उपशमकरण संज्ञा है, जो कर्म उदयमें नहीं दिये जा सकते और सक्रमणके अयोग्य होते हैं उनकी निवित्त सज्ञा है तथा जो कर्म उदयमें नहीं दिये जा सकते और जो सक्रमण, उत्वर्पण और अपकर्पणके अयोग्य होते हैं उनकी निकाचित सज्ञा है वह पूरीकी पूरी व्यवस्था गडवडा जाती है।

दूसरे उदीरणादिमें वह किस क्रमसे होती है और कितने कालमें होती है यह जो ज्यवस्था कर्मशास्त्रमें वतलाई है वह ज्यवस्था भी गडवडा जायगी। उदाहरणार्थ जो उपशममम्यग्दृष्टि जीव सम्यवत्वसे ज्युत होकर मिथ्यात्व गुणस्थानमें आता है वह मिथ्यात्वमें रहते हुए सम्यवत्व और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्वेलना प्रत्यके असंख्यात्वें भागप्रमाण कालमें करता है। उसमें भी प्रथम समयमें अमुक परिमाणमें उद्देलना होती है, द्वितीय समयमें अमुक परिमाणमें उद्देलना होती है इत्यादि रूपसे जो ज्यवस्था वताई गई है वह ज्यवस्था भी नहीं वन सकती। देवादिका सम्यक् निमित्त मिलने उर वह अन्तर्मुहूर्तमें, एक दिन में, एक पर्चम, एक मासमें, एक वर्षमें या मैकडो वर्षोमें उनकी उद्देलना क्यो नहीं कर लेता है, क्योंकि उद्देलनाके योग्य वाह्य सामग्रो है ही, फिर अमुक काल ही उसके लिये लगे ऐमा नियम नहीं रहना चाहिये।

तीसरे वन्यके योग्य एक प्रकारका अमुक परिणाम होनेपर जो वन्य होता है, उम परिणामको निमित्त कर मोहनीयकी सत्तर कोडाकोड़ी मागर स्थित पडे और ज्ञानावरणादि कर्मोकी अन्य स्थितिवन्य हो, स्थितिवन्यमें यह भेद कीन करता है ?

चौथे एक गुभ परिणामके होने पर विविध कमीं में जो अनुभागवन्धमे या योगके अनुगार प्रदेशवन्धमें भेद होता है यह भेद भी कौन करता है ?

पाँचवें प्रत्येक बात्माके साथ विस्नसोपचय इतना अधिक होता है कि यदि नया विस्नसो। चय सचित न हो और उसीमेंसे नया-नया बन्च होता रहे तो भी वह चिरकाल तक समाप्त नही होगा। ऐसी स्थितिके रहते हुए भी किस समयमें विस्नमोपचयमेंसे किन कर्मवर्गणाओंका कितने परिमाणमे बन्च होगा यह भेद भी कीन करता है शातमा तो मात्र परिणाम करता है, परन्तु उस समय बन्चयोग्य कर्मवर्गणाओंका ही बन्च होता है, अन्यका नहीं ऐसा फरक क्यों पढता है ?

छठे ऐसा नियम है कि निमित्तको निमित्तता कार्यके समयमें मानी गई है। अतएव (१) जिस समय जपादान कारण कार्यरूपसे परिणमता है उस समय जो उसका निमित्त कारण है वह स्वय अपना उपादान वन कर अपनी पर्यायको उत्पन्न करनेके लिये व्यापार करता है या जिसका वह निमित्त है उसके व्यापार सं लगता है? यदि कहो कि उस समय वह स्वयका उपादान वनकर करता तो अपना कार्यरूप व्यापार ही है, किन्तु जिमका वह निमित्त है उसके कार्यरूप व्यापारको नहीं करता है तो फिर दोनोंने जब कि उस

समय एक साथ अपने-अपने कार्यको करनेका न्यापार किया। ऐसी अवस्थामें निमित्तके अनुसार उपादानको परिणमना पडता है यह नियम कैसे वन सकता है ?

यदि कहो कि (२) जिस समय उपादान अपना कार्य करता है उस समय जो उसका निमित्त है वह स्वय का उपादान बनकर अपना ज्यापार न करके मात्र जिसका वह निमित्त है उसका ज्यापार करता है तो फिर दोनोका मिलकर एक ज्यापार दिखलाई देना चाहिये। उदाहरणार्थ जिस समय कुम्भकार घटका निर्माण करता है उस समय उक्त प्रकारसे मिट्टीमें ही दोनोंके परिणमनकी क्रिया दिखलाई देनी चाहिये। मिट्टी में होनेवाली परिणमनक्ष्प क्रियाके साथ कुम्भकारके जो हाथ आदि हिलते हुए दिखलाई देते हैं वे नही दिखलाई देने चाहिये।

यदि कहो कि (३) जिस समय उपादान अपना कार्य करता है उस समय उसका जो निमित्त है वह अपना कार्य तो करता ही है पर उसके साथ-साथ जिसका वह निमित्त है उसका भी व्यापार करता है तो इस प्रकार उसे एक साथ उपादान बन कर अपनी और जिसका वह निमित्त है उसकी इस प्रकार एक साथ दो कियाएँ करनी पडेंगी। परन्तु ऐसा तो जिनागममें माना नहीं गया है, कि एक पदार्थ दो क्रियाका कर्त्ता हो।

अतएव ऐसा मानना ही उचित है कि उपादानके कार्यके प्रति दूसरे एक या एकसे अधिक जिन द्रव्योकी विवक्षित पर्यायोमें निमित्त व्यवहार होता है वे सब कार्य तो अपना अपना ही करते हैं। कोई किसीका कार्य नहीं करता, परन्तु उन सब द्रव्योंके उस-उस कालमें उस-उसरूप परिणमनेकी द्रव्य-पर्यायात्मक उपादान योग्यता सहज ही होती है और उनका वैसा ही परिणमन भी होता है, मात्र इन दोनोको इन बाह्य व्याप्तिको देखकर ही उनमें निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्य स्वीकार किया गया है। ऐसा मानना यहाँ आगमानुकुल है।

शब्द विविक्षित वाक्योका रूप लेकर सीमित अर्थका ही प्रतिपादन करते हैं, अत यदि ३२१-३२२ गाथाओ द्वारा मात्र नियति (निश्चय) के अनुसार ही कथन किया गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उन गाथाओ द्वारा व्यवहार पक्षका भी कथन किया जाना चाहिए था और नहीं किया गया है तो वह कथन एकान्त हो जायगा। कथन कही प्रमाणकी अपेक्षा किया गया है। कहीं व्यवहार नयकी अपेक्षा कथन किया गया है । कहीं व्यवहार नयकी अपेक्षा कथन किया गया है । इसल्यि जहाँ जिस नयकी अपेक्षा कथन हो उसे उसी रूपमें घटित कर विविक्षत प्रमाणरूप अर्थको फलित कर लेना चाहिये। यही शास्त्रके अर्थ करनेकी पद्धित है जो शास्त्रकारोने सर्वत्र अपनाई है।

कथन करनेकी पद्धति तीन है—प्रमाणकी अपेक्षा, निश्चय नयकी अपेक्षा, और व्यवहार नयकी अपेक्षा। ये तीन पद्धतियाँ आगममें यचास्थान सर्वत्र स्वीकार की गई हैं, अतएव उनकी सगति विठलाते हुए इप्टार्थको फलित करना चाहिये।

प्रकृत में ३२१-३२२ गाथाएँ निश्चय नयकी मुख्यतासे लिखी गई हैं, वह इसीसे स्पष्ट है कि उनसे अगली गाथा में 'एव जो णिच्छयदो' यह पाठ दिया गया है। हम इस गाथामें पठित णिच्छयदो पदको गोण कर दें और उनका अपने विकल्पके अनुसार अर्थ करें यह उचित नहीं है। अर्थ करनेकी यह पद्धित भी नहीं है। इसी आशयका एक श्लोक पद्मपुराणमें भी उनलब्ध होता है सो उसका भी प्रकृतके अनुख्प अर्थ करना चाहिये। वह श्लोक इस प्रकार है—

यत्प्राप्तन्य यदा येन यत्र यावत्यतोऽपि वा। तृष्प्राप्यते तदा तेन तत्र तावत्ततो ध्रुवम्॥२९-८३॥ अर्थ--जिस जीवके द्वारा जहाँ पर जिस कालमे जिस कारणसे जिस परिमाणमें जो प्राप्तव्य है उस जीवके द्वारा वहाँ पर उम कालमें उस कारणसे उस परिमाणमे वह नियमसे प्राप्त किया जाता है।

पण्डितप्रवर भैया भगवतीदास जी तत्त्वज्ञानसे भली-मौति परिचित लोकोत्तर पुरुप थे। जिनागम-का सार वीतरागता जानकर पर्याय और निमित्तोके प्रति एकत्ववृद्धिका त्याग करानेके अभिप्रायमे उन्होने भी अपनी समर्थ वाणीके द्वारा निञ्चय नयकी अपेक्षा यह वचन कहा है—

## जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीरा रे। अनहोनी कवहुँ न होमी काहे होत अधीरा रे॥

भगवन् । जीवन मे वीतरागता उत्पन्न हो, क्यो कि वह ससारी आत्माका मुख्य कार्य है, इसलिये वर्तमान पर्यायमे अनासिक्त उत्पन्न होने तथा निमित्तोंके प्रति इष्टानिष्ट बुद्धिका त्याग करनेके अभिप्रायसे प्रत्येक ससारी प्राणीकी निष्चयके आश्रयसे ऐसी बुद्धि सदा काल बनी रहे यह भावना है। यह मिद्धान्त जीवनका वह प्रेरणास्रोत है जो प्रत्येक प्राणीको आकुलतामे बचाकर निराकुलस्वरूप अनन्त सुखकी ओर ले जाता है। अन्यथा निमित्तोकी उठाधरीके सिवा जीवनमें आत्मीक लाभ मिलना इतना दुर्लभ है जिस प्रकार वालुका समुद्रमें गिरा हुआ मणिका मिलना दुर्लभ है।

प्राय हम पुरुपार्थकी वात तो करते हैं, परन्तु परद्रव्यक्ते कार्य करनेमें उसकी सफलता मानते हैं जो कर सकना अमम्भव है। ससारी जीवने विकल्पके अनुसार क्रियाको ही सच्चा पुरुपार्थ मान लिया है। यदि वह इसमें और सच्चे पुरुपार्थमें वास्तविक अन्तरको जान ले तो उसके जीवनमें परके कार्य करनेका विकल्प ही न रहे। स्वामी समन्तभद्र इसी परमार्थभूत तत्त्वका स्मरण कराते हुए स्वयम्भूस्तीत्रमें कहते हैं—

अलघ्यशक्तिर्भवितव्यतेय हेतुद्वयाविष्कृतकार्यलिगा । अनीश्वरो जन्तुरहिकयार्तः सहत्य कार्येष्विति साध्ववादीः ॥३३॥

अर्थ—आपने (जिनदेवने) यह ठीक ही कहा है कि हेतुद्वयसे उत्पन्न होनेवाला कार्य ही जिमका ज्ञापक है ऐसी यह भवितव्यता अलघ्य-शिवत है, वयोकि ससारी प्राणी 'मैं इस कार्यको कर सकता हूँ' इस प्रकारके अहकारसे पीडित है, वह (भवितव्यता) के विना अनेक सहकारी कारणोको मिलाकर भी कार्योंके सम्पन्न करनेमें समर्थ नही होता ॥३३॥

पूर्ववद्व आयु कर्ममे जितना स्थितिवन्ध होता है उसमे भोगकालमें उत्कर्पण तो सम्भव नहीं, निषेक स्थिति अपकर्पण हो सकता है इम नियमको ध्यानमें रखकर जिन जीवोमें यह निषेक स्थिति अपकर्पण नहीं होता उन जीवोका वह आयुक्षमं इस नियमका अपवाद है यह दिखलानेके लिए तत्त्वार्थसूत्र अध्याय २, सू० ५३ में नियम वचन आया है। उस परसे बहुतसे बन्चु यह फलित करते हैं कि यह व्यवहार कथन न होकर निञ्चयक्थन है। आचार्य अकलकदेवने इस वचनके आश्रयसे जो व्यवहार पक्षका समर्थन किया है उसे ही हमारे वन्धु निश्चयपक्ष मानकर वैभी श्रद्धा किये हुए हैं और उसीको मात्र जिनागम वतलाकर जोग्दार जव्दोद्धारा उसका समर्थन करते है। अब यह विचार करना है कि क्या यह निश्चय कथन है या मात्र व्यवहाररूप विशेष निमित्तोका ज्ञान करानेके लिए यह कथन किया गया है। आगे यही विचार करना है।

यह तो आगमाभ्यासी भलीभाँति जानते हैं कि मृत्युको प्राप्त हुआ जीव प्रथम, द्वितीय और तृतीय समयमें तथा अधिकसे अधिक चौथे समयमें उत्तरभवको अवस्य धारण कर लेता है। मान लो किसी जीवका सकालमरण होता है परन्तु ऐसा जीव कहाँ जाकर जन्म घारण करें इसकी तो कोई नियत व्यवस्था है ही नहीं, क्यों कि अकालमरणके कथनको यथार्थ माननेवाले महानुमाव इस नियमका प्रतिपादन तो कर नहीं सकते कि उसके जन्मका नियत स्थान है और न यह ही कहनेको क्षमता रखते हैं कि वहाँ जन्मयोग्य गर्भादिकके आवश्यक निमित्त भी नियमसे तैयार रहते हैं। ऐसी अवस्थामें जिसका अकालमरण हुआ उसका अकाल जन्म मानना पड़ेगा और अकाल जन्मके स्त्रीकार कर लेनेपर जन्मस्थान आदिका कोई निश्चित नियम न होनेसे ऐसा जीव कहाँ जाकर जन्म लेगा यह निश्चित नहीं किया जा सकता। आनुपूर्वी कर्म, गतिकर्म आदि तो जड है, वे जानते नहीं कि ऐसी अनिश्चित व्यवस्थाके रहते हुए कहाँ इस जीवको ले जाया जाय। और फिर जब सब अनिश्चित है और अनिश्चित सिद्धान्तके आधारपर कार्य-कारण व्यवस्था बनानी है। ऐसी अवस्थामें यही मानना पड़ेगा कि मरणके वाद कितने समयमें कौन जीव कहाँ जन्म घारण करेगा इसका कोई नियम नहीं किया जा सकता है। किन्तु जब लोकमें चारो गतियोको और गत्यागित आदिकी सब सुनिश्चित व्यवस्था है। ऐसी अवस्थामें अकालमरणके कथनको व्यवहारपक्षका कथन ही जानना चाहिये।

: २:

वीर्यंकरकी वाणी किसी विशेष पुण्यशाली गणघर आदिको निमित्तकर अन्य समयमें भी खिरती है ऐमा जयघवला पुन्तक १ पृ० १२६ में उल्लेख हैं। इसपरसे यह फिलत किया जाता है कि तीर्यंकरकी दिव्यव्वति अकालमें भी खिरती हैं। परन्तु उक्त उल्लेखपरसे ऐमा फिलत नहीं होता। वहाँ मूलमें तो 'इद्रकालेसु' ऐमा पाठ हैं। उसका अर्थ 'अन्य कालोमें' होता है। इस द्वारा दिव्यव्वति कव-कव खिरती हैं यह नियम किया गया है। जिसका जो नियम हो वह उसका स्वकाल है, अकाल नहीं। और सयोगकी भूमिकामें होनेवाला कार्य हो तो उस समय वैसा निमित्त भी मिलता है। उमका भी वह स्वकाल है, क्योंकि जिसे उपावानरूपसे विवक्षित किया जाता हैं उसका प्रत्येक परिणाम जैसे अपने-अपने कालमें होता हैं। उसी प्रकार जिसे निमित्त रूपसे विवक्षित किया जाता है वह स्वयं अपने कार्यके प्रति उपादान होनेसे उसका भी प्रत्येक परिणाम अपने-अपने कालमें होता हैं। इस प्रकार कार्यके प्रति निमित्त-उपादानकी संगति वैठती जाती हैं। उसमें वाधा नहीं आती। इस तथ्यको जयघवलामें इन्द्र द्वारा गौतमगणघरको समवसरणमें लानेके समयके प्रसगको लेकर मले प्रकार सिद्ध कर दिया गया है। वहाँ यह प्रका किया गया है कि इन्द्र पहले ही गणघरको ले आता, ६६ दिनतक क्यो रुका रहा? उत्तरमें कहा गया है कि काललिवके अभावमें पहले वैसा करना सभव नहीं था। जयघवलांका वह कथन इस प्रकार है—

सोहम्मिरेण तक्तणे चेव गणिदो किण्ण ढोइटो १ ण, काललद्धीए विणा असहेज्जस्स टेविंद्स्स तहढोयणसत्तीपु अभावादो । पृ० ७६ ।

शका—सीवर्म इन्द्रने केवलज्ञानके प्राप्त होनेके समय ही गणघरको क्यो नही उपस्थित किया ? समाघान—नही, क्योंकि काललव्यिके विना सीवर्म इन्द्र गणघरको उपस्थित करनेमें असमर्थ था, उसमें उम समय गणघरको उपस्थित करनेकी शक्ति नही थी।

इसमें 'काललिय' पद व्यान देने योग्य है। इसे सर्वत्र कार्य उत्पक्तिमे स्त्रीकार किया गया है। सव कार्य काललियके प्राप्त होने पर ही होते हैं ऐसा निश्चित नियम है। अतएव तीर्थं करदेवकी दिव्यव्यनि इतर कालमें खिरती है इस उल्लेखको देखकर उसपरसे अकालमें खिरती है ऐसा फलित करना योग्य नहीं है।

### : 3:

निर्जरा और मुक्तिका काल अनियत है यदि यह सिद्धान्त माना जाता है तो जैसा कि पूर्वमें वतला आये हैं तदनुपार निमित्त-उपादानकी सम्थक् व्यवस्था ही नही वन सकती। आचार्य विद्यानिद रलोकवार्तिक पृ० ७० में कहते हैं—

कालादियामग्रोको हि मोहक्षयस्तद्व पाविर्मावहेतु. न केवल , तथा प्रतीते ।

श्रर्थ—यथार्थमें कालादि सामग्रीसे युवा मोहक्षय केवलज्ञानकी उत्पत्तिका हेतु है, अकेला नही, वयोकि उस प्रकार प्रतीत होता है।

उसी स्थलपर वे पुन कहते हैं-

क्षीणकपायप्रथमसमये तदाविभविश्वसक्तिरपि न वाच्या, काळविशेषस्य सहकारिणोऽपेक्षणीयस्य तदा विरहात ।

वर्थ---शका क्षीणकपायके प्रथम समयमें केवलज्ञानके प्रादुर्भावकी प्रसक्ति होती है ?

समाघान—ऐसा नही वहना चाहिए, क्योंकि सहकारीरूपसे अपेक्षित कालविशेषका उस समय अभाव है।

रलोकवार्तिकके ये दो ऐसे पुष्ट प्रमाण हैं जो इस तथ्यको सूचित करते हैं कि जिस कार्यका जो स्वकाल है उसके प्राप्त होने पर ही कार्यकी उत्पत्ति होती है, अन्य कारुमें नही । श्रतएव जिस प्रकार केवल-ज्ञानकी उत्पत्ति निश्चित कालमें होतो है उसी प्रकार विवक्षित निर्जरा और मोक्षकी प्राप्ति भी नियतकालमें होती है ऐसा यहाँ स्वीकार करना चाहिए।

### : 8:

पञ्चास्तिकायकी १५५ वी गाथामें आये 'णियदो' और 'अणियद' पदके प्रकृत अर्थको छोडकर नियत और 'अनियत' अर्थ करके जो गुण-पर्यायोको नियत और अनियत सिद्ध किया गया है वह संगत नहीं है। वहाँ उसमें आये हुए 'सहावणियदो' पदका अर्थ 'स्वभावमें नियत—अवस्थित अर्थात् लीन' है तथा 'अणियद-गुणपज्ञाओ' पदका अर्थ-स्वभावगुण पर्यायोमें अनियत—अनवस्थित अर्थात् विभाव-गुणपर्यायो में अवस्थित (लीन) है, 'क्योंकि उस गाथामें स्वसमय और परसमयकी व्याख्या की गई है और फलितार्थ रूपमें यह बतलाया गया है कि जो स्वसमयरूप परिणमता है वह कर्मवन्धसे छूट जाता है। अत इस गाथा पर से 'संसारी जीवकी नियत (क्रम नियत) तथा अनियत (क्रम अनियत) दोनो प्रकारकी पर्याये हुआ करती हैं यह अर्थ करना सगत नहीं है। जिसमें सब विषय स्पष्ट हो जाय इसके लिए यहाँ उक्त गाथा और उसकी टीका दी जा रही हैं—

जीवो सहाविणयदो अणियदगुणपज्जाओध परसम्ओ । जीवो कुणदि सगं समय पटमस्सिट कम्मवंधादो ॥१५५॥

वर्ष —जीव स्वभावमें अवस्थित होनेपर भी यदि विभाव गुणपर्यायोमे लीन हो तो परसमय है। यदि वह स्वसमयको प्राप्त करता है तो कर्मवन्य से छूट जाता है ॥१५५॥

टीका—स्वसमयपरसमयोपादानन्युदासपुरस्सरकर्मक्षयद्वारेण जीवस्वभावनियतचिरतस्य मोक्ष-मार्गत्वद्योतनमेतत् । ससारिणो हि जीवस्य ज्ञानदर्शनाविस्थितत्वात् स्वभाविनयतस्यापि अनादिमोहनीयो-द्यानुवृत्तिपरत्वेनोपरक्तोपयोगस्य सत ससुपात्तभाववैद्वरूप्यत्वाद्नियतगुणपर्यायत्वं परसमय परचिरतिमिति यावत् । तस्यैवानादिमोहनीयोदयानुवृत्तिपरत्वमपास्यात्यन्तश्चद्वोपयोगस्य सत ससुपात्तभावैक्यकृष्य- स्वानियतगुणपर्यायस्व स्वसमय म्वचितिमिति यावत् । अथ खलु यदि कथञ्चनोद्धिन्नसम्यग्ज्ञानज्योतिर्जीव परसमय च्युदस्य स्वसमयमुपादत्ते तदा कर्मवन्धादवश्य अश्यति । यतो हि जीवस्वभावनियत चिति मोक्षमार्ग इति ॥१५५॥

अर्थ —स्वसमयके ग्रहण और परसमयके त्यागपूर्वक कर्मक्षय होता है—ऐसे प्रतिपादन द्वारा यहाँ (इस गायामें) 'जीव स्वभावमें नियत चारित्र वह मोक्षमार्ग है' ऐसा दर्शाया है। सक्षारी जीव, (द्रव्य-अपेक्षासे) ज्ञानदर्शनमें अवस्थित होनेके कारण स्वभावमें नियत (निश्चलरूपसे स्थित) होनेपर भी जव अनादि मोहनीयके उदयका अनुसरण करके परिणत करनेके कारण उपरक्त उपयोगवाला (अशुद्ध उपयोगवाला) होता है तव (स्वय) भावोका विश्वरूपपना (अनेकरूपपना) ग्रहण किया होनेके कारण उसे जो अनियतगुणपर्यायपना होता है वह परसमय अर्थात् परचारित्र है, वही (जीव) जब अनादि मोहनीयके उदयका अनुसरण करनेवाली परिणतिको छोडकर अत्यन्त शुद्ध उपयोगवाला होता है तव (स्वय) भावका एकरूपपना ग्रहण किया होनेके कारण उसे जो नियतगुणपर्यायपना होता है वह स्वसमय अर्थात् स्वचारित्र है।

अव, वास्तवमें यदि किसी भी प्रकार सम्यन्जानज्योति प्रकट करके जीव परसमयको छोडकर स्व-समयको ग्रहण करता है तो कर्मबन्घसे अवश्य छूटता है, इसलिए वास्तवमें (ऐसा निश्चित होता है कि ) जीवस्वभावमें नियत चारित्र वह मोक्षमार्ग है ॥१५५॥

#### : 4:

आचार्य वीरसेनके जयघवला पु० १ पृ० २८६ के उल्लेखपरसे प्रतिशकामें यह निष्कर्ष निकाला है कि 'प्रागभावका सभाव द्रव्य, क्षेत्र, कालपर निर्भर है। जवतक द्रव्य, क्षेत्र, कालका योग नहीं मिलता तवतक प्रागभावका नाश नहीं होता, सब कार्योंका कोई स्वकाल न होनेसे कार्य, क्रमसे भी होते हैं और अक्रमसे भी होते हैं। अक्रमसे होते हैं अर्थात् क्रमको छोडकर होते हैं।

अब यहाँ विचार यह करना है कि क्या जयघवलाके उक्त वाक्यपरसे यह अर्थ फिलत होता है। वह वचन इस प्रकार है—

पागभावस्स विणासो वि दृग्व-खेत्त-काल-भवावेक्खाए जायदे ।

अर्थ--प्रागभावका विनाग भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भवकी अपेक्षासे होता है।

अब इस वचनपर विचार कीजिए—प्रागभाव और उपादान इन दोनोका एक ही अर्थ है और इस द्वारा मात्र इतना कथन किया गया है कि प्रागभावका अभाव द्रव्य, क्षेत्र, काल और भवसापेक्ष होता है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि यदि द्रव्य, क्षेत्र और काल खादि न मिलें तो कार्य नहीं होता। अत इस परमें क्रम-अक्रम परिणामका समर्थन करना तो योग्य नहीं है।

रही कर्मादिकके सक्रम आदिकी बात सो ऐसा मान लेनेपर कि कर्मका उदय होनेपर भी उदयके विरुद्ध साधन मिलनेसे उन कर्मोंका फल नही मिलता। यह एक ऐसा गम्भोर प्रक्त है जिसपर इन समय लिखना उचित न होगा। विशेष प्रस्त आनेपर अवस्य ही विचार करेंगे। सक्रमादिके विपयमें पूर्वमें विचार कर ही ग्राये है। अतएव उपादान निरुचय पक्ष होनेसे और निमित्त उथवहार पक्ष होनेसे यही मानना चाहिए कि दोनोंका मेल होनेपर कार्य होता है। सिद्धान्त यह है कि निरुचय उपान दानके प्राप्त होनेपर यतः उस समय जो अन्य द्रज्यकी पर्याय उसका निमित्त है वह अपने परिणमनके लिए उसी समय निरुचय उपादान भी है इसलिए प्रत्येक समयमें निरुचय ज्यवहारका परिणमनके लिए उसी समय निरुचय उपादान भी है इसलिए प्रत्येक समयमें निरुचय ज्यवहारका

सुमेल होते जानेसे प्रत्येक कार्य अपने-अपने कालमें ही होता है ऐसा यहाँ निज्यय करना चाहिए।

### : ६ :

जपादान निमित्तका विचार स्त्रतन्त्र प्रकरण लिखकर पूर्वमें कर आये हैं। कार्य उत्पत्तिमे जपादान और निमित्त इन दोका कारण रूपसे उल्लेख किया गया है इसका तात्पर्य यह नहीं कि जपादान हो और निमित्त न हो इसलिए कार्य नहीं होगा ऐसा अर्थ करना सगत नहीं है। जबिक शास्त्रकारोंने जपादानकी अन्तर्व्याप्ति और निमित्तको बाह्य व्याप्तिका निर्देश किया है ऐसी अवस्थामें दोनोकी व्याप्ति एक माथ प्रत्येक समयमें मिलती रहती है और प्रत्येक समयमे प्रत्येक द्रव्य उत्पाद-व्ययरूप अपने अपने कार्यको जत्पन्न करता रहता है। प्रत्येक समयमे द्रव्यका परिणमन अन्यथा नहीं वन सकता और न ही उपादान-निमित्त की विषमव्याप्ति वनाई जा सकती है इस तथ्यको प्रमेयकमलमार्तण्ड २, २ पृ० २०१ में इन शब्दो द्वारा स्वीकार किया है—

यद्यप्यभिहितम्—शक्तादशक्ताद्वा तस्याः प्रादुर्भाव इत्यादि । तत्र शक्तादेवास्याः प्रादुर्भाव । न चानवस्था दोपाय वीजाङ्क् रादिवदनादित्वात्तरप्रवाहस्य । वर्तमाना हि शक्ति प्राक्तनशक्तियुक्तेनेति पूर्व-पूर्वावस्थायुक्तार्थानामुत्तरोतरावस्थाप्रादुर्भाववत् ।

बीर जो यह कहा है कि समर्थ उपादानमें उस द्रव्य-पर्यायात्मक शित की उत्पत्ति होती है या असमर्थ उपादानसे उस द्रव्य-पर्यायात्मक शिवतकी उत्पत्ति होती है इत्यादि । उसमें समर्थ उपादानसे ही द्रव्य-पर्यायात्मक शिवतकी उत्पत्ति होती है । और अनवस्था दोपके लिए नही हैं, क्यों कि बीजाकुर प्रवाहके समान उसका प्रवाह अनादि है । वर्तमान शिवत पूर्व शिवतयुक्त अर्थसे उत्पन्न होती है । वह भी उससे पूर्वकी शिवतयुक्त अर्थसे उत्पन्न होती है, पूर्व पूर्व अवस्थायुक्त पदार्थींका उत्तरोत्तर अवस्था रूपसे जैसे प्रादुर्भाव होता है उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिये।

इस प्रकार निमित्त-उपादान की भ्रपेक्षा विचार करनेपर सब कार्योंकी उत्पत्ति नियत क्रमसे ही होती है ऐसा निर्णय करना समीचीन है। यहाँ प्रमेय कमलमार्तण्डका जो उद्धरण पूर्वमे दिया है उसके आधारसे प्रत्येक समयके उपादानकी सम्यग्व्यवस्था वन जाती है। उक्त उल्लेखमें उसे समर्थ उपादान प्रतिपादित किया है। इससे यह भी भली-भाँति सिद्ध हो जाता है कि उपादानके अनुसार तो नियत कार्य होता ही है, साथ ही कार्यके समय उसके नियत निमित्तोका योग भी होता रहता है। अत. प्रत्येक कार्य स्वकालमें ही होता है ऐसा निर्णय करना हो उचित है।

#### : 9:

उपादानके कार्य और निमित्तकी समन्माप्ति है इस न्यवस्थाके रहते हुए तथा उपादानका 'अनन्तर पूर्व पर्यायविशिष्ट द्रन्यको उपादान कहते हैं, यह सुनिश्चित लक्षणके होनेपर भी यह लिखना कि कार्यके प्रति जब जैसे अनुकूल निमित्त मिलते हैं तब कार्य होता है युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता, क्यों कि प्रत्येक पदार्थ उपादान बनकर प्रत्येक समयमें अपना अपना कार्य कर रहा है, उसमें कही किसी प्रकारकी गडवडी नहीं देखी जाती। यदि निमित्ताधीन कार्यकी न्यवस्था होती तो द्रन्यको जो उत्पाद, न्यय-घ्रोन्य स्वभाववाला आगममे सर्वत्र स्वीकार किया है वह नहीं बन सकता।

वया ऐसा है कि किसी द्रव्यको किसी समय अनुकूल निमित्त नहीं मिले इसलिए उस समय उसने अपना कार्य नहीं किया इस अभिप्रायको ध्यानमें रखकर यह वचन वोला जाता है कि अनुकूल निमित्तोंके

अभावमें कार्य नही होता या किमी विवक्षित द्रव्यमे किसी विवक्षित ममयमे विवक्षित कार्यकी उत्पत्तिको अपेक्षासे व्यापार किया गया था पर तु बीचमें कुछ ऐसी सामग्री उपस्थित हो गई जिस कारण यह विवक्षित कार्य या तो विवक्षित समयमें नहीं हो सका या हो ही नहीं सका इसलिए यह वचन वोला जाता है कि अनुक्छ नि मत्तोके अभावमें कार्य नही होता ? इनमेंसे प्रथम पक्षके स्वीकार करनेपर तो आगम विरोध आता हैं, क्योंकि सूक्ष्म-स्थूल, जड-चेतन, ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है जो प्रत्येक समयमें परिणमन न करता हो। और प्रत्येक समय मे परिणमन करना यही उसका स्वभाव है, अतएव इम आधारसे विचार करनेपर अनुकूल निमित्त न मिलनेमे कार्य नहीं हुआ यह तो कहा नही जा सकता। दूमरे पक्षके स्वीकार करनेपर यह तो कहा जा सकता है कि जैमी इच्छा हुई थी उसके अनुसार कार्य नहीं हुआ। पर किसी पदार्थने किसीकी इच्छाके अनुसार परिखामन करनेका ठेका थोडे ही लिया है। और जिन्हें प्रतिवन्यक कारण कहा जाता है सो वह कथन विवक्षित कार्यकी अपेशासे ही किया गया है। इसमें सदेह नही कि प्रत्येक पदार्थ कार्य तो स्वय ही करता है, निमित्त उसका कार्य नही करता। परन्तु जिम कार्यका जो निमित्त होता है उसकी अनुकूछता होनेपर और जो जिसका अनुकूल निमित्त नही है उसके अभावमें ही वह काय होता है। पर यह नियम विवक्षित कार्यकी अपेक्षा सिद्धान्त रू से स्वीकार किया गया है। अविवक्षित कार्य की अपेक्षा विचार करनेपर तो तव भी उस पदार्थने अपना कार्य किया जब उनत स्थितिके रहते हुए भी विवक्षित कार्य नही हुआ। अतएव जैसा कि आगम प्रमाणमे सिद्ध कर आये हैं प्रत्येक कार्य स्वकालमें ही होता है यह नियम स्वीकार कर लेना चाहिये। पुरे उपचरित और अनुपचरित कारणोका विचार करते हुए पण्डितप्रवर बनारसीदाम जी कहते हैं-

### पटस्वभाव पूरव उटय निहचै उद्यम काल । पक्षपात मिथ्यात पय सरवगी शिवचाल ॥

पदार्थ का स्वभाव, पूर्वका उदय (निमित्त ), निश्चय उपादान, उद्यम (पुरुपार्थ ) और काल ये पाँच कारण है। इनके समवायमें कार्यकी उत्पत्ति होती है। इनमेंसे किसी एकका पक्षपात करना मिण्यात्व अर्थात् ससारका मार्ग है और सबके सद्भावमें कार्यको स्वीकार करना मोचमार्ग है।

गोमट्टसार कर्मकाण्डमें काल, ईश्वर (निमित्त), आत्मा, नियित और स्वभाव इन पाँच एकान्तोका निर्देश किया गया है वह इसी अभिप्रायसे ही किया गया है। देखो पदार्थके स्वभावकी महिमा, कार्यस्प परिणाम यह निश्चय उपादानका ही कार्य है। पर निश्चय उपादानकी स्थित आई और कार्य हो गया ऐसा एकान्त भी नहीं है। क्योंकि कार्य पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है और जब कार्य होता है तब उसके अनुकूल निमित्त भी होते है। साथ ही निश्चय उपादानकी स्थित उस पदाथके स्वभावकी कक्षाके भीतर ही बनती है। इन चारोका योग कब हो इसका अभ्यतर दृष्टिमें विचार करनेपर निश्चय उपादान उनके योगका नियामक है और निश्चय उपादान कभी भी उत्पन्न हो जाय यह नहीं है। बाह्यकी अपेक्षा विचार करनेपर वह विवक्षित कालके प्राप्त होने पर ही होता है। इस प्रकारके पाँचोके समवायमें कार्यकी उत्पत्ति होती है ऐसा नियम बन जाता है। अत्पत्व एकान्त नियितिका जहाँ आचार्योने निपेच किया है वहाँ सम्यक् नियितको स्वीकार भी किया है। अत्पत्व प्रत्येक द्रव्यका प्रत्येक कार्य उवन पाँचोके समवायकी अपेक्षा क्रमनियत होता है अनियन क्रमसे नही होता ऐसे अनेकान्तको स्वीकार करना ही मोक्षमार्ग है ऐसा यहाँ समझना चाहिए।

हम अतमें श्रीस्वामीकार्तिककेयके द्वादशानुत्रेक्षाके वे तीन श्लोक श्री शुभवन्द्र सूरिरिचत सस्कृत

टीकाके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्हें यह बताया जाता है कि 'मात्र व्यतरादिसे लक्ष्मी आदि चाहनेवालोको समझाने मात्रके लिए लिखे गये हैं। इलोकोका क्या भाव है और परम्परासे उनका क्या अर्थ प्राचीन आचार्य तथा विद्वान् करते आये हैं इसे उनके ही शब्दोमें पढकर यथार्थ निर्णय कीजिये।

भथ सम्यग्दिष्टः एव वक्ष्यमाणलज्ञणं विचारयतीति गाथात्रयेण आह ज जस्स जिम्म देसे जेण विधाणेण जिम्म कालिमा। णाद जिणेण णियट जम्म वा अह व सरण वा ॥३२१॥ त तस्स तिम्ह देसे तेण विहाणेण तिम्ह कालिमा। को सक्ष्म चालेदुं हंदो वा अह जिणिदो वा ॥३२२॥

संस्कृत टीका—यस्य पुसः जीवस्य यस्मिन् देशे अग-वग-किंग-तिलग-मरु-मालव-मल्याटगुर्जर-सौराष्ट्रविषये पुर-नगर-करवट-खेट ग्राम-वनादिके वा येन विधानेन शस्त्रेण विषेण वैश्वानरेण जलेन
शीतेन श्वासोच्छ्वासरुन्धनेनान्नादिविकारेण कुष्ट-भगदर-रक्तोटर-प्रचढपीडादिग्रमुग्नरोगेण वा यस्मिन् काले
समय-मुहुर्त प्रहर-पूर्वाह्ण मध्याङ्ग-अपराह्ण-सध्या-दिवस-पक्ष-मास वर्षादिके नियत निश्चित यत जन्मअवतरण उत्पत्तिः अथवा मरण वा शब्दः समुचयार्थ सुख दुःख लाभालाभिमष्टानिष्टादिकं गृह्यते । तन्सर्वे
कोदृशं देश-विधान-कालादिक ? जिनेन ज्ञात केवलज्ञानिना अवगत ।।३२१।।

टीका—तस्य पुंस जीवस्य तिसम् देशे अंग-वग तिलंग-गुर्जरादिके नगर-ग्राम-वनादिप्रदेशे वा तेन विधानेन शस्त्रविषादियोगेन तिसम् काले समय-पल-घटिका-प्रहर-दिन-पक्षादिके तत् जन्म-मरण-सुख- दु.खादिक क इन्द्रः शक्रः अथवा जिनेन्द्र सर्वज्ञः वा शब्दोऽत्र समुचयार्थं राजा गुरुर्वा पितृ-मात्रादिवी चालियतु निवारियतु शक्नोति समर्थो भवति कोऽपि १ अपि तु न ॥३२२॥

अर्थ — जिस जीवके या पुरुषके जिस देशमें अर्थात् अग, वग, किंग, तिलग, मरु, मालव, मलयाट, गुर्जर, सीराष्ट्र देशमे अथवा पुर, नगर, करवट, खेट, ग्राम, वनादिकोमें जिम प्रकारसे अर्थात् शस्त्रमे, विपसे, अग्निसे, जलसे, शीतसे, श्वामोच्छ्वामके रुक्तेसे, तथा अन्नादि विकारसे अथवा कोढ, भगदर, रवनोदर, प्रचंड पीडाकर आदि प्रमुख रोगोसे जिम कालमे अर्थात् समय, मृहूतं, प्रहर, प्रभात, मध्याह्न, अपराह्न, सध्या, दिन, पन्न, महिना, वर्ष आदिकमे नियत अर्थात् निश्चित जो जन्म अर्थात् उत्पत्ति, अथवा मरण, तथा 'वा' शब्दके द्वारा सूचित सुख-दुब, लाभ, अलाभ, इष्ट-अनिष्ट आदि भी ग्रहण कर लेना चाहिये। वह सब देश, विधान और कालादिकके रूपमे (उसी प्रकार) जिनेन्द्रके द्वारा ज्ञात है ग्रर्थात् केवलज्ञानियोके द्वारा जाना जा चुका है ।।३२१।।

अर्थ — उस पुरुषके याने जीवके उस देशमे अर्थात् अग. बग, तिल्ग, गुजरात आदिकमे तथा नगर-मे, ग्राममे या बनादिक प्रदेशोमे उसी विधिये अर्थात् शस्त्र, विपादि (उक्त) सयोगसे उसी कालमे अर्थात् समय, पल, घडी, प्रहर, दिन, पक्षादिकमें उन जन्म, मरण, अथवा सुख-दुखादिकोको कोई इन्द्र याने व्वेन्द्र-शक्त (शिक्नशाली) अथवा जिनेन्द्र याने सर्वग्रदेव 'वा' शब्दसे सूचित राजा, गुरु, पिता, माता श्रादि टालनेके लिये समर्थ हो सकता है क्या कोई ? अर्थात् नही हो सकता ॥३२२॥

अथ सम्यग्दष्टि-मिथ्यादृष्टिलञ्जण लक्षयति---

एवं जो णिच्छयटो जाणदि दन्वाणि सन्वपन्जाए। सो सहिद्दी सुद्धो जो सकदि सो दु कुदिद्दी ॥३२२॥ स॰ टीका—स भन्यात्मा सम्यग्दिष्टिः शुद्ध निर्मेल मृद्धत्रयादिपचित्रितितस्रहित , म क ? य एव पूर्वोक्तप्रकारेण निर्चयत परमार्थत द्रव्याणि जीव-पुर्गल-धर्माधर्माकारकालाल्यानि, सर्वपर्यायाद्य अर्थपर्यायान् ( उत्पाद-व्यययुक्तान ) व्यजनपर्यायाद्य (नग्नारकादीन्) जानाति वेत्ति श्रद्दधाति स्पृश्नति निर्विचनोति स सम्यग्दिष्टभवित । २क्त च तथा सृत्रेण

त्रैकाल्य द्रव्यषट्क नवपटमहित जीव – पट्कायलंक्या पचान्ये चास्तिमाया व्रतममितिगतिज्ञानचारित्रभेटा । इत्येतन् मोक्षञ्जल त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमहर्द्भिरीके प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मितमान् य म वे शुद्धदृष्टि ॥

इति 'दु' इति स्फुटम् । यः पुमान् कुदृष्टि । य. कः ? शकते यः जिनवचने ठवे गुरी धर्मे तत्त्वादिके शका सशय यदेह करोति स मिथ्यादृष्टिर्भवेत ॥३२३॥

अर्थ —वह भग्यात्मा तीन मूढता आदि २४ मल रहित निर्मल गुद्ध सम्यादृष्टि है जो पूर्वोक्त प्रकारम निस्चयसे याने परमार्थसे जीव, पुद्गल, धर्म, अवर्म, आकाश काल नामक (छ) द्रग्योको तया उत्पाद-व्यय युक्त अर्थ पर्यायोको और नग्-नारकादि व्यजनपर्यायोको इम तग्ह सब पर्यायोको जानता है, श्रद्धान करता है, अनुभव करता है, निञ्चय करता है वह सम्यग्दृष्टि होता है।—जैमा कि सूत्रमे प्रतिपादित है—

अर्थ — त्रिकाल सवबी छ द्रध्य, नव पदार्थ, छ जीन्नाय, छ लेइना, पचास्तिकाय तथा व्रत, सिमिति, गित, ज्ञान, चारित्र और उनके भेद त्रिभुवनपूज्य सर्वज्ञ अर्हत भगवानने मोक्षके मूलभूत तत्त्व कहें हैं। जो वृद्धिमान् उन्हें जानता है, श्रद्धा रखता है और अनुभव करता है वह निश्चयमे गुद्ध सम्यग्दृष्टि है।

गायामें 'दु' गटदका अर्थ स्फुट या स्पष्ट है। अव सूत्र के उक्न कथनके अनुसार जो जीव जिनेन्द्रके वचनमें तथा देव-गुरु-धर्ममें, तत्त्वोमें शंका, सशय अथवा सदेह करता है वह मिय्यादृष्टि है—यह वात स्पष्ट है।।३२३।।

0

# तृतीय दीर

## : 3 :

### गका ५

प्रवन था—द्रव्योमे होनेवाली सभी पर्यार्थे नियत क्रमसे ही होती है या अनियत क्रमसे भी ?

### प्रतिशका ३

इम प्रश्नके उत्तरमें आपने लिखा है कि 'द्रव्योमें होनेवाली सभी पयार्थे नियन क्रममें हो होती हैं।' इमीको आपने दूसरे शब्दोमें ऐसा लिखा है कि 'सभी कार्य स्वकालके प्राप्त होनेपर ही होते हैं।' इसके समर्थनमें आपने आगमके निम्नलिखित प्रमाण भी उपस्थित किये हैं —

### : ?:

ज जस्स जिम्म देसे जेण विहाणेण जिम्म कालिम । णाद जिणेण णियट जम्में च अह च सरण वा ॥ ३२१ ॥ त तस्स तिम देसे तेण विहाणेण तिम्म कालिमा। को सक्कइ चालेंद्र इदो व अह जिणिदो वा ॥ ३२२ ॥

-रवामि कार्तिकेयानुप्रक्षा

इन गाथाओका आपने यह अर्थ किया है—'जिनेन्द्र देवने जिम जन्म अथवा मरणको जिस जीव के जिस देशमे जिस विधिसे जिस कालमें नियत जाना है उसे उस जीवके उम देशमें उस विधिमे उस कालमें शक्त अथवा जिनेन्द्रदेव इनमेसे कौन चलायमान कर सकता है ? अर्थात् कोई चलायमान नहीं कर सकता है।'

#### : २:

'यत्प्राप्तन्य यदा येन यत्र यावद्यतोऽपि वा । तत्प्राप्यते तदा तेन तत्र तावत्ततो अवम् ॥ २९-८३ ॥'—पद्मपुराण

इस प्रदाका भी आपने यह अर्थ किया है कि—'जिस जीवके द्वारा जहाँ पर जिस कालमे जिस कारणसे जिस परिमाणमें जो प्राप्तन्य है उस जीवके द्वारा वहाँ पर उस कालमें उस वारणसे उस परिमाणमें वह नियमसे प्राप्त किया जाता है।'

### : ३:

अलघ्यशक्तिर्भवितव्यतेय हेतुद्वयाविष्कृतकार्यलिंगा । अनीइवरो जन्तुरहिकयार्तः संहत्य कार्येष्विति साध्ववादीः ॥ १३३ ॥

—स्वयभूस्तोत्र

इस पद्यका भी अर्थ आपने यह किया है—'आपने (जिन देवने) यह ठीक ही कहा है कि हेतुद्वयसे उत्पन्न होनेवाला कार्य ही जिसका ज्ञापक है ऐसी यह भिवतव्यता अलब्यशिक्त हे, क्यों कि ससारी प्राणी 'मैं इस कार्यको कर सकता हूँ' इस प्रकारके अहकारसे पीडित है वह उस (भिवतव्यता) के बिना अनेक सहकारी कारणोको मिलाकर भी कार्यों के सम्पन्न करने में समर्थ नहीं होता ॥ १३३ ॥'

#### :8:

जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीरारे । अनहोनी कवहूँ न होगी काहे होत अधीरा रे ॥—पंडितप्रवर भैया भगवतोदासजी

इन प्रमाणोके आघारपर आपने अपना यह मत स्थिर कर िलया है कि चूँिक जिनेन्द्र मगवान् केवल जानी होनेके नाते िलकालज्ञ है, इसिलये प्रत्येक द्रव्यकी त्रिकालवर्ती पर्यायोमे से कौन-सी पर्याय किस कालमे हुई या होगी—यह वात उन्हें मालूम हैं। दूसरे भिवतव्यता (होनहार) अटल रहा करती है, इसिलये जिम कालमे जिसका जो कुछ होनेवाला है वह होता हो है और इस तरह आपका कहना है कि प्रत्येक द्रव्यकी प्रत्येक पर्यायके उत्पन्न होनेका समय निश्चित है। आपकी इम मान्यताके ऊपर ही हमें यहाँपर विचार करना है।

यह हम मानते हैं कि जिनेन्द्रदेवको केवलज्ञानके द्वारा प्रत्येक कायके उत्पन्न होनेका समय मालूम है। कारण कि केवलज्ञानमें विश्वके सम्पूर्ण पदार्थोंको त्रिवालवर्ती समस्त पर्यायोवा केवलज्ञानी जीवोको युगपत् ज्ञान करानेको सामर्थ्य जैन मस्कृतिद्वारा म्वीकार को गयी है। इमी आधारपर यह वात भी हम मानते हैं कि प्रत्येक कार्यको उत्पत्ति उमी कालमें होतो है जिम कालमें उसकी उस उत्पत्तिका होना केवलज्ञानी जीवके केवलज्ञानमें प्रतिभामित हो रहा है। परन्तु किसी भी कार्यको उत्पत्ति जिस कालमें होती है उस कालमें वह इस आधारपर नही होती है कि उम कालमें उस कार्यको उस उत्पत्तिका होना केवलज्ञानीके ज्ञानमें प्रतिभामित हो नहां हं, वयोकि वस्तुकी जिम कालमें जैसी अवस्था हो उम अवस्थाको जाननामात्र केवलज्ञानका कार्य है, उस कार्यका होना केवलज्ञानका कार्य है। स्वय प० फूठचन्दजीने भी जैन तत्त्वमीमासाके केवलज्ञान स्वभावमीमामा प्रकरणमें इम बात को स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है कि—

नेवलज्ञानको मच इच्यो और उनकी मच पर्यायोको जाननेवाला मानकर भी क्रमबद्ध पर्यायोकी सिद्धि मात्र केवलज्ञानकं आलम्बनमे न करकं कार्यकारण परम्पराशो ध्यानमें रखकर ही की जानी चाहिये।

दूसरी वात यह है कि स्वामिकानिकेयानुप्रेक्षाकी उल्लिखित ३२१ और ३२२वी गाथाओं में 'जेण विहाणण' और 'तेण विहाणण' पदोका पाठ, पद्मपुराणके उल्लिखित पद्म 'यतो' और 'ततो' पदोका पाठ और स्वय मूस्तोत्रके उल्लिखित पद्म 'हंनुद्वयाविष्कृतकार्योक्ष्मा' पदका पाठ ये तीनो ही पाठ हमें कम-मे-कम इस वातको मूचना तो दे ही रहे है कि कार्य केव उज्ञानद्वारा ज्ञान वालमें उत्पन्न होते हुए भी अपने-अपने प्रतिनियत कारणोमें ही उत्पन्न हुआ करते हैं। श्री प० फू उचन्दजो द्वारा जैन तत्त्वमीमासाके उल्लिखित कथनमें यह वात भी स्वीकार कर ली गई है कि 'क्रमयद्व पर्यायोकी सिद्धि कार्यकारण परस्पराको ध्यानमें ररकर ही की जानी चाहिये।' और ऐसी हालतमें पडितप्रवर मैया भगवतीदासजीके उल्लिखित पद्यका भी वही आगय लेना चाहिये जो श्री प० फू उचन्दजीको स्वीकार है। अर्थात् वीतराग (केवलज्ञानी)का ज्ञान कार्यको उत्तिमें कारण नहीं हैं।

इस तरह कार्योदात्तिके विषयमे आपके द्वारा उपयुक्त आगम प्रमाणोको आघार वनाकर केवल इतना स्वीकार किया जाना ही पर्याप्न नहीं है कि 'सभी कार्य स्वकालके प्राप्त होने पर ही होते हैं, किन्तु उक्त उन्ही आगम प्रमाणोके आघार पर स्वकालके साथ कार्योत्पत्तिके अनुकूल कारणोको भी ग्रहण कर आपके द्वारा यही स्वीकार किया जाना चाहिये कि सभी कार्य केवलज्ञान द्वारा ज्ञात कालमे होने पर भी अपने-आ ने प्रतिनियत कारणोमे ही उत्पन्त हुआ करते हैं, क्योंकि स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी उक्त ३२१ व ३२२ वी गाथाओं में जिन प्रकार यह वतलाया गया है कि जिनेन्द्र भगवानके ज्ञानमें कार्योत्पत्तिका स्वकाल प्रतिभामित होता है उमी प्रकार उन गाथाओं यह भी वतला दिया है कि जिनेन्द्र भगवानके ज्ञानमें प्रत्येक कार्यको उत्पत्तिके प्रतिनिया कारण भी प्रतिभासित होते हैं। इस कथनका आशय यह है कि कोई भी कार्य जिस कालमे उत्पत्तिके उत्पत्ति है उस कालमें वह अपने प्रतिनियत कारणोमे ही उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं।

यदि 'सभी कार्य म्वकालके प्राप्त होने पर ही होते हैं' इस कथनसे आपका यह अभिप्राय हो कि 'यद्यिष कार्य म्वकालमें अपने प्रतिनियत कारणोंके प्राप्त होने पर ही हुआ करते हैं। परन्तु चूँिक कार्यकी उत्पत्तिका काल आनेपर उसके अनुकूल कारणोंकी प्राप्ति नियमसे हो ही जाया करती है इसलिये सभी कार्य स्वकालके प्राप्त होने पर ही होते हैं इस कयनमें स्वाभाविक रूपसे कार्योत्पत्तिके प्रतिनियत कारणोंका भी समावेश हो जाता है तो फिर हमारा आपसे यह कहना है कि उल्लिखित आगम प्रमाणोंके आधार पर

जिस प्रकार आप यह कहते हैं कि 'सभी कार्य स्वकाल के प्राप्त होने पर ही होते हैं' उसी प्रकार उन्हीं प्रमाणोंके आधार पर आपको ऐसा कहनेमें भी कोई आपित नहीं होना चाहिए कि 'सभी कार्य अपने प्रतिनियत कारणोंके प्राप्त होने पर ही हुआ करते हैं' और जिस प्रकार आप 'सभी कार्य स्वकाल के प्राप्त होने पर ही होते हैं' इस कथनमें कार्योत्पत्तिके अनुकूल कारणोंका समावेश कर लेना चाहते हैं उमी प्रकार 'सभी कार्य अपने प्रतिनियत कारणोंके प्राप्त होने पर ही होते हैं' ऐसा कथन करके इसमें स्वकालका नमावेश करनेमें भी आपको कोई आपित्त नहीं होना चाहिये।

एक यह भी बात है कि स्त्रामी समन्तभद्रके स्त्रयभूस्तोत्रके पद्य 'अल्ड्यशक्तिमंचितन्यतेयं' इत्यादिमें पठित 'अल्ड्यशक्ति' पदका अर्थ आप इस आश्रयसे करते हैं कि अन्तरग और विहरग हेतुओं जो उसके अधीन वन जाना पडता है, परन्तु ऐसा अर्थ 'अल्ड्यशक्ति' पदका नहीं है। अर्थात् 'अल्ड्यशक्ति' पदका अर्थ 'अल्ड्यशक्ति' यहाँपर नहीं है। इम पदसे स्त्रामी समन्तभद्र यह बतलाना चाहते हैं कि जिस कार्यके उत्पन्न होनेके अनुकूल भवितन्यता होगी कार्य वही उत्पन्न होगा, यह नहीं हो सकता है कि कोई भी प्राणी किसी वस्तुमें ऐसा कार्य उत्पन्न कर दे जिसकी भवितन्यता वस्तुमें स्वभावत विद्यमान नहीं है लेकिन ऐसी भवितन्यता कार्यछ्प तभी परिणत होगी जब उस भवितन्यताके अनुकूल अन्तरग और विहरग हेतु प्राप्त होते हैं और तब अन्तरग तथा विहरग हेतुओं हारा उत्पन्न कार्यसे ही हम जान लेते हैं कि अमुक वस्तुमें चूँिक अमुक कायके अनुकूल भवितन्यता थी तभी यह कार्य हो सका। इस तरह इसका अभिप्राय यह होता है कि जिस प्रकार वस्तुमें स्वभावत रहनेवाली भवितन्यता अपना स्त्रतन्त्र अस्तित्व रखती है। इसी प्रकार तदनुकूल अन्तरग और विहरग हेतु भी अपना स्वतन्त्र ही अस्तित्व रखते हैं और जब वे कारण वस्तुमें रहनेवाली भवितन्यताके अनुकूल अपना न्यापार करते हैं तब उस मवितन्यताके अनुकूल कार्य उत्पन्न हो जाता है। कृत्या यह ख्याल कीजिये कि भवितन्यताका अर्थ वस्तुमें विद्यमान कार्योत्पत्तिकी आधारभूत स्वत सिद्ध योग्यता है और अन्तरङ्ग हेतुका अर्थ कार्यान्यविहत पूर्व पर्यायछ्प उपादानशित्त व विहरङ्ग हेतुका अर्थ नार्यान्यता है।

इस तरह अब अपने सामने दो मत विचारणीय हो जाते है—एक तो यह कि अपने प्रतिनियत कारणोसे कार्य जिस कालमें उत्पन्न होता है उसे ही कार्यका प्रधान कारण माना जाय और दूसरा यह कि कार्य जब भी होता है अपने प्रतिनियत कारणोंसे ही होता है और जिस कालमें वह उत्पन्न होता है वही उसका स्वकाल कहलाता है। इसलिए कार्यके यथायोग्य अन्तरङ्ग और विहरङ्ग दोनो हेतुओको ही कार्यका प्रधान कारण माना जाय।

चूँकि आपका सिद्धान्त कार्योत्पत्तिके स्वकालको अर्थात् जिस कालमे कार्य उत्पन्न होता है उस कालको प्रधान कारण माननेका है अर्थात् आप कहना चाहते हैं कि कार्योत्पत्तिका काल आ जानेपर ही कार्योत्पत्ति हुआ करती है। और हमारा सिद्धान्त कालको तो कार्योत्पत्तिमें प्रधानता नही देता है किन्तु यदि कार्य केवल अन्तरग हेतु उपादान-कारणसे उत्पन्न होनेवाला हो तो यहाँ अन्तरङ्ग हेतुको ही प्रधानता देता है और कार्य यदि अन्तरङ्ग और वहिरङ्ग (उपादान और निमित्त ) दोनो कारणोसे उत्पन्न होनेवाला हो तो वहाँ उपादान और निमित्त दोनोको ही प्रधानता देता है। अर्थात् कार्योत्पत्ति तो अपने प्रतिनियत कारणोसे हो होती है लेकिन जिस कालमे वह होती है वही उसका स्वकाल कहलाने लगता है।

आपका अपने सिद्धान्तको मान्य करनेमें तर्क यह है या हो सकता है कि कालके जितने त्रैकालिक समय हैं उतनी ही प्रत्येक वस्तुकी पर्यायोको उत्पत्ति निश्चित होती है, कालके त्रैकालिक समयोसे अधिक किसी भी वस्तुकी पर्यायोंकी उत्पत्ति होना असम्भव है और चूँिक केवलज्ञानमें प्रत्येक वस्तुकी प्रत्येक समयवर्धी पर्याय प्रकाशित हो रही है अतः यह निश्चित हो जाता है कि प्रत्येक वस्तुकी प्रत्येक पर्याय अपने-अपने नियत कालने ही उत्पन्न होगी। जिस समयमें कार्यभूत वस्तुको एक नियत पर्याय होगी उस समयमें निमित्त कारणभूत वस्तुकी भी कार्यके अनुकूल दिखती हुई एक नियत पर्याय होगी। इस तरह एक वस्तुको कार्यल्प पर्यायके साथ दृश्यमान अनुकूलताके आधारपर निमित्तभूत वस्तुमें कारणताका आरोप किया जाता है और चूंकि कार्यभूत वस्तुको कार्यल्प पर्यायसे अन्यवित पूर्वक्षपवर्ती पर्यायके बाद ही वह कार्यल्प पर्याग निष्क होनी है, अतः उसे उसे उसका वास्तिविक कप्रण, प्रधान कारण अयवा उपादान कारण कहा जाता है। इस तरह कार्य अपने निष्क कालमें ही उत्पन्न होता है यह सिद्धान्तकों भी पृष्टि हो जाती है। यह आपको मान्यता है। अ.गे इस वियय पर विचार किया जाता है:—

उल्लिखित जो सिद्धान्त आपका है वह दद्यपि कालके त्रैकालिक समयों तथा स्वतःसिद्ध परिणमन-शील प्रत्येक वस्तुको त्रैकालिक पर्यायो और उनका प्रत्येक क्षणमें युगपत् प्रतिभास करनेवाले केवलज्ञानके परस्पर सम्बन्धको व्यवस्था पर आधारित है। परन्तु यहाँ यह एक प्रक्षन उपस्थित होना है कि क्या इतनी मान्यतासे श्रुतज्ञानी जी:वोंकी समस्त समस्याएँ हल हो सनतो हैं? यदि इस प्रश्नका उत्तर आप हाँ में देते हैं तब तो हमें कहना पड़ेगा कि आप अपने अनुभव, प्रत्यक्ष और तर्कका हो अपलाप कर देना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक संसारी प्राणोके सामने उसके जीवनकी तथा जन्म-मरण, सुख दु:ख, संसार परिश्रमण एवं मुक्तिसम्बन्धी असंह्य समस्याएँ उपस्थित हैं जिनका समाधान केवल आपके द्वारा मान्य सिद्धान्तते नहीं हो सकता है।

. प्रत्येक प्राणीके सामने यह प्रश्न है कि जिस पर्यायमें वह विद्यमान है, वह क्यों ? सुकी हो रहा है तो क्यों ? वह कभी दु:स्वी होता है तो क्यों ?, भिन्न-भिन्न विलक्षण पर्यायों को घारण वरता है तो क्यों ? एक ही पर्यायमें कभी राजा होता है तो क्यों ?, रंक होता है तो क्यों ? स्वर्गमें जाता है तो क्यों ? किन्न-भिन्न प्रकारके प्राणी जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं तो ये स्व क्यों अच्छी और बुरो हालतों में नजर आ रहे हैं ? क्यों अच्छे और बुरे कृत्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं ? क्यों जीवनमें घर्म और अधर्मका विश्लेषण किया जाता है ?, विविध संस्कृतियोंका प्रादुर्भाव क्यों हुआ, नाना प्रकारके दार्शिक सिद्धान्त क्यों प्रकाशमें आये ? पृद्गलोंके विलक्षण विलक्षण विविध रूप देखनेको मिलते है तो ये सब को है ? क्यों विविध प्रकारकी वैज्ञानिक खोर्जें हो रही है ? सामाजिक, राष्ट्रीय, और धार्मिक संस्थाओंका निर्माण क्यों हुआ ? क्यों इनकी आचार पद्धतियाँ कायम की गर्यों ? क्यों आप अपने सिद्धान्त या दृष्टिकोणके प्रचारमें लगे हुए है ? आदि आदि ।

इस तरह जो असंहर प्रश्न प्रत्येक व्यक्तिके सामने जमरे हुए दिखाई देते हैं इनना समाधान आपके पास नरा यही है ? कि केवलज्ञानमें यही झलका है कि अमुक वस्तुको अमुक समयमें अमुक पर्धाय हो होना थी—यंत्रवत विश्वको समस्त प्रक्रिया चल रही है, चलती आयो है और चलती जायगी। यदि केवल यह समाधान आपके पास है और इसे आप युक्तियुक्त या आगमसम्मत मानते हैं तो आप आवश्यक्ता या इच्छाके अनुकूल कार्य करनेकी अपनी उघेड़ बुनको समाप्त कोजिये, नपने सिद्धान्त या दृष्टिकोणके प्रचारमें जोड़-तोड़का घंघा भी समाप्त कीजिये। इतना आपके कह देनेसे कार्य चलनेवाला नहीं है कि आप भी सब कुछ यंत्रको नांई हो करते जा रहे हैं, वयोकि आप सचेतन हैं, ज्ञानी है, हृदय आपके पास है। उसका

श्वाप उपयोग करते हैं। मस्तिष्क आपके पास है, उसका भी उपयोग आप करते हैं। शरीर आपके पास है, उसका भी उपयोग आप करते हैं। इन्द्रियाँ आपके पास है, उनका भी उपयोग आप करते हैं। बाह्य साधन सामग्रीकी जोड-तोड भी आप विठलाते हैं। आपके द्वारा यह सब किया जाना आपको मान्य सिद्धान्तके विल्कुल विपरीत हैं। जो सिद्धान्त धापने मान्य किया है, उसके अनुसार तो केवल ज्ञाता श्रीर दृष्टा ही आपको बने रहना चाहिये और वह भी मनसे नहीं, मस्तिष्कसे नहीं, इन्द्रियोसे नहीं, क्योंकि आप मनसे, मस्तिष्कसे अथवा इन्द्रियोसे जितना ज्ञान करते हैं वह तो पराधित ही है। इसलिए इस ज्ञानमें जब तक पराश्रितता है तब तक आप पदार्थोंके मात्र ज्ञाता और दृष्टा नहीं बने रह सकते हैं और जब नक आप ज्ञाता-दृष्टा मात्र नहीं बन जाते तब तक निष्क्रियतामें आप रम नहीं सकते। इसी तरह जब तक अप निष्क्रियतामें नहों रम जाते तब तक वार्यकारण पद्धतिकी उपेक्षा करके यह नहीं वह सकते हैं कि सभी कार्य स्वकालमें ही होते हैं या यह भी नहीं कह सकते कि 'द्रज्योंकी समस्त पर्यायें नियतक्रमसे ही होती हैं।' और यदि आप उनका उक्त उक्त मौजूदा अवस्थाओमें भी 'सभी कार्य स्वकालमें ही होते हैं' या 'द्रव्योकी समस्त पर्यायें नियतक्रमसे ही होती है अथवा कार्यकी उत्पत्तिके कालमें निमित्त कारण हाजिर रहते हैं परन्तु कार्यमें उनका कुछ उपयोग नहीं होता आदि मान्यताओंको स्वीकार करते हैं तो फिर इन्हें कर्मवाण्ड आदि आगम ग्रन्थोंके अनुमार नियतिवादरूप मिथ्यात्वके ग्रीतिरक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता है।

यदि आप यह वहे कि स्वामिकार्तिने यानु प्रेक्षाकी गाथा ३२१ और गापा ३२२ में तो 'सभी कार्य स्वकालमें ही होते हैं' या 'द्रव्योकी सभी पर्यायें नियतक्रमसे ही होती हैं' इन सिद्धान्तोको ही फिलत क्या गया है और इन दोनो गाथाओं के अनन्तर गाथा ३२३ द्वारा यह वतला दिया गया है कि इन सिद्धान्तोकों माननेवाला ही शुद्ध सम्यव्धि है।

तो इसके उत्तरमे हमारा कहना यह है कि जैन संस्कृतिके आगम ग्रन्थोमे कार्योत्यिक्तके विषयमे श्रुत-ज्ञानी जीवोके लिये दो प्रकारसे विवेचना की गयी है—एक तो केवलज्ञानके विषयकी अपेक्षा श्रद्धा दृष्टिसे और दूसरी श्रुतज्ञानके विषयकी अपेक्षा कर्त्तन्यदृष्टिसे। 'ज जस्स जिम्म देसे' इत्यादि आगम वानयोमे पहली दृष्टिकी उपलब्धि होती है। इसके अलावा कार्यके स्वप्रत्यय और स्व-परप्रत्यय भेद करके कार्यकारण-भावपद्धितका जो जैन सस्कृतिके आगम ग्रन्थोमे विस्तारसे विवेचन पाया जाता है वह सब श्रुतज्ञानके विषय-की अपेक्षा कर्त्तन्यकी दृष्टिसे ही किया गया है।

यह सब विवेचन श्रुतज्ञानी जीवोके लिये त्रयो किया गया है? इसका कारण यह है कि श्रुतज्ञानी जीव केवलज्ञानी जीवोकी अपेक्षा विल्कुल भिन्न दशामें विद्यमान रह रहे हैं अर्थात् केवलज्ञानी जीव जहाँ कृतकृत्य है वहाँ श्रुतज्ञानियोके सामने हमेशा कृत्यो (कार्यों) के करनेकी समस्या खड़ी ही रहती है, जहाँ केवलज्ञानी जीव प्रत्येक वस्तुके और उनके प्रत्येक क्षणमें होनेवाले व्यापारोके केवल ज्ञाता दृष्टा मात्र वनकर रह रहे हैं वहाँ कार्योत्पत्तिके लिए श्रुतज्ञानी जीवोको अपनी मौजूदा हालतोमे अनुभवमे थानेवाली जोड-तोड़ विठलानेकी आवश्यकता है। अतः श्रुतज्ञानियोके लिये कर्योत्पत्तिकी कार्यकारणभाव पद्धतिको अपनानेके सिवाय कोई चारा हो नही रह जाता है।

इसका फिलतार्थ यह हुआ कि यदि केवलज्ञानके विषयकी अपेक्षासे विचार किया जाय तो केवल-ज्ञानमें सभी कार्य अपने प्रतिनियत कारणोसे स्ववालमें उत्पन्न होते हुए झलक रहे हैं और श्रुतज्ञानके विषयकी अपेक्षासे विचार किया जाय तो सभी कार्य स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय होनेके कारण यथायोग्य केवल उपादान कारणसे अथवा उपादान और निमित्तक्ष्य दोनो कारणोसे ही उत्पन्न होते हुए अनुभवमें आ रहे हैं। चूंकि श्रुतज्ञानी जीवको केवलज्ञाानका विषय केवल आस्थाका है, अतः उस पर केवल आस्था रखनेका ही उसे उपयेश दिया गया है। और केवल ऐसी आस्या रखना श्रुतज्ञानी जीवोंके लिये उपयोगी नही हो सकता है, अतः उनके लिये कार्यकारणमाव पढितको अपनानेका भी उपदेश दिया गया है। इसिलये जिसने कार्योपत्तिके लिये कार्यकारणमाव पढितके मार्गको समाप्त करनेका प्रयत्न किया वह नियतिवादी एकान्त मिथ्यादृष्टि ही हो जायगा। अत केवलज्ञानीने जैसा देखा है वैसा ही कार्य होगा इस पर श्रद्धा करना प्रत्येक श्रुतज्ञानी जीवका कर्त्तन्य है। कारण कि इस तरहकी श्रद्धा करनेसे अपने पुरुपार्थद्वारा होनेवाले कार्यकी सकलतासे उसके अन्त करणमें अहकार पैदा नही होगा और असफलता मिलनेपर कभी दु ख पैदा नही होगा। लेकिन अपनी उसत प्रकारको श्रद्धाके आधारपर यदि वह श्रुतज्ञानी जीव पृरुपार्थहीन और कृतव्न होकर पथन्नष्ट हो गया तो फिर इस विश्वात्वके प्रभावसे उसका अनन्त ससारमें परिश्रमण होनेके सिवाय और क्या हो सकता है? इस प्रकार श्रुतज्ञानको अपेचा प्रत्येक वस्तुकी कोई पर्यायें—तो नियतक्रमसे ही होतो है और प्रत्येक वस्तुकी कोई पर्यायें अनियतक्रमसे भी होती है। इस तरह 'इन्योमे होनेवाली सभी पर्यायें नियतक्रमसे ही हैं अनियतक्रमसे भी होती है। इस तरह 'इन्योमे होनेवाली सभी पर्यायें नियतक्रमसे ही हैं अनियतक्रमसे नहीं आपका यह सिद्धान्त आगमसम्मत नही और यह है तो आप कह नही सकते कि श्रुतज्ञान प्रमाण नही है, अत आपके सिद्धान्तपर हमारे लिये विचार करना आवश्यक हो गया है।

सामान्य रूपसे सर्वत्र क्रम शब्दका प्रयोग कालिक सम्बन्धके आधारपर हुआ करता है। प्रकृतमें भी क्रम शब्दका प्रयोग पर्या भोके कालिक सम्बन्धको ही प्रगट करनेवाला है, श्रतः उसका अर्थ यहाँपर योगपद्यका विरोधो 'एकके बाद एक' ही ग्रहण करना चाहिये।

इम कथनका निष्कर्ष यह है कि पर्यायें एकके बाद एक रूपमे क्रमवर्ती हो हुआ करती है। वे न तो कभी एक साथ रहती है और न उनकी उत्पत्ति ही कभी एक साथ होती है। पर्याय शब्दका अर्थ भी परिणमन होता है, इसलिये पर्याय स्वभावत एकके बाद एक रूपमें क्रमवर्ती अथवा क्रमसे उत्पन्न होनेवाली सिद्ध होती है।

प्रत्येक वस्तुमें तीन रूप देखनेको मिलते हैं—आकृति, प्रकृति और इन दोनोमें होनेवाली विकृति अर्थात् परिणमन । इनमेंसे आकृति प्रदेश रचनाके रूपमें द्रव्यात्मक हुआ करती है, प्रकृति वस्तुके स्वत सिद्ध स्वभावके रूपमें गुणात्मक हुआ करती है और विकृति आकृति तथा प्रकृति इन दोनोमें होनेवाले परिणमनके रूपमें पर्यायात्मक हुआ करती है । यह पर्याय यदि आकृतिमें होनेवाले परिणमनसे उत्पन्न हुई हो तो द्रव्य-पर्याय कहलाती है और यदि प्रकृतिमें होनेवाले परिणमनसे उत्पन्न हुई हो तो गुणपर्याय कहलाती है । इन दोनों हो प्रकारकी पर्यायोक्ता विभाजन यथायोग्य कालके अखण्ड एक समय और नाना समयोके उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त समूहभूत आवली, घडी, घटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष आदिके आघारपर हुआ करता है । विश्वर्यात्म कर्षात् किन्ही-किन्ही पर्यायोक्ता विभाजन एक-एक समयके आघारपर हुआ करता है । जैसे वस्तुकी सम्पूर्ण अर्थपर्याय अथवा अगुक्लघुगुणकी पड्गुण-हानिवृद्धिका पर्याय आदि । इसी प्रकार किन्ही-किन्ही पर्यायोक्ता विभाजन आवली आदि नाना समयोके समूहोके आघारपर हुआ करता है । जैसे घट-निर्माणके लिये मिट्टोकी कम-से-कम एक अन्तर्मूहर्तवर्ती पिडपर्यायके बाद होनेवाली स्थास पर्याय तथा कमसे कम एक अन्तर्मृहर्तवर्ती इस स्थासपर्यायके वाद होनेवाली कोश पर्याय आदि एव जीवकी मनुष्य पर्यायके वाद होनेवाली देव, मनुष्य, तिर्यक् , नारक आदि कोई भी पर्याय आदि ।

वस्तु द्रव्यात्मक रूपसे एक होनेपर भी उसमें नाना गुणोका पाया जाना सम्भव है। जैसे जीवमें स्यूलरूपसे ज्ञान और दर्शनरूप तथा पुद्गलमें वर्ण, रस, गघ और स्पर्शरूप नाना गुणोका एक साथ सन्द्राव पाया जाता है। इस तरह एक ही वस्तुमें एक ही साथ नाना गुणोका सद्भाव पाया जानेके सवव उन गुणोकी अपनी-अपनी एक-एक पर्यायके रूपमें यद्यपि नाना पर्यायोका भी उस वस्तुमें एक साथ सद्भाव मिद्ध होता है, परन्तु एक गुणकी नाना पर्यायोका एक ही साथ एक वस्तुमें सद्भाव रहना असम्भव होनेके नारण उनकी वृत्ति या उत्पत्तिमें यौगपद्य सिद्ध न होकर क्रम ही सिद्ध होता है। इसी प्रकारके क्रमकी व्यवस्था वस्तुकी द्रव्यपर्यायोके विषयमें भी जान छेना चाहिये।

वस्तुकी उनत द्रव्यपर्यायों और गुणपर्यायोंकी वृत्ति या उत्पित्तका जो यह एक वाद एक का क्रम है उसमें श्रुतज्ञानकी दृष्टिसे उन पर्यायोंके नियतपने और अनियतपने रूप दोनो ही प्रकारकी अनुभवपूर्ण स्थिति यथासमव जैन सस्कृति द्वारा मान्य की गयी है अर्थात् वस्तुकी बहुतसी पर्यायोमें तो अमुक पर्यायके वाद अमुक पर्याय—इस प्रकार नियतक्रम ही रहा करता है। और उसकी बहुत-मी पर्यायोमें एक के वाद एक रूप सिर्फ क्रम ही रहता करता है नियतक्रम नही। जैसे जीवकी क्रोध पर्यायके वाद क्रोध, मान, माया और लोग रूप पर्यायोमें से यथा-समव कोई भी एक पर्याय हो सकती है। इसी प्रकार मानादि पर्यायके व द भी उन्त चारो पर्यायोमेंसे कोई भी एक पर्याय हो सकती है, नियत कोई एक पर्याय नही। इमी प्रकारकी व्यवस्था यथा-सम्भव मनुष्य, तियँच, देव और नारक पर्यायोके वारोमें भी समझना चाहिये। इन सब पर्यायोमें 'एक के वाद एक' रूप क्रम तो रहता है परन्तु नियतक्रम नही रहता। इतनी वात अवश्य है कि मुक्तिरूप पर्याय केवल मनुष्य पर्यायके वाद ही हुआ करती है और नारक तथा देव पर्यायके वाद सिर्फ तियँच अथवा मनुष्य पर्याय ही हुआ करती है और किसी-किसी नारक पर्यायसे सिर्फ तियँच पर्याय तथा किसी-किसी देव पर्यायसे केवल मनुष्य पर्याय ही हुआ करती है। कोई मनुष्य पर्याय मी ऐसी होती है जिमके वाद केवल मनुष्य या देव पर्याय और कोई-कोई मनुष्य पर्यायसे केवल देव पर्याय ही सम्भव होती है, तिर्यच पर्यायके वाद भी आगम सम्मत अपने ढगकी ऐसी ही व्यवस्था है। इस तरह नियतक्रम और केवल क्रम (अनियतक्रम) पर्यायोमें यथायोग्य समझना चाहिये।

मिट्टीकी पिंड, स्थाम, कोश, कुशूल और घट रूप पर्यायोमें से प्रथम तो यथासम्भव िंड पर्यायका, इस पिंड पर्यायके वाद ही कोश पर्यायका, इस कोश पर्यायके वाद ही कोश पर्यायका, इस कोश पर्यायके वाद ही कुशूल पर्यायका और इस कुशूल पर्यायके वाद ही घट पर्यायका होना सम्भव है, अत इन पर्यायोमें इस तरह नियत क्रम जानना चाहिये। वैसे मिट्टी पिंड वन तो सकती है परन्तु नहीं भी वने। इसी तरह पिंट स्थास वन तो सकता है परन्तु न भी वने, कोश कुशूल वन तो सकता है परन्तु न भी वने और कुशूल घट वन तो सकता है परन्तु न भी वने।

वस्तुमे पायी जानेवाली सभी द्रव्यपर्याय तो स्वपरप्रत्यय ही हुआ करती है लेकिन गुजपर्यायानो दो भागोमें विभवत किया जा सकता है—एक तो स्वप्रत्यय पर्यायोका विभाग और दूसरा स्वपरप्रत्यय पर्यायोका विभाग । इसमेंसे वस्तुके सिर्फ अपने ही वलपर होनेवाली पर्यायें स्वप्रत्यय पर्यायें कहलाती है और वस्तुके अपने वलके साथ-साथ दूसरी एक वस्तु तथा अनेक वस्तुओका वल पाकर होनेवाली पर्यायें स्वपर प्रत्यय पर्यायें कहलाती है।

इन स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय दोनो प्रकारकी पर्यायोमेंसे जितनी स्वप्रत्यय पर्यायें वस्तुमें हुआ करती है वे मव नियत क्रमसे हो हुआ करती हैं। ऐसी पर्यायें वस्तुमें अगुरुलघुगुणके आधारपर होनेवाली पट्स्थान पतित हानि-वृद्धिके रूपमें जैन संस्कृति द्वारा मान्य की गयी है। अर्थात् वस्तुके अगुरुलघुगुणके अविभागी प्रतिच्छेदोमें अनन्त भागहानि, असस्यात भागहानि, संख्यात भागहानि, संस्थात गुणहानि, असंस्थात गुण- हानि और अनन्त गुणहानि, इम तरह नियन क्रमसे होनेवाली हानिकी प्रक्रिया तया इमके समाप्त होनेपर अनन्त मागवृद्धि, असस्यात भागवृद्धि, सस्यात भागवृद्धि, मस्यात गुणवृद्धि और अनन्त-गुणवृद्धि—इस तरह नियतक्रमसे होनेवाली वृद्धिको प्रक्रिया—ये दोनो ही प्रकारकी प्रक्रियायें अमुकके वाद अमुकके रूपमें वस्तुमें अनादि कालसे चालू है और अनन्त कालतक इमी तरह चालू रहनेवाली है। इमलिए यह कहा जा सकता है कि वस्तुमें होनेवाली सभी स्वप्रत्यय पर्यायें नियत क्रमसे ही हुआ करती हैं।

वस्नुमें होनेवाली स्वपरप्रत्यय पर्यायोक विषयमें यथासम्भव नियतक्रम और अनियतक्रम दीनो ही तरहकी प्रक्रियायें यद्या जैन सम्कृति द्वारा मान्य की गयी है परन्तु आप इन स्वपरप्रत्यय पर्यायोके विषयमें भी स्वप्रत्यय पर्यायोकी तरह नियनक्रम ही मान लेना चाहते हैं, जिसमें यह विषय विवादपूर्ण वन गया है। यद्यपि इस पत्रकमें हमें मुस्य रूपमें पर्यायोके नियतक्रम और अनियतक्रमपर आगमकी म्थितिको प्रगट करना है, परन्तु आपने अपने द्वितीय पत्रकमें स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी 'एव जो णिच्छयदो' इत्यादि ३२३ वीं गायाकी जिस टीकाको अपने 'द्रव्योमें होनेवाली मभी पर्यायें नियतक्रमसे ही होतो है' इस पक्षको पृष्टिमें उद्वृत किया है उम टीकामें उद्वृत 'त्रेकास्य द्रव्यपद्क' इत्यादि पत्र प्रकृत विषयकी मर्यादाके वाहर होते हुए भी आपने उसका उपयोग अपने पक्षकी पृष्टिके लिए करनेका प्रयत्न किया है जो—मालूम पडता है—िक प्रकृत प्रकृत भहत्वको पाठकोको दृष्टिमें कम करनेके उद्देश्यमें ही आपने किया है, इसलिए उक्त पद्यमें निविष्ट विषयोमें हमारी आगमअनुकूल दृष्टि क्या है ? इसे सर्वप्रयम हम यहाँपर स्पष्ट कर देना चाहते हैं।

हम स्वय 'त्रैकाल्य द्रव्यपट्क' इत्यादि पद्यमें प्रतिपादित विषयको सत्य मानते हैं और उसपर बास्या रखते है, लेकिन इस पद्यमें प्रतिपादित विषयोको अपने ढगकी ऐकान्तिक नियतताके समर्थनसे वस्तुकी स्वपरप्रत्यय परिणमनोमें पायी जानेवाली अपने ढगकी कुत्रचित् ऐकान्तिक नियतता, और कुत्रचित् कथचित् नियतता तथा कथचित् अनियतताका निपेव करना वृद्धिगम्य नही माना जा सकता है।

वात वास्तवमें यह है कि भूत, वर्तमान और भविष्यत् ये तीन काल, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह द्रव्य, जीव, अजीव, आस्रव, वन्य, मवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप ये नव पदार्थ, पाँच स्यावर और एक त्रस ये छह कायिक जीव, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये छह लेश्यायें, पाँच अस्तिकाय, पाँच वत, पाँच समिति, पाँच गिति, पाँच ज्ञान और पाँच चारित्र इन सबको व्यवस्थाको भगवान् अरहन्त देवने मोक्ष प्राप्तिके लिए कारणस्पमे प्रतिपादित किया है जो कि अमिदाब स्पर्स सर्वमान्य व्यवस्था है, लेकिन इमसे पर्यायोंके नियतक्रम या अनियतक्रममे क्या सम्बन्व है ? यह आप जानें। फिर भी इमसे हमारे सामने नियतता और अनियतताका विश्वद अर्थ करनेकी समस्या अवष्य खडी हो गयी है, अत यहाँपर प्रमगवश कहाँ किस ढगकी नियतता और अनियतताको स्थान प्राप्त है इमे कुछ उदाहरणो द्वारा हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं।

हम मानते हैं कि विश्वमें विद्यमान वस्तुओं के जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह प्रकार नियत हैं अर्थात् निश्चित है। यह भी नियत है कि इन छह प्रकारोमेसे जीवनामकी वस्तुएँ भी अनन्ता-नन्त हैं, पुद्गल नामकी वस्तुएँ भी अनन्तानन्त हैं, धर्म, अधर्म आकाश ये तीना वस्तुएँ एक एक ही हैं तथा काल नामकी वस्तुएँ असल्यात है।

घर्म, अवर्म, आकाश और सम्पूर्ण काल ये सभी वस्तुएँ अपनी-अपनी आकृति (प्रवेश रचना) की अपेक्षा नियत है अर्थात् इनकी आकृतिमें कभी वदलाहट नहीं होती। ऐमा ही नियतपना मुक्त जीवोका तथा स्वतन्त्र स्थितिको प्राप्त पुद्गल परमाणुओकी आकृति (प्रदेश रचना) में भी विद्यमान है, लेकिन

ससारी जीवो और द्वचणुकादि पृद्गल-स्कन्घोको आकृति (प्रदेश रचना) नियत नही है अनियत है। जैसे एक द्वचणुकको आकृति ऐसी वनती है कि वह आकाशके दो प्रदेशोपर अवस्थान प्राप्त करता है और एक द्वचणुकको आकृति ऐसी वनती है कि वह आकाशके एक ही प्रदेशपर अवस्थान प्राप्त कर लेता है। इसी तरहकी आकृतिका भेद त्र्यणुक आदि पृद्गल स्कन्धोमें भी जान लेना चाहिये। संसारी जीवोका और स्यूल पृद्गल स्कन्थोका आकृति भेद तो स्पष्ट ही है।

धर्म, अधर्म, आकाश और सम्पूण काल इन सभीकी अवस्थित नियत है अर्थात् ये वस्तुयें कभी गितमान् नहीं होती। लेकिन जीवो और पुद्गलोकी गित और अवस्थित दोनो ही अनियत है। यहाँ पर अनियतपनेका स्पष्टीकरण यह है कि ये कभी सामने गित करते हैं तो कभी विपरीत गित करते हैं अर्थात् पिछेको लौटते हैं, कभी ऊपर गित करते हैं, कभी नीचे गित करते हैं, कभी तिरछी गित करते हैं, कभी तीन्न, तीन्नतर अथवा तीन्नतम गित करते हैं तो कभी मन्द, मन्दतर अथवा मन्दतम गित करते हैं—इस तरह इनकी गितमें अनियतपना पाया जाता है। इतना हो नहीं, ये कभी गित करते हैं तो कभी अवस्थित भी रहते हैं। इस तरह गितका स्थितिके साथ भी जीवो और पुद्गलोमें अनियतपना पाया जाता है।

जीवो और पुद्गलोकी गित और स्थितिके विषयमें इतनी विशेषता और ममझना चाहिये कि जीवोक्ता स्वत सिद्ध स्वभाव ऊर्ध्वगमन करनेका है, अतः उनका जब तक परपदार्थोके साथ मिश्रण रहता है तभी तक उनमें अधोगमन, तिर्यगमन और उल्टा गमन आदि सम्भव है। इसी प्रकार मुक्त जीवोका लोकके अग्रभागमें अवस्थान स्वभावत नहीं है, वयोिक उनका स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन करनेका ही है। परन्तु गमन करनेके लिये उन्हें चूिक धर्म द्रव्यका अवलम्बन आगे प्राप्त नहीं है, अतः लोकके अग्र भागमें ही उनका अवस्थान हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं, िक धर्म द्रव्य जीवो और पुद्गलोको गमन करनेके लिये प्रेरित करता है, क्योिक गमन करना तो जीवी और पुद्गलोका अपने ही कारणोसे होता है, फिर भी गमन करनेमें धर्म द्रव्यका अवलंबन उन्हें अपेक्षणीय अवस्य रहता है। जिम प्रकार कि मछलीका या रेलगाडीका गमन करना इनके अपने कारणोसे होते हुए भी जहाँ तक जल रहता है । अलावा इसके गमन करती है और जहाँ तक रेलकी पटरी रहती हैं वही तक रेलगाडी गमन करती है। अलावा इसके किन्ही किन्ही पुद्गलो की अवस्थित नियत है और किन्ही किन्ही पुद्गलोकी गित भी नियत है। जैसे स्वर्ग लोकि विमान, अधोलोकके नरकादि, मध्यलोकके सुमेर पर्वत, असख्यात द्वीप और समुद्रादि एव सिद्धिशला आदि यथास्थान नियत (स्थिर) है तथा ढाई द्वीपके सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र आदि सर्वदा गितमान् ही है।

गणितकी व्यवस्थायें नियत हैं अर्थात् निविचत है। दो और दो जोड कर चार ही होते हैं, कम या अधिक त्रिकालमें कभी नहीं होते। कितने वेगसे गित की जावे कि एक घटामें अपूक स्थानसे अमुक स्थान तक पहुँचा जा सकता है यह व्यवस्था नियत होनेके कारण ही रेलगाडीकी समयसारिणी बना ली जाती है। गणितको व्यवस्थायें नियत रहनेके कारण ही सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहणकी व्यवस्थित जानकारी ज्योतियो या गणितक लोग लोक को दिया करते है।

हचणुक दो अणुओ के मेलसे ही वनता है, एक अणु अथवा तीन आदि अणु मिलकर कभी हचणुकका रूप घारण नहीं करते। समयकी मात्रा नियत (निश्चित) कर दी गयी है। उसके आधारपर आवली, घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास और वर्ष आदिकी मात्रा भी नियत (निश्चित परिमाणमे) मान ली गयी है। समयके निश्चित परिमाणके आधारपर ही पल्य, सागर, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी आदि कालोकी मात्रा

आगममे नियत रूपमे वतला दी गयी है। प्रदेशो (वस्तुके सबसे छोटे अशों) की मात्रा नियत होनेसे ही धर्म, अवर्म और प्रत्येक जीवकी समान अमस्यात प्रदेशात्मकता तथा आकाशकी अनन्त प्रदेशात्मकता नियन है।

क्रपर, नीचे अथवा तिर्यक्-फैमा भी गमन क्यों न किया जाने, वह गमन नियत स्पमे आकाशके एक प्रदेशसे अव्यवहित दूसरे प्रदेशको स्पर्य करते हुए ही आगेको होता है। पृद्गळ परमाणु जो एक ममयमे ही चौदह राज गमन कर जाता है—भी अपने गमनके मार्गमें पटे हुए आकाशके अमस्यात प्रदेशोंको एक एक प्रदेशके नियममें स्पर्य करता हुआ ही गमन करता है। प्रत्येक वस्तुका अपना अपना स्वभाव नियत ही रहता है अर्थात् एक द्रव्यका स्वभाव कभी अन्य द्रव्यका स्वभाव नहीं वन जाता है। ज्ञानका स्वभाव नियत होनेमें केवळज्ञानका स्वभाव भी स्व और परको जानना नियत है। इस तरह वह अपनी मामध्यमे मतत विश्वके सम्पूर्ण पदार्थोंको उनकी प्रैकालिक पर्यायो सहित युगपत् जानता है तथा समय ममयके विभागपूर्वक जानता है— ऐसा भी नियत है, परन्तु वह कितने और पदार्थोंको भी जाननेकी अमता रखता है यह नियत नहीं है, क्योंकि लोक और अलोकको मिलाकर जितने सम्पूर्ण अनन्तानन्त पदार्थोंको और उनकी जितनी सम्पूर्ण अनन्तातन्त पर्यायोंको केवलज्ञान जानता है उनमें भी प्रनन्तगुणे पदार्थों और उनकी अनन्तानन्त पर्यायोंको जाननेकी धमता केवलज्ञान अपनेमें रगता है। अर्थात् केवलज्ञानके अन्दर जाननेकी शक्त असीम है। स्वय प० कूरचन्दजीने भी अपनी जैनतत्त्वमीमामाके 'केवलज्ञानस्वभावमीमामा' प्रकर्णमें यही वात जित्वी है जो निम्म प्रकार है।—

लोक में एमा कोई पढार्थ नहीं है जो केवलज्ञानके विषयके वाहर हैं। उसका माहात्म्य अपिशित हैं। लोक ओर अलोकके जितने ५८/थे और उनकी पर्यायें हैं उनमें भी अनन्तगुणे पढार्थ और उनकी पर्यायें यदि हों तो उन्हें भी उसमें जाननेकी सामर्थ हैं।

योगीन्द्रदेव विरचित परमात्मप्रकाशमें भी वतलाया है-

णेयामावे विल्लि जिम ४३कइ णाणु घलेवि। सुक्कहॅ जसु पय विवियट परम - सहाउ भणेवि॥४०॥

इसका अर्थ मस्कृत टीकाके आवार पर यह है कि जिस तरह वेल वही तक चढ़िन है जहां तक मंदरका सहारा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आगे चढ़िन की योग्यता यहाँ वेठमें नहीं है उसी प्रकार मुक्त जीवों का ज्ञान वहीं तक फैलता है जहां तक ज्ञेय पदार्थ होते हैं। ऐसा नहीं समनना चाहिए कि उनके ज्ञानमें आगे जाननेकी शिवन नहीं है। अर्थात् शिवन तो केवनज्ञानको पदार्थों को जाननकी असीम है, परन्तु जितने ज्ञेय पदार्थ विद्यमान हैं केवल उनकों ही इसिलये जानता है कि विद्यमान पदार्थीमें अतिरिक्त पदार्थोंका विद्यमें अभाव ही पाया जाता है।

इसी प्रकार पदार्थाको अवगाहित करना (अपने अन्दर समा छेना) आकाशका स्वभाव ियत है, अतः विश्वके समस्त पदार्थोको वह अपनेमें अवगाहित कर रहा है—ऐसा भी नियन है, परन्तु किनने और पदार्थोंको अवगाहिन करनेको क्षमता आकाशमें विद्यमान है यह नियत नहो है, वयोकि विश्वके जितने सम्पूर्ण पदार्थ है उनमे भी अनन्तगुणे पदार्थ यदि हा तो आकाश उन्हें भी अपने अन्दर अवगाहित कर लेनेकी क्षमता रखता है। नियतपने और अनियतपनेकी यही व्यवस्था धर्म, अधर्म और काल-द्रव्योंके अपने-अपने स्वभावके विपयमे भी जान छेना चाहिये। ऐसे ही कुम्हारको मिट्टीमे घडा आदि वस्तुओंके निर्माणके अनकूछ व्यापार करनेकी योग्यता प्राप्त है, परन्तु कितने और कीन-कौन घटादि पदार्थोंके निर्माणके अनुकूछ व्यापार

करनेकी योग्यता उसको प्राप्त है यह नियन नहीं है। यही वान जुलाहामें पट-निर्माणके अनुकूल व्यापार करनेकी योग्यताके विषयमें भी जान लेना चाहिये। अव्यापक शिष्यको पढ़ाता है परन्तु निम पुस्तकको अव्यापकने शिष्यको पढ़ाता है परन्तु निम पुस्तकको अव्यापकने शिष्यको पढ़ाता है परन्तु निम पुस्तकको अव्यापकने शिष्यको पढ़ाया, केवल उमके पढ़नेकी ही योग्यता शिष्यको प्राप्त हुई हो, मो बान नहीं है वह उस विषयको अन्य अनेक पुस्तकों पढ़ सकता है। प्रागीमें आँखोंमे देखनेकी योग्यता पायो जातो है, इमिलये जो दृश्य पढ़ार्थ उसकी बाँखोंके सामने आते हैं उन्हें वह देखना है, लेकिन इमका यह अभिप्राय लेना गलत ही है कि जिनको वह देखता है उन्होंके देखनेकी उमे योग्यता प्राप्त है अन्यकी नहीं।

हम यह स्त्रीकार करते हैं कि प्रत्येक वस्तुकी नियत (निध्वत ) योग्यताएँ हुआ करती है। इनका स्तिप्राय यह है कि मिट्टोमें जिस प्रकार घटादिका निर्माण हो जाता है उस प्रकार उससे ण्टादिका निर्माण कभी नहीं होता। इनका भी अभिप्राय यह है कि मिट्टोमें पटादि निर्माणकी योग्यता नियत है और पटादि निर्माणकी अयोग्यता उसमें नियत है और चूँकि कुम्हारको उसमें रहनेवाली घटादि निर्माणकी योग्यताका परिज्ञ न रहता है, इमल्यि वह उसमें घटादि निर्माणके अनुकूल ब्यापार करनेमें प्रवृत्त होता है। परन्तु चूँकि जुलाहेको उसमें रहनेवाली पटनिर्माणकी अयोग्यताका भी ज्ञान रहता है अतः वह उसमे पटनिर्माणके अनुकूल ब्यापार करनेमें भी प्रवृत्त नहीं होता है। इस प्रकारके नियत्यनिके साथ-पाय मिट्टोकी पर्यायोमें अनियताना भी इस प्रकार निद्ध होता है कि एक ही प्रकारकी मिट्टोमें कुम्हार विना किमी भेदमावके आवश्यकतानुमार कभी तो घटनिर्माणमें बुद्धिपूर्वक प्रवृत्त होता है । इस विषयको आगे स्पष्ट किया जायगा।

हम यह भी स्त्रीकार करते हैं कि प्रत्येक वस्तुकी तैनालिक पर्यामें उत्पत्तिके लिहाजने उतनी महममें मानी जा नक्ती हैं जितने तिकालके समय निश्चित है। परन्तु इसने वस्तुकी पर्यायोकि उत्पत्न होनेकी योग्यताएँ निश्चित नहीं की जा सकती हैं। हम पहले भी स्रष्ट कर आये हैं कि केवलज्ञानमें पदार्योको जाननेकी योग्यता उत्तनी ही नहीं है जितने कि लोकमें पदार्थ विद्यमान है, किन्तु लोकमें विद्यमान पदार्थीसे भी अधिक असीम पदार्थोंके जाननेकी योग्यता केवलज्ञानमें विद्यमान है। इसी प्रकार आकादा, वर्म, अधर्म और कालमें भी उनकी अपनी-अपनी असोम योग्यताका सन्द्राव वहीपर वनला आये हैं। आगे भी इस विषयको स्रष्ट किया जायगा कि कारणोंके प्राप्त होनेपर वस्तुकी किसी योग्यतानुदार कार्यको उत्पत्ति होना अलग बात है और कार्योकी योग्यनाओंका वस्तुमें सन्द्राव रहना अलग बात है।

कोई भी कार्य स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी सीमामें ही होता है, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावमें नहीं होता है यह नव नियत है। अर्थान् कार्यको जो वस्तु उपादान है कार्य उसी उपादानमूत वस्नुमें होता है, उपादानमून वस्नुसे भिन्न अन्य वस्नुमें वह कार्य कदापि नहीं होता है। जैसे घटकी उत्पत्ति मिट्टीमें ही होती है। कार्य उतने ही छोटे-बड़े पिन्माणका होगा जिनना छोटा-बड़ा परिमाण उस कार्यकी उपादानमून वस्नुका होगा। यह कभी नहीं होगा कि उपादानमूत वस्नुके परिमाणसे छोटे परिमाणका अथवा बड़े पिन्माणका कभी कार्य उत्पन्न हो जावे। जैसे घटनिर्माणके लिये मिट्टीका जित्न पर्यायके अनन्तर ही जिस पर्यायको वान्य से उतने ही परिमाणका बनेगा। वस्तुकी जिम पर्यायके अनन्तर ही जिस पर्यायका होना संभव हो वह पर्याय उस पर्यायके अनन्तर ही होगी, किसी अन्य पर्यायके अनन्तर वह पर्याय नहीं है। जैसे स्यूल क्यसे मिट्टीकी कुट्यूल पर्यायके बाद ही घटका निर्माण सम्भव है। पिड, स्थास अथवा कोश पर्यायके वाद कुशूल पर्यायके हुए विना घट पर्यायका होना सम्भव नहीं है और यदि सूदम रूपसे कहा जाय तो एक अगवर्ती निरानन घट पर्यायमें अववित्तन पूर्वज्ञणवर्ती पर्यायके होर यदि सूदम रूपसे कहा जाय तो एक अगवर्ती निरानन घट पर्यायमें अववित्तन पूर्वज्ञणवर्ती पर्यायके

धनन्तर ही घटका निर्माण सम्भव है व्यवहित द्वितीयादि पूर्वक्षणवर्ती किसी भी पर्यायके अनन्तर एक क्षणवर्ती उस घट पर्यायका निर्माण सम्भव नहीं है, असम्भव ही है। यहाँ पर 'वस्तुकी जिस पर्यायके अनन्तर जिस पर्यायका होना सम्भव हो' इस वावयमें 'सम्भव हो' के स्थानमें 'नियत हो' यह प्रयोग इसिलये नहीं किया गया है कि कायके अनन्तर पूर्ववर्ती उस पर्यायके अनन्तर विवक्षित पर्याय ही उत्पन्न होगी—यह नियम नहीं वनाया जा सकता है। कारण कि उस पर्यायके अनन्तर उपादानगत योग्यताके आधारपर भिन्न-भिन्न निमित्तोका योग मिलनेपर विविध प्रकारकी पयार्थोमेसे कोई एक पर्यायका होना सम्भव है, केवल किसी एक नियत पर्यायका होना ही सम्भव नहीं है। इसी प्रकार वस्तुमें जिस जातिकी योग्यता होगी कार्य भी उसी जातिका होगा। यह कभी नहीं होगा कि वस्तुमे योग्यता तो किसी जातिकी हो और कार्य किसी जातिका हो जावे। जैसे मिट्टोसे घडा, सकोरा आदिका निर्माण तो हो सकता है, वयोकि उस जातिकी योग्यता मिट्टीमें विद्यमान रहती है, परन्तु पटका निर्माण मिट्टीसे नहीं हो सकता है, क्योंकि पट निर्माणकी योग्यता मिट्टीमें नहीं पायी जाती है।

यदि कार्यके स्वदेश और स्वकालका अभिप्राय जैसा कि स्वामिकाितकेयानुप्रेक्षाकी गाथा ३२१ और गाया ३२२ में प्रगट किया गया है वैसा गृहीत किया जावे, तो वह भी इस प्रकारसे सही होगा कि केवल- ज्ञानमें सभी कार्य प्रतिनियत कारणोसे स्वकालमें उत्पन्त होते हुए झलक रहे हैं, लेकिन केवलज्ञानमें यदि कार्य ऐसा झलक रहा है तो श्रुतज्ञानमें भी केवलज्ञानकी तरह ही कार्य झलकता चाहिये——यह अभिप्राय उन गाथाओका नही है। कारण कि वेवलज्ञानी और श्रुतज्ञानियोका ज्ञानमेद और अवस्थाभेद पूर्वमे वतलाया जा चुका है, अत स्वामिकाितकेयानुप्रेचाकी गाथा ३२३ द्वारा श्रुतज्ञानीको केवलज्ञानके विषयके प्रति मात्र श्रद्धा करनेका उपदेश देते हुए ऐसे श्रद्धावान् व्यक्तिको सम्यव्हिष्ट प्रतिपादित किया गया है। श्रुतज्ञान और केवलज्ञानके अन्तरको स्वामी समन्तभद्रने आप्त मीमासामें भी वतलाया है। यथा——

# स्याद्वादकेवरुज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने । भेद साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतम भवेत् ॥१०५॥

अर्थ-स्याद्वाद (श्रुत ) तथा केवलज्ञान ये दोनो ही वस्तुतत्त्वके प्रकाशक है, इनमेसे स्याद्वाद तो असाक्षात्कार अर्थात् परोक्षरूपसे वस्तुतत्त्वका प्रकाशक है और केवलज्ञान प्रत्यक्षरूपसे वस्तुतत्त्वका प्रकाशक है।

इसी प्रकार आप्तमोमामामें ही जहाँ केवलज्ञानमें सर्वसतत्त्व प्रकाशनका यौगपद्य स्वीकार किया गया है वहाँ श्रुतज्ञानमें तत्त्वप्रकाशनकी क्रमिकता वतलायी गयी है। वह कथन भी निम्न प्रकार है —

# तत्त्वज्ञान प्रमाण ते युगपत्सर्वभासनम्। क्रमभावि च यज्ज्ञान स्याद्वादनयसस्कृतम्॥१०१॥

अर्थ—(हे जिनदेव) आपका युगपत् सर्व पदार्थाका प्रतिगासन स्वरूप तत्त्वज्ञान प्रमाणभूत है तथा जितना क्रमभावि तत्त्वज्ञान है वह भी इसिटिये प्रमाणभूत है कि वह स्याद्वाद तथा नयो से सस्कृत (परिष्कृत) हो रहा है।

इम कारिकासे जहाँ केवलज्ञान और श्रुतज्ञानमे यीगपद्य तथा क्रमका भेद प्रकट किया गया है वहा यह बात भी बतला दी गयी है कि यदि प्रमाणताकी दृष्टिसे विचार किया जाय तो दोनो ही प्रमाणभूत ही हैं। इससे यह तत्त्व फलित हो जाता है कि कार्य-कारणभावके आधारपर पर्यायोका श्रुतज्ञान द्वारा ज्ञात नियत क्रमवितित्व और अनियत-क्रमवितित्व प्रमाणित ही है।

फिर एक वात और है। घवल पुस्तक १३ में निम्नलिखित सूत्र-पाया जाता है--

सह भयव उप्पण्णणाणदिरसी सदेवासुरमाणुसस्स लोगस्स आगिंद गिंदं चयणोववाटं वधं मोक्खं इड्िं, द्विंदं जुदिं अणुमाग तक्कं कलं माणो माणसिय भुत्तं कदं पिंडसेविट आदिकम्मं अरहकम्भं सब्वलोए सब्वजीवे सब्बमावे सम्मं सम जाणदि पस्सदि विहरिंद ति ॥८२५ (पृष्ट ३४६)

अर्थ—जिनके ज्ञान और दर्शन स्वयं उत्पन्न हो गये हैं ऐसे भगवान देवलोक और असुर-लोकके साथ मनुष्य लोककी आगित, गित, चयन, उपपाद, वन्ध, मोक्ष, ऋिंद्ध, स्थिति, युति, अनुभाग, तर्क, कल, मन, मानसिक, भुवत, कृत, प्रतिसेवित, आदिकर्म, अर्हकर्म, सव लोको, सव जीवो और सव भावोको सम्यक् प्रकारसे युगपत् जानते हैं, देखते हैं और विहार करते हैं।

इसमें अनुभागका न्याल्यान करते हुए टीकामें लिखा है-

अण्णेमि दन्वाणं कमाकमेहि परिणमणहेदुत्तं कालदन्वाणुभागो । (पृ० २४९)

वर्य-अन्य द्रव्योके क्रम और अक्रमसे परिणमनमें हेतु होना कालद्रव्यानुभाग है।

इम उदाहरणसे मालूम पडता है कि केवलीका ज्ञान उपर्युक्त सब वातोके साथ-साथ द्रव्योंके क्रम और अक्रमसे होनेवाले परिणमनोको भी जानता है।

तात्पर्य यह है कि नियतक्रमता और अनियतक्रमता ये दोनो वस्तु-परिणमनके ही धर्म है और वे अपने प्रतिनियत कारणोसे ही उनमें सम्पन्न होते है और चूँिक पदार्थकी जैसी स्थित हो, वैसी ही केवल- जानीके ज्ञानमें झलकती है, अतः वस्तुपरिणमनमें पाये जानेवाले नियतक्रमता और अनियतक्रमता रूप दोनो धर्म केवलज्ञानके भी विषय होते हैं। वस्तु परिणमनमें केवलज्ञान अथवा श्रुतज्ञानके विषय होनेसे नियतक्रमता या अनियतक्रमता आती हो—ऐसी वात नहीं है, किन्तु अपने प्रतिनियत कारणोसे ही वस्तु परिणमनोमे नियतक्रमता और अनियतक्रमता आती है। यह बात पूर्वमें ही वतला चुके है कि किसी भी कार्यकी उत्पत्ति केवल- ज्ञान द्वारा ज्ञात होनेके कारण नहीं हुआ करती है, किन्तु अपने प्रतिनियत कारणोसे हो उसकी उत्पत्ति हुआ करती है और यह व्यवस्था श्री प० फूलचन्दजीको भी स्वीकार है — यह बात भी वही पर वतला आये हैं।

हम प्रकार श्रुतज्ञानी केवलज्ञानके विषयकी अपेक्षासे तो यही मानता है यानी श्रद्धा और विश्वास करता है कि जिम देशमें और जिम कालमें जिस विधि-विधानसे (यथायोग्य स्वरूपकारणसे अथवा स्व और पर उभयरूप कारणोसे) केवली भगवान्ने जैसा जाना है वैसा नियमसे होता है और वही श्रुतज्ञानी यह भी आवश्यक समझता है कि कार्यके कार्य-कारणभावको जाने विना तथा तदनुकूल पुरुपार्य किये विना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होगी—इस तरह श्रुतज्ञानीकी मान्यता श्रद्धा और अपने कर्त्तव्यपर समानरूपसे आधारित होनी चाहिये। विश्वक्षावशात् दोनोमेंसे एकको मुख्य और दूसरेको गीण कर देना दूसरी वात है। जैसे हम पहले वतला चुके है कि कार्यमें सफलताकी दृष्टिसे वह अहकारी न वन जावे अथवा असफलताकी दृष्टिसे दुःखी न हो जावे—इसके लिए तो वह ऐसा ही समझता है कि मेरा कर्त्तव्य तो पुरुपार्थ करनेका था या है सो किया या कर्षेगा, परन्तु केवलज्ञानी भगवानने, जैसा देखा, वैसा ही हुआ या होगा। इसमें मेरा कुछ कर्त्तव्य निहित नहीं है, अथवा इसके लिए मेरा कुछ वश नहीं है। इसी प्रकार पदार्थमें जैसी भवितव्यता अर्थात् आगे होने योग्य कार्योकी सम्भावनापूर्ण स्थिति (होनहार) विद्यमान होगी वैसा हो कार्य उस पदार्थमें हो सकता है। कोई भी प्राणी उनत प्रकारकी भवितव्यताको लाधकर यानी भवितव्यताके अलावा कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता है या यो कहिये कि प्राणी पदार्थमें नवीन भवितव्यता नहीं पैदा कर सकता है। जैसे मिट्टीमें घटादिके

उत्पन्न होनेकी भवितव्यता पायी जाती है, इसलिए जिस प्रकार मिट्टीमे घटादिको उत्पत्ति सम्भव है उस प्रकार पटादिके उत्तरन होनेकी भवितव्यता मिट्टीमें नही पायी जानेके सवव, कितने ही प्रयत्न क्यो न किये जावें - कदापि पटादिको उत्पत्ति सम्भव नहीं है। इस प्रकार श्रुतज्ञानी जीव श्रद्धाको प्रघान सौर कार्यानुकूल पुरुपार्थको गीण बना लेता है तथा इसके साथ ही कार्यको उत्पन्न करनेकी दृष्टिसे वह जब अपने कर्त्तव्य मार्गकी ओर उन्मुख होता है तो उस समय उसकी दृष्टिमे श्रद्धापक्षकी गौणता व कर्वव्य पश्चकी प्रधानता स्वाभाविक रूपसे हो जाती है। यह तो ठीक है और इस तरह प्रवृत्ति करनेवाला श्रुतज्ञानी जीव सम्यग्दृष्टि है। लेकिन ऐसा न करके यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रकारके नियतिवादको ही कार्योत्पत्तिके लिए आघार वना कर पुरुपार्यहोन वन जाय तो उसका कार्य कभी सम्पन्न नही होगा। आप फिर भले ही कहते जावें कि ऐमा ही भगवान्ने देखा था या ऐसी ही भवितव्यता थी. परन्तु कवतक ऐसा मानकर बैठा जा सकता है। कार्य निष्पन्न करना होगा तो पुरुपार्थ करना ही होगा। मुक्ति पानी होगी तो नग्न दिगम्बर मुद्रा घारण करनेके लिए बाब्य होना ही पडेगा। यह नहीं हो सकता कि इसके लिए पुरुपार्थ न करके सिर्फ ऐसी मान्यतासे ही वह प्राप्त हो जायगी कि सर्वज्ञके ज्ञानमें जब मुक्ति झलकी होगी तब वह हो ही जायगी या जब हमारी भिवतन्यतामें वह होगी तब वह हो ही जायगी. हमें उसके लिए प्रपार्थ करनेकी जरूरत नही है अर्थात नग्न दिगम्पर मुद्रा घारण करना जरूरी नहीं है और यदि जरूरी है भी, तो जब हमारा मुम्ति पाना सर्वज्ञके ज्ञानमें झलका होगा तब अपने आप हम नग्न दिगम्बर मुद्राके घारी बन जावेंगे या भवितव्यता ही यह सब कुछ हमसे करा छेगी। ऐसी या इसी प्रकारकी सब वार्ते नियतिवादरूप मिथ्यात्वके ही रपमे है।

इस प्रकार कार्यसिद्धिके लिए कार्यकारणभावको समित्तये, पुरुपार्थ कीजिए, आवश्यकतानुसार निमित्तांको भी जुटाईये, लेकिन इसमे अहकारी मत विनये, अघोरता मत दिखाइये, असफलतासे दु खी मत हूजिये, विवेकी गम्भीर और स्थिरबुद्धि वनकर अपनी दृढ श्रद्धाके साथ कर्त्तव्य पथपर डट जाईये, उट जावें, तो फिर डटे रहिये, उस कर्तव्य पथसे च्युत नही हूजिये—यही सम्यक्तका चिह्न है, इसीमें आस्तिक्यभाव (श्रद्धाका भाव) झलकता है, इसीमें अनेकान्तवादका प्रकाशपुज आपको दिखेगा और निर्वेदभाव, अना-सिवत्मावको छाया इसीमें प्राप्त होगी। निम्नलिखित पद्योंसे हमे यही उपदेश प्राप्त होता है—

अलघ्यशक्तिर्भवितव्यतेयं हेतुद्वयाविष्कृतकार्यलिंगा । अनीश्वरो जन्तुरहिक्रयार्तः सहस्य कार्येष्विति साघ्ववादी ॥१३३॥

—स्वयभूस्तोत्र

इस पद्यका आगय हम पूर्वमें प्रगट कर चुके हैं।

जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीरा रे। अनहोनी कवहूँ न होसी काहे होत अधीरा रे॥

--पिडतप्रवर भैया भगवतीदासजी

आ। देखेंगे कि प्रथम पद्यके प्रथम चरण और दितीय चरणमें श्रद्धा और कर्त्तव्यका कितना सुन्दर समन्वय किया गया है और तीसरे चरणमें एकान्त पक्षको माननेवाले निमित्तवादियोको कहा गया है कि अनेकान्त तत्त्वको पहिचानो श्रीर निरहकारी बनो। दूसरे पद्यमें अपनी कार्यसिद्धिमें अधीरता प्रगट करने-वालोको कहा गया है कि होगा वही जो वीतराग महाप्रभुके ज्ञानमें झलका है, फिर इतनी अधीरता क्यो दिखलाते हो ? इसमें भी पुरुपार्थ व निमित्तों को जुटानेका निषेध नहीं किया गया है इसी पद्यके आगेंके पद्योंकों भी पढा जावें तो आप देखेंगे कि उनमें फिर पुरुपार्थ करनेकी भी प्रेरणा की गयी है। वे पद्य निम्न प्रकार है—

तू सम्हारि पौरुष वल अपनो, सुख अनन्त तो तीरा रे। (तीसरे पद्यका उत्तरार्ध) निश्चय ध्यान धरह वा प्रभुको जो टारे भव पीरा रे। (चीथे पद्यका पूर्वाद्ध)

आप देखेंगे कि इसमें उन्होंने अपने पौरुपको सम्हालने व प्रभुका घ्यान करनेके लिये प्राणियोकों प्रेरणा दी है जो नियतिवादके सर्वथा विरुद्ध है। पूर्वमें वतलाया जा चुका है तथा स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षाकी गाथा ३२३ में 'णिच्छयदों' पद डाल कर आचार्य महाराजने हमें इस वातका उपदेश दे दिया है कि श्रद्धाकों लगाम लगा कर कर्त्तव्यरूपी घोडे पर सवार हो जाईये, आपका कार्य सफल होगा। वह गाथा निम्न प्रकार है —

एवं जो णिच्छयदो जाणदि सन्वाणि दन्वपन्जाए। सो सिंइही सुद्धो जो संकदि सो हु कुहिट्टी ॥३२३॥

अर्थ-इस प्रकार ( पूर्वोक्त प्रकार ) से जो जीव समस्त द्रव्यो और समस्त पर्यायोके विषयमें बास्या रखता है वह शुद्ध सम्यग्दृष्टि है और जो इसमें शका करता है वह मिष्ट्यादृष्टि है।

यदि उनत प्रकारसे श्रद्धा और कर्त्तन्यका समन्वय न किया जाय तो जैसा कि स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा की ३२१ और ३२२ वी गाथाओं में वर्णन किया और जिसके स्वीकार करने पर उनत गाथा ३२३ में प्राणी-को शुद्ध सम्यग्दृष्टि वतलाया है उसी प्रकारका वर्णन तो पंचसंग्रह आदि आगम ग्रन्थों में भी किया है जिसे स्वीकार करने पर वहाँ पर प्राणीको मिथ्यादृष्टि बतला दिया गया है। इन दोनो कथनोकी सगित किस प्रकार हो सकेगो ? पचसग्रहका वह कथन निम्न प्रकार है जिसको वहाँ पर नियतिवादरूर एकान्त मिथ्यात्व वतलाया है।

यद् भवति तद् भवति, यथा भवति तथा भवति, येन भवति तेन भवति, यदा भवति तदा भवति, यस्य भवति तस्य भवति इति नियतिवादः।

---प्रा० पं० सं० पृ० ५४० ज्ञानपी० से प्रकाशित

वर्थ-जो होना है वह होता है, जैसे होना है वैने होता है, जिसके द्वारा होना हे उसके द्वारा होता है, जब होना है तब होता है, जिसके होना है उसके होता है यह नियतिवाद है।

सिद्धान्तचक्रवर्ती श्रोनेमिचन्द्राचायंने गोम्मटसार कर्मकाण्डमे भी नियतिवादरूप एकान्त मिथ्यात्वका कथन निम्न प्रकार किया है .—

जतु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्तु तदा। तेण तहा तस्स हवे इदि वादो णितदिवादो दु॥४८३॥

श्चर्य—जो जिस समय जिससे जैसे जिसके नियमसे होना है वह उस समय उससे वैसे उसके होता है—ऐसा मानना नियतिवाद है।

श्री अमितिगति आच।र्यके पंचसग्रहमें प्र० अ०, पू० ११२ मे भी देखिये---

यदा यथा यत्र यतोऽस्ति येन यत् तदा तथा तत्र ततोऽस्ति तेन तत्। स्फुट नियत्येह नियत्र्यमाण परो न शक्तः किमपीह कर्तुं म् ॥३१२॥ अर्थ-जब जैमे जहाँ जिस हेतुमे जिसके द्वारा जो होना है तब तैसे वहाँ उस हेतुसे उसके द्वारा वह होता है यह सब नियतिके नियत्रणमे होता है, दूसरा कोई कुछ भी नही कर सकता है।

अव आप देखेंगे कि स्वामिकाितकैयानुपेक्षाकी गाथा ३२१ और गाथा ३२२ पद्मपुराणके 'यद्माप्तब्य यदा येन' इत्यादि पद्म और स्वयम्ह्तावके 'अल्ड्यक्तिर्मिवत्य्यतेयं' इत्यादि पद्मके कथनोमें और प्राकृत पचसग्रह, गोमट्टसार तथा अमितिगित आचार्यकृत पचसग्रहके उक्त कथनोमें, कुछ अन्तर नहीं है, फिर भी स्वामिकाितकैयानुपेक्षा आदिके उन कथनो पर आस्था रखनेसे प्राणी सम्यग्दृष्टि माना जाता है और उसी प्रकारके पच-सप्रह आदिके कथनोको स्वीकार करनेवाला नियतिवादो मिण्पादृष्टि कहलाता है। इसका आश्रय केवल इतना ही है कि यदि द्वादकाग प्रतिपादित कार्यकारणभाव पद्धतिको अपनाते हुए वर्तव्य परायण वनकर उक्त कथनोपर श्रद्धा रक्खी जावे तव तो प्राणी सम्यग्दृष्टि वनता है और यदि द्वादकाग प्रतिपादित कार्यकारणभाव पद्धतिको सर्वथा उपेक्षा करके या उसे आरोपित, मिण्या, किपत, अकिचित्कर आदिके रूपमें मान कर कर्तव्यसे जून्य होता हुआ नियतिके हो आश्रित प्राणी हो जाता है तो उस हालतमें वह एकान्तिनयितवादी मिण्यादृष्टि हो जाता है।

इस उपर्युक्त विवेचनसे हमने आगमानुसार यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि दिन्यघ्वित्ते लेकर गणयरो द्वारा रचित द्वादशाग रूप द्वन्यश्रुतमें तथा उनके पश्वात् अन्य महिंप-आचार्यो द्वारा रचित द्वन्य श्रुतमें श्रुत-ज्ञानियोंके लिये ही वस्तुतत्व व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है तथा उस व्यवस्थामें श्रद्धा और कर्त्तव्य पथका समावेश कर दिया गया है। कारण कि इन दोनोका समावेश किये विना प्राणीको सम्यन्दर्शन की प्राप्ति होना असम्भव है। तात्पर्य यह है कि केवलज्ञानियोंके लिये वस्तुतत्त्व व्यवस्थाकों कोई उपयोगिता नहीं है। वारण कि केवलज्ञानी जीव तो समस्त वस्तु तत्त्वके स्वत पूर्ण ज्ञाता है, अतः वे वस्तुनत्त्व के व्यवस्थाक तो है किन्तु वस्तुतत्त्व व्यवस्था उनके लिये नही ।। उनके ज्ञानमें निश्चय नय और व्यवहार नयका भी भेद नही है। उनका सम्पूर्ण ज्ञान निरश रूपसे प्रमाण रूप है जब कि श्रुतज्ञानियोंका श्रुतज्ञान वशी रूपसे ही प्रमाण रूप हो सकता है। इसलिये केवलज्ञानियोंका जो केवलज्ञान निरशरूपसे प्रमाण रूप है उसमें निश्चय नय और व्यवहार नयका भेद कैसे सम्भव हो सकता है अर्थात् नही हो सकता है। इस प्रकार केवलज्ञानी जीव वस्तु तत्त्वके सिर्फ ज्ञाता वृष्टा ही वने हुए है। दूसरी वात हम यह भी बतला आये है कि वे कुनकृत्य भी हो चुके है—इत्यादि वातोसे आप समझ मकते है कि केवलज्ञानी जीवोंके लिये वस्तु तत्त्व व्यवस्थाकी कोई उपयोगिता नही रह जाती है, अत सिर्फ श्रुतज्ञानी जीवोंके लिये हो वस्तु तत्त्व व्यवस्थाकी उपयोगिता है।

वस्नु तत्त्व व्यवस्थाके श्रुतज्ञानी जीवोके लिये दो रूप ही हो सकते हैं—एक तो केवलज्ञानके विषयको अपेचा श्रद्धाका रूप और दूसरा श्रुतज्ञानके विषयको अपेक्षा कर्तव्यका रूप। और तत्त्व व्यवस्थाके दे नों ही रूप प्रमाणभूत है, अत श्रुतज्ञानी जीवोको देनो ही रूप प्रमाण रूपमे स्वीकार करने योग्य है अर्थात् श्रुतज्ञानी जीव यदि केवलज्ञानको दृष्टिमे विचार करें तो उन्हें मालूम होगा कि चूँकि प्रत्येक वस्तुकी एक-एक समयमें एक-एक पर्याय हो उत्पन्न हो सकतो है, इसिलये कालके जितने श्रैकालिक समय है उतनी ही प्रत्येक वस्तुकी पर्यायकी उत्पन्न होना सम्भव है और चूँकि केवलज्ञानी जीव समस्त वस्तुओकी उनकी व्यवनी-अपनी समस्त श्रीकालिक पर्यायोका सतत ज्ञान कर रहे हैं। अर्थात् भूतमें कब किस वस्तुको कौन-सी पर्याय हुई यह भी उन्हें ज्ञात हो रहा है, वर्तमान समयमें किस वस्तुको कौन-सी पर्याय हो रही है यह भी उन्हें ज्ञात हो रहा है और भविष्यत्में कव किस वस्तुको कौन-सी पर्याय हो रही है यह भी उन्हें ज्ञात हो रहा है और भविष्यत्में कव किस वस्तुको कौन-सी पर्याय हो रही है यह भी उन्हें ज्ञात हो रहा है जीत हो रहा है ज्ञात हो रहा है

इसिलये यह निश्चित हो जाता है कि प्रत्येक वस्तुकी त्रैकालिक पर्यायोमेसे एक-एक पर्याय केवलज्ञान गम्य नियत कमसे ही उत्पन्न होती है और वे ही श्रुतज्ञानी जीव यदि अपने श्रुतज्ञानकी दृष्टिसे विचार करें तो यह उनके अनुभव, तर्क तथा आगमसे भी प्रसिद्ध वात होगी कि मिट्टीसे ही घट सकोरा आदि वनते हैं सूतमें नहीं, मिट्टीसे घट, सकोरा आदि ही बनते हैं वस्त्रादिकी उत्पत्ति मिट्टीसे कदापि नहीं होती हैं, कुम्हारके पुरुषार्थका मिट्टीको अनुकूल सहयोग मिलनेपर ही इससे घटका निर्माण होता है अन्यथा नहीं और कुम्हार भी दण्ड, चक्र, वस्त्र, जल आदिकी सहायतापूर्वक हो अपने पुरुपार्थका उग्योग मिट्टीसे घटनिर्माणमें करता है—इस प्रकार प्रत्येक वस्तुकी प्रत्येक स्वपरप्रत्यय नर्यायकी उत्पत्तिमें उपादानीपादेयभाव साथ-साथ निमित्तनिमित्तिकभाव रूप कार्यकारणभावकी प्रक्रिया सतत विद्यमान रहनी है। इसी प्रकार अगुरुलघुगुणके अविभागी प्रतिच्छेदोमें पड्गुण हानि-वृद्धि रूपसे होनेवाली स्वप्रत्यय पर्यायो (परिणमनो) की उत्पत्तिमें भी केवल उपादानोपादेयभावरूग कार्यकारणभावकी प्रक्रिया आगममें प्र,तिपादित की गयी है इसलिपे यह भी निश्चत है कि प्रत्येक वस्तुकी प्रत्येक पर्याय अपने-अपने प्रतिनियत कारणोके आधारपर ययायोग्य नियतक्रम अगवा अनियत्तक्रमसे ही उत्पन्न होती है।

एक वात और है कि श्रुतज्ञानीके सामने करनेके लिये उचित-अनुचित, आवश्यक-अनावश्यक, ऐहिक-पारलोकिक, जीवन-सम्बन्धो—मुक्ति-सम्बन्धो, वैयक्तिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रोय, सास्कृतिक आदि आदि असल्य प्रकारके कार्योका अम्बार लगा रहता है, उनकी सम्पन्नता उस उस कार्यके अनुकूल सामग्रीके जुटनेपर अथवा जुटानेपर ही होती है और उम उस कार्यके अनुकूल सामग्री जुटानेके लिये हमें यथायीग्य अपनी इच्छाशित, ज्ञानशित तथा श्रमशक्तिका उपयोग भी करना होता है तथा करते भी है। यह बात हम पहले कह चुके है कि हम नियतिके नियत्रणमें बँघकर यत्रवत् यह सब कुछ नही कर रहे है, अन्यथा हमें अपने अनुभवको अप्रमाण मानना होगा, तर्क भी अप्रमाण मानना होगा और इमी तरह कार्यकारणभाव व्यवस्थाके प्रतिपादक आगमको भी अप्रमाण मानना होगा, धर्म-अधर्म, पुण्य-पार, हिसा-अहिसा आदिकी आगम सम्मत सम्पूर्ण व्यवस्थायें समाप्त हो जायेगी, केवल नियतिका विश्वमें एकछत्र साम्राज्य प्रस्थापित हो जायेगी जिसे आगम ग्रन्थोमें मिध्यात्व कहा गया है। जैनी दृष्टि यह नही है। जैनी दृष्टि तो श्रद्धा और कर्त्तव्य दोनोके समन्वय करनेसे ही सम्यन्न होती है जिसपर आपका ध्यान जाना चाहिये।

चूकि आगममें कार्यकारण व्यवधाका प्रभावशाली वर्णन पाया जाता है, अतः आपने कार्यकारण व्यवस्थाको स्वीकार तो किया है। परन्तु आपने उसे इस रूपमें रखनेका प्रयत्न किया है कि जिससे आपको मान्य 'सभी कार्य स्वकालके प्राप्त होने पर ही होते हैं' इस सिद्धान्तको न केवल आच न आने पावे वितक इसका आपके द्वारा मानी हुई कार्यकारण व्यवस्थासे पोषण हो सके, साथ ही आगममे महत्त्वपूर्ण स्थानको प्राप्त निमित्त कारणको आप अकिचित्कर भी बना सकें। आपने अपने इस मतका समर्थन करनेके लिए कार्यकारणभाव पर प्रभाव डालनेवाली स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी निम्नलिखित गाथाको उद्युत किया है——

पुन्वपरिणामजुत्त कारणभावेण वहदे द्व्वं। उत्तरपरिणामजुद त च्चिय कज्जं हवे णियमा ॥२३०॥ (२२२)

इसका वर्थ आपने यह किया है कि अनन्तर पूर्व परिणामसे युक्त द्रव्य कारण रूपसे ( उपादान कारण रूपसे ) प्रवर्तित होता है और अनन्तर उत्तर परिणामसे युक्त वही द्रव्य नियमसे कार्यरूप होता है।

हम उनत गाथाका यो अर्थ करते है--'द्रव्य अपने पूर्व परिणामकी अवस्थामे कारण रूपसे रहता है और जब वह उत्तर परिणामसे युक्त होता है तब वह नियमसे कार्यरूप हो जाता है। हमारे द्वारा कृत और आपके द्वारा कृत उनन दोनो अर्थोंके अभिप्रायोमें अन्तर यह है कि जहाँ आप पूर्व पर्यायसे मिर्फ बस्तुको नार्याध्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्यायको हो कारण रूपसे स्वीकार करते हैं वहाँ हम सूक्ष्म पर्यायोको दृष्टिसे वस्तुको वार्याव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्यायको तो कारण रूपसे स्वीकार करते ही हैं लेकिन इसके माथ ही स्थूल पर्यायोको दृष्टिसे मिट्टो घटादि ममन पर्यायोमेंसे किमी भी पर्यायसे अध्यवहित पूर्वकालमें स्थित कृत्रूल पर्यायको मो हम कारण रूपसे स्वीनार कर लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आगममें अणिक पर्यायोके आधारपर कार्यकारणभाव प्रतिपादित किया गया है उसी प्रकार स्थूल पिड, स्थास, कीश, कृष्णूल ग्रीर घट आदि पर्यायोके आधारपर भी उत्तरोत्तर कार्यकारणभावको स्वीनार किया गया है। फिर भी हम मानते है कि प्रकृतमें हमारे आपके मध्य पाये जानेवाले उनत अन्तरसे कोई समस्या खडी नही होती है, अतः हम आपके लिये मान्य विवक्षित क्षणिक पर्यायोमें पाये जानेवाले कार्यकारणभावके आधारपर ही आगेका विवेचन प्रारम्भ कर रहे है।

क्षणिक पर्यायोंके आधारपर उन्लिखित गाथामें उपादान कारण और कार्यकी व्यवस्था इस तरह वतन्त्रायी गयी है कि वम्नुकी उत्तर क्षणार्नी पर्यायसे अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट वस्नु कारण कहलातो है और उम पूर्व पर्यायसे अव्यवहित उत्तरक्षणवर्ती पर्याय विधिष्ट वस्तु कार्य कहलाती है। हमारे क्षीर आपके मध्य इस तरहकी कार्यकारणमावव्यवस्थाको स्त्रीकृतिमें कोई विवाद नहीं है और इस विषयमें भी हमारे आपके मध्य कोई विवाद नहीं है कि वस्तुनी पूर्पक्षणिकपर्यायके वाद उत्तर क्षणिक पर्याय अवश्य होगी तथा वह एक ही होगी, कारण कि पर्यायोकी क्रमिक एक घारामे एक साथ दो आदि पर्यायें क्दापि नहीं होगी, परन्तु वह एक उत्तर पर्याय किम रूपमें होगी? इसकी नियामक आगमके अनुमार निमित्त सामग्री है। जैसे चनेको सप्परमें टालकर अग्निक जिये भूना भी जा मकता है और बटलोईमें टबलते हुए पानीमें डालकर उमी चनेको उसी व्यक्ति द्वारा पत्रायां भी जा सकता है। लेकिन आप ऐसा माननेके लिए तैयार नहीं है। आपकी मान्यता तो इस विषयमे मात्र इननी ही है कि पूर्व पर्यायके वाद एक नियत ही उत्तर पर्याय होगी, परन्तु इस पर हमारा कहना यह है कि आपकी मान्यताम पूर्व पर्यायके बाद एक नियत उत्तर पर्यायके होतिका नियामक कीन होगा ? यदि कहा जाय कि गाथामें जो 'णियमा' पद पड़ा हुआ है उससे ही यह मिद्ध होता है कि पूर्व पर्याय ही उत्तर पर्यायकी नियामक हो जाती है, नयोकि वह 'णियमा' पद उस पूर्व पर्यायके अनन्तर दो बादि पर्यायोमेंने एक पर्याय होगी-- इसका विरोधक ही है, तो इस पर भी हमारा कहना यह है कि गाथामें पठित 'णियमा' पद किमी एक निश्चित पर्यायकी मूचना दनेके ठिए नहीं है, उ ामे तो वेवल इतनी ही बात जानी जा सकती है कि पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण कहलाती है और उत्तर पर्याय विधिष्ट बस्तु नियमसे कार्य कहलाती है फिर भले ही वह उत्तर पर्याय किसी रूपमें क्यों न हो। इस तरह पूर्व पर्यायके बाद जो भी उत्तर पर्याय होगी वह नियमसे उस पूर्व पर्यायका वाय होगी। हमारे इस निष्कर्पकी पृष्टि इसी गाघा न० २२२ की आचार्य शुमचन्द्र कृत टीकामें भी होती है। वह टीका निम्न प्रकार है ---

द्वत्य जीवादि वरत् पूर्वपरिणामयुक्त पूर्वपर्यायाविष्ट कारणभावेन उपादानकारणत्वेन वर्तते तदेव द्वत्य जीवादि वरत् पूर्वपरिणामयुक्त उत्तरपर्यायाविष्ट वदेव द्वव्यं पूर्वपर्यायाविष्ट कारणभूत मणि-द्वस्यं जीयादि वस्त उत्तरपरिणामयुक्त उत्तरपर्यायाविष्ट वदेव द्वव्यं पूर्वपर्यायाविष्ट कारणभूत मणि-मन्त्रादिना अप्रतिवद्धमामर्थ्यं कारणान्तरावंकल्येन उत्तरक्षणे कार्यं नित्याद्यत्येव । यथा आतान-विताना-रमकास्तन्तवः अप्रतिवद्धमामर्थ्या कारणन्तरावंकल्याञ्च अन्त्यक्षण प्राप्ता पटस्य कारण, उत्तरक्षणे तु कार्यम् । वर्थ—जीव बादि, द्रव्य अपनी पूर्व पर्याय सहित उपादान कारणरूप होता है और अपनी पूर्व पर्याय सहित वही जीव बादि द्रव्य यदि मणि, मन्त्र आदि कार्यकी प्रतिरोधक सामग्रीमें अप्रतिवद्ध मामर्थ्य वाला हो तथा कारणान्तरों (अन्य अनुकूल कारणों) वी विकलता (अपूर्णता) से भी रहित हो तो उत्तर क्षणमें विवक्षित उत्तरपर्याय रूप कार्यका निष्पादन करता ही है। जिस प्रकार आतान और वितान (ताने और वाने) की अवस्थाको प्राप्त तन्तु ममूह यदि प्रतिरोधक कारण सामग्रीके द्वारा होनेवाले अपनी पटी-स्पादन रूप सामर्थ्यके प्रतिरोधमे रहित तथा कारणान्तरों (जुलाहा, तुरी, वेम, शलाका आदि) की विकलतासे रहित होता हुआ अन्तिम क्षण (कार्याव्यवहित पूर्व क्षण) को प्राप्त हे तो वह तन्तु ममूह पट रूप कार्यके प्रति कारण होता है और उमके उत्तर चणमें वहीं तन्तु समूह पट रूप कार्य होता है।

इस टीकामें आचार्य घुमचन्द्रने उपादान कारणके माथ-साथ अन्य समस्त अनुकूल कारणभूत वाह्य सामग्रीकी अपूर्णनाके अभावको अर्थात् उक्त वाह्य सामग्रीकी पूर्णताको भी विवक्षित कार्यके प्रति आवश्यक कारण वनलाया है। इमी उद्देश्यसे ही उन्होंने उक्त टीकामें 'कारणान्तरावेंकल्य' गन्दका पाठ किया है। इम प्रकार यह वात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि कार्यमें अन्यविह्त पूर्वक्षणवर्ती पर्यायमें उपादान कारणभूत वम्तुके विद्यमान रहते हुए भी यदि विवक्षित कार्यके अनुकूल अन्य कारणोकी अविकलता (पूर्णता) विद्यमान नहीं होगी तो उस ममय वहाँ पर उस उपादानमें विवक्षित कार्यकी उत्पत्ति क्वापि नहीं होगी, फिर तो जिस कार्यके अनुकूल अन्य कारणोकी पूर्णता वहाँ विद्यमान होगी उसके अनुसार ही कार्य निष्यन्न होगा। यदि आप वहाँ कि होगा तो वही जो केवलज्ञानमें झलका होगा। तो इम पर हमारा कहना यह है कि वेचारे श्रुतज्ञानीको क्या मालूम, कि केवलज्ञानीके ज्ञानमें क्या झलका है? इसलिये जो कुछ होता है उसकी दृष्टिमें कार्यकारणभावके आधार पर ही होता है कार्योत्पत्तिके विपयमें इससे अधिक वह सोच ही तो नही सकता है। इस विपयको विस्तारपूर्वक पूर्वमें लिखा जा चुका है, अतः और विस्तारसे लिखना हम अनावश्यक समझते है।

इस मंपूर्ण कथनका अभिप्राय यह है कि अन्त्यचण अर्थात् कार्याच्यविहत पूर्वक्षणवर्नी पर्यायको प्राप्त उपादानकारणभूत द्रश्यसे उत्तर क्षणमें वही पर्याय उत्पन्न होनी है जिस पर्यायके अनुकूल अन्य याद्य कारण सामग्री अपनी पूर्णताके साथ वहाँ प्राप्त रहती हैं। जैसे मान लो, जीवकी उत्तरक्षणवर्नी पर्यायमे अन्यविहत पूर्वक्षणवर्ती पर्याय होनेवालो है वह भो जीव की ही पर्याय होगी, इसल्विये यह वात तो ठीक है कि पूर्वकी क्रोच रूप पर्याय होनेवालो है वह भो जीव की ही पर्याय होगी, इसल्विये यह वात तो ठीक है कि पूर्वकी क्रोच रूप पर्याय विशिष्ट जीव आगे अन्यविहत उत्तर क्षणमें उत्पन्न होनेवाली अपनी पर्यायका उपादान कारण है, परन्तु श्रुतज्ञानीकी दृष्टिमे यह नियम नही वन सकता है कि उत्तर क्षणमें उस पूर्वकी क्रोच पर्याय विशिष्ट जीवके क्रीचरूप, मानरूप, मायारूप और लोभरूप पर्यायोगेमे अनुक पर्याय ही होना चाहिये अर्थात् चू कि वस्तु परिणमन स्वभाववालो होती है अतः क्रोचरूप पूर्व पर्याय-विशिष्ट उस जीवका उत्तर क्षणमें परिणमन तो अवद्यमावी है परन्तु क्रोघरूप, मानरूप, मायारूप और लोभरूप परिणमनोमेंसे कोनसा परिणमन होगा यह वात अन्य अनुकूल बाह्य सामग्री पर ही निर्भर है। याने जीवको पूर्व पर्यायमें जो क्रोचरूपता ही वह क्रोचरूपता जीवके अपने स्वतःसिद्ध स्वभावरूपके नहीं है, अपने स्वत सिद्ध स्वभाव रूपमें तो केवल पर्यायरूपता ही है, क्योंकि जीवका उसका अपना स्वतःसिद्ध स्वभाव नहीं है, इपलिये मानना पडता ही है क्रोचादि रूप परिणमनशीलता उसका अपना स्वतःसिद्ध स्वभाव नहीं है, इपलिये मानना पडता है कि जीवकी अपनी पर्यायमें जो क्रोचादिरूपता पायी जाती है वह क्रोचादिरूपता पौद्गलिक क्रोचादि

कर्मोंके उदयके निमित्तमें ही पायी जाती हैं। इस तरह पूर्व पर्यायमें जो क्रोधरूपता विद्यमान है वह इसिलये हैं कि उस समय उम जीवके पीद्गिलक क्रोध कर्मका उदय हो रहा है और इस स्थितिमें ही जब उसी जीवके आगे अव्यवहित उत्तर क्षणकी पर्यायके विपयमें विचार करना है कि कीन-सी पर्याय उस समय होना चाहिये? तो इम विपयमें यह तो निश्चित है कि जीवके परिणमनशील होनेके कारण उसकी कोई-न-कोई पर्याय अवव्य होगी, पग्नु यह भी निश्चित हो समझना चाहिये कि यदि उत्तर क्षणमें पौद्गिलक क्रोध कर्मका उदय होगा तो क्रोधरूप पर्याय होगी और यदि उम उत्तर क्षणमें पौद्गिलक मान, माया और लोममेंसे किसी एक कर्मका उदय होगा तो क्रोध पर्याय विविध पूर्व क्षणसे अव्यवहित उस उत्तर क्षणमें उन मान।दिक पौद्गिलक कर्मों से किमी एक वर्मके उदयानुसार मानादि पर्यायोमेंसे कोई भी एक नियत पर्याय होगी।

इस तरह उपादानकारण रूप निश्चयकी दृष्टिसे विचार किया जाय तो वह क्रोध पर्याय विशिष्ट जीव उत्तर क्षणमें क्रोध, मान, माया और लोभ रूप पर्यायोमेंसे जो भी पर्याय अपने अनुकूल अन्य कारणोकी सहायतासे होगी उसका उपादान कारण होगा। कारण कि परिणमन कैमा ही क्यों न हो, आखिर होता तो जीवका ही है, परन्तु उस पर्यायमें (परिणमनमें) उस्त क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारो रूपोमेंसे कौन सा रूप आता है? वह जीवके अपने स्वत सिद्ध स्वभाव रूपसे न होकर पौद्गलिक क्रोध, मान, माया और लोभ क्पायरूप कर्मोमेंसे जिसका उस समय उदय होगा उसकी नियामकताके आधारपर होगा, अत. निमत्तकारणरूप व्यवहारकी दृष्टिसे विचार किया जाय तो उन पीद्गलिक क्रोधादि कपायरूप कर्मोमेंसे कोई एक कर्मका उदय यथायोग्य रूपसे उसका निमित्तकारण होगा। इस विवेचनमें यह वात भी अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि 'सभी कार्य स्वकालके प्राप्त होनेपर ही होते हैं' इस मान्यताके आधारपर आप जो निमित्तोको अकिचित्कर मान लेना चाहते हैं वह असगत है और इसीलिये ही आचार्य अकलकदेवको अपनी अष्टशतीमें निमित्तकरणोको अकिचित्कर माननेका वण्डन करना पडा है। उनका वह कथन निम्न प्रकार है—

तदसामथृत्रेमराण्डयदिकिचित्कर किं सहकारिकारण स्यात्?

—अप्रमहस्री पृष्ठ १०५

अर्थ-- उमकी अर्थात् उपादानकी अमामर्थ्यका मण्डन न करता हुआ महकारी कारण यदि अकि चितकर ही बना रहे तो उमे सहकारी कारण कैमे कहा जा सकता है ?

इसी तरह इम कथनमे एक वात यह भी स्पष्ट होजाती है कि जब जीवकी उत्तर क्षणवर्ती कार्यरूप पर्यायसे अन्यविह्त पूर्व क्षणवर्ती वारणरूप पर्याय क्रोधरूप है और उसके उत्तरक्षणमें पौद्गलिक क्रोध, मान, माया और लोभ कर्मोंमें किसी भी कर्मका उदय सभव है जिसके कारण जोवकी वह पर्याय क्रोध, मान, माया और लोभमेरों किमी एकके उदयानुमार क्रोध, मान, माया अथवा लोभ रूप हो सकती है तो इमका फिलतार्थ यह हो जाता है कि उस कारणरूप पूर्वक्षणवर्ती क्रोध पर्याय विशिष्ट जीवमें उसत चारो प्रकारकी उपादान जित्योंका अस्तत्व विद्यमान रहता है। इस प्रकार यह मानना अनिवार्य हो जाता है कि उत्तर क्षणमें उस क्रोध पर्याय विशिष्ट जीवकी क्रोधादि चारोमेंसे वही पर्याय उत्तरन होगी जिसके अनुकूल पौद्गलिक क्रोधादिकके उदयरूप निमित्त सामग्री प्राप्त होगी। इसलिये कार्याज्यविहत पूर्वचणवर्ती पर्यायके अवसर पर भी विविध प्रकारकी नाना उपादान शिवतयोंका सद्भाव मानना असगत नही है। ऐसी स्थितिमें आपकी यह मान्यता कि 'उपादानके कार्याज्यविहत पूर्णक्षणमें पहुच जानेपर नियममें विवक्षित कार्यकी ही उत्पत्ति होती है' खिण्डत हो जाती है। कारण कि पूर्वोक्त क्रोधविशिष्ट जीव

का च्वाहरण हमें इस वातका स्पष्ट नक्त दे रहा है कि उस क्रोब पर्याय विशिष्ट जीवकी पर्याय क्रोक्ष, मान, माया और लोनमेंने क्रोबादि कमोंके उदयानुमार कोई भी हो सबती है। तान्पर्य यह है कि उत्तरक्षणवर्ती पर्यायने अध्यवहित पूर्वकणवर्ती पर्यायके अनन्तर एक हो पर्याय होगी, दो आदि अनेक पर्याय नहीं होगी—यह सिद्धान्त तो ठीक है परन्तु वह एक प्राय अपूक रूप ही होगी इसको नियासक पूर्वोक्त रीत्या वह पूर्व पर्याय नहीं हो सकती है, किन्नु उसको नियासक वर्हा पर उपस्थित अन्य अनुकूठ बाह्य कारण (निमित्त कारण) सामग्री हो होती है, इसिलए उस पूर्व पर्याय विशिष्ट वस्तुमें उस समय उत्तर पर्यायसे परिगत होनेके छिए नाना उपादान इक्तियोंका सद्भाव अनायाम हो सिद्ध हो जाता है और तब उनमें चे उत्तर अपमें उस योग्यताका ही विकास उस वस्तुमें माना जा सकता है जिसके छिये अनुकूछ बाह्य निमित्तरूप सामग्री प्राप्त होती है। उस पूर्व पर्याय विशिष्ट वस्तुमें नाना उपादान उक्तियोंका सद्भाव माननेमें यह तो प्रमाग है हो कि स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षाकी २२२वीं गायाकी उक्तिवित टीकामें कार्योत्पत्तिके लिये कारणजूत पूर्व पर्याय विशिष्ट ह्वाको मणि-मंत्रादि प्रतिरोधक कारणोंसे अप्रतिबद्ध सामर्थ्यवान्ता तथा अन्य प्रतिनियत कारणोक्षी अविक्र स्वत्र (पूर्णता) वाला इस तरह दो विशेषण विशिष्ट स्वीकार किया गया है। इसके साय ही निम्न लिखित प्रमाग भी देखिये—

कालाइलिद्विज्ञचा णाणायत्तीहिं संज्ञदा अत्था। परिणममाणा हि सय ण सक्कदे को वि वार्रेटुं ॥२५६॥

—स्वामिकातिकैयानुप्रेक्षा

म्रर्थ—अण्नो अनेक उपादान शक्ति गेसे युक्त पदार्थ कालादि लव्यिके प्राप्त होने पर जब स्वये (आप) परिणमन करते हैं तब उसका वारण कोई भी नहीं कर सकता है।

इस गाया में को 'णाणामतीहिं मजुदा' पर पहा हुआ है वह स्पष्टतपसे वतला रहा है कि पूर्व पर्यापितिशिष्ट वस्तुमें एक ही साथ नाना उपादान शिक्तण विद्यमान रहती है और 'कालाइलिइज्रिता' पर यह वतला रहा है कि उन नाना उपादान शिक्तयों में एक उनी शिक्तका विकाम उत्तर क्षणमें होगा जिसके अनुकूल काललीव आदि यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका वाह्य साधन नामगी उस समय प्राप्त होगी। गायाकी आवार्य शुभचन्द्र हुन टीका और भी स्पष्टनाके साथ उक्त अभिप्राप्तको प्रगट कर रही है। टीका निम्न प्रकार है—

अर्थ—जीवादिपदार्थाः, हीति रफुटम्, स्वयमेव परिणममाणा परिणमनतः पर्यायान्तरं गच्छन्नः सन्तः कैरिप इन्द्रधरणेन्द्रचक्रवर्त्यादिमिः वारियतुं न शवयंने । "क्रीह्आस्त्रे अर्था ? नानाशिक्तिः अनेकसमर्यत्रामिः नानाप्रकारस्वभावयुक्तामिः मंग्रुका । यथा जीवाः भव्यत्वादिशक्तियुक्ता स्वत्रयादिकाल- लिथं प्राप्य निर्वान्ति, यथा तण्डुला ओडनशक्तियुक्ताः इन्थनान्तिस्थालीजलादिमामग्रीं प्राप्य मक्त- परिणाम लमन्ते । तत्र मक्तपर्याय तण्डुला नामुभ्यकारणे मति कोपि निपेद्दं न शक्नोति ति मावः ।

र्व्य—जीव बादि पदार्थ अपनी ग्रनेक प्रकारके स्वभाववाली उपादान शक्तियोंसे युक्त है। वे पदार्थ जब द्रश्न, क्षेत्र, काल और भावादिक्ष विविध प्रकारकी निमित्त नामग्रीको प्राप्त होते हैं तब उनके विवक्षित परिणमनको इन्द्र, श्ररणेन्द्र, चक्रवर्ती बादि कोई भी वारण करनेमें समर्थ नहीं होते हैं। जिस प्रकार मन्य-स्वादि उपादान शक्तियोंसे युक्त जीव रतनत्रयादि (शादि पदसे मनुष्यमव, वक्तपंभनाराक्तंहनन, कर्मभूमिज-पना, मृनिदीक्षा बादि निमित्तकारण) सामग्रीसे सहित होते हैं। तब वे मृक्त होते हैं। इसी प्रकार जैसे भात

वननेकी उपादान शक्तिसे युक्त चावल, इन्धनाग्नि, वटलोई, जल आदि निमित्तकारण सामग्रीको पाकर भात-रूप परिणत होते हैं। इस प्रकार उभय कारणो (उपादान और निमित्तकारणो ) के रहते हुए चावलोके भातरूप परिणमनको कोई वारण करनेमें समर्थ नहीं हो सकता है।

यह सब कथन हमें यह वतला रहा है कि 'कार्यके स्वकालके सद्मावमें नियत कार्यके अनुकूल अन्य कारणोका सद्भाव नियम से पाया जाता है' यह मान्यता सही नहीं है, वित्क स्वामी कार्तिकेयानुपेक्षाकी उपर्युक्त गाथा २२२गाथा २१६ से तया इन दोनो गाथाओं को उिल्लिखत टीकाओं से इस मान्यताके विरुद्ध इस मान्यताको ही पृष्टि होती है कि नाना योग्यताओं से विशिष्ट वस्तुके कार्य स्वकालमें अर्थात् जहाँ पहुँच जाने पर उस वस्नुसे कार्योत्पत्तिको निश्चित समावना हो जाती है वहाँ पहुँच जाने पर भी यदि विवक्षित कार्यके अनुकूल निमित्त सामग्री हो तो विविक्षित कार्य ही होगा और उस स्वकालमें अन्य जिस कार्यके उत्पन्न होनेको सभावना हो सकतो है यदि उमके अनुकूल निमित्त सामग्री उपस्थित होगी तो फिर वही कार्य उत्पन्न हो जायगा याने उस समय जैसी निमित्त सामग्री उपस्थित होगी उसीके अनुसार हो उस वस्तुसे कृत्य उत्पन्न होगा।

इसी तरह इस प्रकारणमें एक वात और भी घ्यानमें रखने लायक है कि कार्यके उक्त प्रकारके स्वकालमें अर्थात् कार्याव्यवहित पूर्व पर्यायमें वस्तुके पहुँच जाने पर तथा उस कार्यके अनुकूल निमित्त सामग्रीके उपस्थित रहने पर भी यदि उस अवसर पर कार्यकी प्रतिरोधक सामग्री उपस्थित हो जावे तो ऐसी हालत में स्वकाल और अन्य अनुकूल कारणोकी पूर्णता इनका सद्भाव मिलकर भी कार्यको उत्पन्न नहीं कर सकता है यह बात भी स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी गाथा २२२ की आचार्य शुभचन्द्रकृत पूर्वोक्त टीकामें पिठत 'मृणिमन्नादिना अप्रतिबद्धसामध्यः' वाक्यांश द्वारा जानी जाती है। इसका भाव यह है कि कार्यहप उत्तर पर्यायके पूर्वकी पर्यायसे युक्त द्रव्य विवक्षित कार्यके प्रति तभी कारण होता है जब कि उसकी कार्योत्पादक सामर्थ्यका प्रतिवन्धक कारणो द्वारा प्रतिरोध न किया जा रहा हो। यदि विवक्षित कार्योत्पादक सामर्थ्यका प्रतिवन्धक कारणो द्वारा प्रतिरोध न किया जा रहा हो वो विवक्षित कार्यके स्वकाल और अनुकूल अन्य कारण सामग्रीके सद्भावमें वहाँ पर वह विवक्षित कार्य उत्पन्न नही होगा। जैसे किसी सस्थाके चुनावकी पूरी पूरी तैयारी हो जाने पर भी यदि यकायक स्थगन आदेश प्राप्त हो जाता है तो चुनाव रोक दिया जाता है। इस प्रकार कार्योत्पत्तिके विषयमें पूर्वोक्त आगम प्रमाणो और लौकिक व्यवहारोके आधार पर निम्नलिखित व्यवस्था जानना चाहिये।

- (क) उपादान शक्ति अर्थात् आपके मतसे क्षणिक उपादान—िजसे आपने स्वकाल नामसे पुकारा है लेकिन जो आगमानुसार स्थूल रूपसे कार्यान्यविहत पूर्व पर्यायरूप तथा सूक्ष्म रूपसे उत्तर क्षणवर्ती कार्यरूप पर्यायसे अन्यविहत पूर्व क्षणवर्ती पर्यायरूप होता है—िवद्यमान हो लेकिन विविध्यत कार्यको उत्पत्ति के अनुकूल निमित्त सामग्री उपस्थित न रह कर दूसरे प्रकारकी ही निमित्त सामग्री उपस्थित हो तो वहाँ पर वह विविध्यत कार्य न होकर वही कार्य होगा जिसके अनुकूल निमित्तसामग्री मिला दी गयी हो या अना-यास मिल गयी हो व उपादानमें उसकी सामर्थ्य हो।
- (ख) उक्त प्रकारकी उपादान शक्ति विद्यमान हो तथा विवक्षित कार्यकी उत्पत्तिके अनुकूल वाह्य निमित्त सामग्री भी वहाँ मौजूद हो, लेकिन उस अनुकूल निमित्त सामग्रीकी पूर्णता न हो तो भी विवक्षित कार्य नही-होगा, किन्तु वही कार्य होगा जिसके अनुकूल उक्त सब प्रकारकी सामग्री वहाँ उपस्थित होगी।

- (ग) उनत प्रकारको उपादान शक्ति विद्यमान हो, विवक्षित कार्यको उत्पत्तिके अनुकूल वाह्य निमित्त सामग्री भी अपनी पूर्णताके साथ उपस्थित हो, लेकिन साथमें प्रतिवन्धक सामग्री उपस्थित हो जावे तो भी वहाँ पर विवक्षित कार्य नहीं होगा। किन्तु वही कार्य होगा जिसके अनुकूल सम्पूर्ण कारण सामग्री उपस्थित होगो और कोई भी वाधक सामग्री नहीं होगी।
- (घ) यदि उक्त प्रकारकी उपादान शक्ति ही विद्यमान न हो और विवक्षित कार्यके अनुकूल निमित्त सामग्री पूर्णरूपसे उपस्थित हो तथा वाद्यक सामग्रीका अभाव भी हो तो भी विविद्यात कार्य नहीं होगा, किन्तु वह ही कार्य होगा जिसके अनुकूल उपादान शक्ति और अनुकूल वाह्य कारण सामग्री विना किसी वादक कारण सामग्रीके उपस्थित रहेगी।

यहाँ पर इतना और जान लेना चाहिए कि विवक्षित कार्यकी उत्पत्तिके अनुकूल उक्त प्रकारकी उपादान शक्ति विद्यमान हो, उसके अनुकूल बाह्य निमित्त सामग्री भी अपनी पूर्णताके साथ उपस्थित हो और कार्यरूप परिणतिकी प्रतिरोधक सामग्रीका अभाव भी सुनिश्चित हो, लेकिन यकायक विस्नसा या प्रायो- गिकरूपसे विनाशकी सामग्री उपस्थित हो जावे तो कार्यकी उत्पत्तिकी प्रृंखला वहीं पर समाप्त होकर आगे विनाशको प्रक्रिया चालू हो जायगी।

ऐसा नहीं है कि इन सब बातोंसे आप अनिभज्ञ है और ऐसा भी नहीं है कि कार्यकी उत्पत्तिके लिये इन सब बातों पर आा लक्ष्य नहीं रखते हैं। जब तक प्राणी सर्वज्ञ नहीं हो जाता अथवा इसके पूर्वमें भी निर्विकल्प समाधिमें स्थिर नहीं हो जाता तब तक उसका कार्यकारण पद्धतिमे इन सव बातों पर लक्ष्य नहीं जाना असम्भव भी है, परन्तु व्यवहार और निश्चयके सत्य स्वरूपको न समझ सकनेके कारण निमित्तोंको व्यवहाराश्रित कारणताके आघार पर कार्यके प्रति अकिचित्कर सिद्ध करनेके लिए ही धापने इस मान्यताको जन्म दिया है कि सभी कार्य केवल स्वकालके प्राप्त हो जाने पर ही हो जाया करते है, लेकिन इसके पहले कि आप आगम स्वीकृत निमित्तकारणोंको अकिचित्कर मार्ने, इस वात पर भी आपको ख्याल करना चाहिये कि स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षा की ३२१, ३२२, २१९ और २३० वीं गाथाओं में व पद्मपुराणके उल्लिखित ( २६-५३ ) पद्यमें तथा स्वयंभूस्तोत्रके उल्लिखित १३३ वें पद्यमें भी निमित्तकारणको उपादानकारणके साथ स्वरूप और कार्यकर्तु त्वका भेद रहने पर भी समान दर्जा स्त्रीकार किया गया है। इस विपयकी पुष्टिके लिए आगममें दूसरे भी अनेक प्रमाण भरे पड़े हैं। उनमेंसे कुछ प्रमाण तो यहाँ पर भी दिये गये हैं, कुछ श्रापको इस तत्व-चर्चाके अन्तर्गत दूसरे प्रश्नोंमे भी देखनेको मिलेंगे, परन्तु या तो इन सब आगम प्रमाणोंको आप दुर्लिचत कर रहे हैं अथवा गलत अभिप्राय समझकर उनका अपने पक्षकी पुष्टिमें उपयोग कर रहे हैं। जैसे स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षाकी ३२१ और ३२२ वीं गाथाओं, पद्मपुराणके पद्म ( २६-८३ ) तथा स्वयंभू-स्तोत्रके पद्य १३३ एवं स्वागिकार्तिकेयानुपेचाकी २१६ और २३० वीं गाथाओंकी टीकाके अभिप्रायको अपने पक्षकी पुष्टिका ध्यान रखते हुए दुर्लचित कर दिया है और स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी २१६ तथा २३० वी गाथाओं के अभिप्रायको अपने पत्तकी पुष्टिमें उपयोग भी किया है। यह प्रक्रिया आपने प्राय: सर्वत्र अपनाशी है। परन्तु जहाँ जहाँ आवश्यक जान पड़ा-हमने स्थितिको स्पष्ट करनेका पूरा-पूरा प्रयत्न किया है। क्या हम आशा रक्लें कि यह सब कुछ आपने मितिश्रम होनेसे किया है और यह सब आपने यदि मित-भ्रमसे ही किया है तो हमें विश्वास है कि हमारे स्पब्टोकारणसे आपका मितभ्रम अवश्य दूर हो जायगा । लेकिन यदि अपने संकल्पित अभिप्रायको पुष्ट करनेकी गरजसे यह सव कुछ आपने किया है तो हम समझते हैं कि

हमारे इस प्रयत्नका लाभ सम्भवत आप नहीं लेंगे। कुछ भी हो, हमारा दृष्टिकोण तो तत्त्रसम्बन्धी स्थिति-को साफ करनेमात्रका है। यदि इससे आप लाभ ले सकें तो उत्तम बात होगी।

व्यापने स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी गाथा २३० का अभिप्राय गलत लिया है और इस तरह आप उससे अपनी सकिल्पत जिम गलत मान्यताका पोपण करना चाहते हैं, आपको वह सकिल्पत गलत मान्यता यह है कि अन्यविहत पूर्वक्षणवर्ती पर्याय अव्यविहत उत्तरचणवर्ती एक निश्चित पर्यायको ही जन्म देनेवाली है। परन्तु हम पूर्वमें अत्यन्त स्पष्टताके साथ विवेचन कर चुके हैं कि वस्तुका स्वभाव परिणामी होनेके कारण वस्तुकी अव्यविहत पूर्व पर्यायके अनन्तर उत्तरपर्याय अवश्य होगी। इसके विपयमें आपका कहना यह है कि जो पर्याय उस कालमें नियत होगी वही होगी और हमारा कहना यह है कि जिस पर्यायकी उत्पत्तिके योग्य उपादान क्षवितके साथ साथ अन्य अनुकूल वाह्य सामग्रीकी पूर्णता और प्रतिबन्धक सामग्रीका अभाव—यह सब सामग्री उपस्थित होगी यह पर्याय होगी। हम अपनी इस मान्यताकी पुष्टि पूर्वमे आगम प्रमाणीसे कर चुके हैं तथा इसके लिये और भी नीचे लिखे प्रमाण देखिये—

कारणस्याप्रतिबन्धस्य स्वकार्यजनकत्वप्रतीते।—तत्वार्थइलोकवार्तिक अध्याय १, पृ० ७०। अर्थ—प्रतिबन्धक कारणके अभावसे युक्त कारण ही अपने कार्यका जनक होता है। स्वसामग्र्या विना कार्य न हि जातुचिदीक्ष्यते।।८८॥—तत्वार्थइलोकवार्तिक अध्याय १, पृष्ठ ७०। अर्थ—कोई भी कार्य जव तक उसकी पूर्ण सामग्रो उपस्थित न हो तव तक नही उत्पन्न होता है। इस तरहके आगम प्रमाणोके आधार पर ही हम आपकी उक्त सकल्पित मान्यताको गलत कहते है। और चूँिक अपनी उक्त सकल्पित मान्यताकी पृष्टि आप स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी गाथा २३० के द्वारा करना चाहते हैं, इसंलिये इस गाथाका अभिप्राय भी आपने अपने ढगसे लेनेका प्रयत्न किया है अर्थात् गाथा में पठित 'णियमा' पदको आप उस कालमें नियत पर्यायके साथ जोड देना चाहते हैं जब कि उल्लिखत आगम प्रमाणोके आधार पर 'णियमा' पदका केवल इतना आशय उस २३० वी गाथामें ग्रहण करना है कि 'उत्तर पर्याय नियमसे पूर्व पर्यायकी कार्यरूप ही होगी, फिर भले ही वह पर्याय अपनी कारण सामग्रीके आधार पर होनेवाली कोई भी पर्याय क्यो न हो ?'

इसी प्रकार अपनी सकित्पत उक्त मान्यताकी ही पुष्टि के लिये इस गाथाके दूसरे न० २२२ की टीकामें पठित 'मणिमंत्रादिना अप्रतिबद्धसामर्थ्य कारणन्तरावैकत्येन' इस वाक्याशको भी आप विल्कुल उपेचित कर देना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपकी मान्यताके अनुसार वस्तुके कार्याव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्यायमें पहुँच जाने पर उसके अनन्तर क्षणमें एक निश्चित कार्यकी उत्पत्ति होनेका नियम है, क्योंकि आपकी मान्यताके ही अनुसार वस्तुमें एक समयमें एक ही कार्यकी उत्पत्तिके अनुकूल एक ही योग्यता पायी जाती है, नाना कार्योंकी उत्पत्तिके अनुकूल नाना योग्यताएँ एक साथ नहीं पायी जाती है, इसलिये आपका कहना है कि 'प्रत्येक कार्यके प्रति उपादानकी नियामकता ही स्वीकार की गई हैं, इस लिये जब कार्यक्षम निश्चय उपादान (क्षणिक उपादान) उपस्थित होता है तव निमित्त भी उसीके अनुसार ही मिलते हैं।' इसके आगे आपने यह भी जिखा है कि 'अत्यव स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा की २२२ न० की गाथाकी टीकासे जो उसका यघार्थ तात्पर्य है वही फलित करना चाहिये। उसमे 'मणिमंत्रादिना अप्रतिवद्धसामर्थ्य कारणान्तरावैकल्येन' से पूर्व यदि 'यदि' अर्थको सूचित करनेवाला कोई पाठ मूल टीकामें होता तव तो निमित्तोकी अनिश्चितता भी समझमें आती, परन्तु उसमें इस आश्यको सूचित करनेवाला कोई पाठ नही है, इसलिए उसे सदेव,

द्वन्य पूर्वपर्यायाविष्टं कारणभूत' का विशेषण बनाकर ही उसका अर्थ करना चाहिये और ऐसा अर्थ करने पर निमित्त-उपादानके योगकी अच्छी तरह सुसगित वैठ जाती है।'

आपके इस कथन पर हमें आपसे इतना ही कहना है कि आपके कथनानुसार 'मणि-मत्रादिना अप्रतिवद्धसामर्थ्यं कारणन्तरावैकल्येन' वाक्याश वस्तुके कार्याव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्यायमें पहुँच जाने पर तभी निमित्तकारणोकी अनिश्चितता वतला सकता था जव कि उक्त टीकामे 'मणिमत्रादिना अप्रतियद्ध-सामर्थं कारणान्तरावेकल्येन' इस वाक्यागके पूर्व 'यदि' अर्थको सूचित करनेवाला कोई पर विद्यमान होता, परन्त इसके विषयमें हम आपसे कहते हैं कि जब आपकी मान्यताके अनुपार प्रत्येक द्रव्य उतनी ही उपादानरूप योग्यताओवाला है जितनी कालके त्रैकालिक समयोके आधार पर उसकी पर्यायें समव है और जब आपकी मान्यताके अनुसार ही वस्त्रकी प्रत्येक क्षणवर्ती पर्यायसे उसके उत्तर क्षणमें एक निष्चित उत्तर पर्याय ही उत्पन्न होती है ती ऐसी हालतमें आपकी दृष्टिसे फिर उक्त टीकामें 'मणिमंत्रादिना अप्रतियद्ध-सामर्थ्यं कारणान्तरावैकल्येन वाक्याश की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। लेकिन चूँकि टीकामें उक्त वाक्याशका सद्भाव पाया जाता है, इमिलये 'यदि' अर्थको सूचित करनेवाले पदका उक्त टीकार्मे अभाव होने पर भी 'मणिसत्रादिना अप्रतिवद्धसामर्थ्यं कारणान्तरावैकल्येन' वावयाश वस्तुके कार्याव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्यायमें पहुच जाने पर भी वहाँ निमित्तकारणोकी अनिश्चितताको वतलानेमे ही सार्थक हो सकता है। कारण कि निमित्तकारणोकी अनिश्चितता वतलानेके अतिरिक्त और दूमरा कोई प्रयोजन उस वाक्याशका वहाँ पर नहीं हो सकता है और न आप ही ने वतलाया है। हम आपसे पूछ सकते है कि 'मणिमत्रादिना अप्रतिवद्यसामर्थ्यं कारणान्तरावैकल्येनं वावयाशको आपके कवनानुसार यदि 'तदेव द्रव्यं पूर्वपर्यायाविष्टं कारणभृत' का भी विशेषण मान लिया जाय तो फिर उक्त टोकामें आपके मतानुमार 'मणिमंत्रादिना अप्रतिवद्सामर्थ्यं कारणान्तरावैकल्येन' वानयांशकी क्या सार्थकता है ? हमें पूर्ण विस्वास है कि यदि आपने हमारे इस कथन पर गंभीरताके साथ घ्यान दिया तो निव्चित ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि वस्तुके कार्यान्यवहिन पूर्वक्षणवर्ती पर्यायमें पहुँच जाने पर भी इसमें उम पूर्व पर्यायके उत्तरक्षणमें कार्यरूप परिणत होनेके लिये अनेक उपादान शक्तियाँ लालायित हो रही है और उनमेसे वही उपादान शक्ति कार्यारूप परिणत होती है जिसके अनुकूल उस समय निमित्त सामग्री अनायास या पुरुपकृत प्रयोगमे प्राप्त हो जाती है। इसिलये आपका यह लिखना सर्वथा गलत है कि 'जव कार्यक्षम उपादान उपस्थित होता है तत्र निमित्त सामग्री उसीके अनुसार मिल ही जाती है।' और इसलिए आपकी यह मान्यता भी गलत है कि 'कार्याव्यव-हित पूर्वक्षणवर्ती पर्यावके अनन्तर क्षणमें वही पर्याय उत्पन्न होगी जो नियत होगी ।' इससे भिन्न हमारा यही कहना सही है कि कार्याव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्यायसे अनतर क्षणमें वही पर्याय उत्पन्न होगी जिसकी उत्पत्तिके अनुकूल निमित्त सामग्री उम समय वहाँ उपस्थित होगी।

अपने अपनी उन्त सकल्पित मान्यताको पुष्टिके लिये निम्नलिखित और भी प्रमाण उपस्थित किये है —-

- (१) निश्चयनयाश्रयणे तु यटनन्तरं मोक्षोत्पाटस्तदेव मुरय मोक्षस्य कारणं आयोगिकेविल-चरमसमयवितं रत्नत्रयमिति ।
- —तत्वार्थश्लोकवातिक अध्याय १, पृष्ठ १०१ (२) न हि द्वचादिसिद्धश्लैः सहायोगिकेविलचरमसमयवितेनो रत्नत्रयस्य कार्यकारणभावो विचार-यितुसुपकान्तः येन तत्र तस्यासामर्थ्यं प्रसल्यते । किं तिहैं १ प्रथमसिद्धश्लेन सह, तत्र च तत्समर्थमेवेत्य-

... ~ ..

सम्बोधमेतत् । कथमन्यथाग्नि प्रथमशूमक्षणमुपजनयन्निप तत्र समर्थे स्यात्? धूमक्षणजनितद्वितीयादिधूम-क्षणोत्पादे तस्यासमर्थत्वेन प्रथमधूमक्षणोत्पादनेप्यसामर्थ्यप्रसक्ते । तथा च न किंचित्कस्यचित्समर्थं कारण, न चासमर्थात् कारणादुत्पतिरिति क्वेर्यं वराकी तिप्ठेत् कार्यकारणता ?

—तत्वार्थइलोकवार्तिक अध्याय १ प्रष्ट ७१ ।

आपने उपत दोनो कथनोका निम्नलिखित अर्थ दिया है--

- (१) निरचय नयका आश्रय लेनेपर तो जिसके अनन्तर मोक्षका उत्पाद होता है, अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें होनेवाला वही रत्तत्रय मोक्षका मुख्य (प्रधान-साक्षात्) कारण (उपादान कारण) है।
- (२) प्रकृतमें द्वितीयादि सिद्धक्षणोके साथ अयोगकेवलीके अन्तिम समयवर्ती रत्नत्रयका कार्य-कारण-भाव विचारके लिये प्रस्तुत नहीं है, जिससे उसकी उत्पत्तिमें उसकी असमार्थ्य प्राप्त होवे। तो क्या है ? प्रथम सिद्धक्षणके साथ ही प्रकृतमें उसका विचार चल रहा है और उसकी उत्पत्तिमें वह समर्थ (उपादान) कारण ही है इसलिये पूर्वकृत कका ठीक नहीं है।

यदि ऐसा न माना जाय तो अग्नि (उपादान कारण बनकर) प्रथम धूमक्षणको उत्पन्न करती हुई भी उसको उत्पत्तिमें वह समर्थ कैमे हो सकती हैं ? क्योंकि ऐसी स्थितिमें धूमक्षणोंके द्वारा उत्पन्न किये गये द्वितीयादि धूमक्षणोंके उत्पन्न करनेमें उसके (अग्निके) असमर्थ होनेसे प्रथम धूमक्षणके उत्पन्न करनेमें भी उसकी असामर्थ्यके प्राप्त होनेका प्रसग आता है। और ऐसा होनेपर कोई भी किसोका समर्थकारण नहीं वन सकता। और असमर्थकारणसे कार्यकी उत्पत्ति होती नहीं, ऐसी स्थितिमे यह विचारी कार्यकारणता कैसे ठहरेगी: अर्थात् तव कार्यकारणताका स्वीकार करना हो निष्फल हो जायगा।

तत्त्वार्थरलोकवार्तिक के इन दोनो उद्धरणोसे आप एक ही वात सिद्ध करना चाहते हैं कि 'सभी द्रव्योकी सभी पर्यार्थे नियतक्रमसे ही होती है। अब देखना यह है कि क्या ये दोनो उद्धरण आपकी उक्त वातको सिद्ध करनेमें समर्थ है ? तो हमे कहना पडता है कि तत्त्वार्थरलोकवार्तिक उिल्लिखत दोनो ही कथन आपकी 'सभी द्रव्योकी सभी पर्यार्थे नियत क्रमसे ही होती हैं इस बातको सिद्ध नही करते हैं, क्योंकि जिस प्रसगसे तत्त्वार्थ-क्लोक वार्तिकमें उक्त दोनो कथन किये गये है वह प्रसग एक तो इस वातका है कि समर्थ कारण ही कार्यकी उत्पत्तिका कारण नहीं होता है। दूसरे इस बातका प्रसग है कि एक कार्यकी उत्पत्तिमें कोई कारण यदि असमर्थ है तो इतने मात्रसे वह दूसरे कार्यकी उत्पत्तिमें कदाि असमर्थ नहीं होता है अर्थात् प्रत्येक कारणकी एक कार्यके प्रति असमर्थ रहना एक वात है और उसकी (प्रत्येक कारणकी) दूसरे कार्यके प्रति सामर्थ्य रहना दूसरी वात है। एक हो कारणमें उक्त भिन्न-भिन्न प्रकारसे असामर्थ्य और सामर्थ्य दोनो ही वार्ते एक साथ रह सकती हैं, उनका एक साथ रहनेमें कोई विरोध नहीं है।

इस तरह वतलाया गया है कि अयोगकेवली गुणस्थानके चरम समयमें रहनेवाला रत्नत्रय चूँकि मुक्तिके लिये समर्थ कारण है, इसलिये उसके अनन्तर मुक्ति होती ही है। इसी प्रकार अग्नि भी प्रथम धूमक्षणको उत्पत्तिके लिये समर्थ कारण है, इसलिये वह भी प्रथम धूमक्षणको उत्पन्न कर देती है। परन्तु मुक्तिके लिये अयोगकेवली गुणस्थानके चरम समयमें विद्यमान रत्नत्रय समर्थ क्यो हैं ? और प्रथम घूमक्षणकी उत्पत्तिके लिये अग्नि समर्थ क्यो है ? यदि ये प्रक्न उपस्थित हो जावें तो इनका समाधान यही होगा, कि वहाँ पर कारणान्तरावैकल्य अर्थात् अन्य सहकारी कारणोकी पूर्णता तथा प्रतिवन्धक कारणोका अभाव दोनो ही बातें पायी जाती हैं। अयोगकेवली गुणस्थानके चरम समयके रत्नत्रयमें अधाती कर्मीका क्षय हो जानेसे

कारणन्तरावैकत्य अर्थात् अन्य सहकारी कारणोकी पूर्णता वहाँ पर हो जाती है तथा प्रतिवन्घक कारणींका अभाव उस समय प्रथम मोक्षक्षणकी उत्पत्तिके लिये मोक्षके कारणभूत क्षायिकरूप रत्नत्रयको मिला हुआ है। इस प्रकार अयोगकेवली गुणस्थानके चरम समयका रत्नत्रय प्रथम मोक्षक्षणकी उत्पत्तिके लिये समर्थ कारण हो जाता है। तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक अ० १, पृ० ७० में लिखा है—

केवलात्त्यागेव क्षायिक यथाख्यातचारित्र सम्पूर्ण ज्ञानकारणकमिति न शकनीयं, तस्य मुक्त्युत्पा-दने सहकारिविशेषापेक्षितया पूर्णत्वानुपपत्तेः। विवक्षितस्वकार्यकारणेंत्यक्षणप्राप्तत्वं हि संपूर्णं, तच्च न केवलात् प्रागस्ति चारित्रस्य, ततोष्यूर्ध्वमघातिप्रतिध्वसिकरणोपेतरूपतया सम्पूर्णस्य तस्योदयात्। न च यथाख्यात पूर्णं चारित्रमिति प्रवचनस्येव वाधास्ति, तस्य क्षायिकत्वेन तत्र पूर्णत्वामिघानात्। न हि सकलमोहक्षयादुद्भवच्चारित्रमशतोऽपि मलवदिति शश्वदमलवदात्यंतिकं तदिभिष्टूयते। कथं पुनस्तद-सपूर्णादेव ज्ञानात्त्वायोपशमिकादुत्यद्यमानं तथापि सम्पूर्णमिति चेत् न, सकलश्रुताशेषतत्त्वार्थपरिच्छेदिनस्त-स्योत्पते। पूर्णं तत्तप्व तदिस्त्वित चेन्न, विशिष्टस्य रूपस्य तदनंतरमभावात्। किं तद् विशिष्टं रूप चारित्रस्येति चेत्, नामाद्यघातिकर्मत्रयनिर्जरणसमर्थं समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपातिध्यानमित्युक्तप्रायम्।

वर्य—ज्ञानरूप कारणसे उत्पन्न होनेवाला क्षायिक यथाख्यात चारित्र केवलज्ञानसे पहले ही सम्पूर्ण (समर्थ) वन जाता है ऐसी शका नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह चारित्र मुक्तिके उत्पन्न करनेमें सहकारी कारणोकी अपेक्षा रखता है, इसलिये वह पूर्णत्वको प्राप्त नहीं है। विवक्षित कार्य करनेमें अन्तिम क्षणको प्राप्त हो जाना ही पूर्णत्व कहलाता है, ऐसा पूर्णत्व केवलज्ञानसे पहले चारित्रमें नहीं है। केवलज्ञानके कर्व (केवलज्ञानकी उत्पत्ति हो जानेके बाद) अघाती कर्मीका ध्वंस हो जाने पर ही उसमें (चारित्रमें) सम्पूर्णता मानी गयी है।

शका-यदि कहा जाय कि आगममें जो यह कथन पाया जाता है कि 'यथाख्यातचारित्र पूर्ण चारित्र कहलाता है' तो पूर्वोक्त कथनसे इसका विरोध आता है ?

उत्तर—शका ठीक नही है, क्यों यि यथाख्यातचारित्रमें जो पूर्णत्वका प्रतिपादन किया गया है वह प्रतिपादन उसके (यथाख्यात चात्रिके) क्षायिक (मोहनीय कर्मके क्षयसे प्राप्त ) होनेके कारणसे ही किया गया है। कारण यह है कि सकल मोहक्षयसे उत्पन्न होता हुआ वह चारित्र अशमात्रसे भी सदोप नहीं है यही कारण है कि उसकी हमेशा सर्वोत्कृष्ट रूपसे स्तुति की जाती है।

शका—उनत प्रकारके चारित्रकी उत्पत्ति अपिरपूर्ण क्षायोपशिमक ज्ञानसे होने पर भी सम्पूर्ण कैसे हो सकता है ?

उत्तर—यह शका भी ठोक नही है, क्योंकि द्वादशागश्रुतके विषयभूत समस्त तत्त्वार्थका ज्ञान करानेवाले क्षायोपशमिक ज्ञानसे ही उसकी उत्पत्ति होती है।

शका—उक्त प्रकारसे वह क्षायिक यथाख्यात चारित्र जब पूर्णताको प्राप्त है तो उससे फिर मुक्ति हो जानी चाहिये ?

उत्तर—यह शका भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय इस क्षायिक यथाख्यात चारित्रमें विशेषरूपता-का अभाव रहता है।

शका—कीनसा ऐसा चारित्रका वह विशेष रूप है जिसके अभावमें वह चारित्र जीवको, मुक्ति प्राप्त नहीं करा सकता है ?

उत्तर—नाम, गोत्र भौर वेदनीय इन तीन कर्मोकी स्थितिकी निजरा करनेमें समर्थ समुच्छिन्निक्रया-प्रतिपातिष्यान ही उस चारित्रका वह विशेष रूप है।

यह उद्धरण हमने यहाँ पर इसिलए दिया है ताकि क्षायिकरूप यथाख्यात चारित्रकी मोक्षोत्पादनमें पूर्णता (सामर्थ्य) है उसका ज्ञान लौकिक जनोंको हो जावे। वह पूर्णत्व या सामर्थ्य सहकारी कारणोकी सापेक्षताके अतिरिक्त क्षायिक यथाख्यातचारित्रमें और कुछ नहीं है यही ग्रन्थकर्ता आचार्य विद्यानन्दीका अभिप्राय है।

कालादिसामग्रीको हि मोहक्षयस्तदूपाविर्मावहेतुर् केवलस्तथाप्रतीते ।

---तत्त्वा० इलोकवार्तिक पृष्ट ७०

अर्थ-मोहक्षय कालादि (द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ) सामग्री सहित होकर ही आत्माकी उस मुक्तिरूपताकी उत्पत्तिका कारण होता है, केवल मोहक्षयसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती है।

इस कथनसे भी यह मिछ होता है कि मोहक्षय अर्थान् क्षायिक यथाख्यात चारित्रको जव तक वाह्य कारण सामगी प्राप्त नही हो जाती है तव तक उममे जीवको मुक्ति प्राप्त नही होती है। लेकिन जब जीव समुच्छित्रक्रियाप्रतिपाति घ्यान में पहुँच जाता है तव भी इतर सहायक कारणोके अभावमें मुक्ति प्राप्त नही होती है। जीव जब उस ममुच्छित्रक्रियाप्रतिगाती घ्यानमे नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मोंकी स्थितिका आयुकर्म की स्थितिक नाथ समीकरण कर देता है तव उनत चारों कर्मोंकी उदयानुसार समय ममय प्रति प्रत्येक आधाति कर्मके एक एक नियेककी मिवपाक निर्जर। करता हुआ जव उनत चारों अधातिया कर्मोंके क्षयका अन्त समय आ जाता है तव वह यथास्यात क्षायिक चारित्र मुक्तिके लिए समर्थ कारण होता है और उसके अध्यवहित उत्तर क्षणमें जीव मुक्त हो जाता है।

यहाँ पर इतना विशेष नमझना च।हिये कि अयोगकेवली गुणस्थानके चरम समयमें नम्पूर्ण अघाती कर्मीका क्षय हो जानेसे रत्नत्रयमें कारणन्तर।वैकल्य और प्रतिबन्धकाभाव निश्चित हो जाता है, इगलिए वह रत्नत्रय तो मुक्तिका नियत कारण है, परन्तु यव प्रकारकी अग्नि धूमकी उत्पत्तिकी नियत कारण नहीं वन गकती है। केवल वही अग्नि धूमोत्पत्तिके लिए कारण वनती है जो अन्य कारण मामग्रीकी पूर्णता तथा प्रतिबन्धकाभावने विशिष्ट होती है।

अयोगकेवली गुणस्थानके चरम समयवर्ती रत्नत्रयके विषयमें एक बात और विचारणीय है कि सयोग वेचली गुणस्थानके रत्नत्रय और अयोगकेवली गुणस्थानके चरम समयमे विद्यमान रत्नत्रयके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है इस बात को हमने ऊपर वतलाया है और तत्त्वार्थरलोकवार्तिकके उमी प्रकरणमें और भी विस्तारसे वतलाया गया है तथा यह भी वहापर विस्तारमें वतलाया गया है कि केवल सामग्रीकी पूर्णता न होनेमें ही सयोगकेवलो गुणस्थानवर्ती जीव मुक्ति पानेमें मदा असमर्थ रहते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि इम विषयको ठीक-ठीक समभनेके लिये तत्त्वार्थं इलोक वार्तिकके पृष्ट ७० और ७१ को अवश्य पिंडये, उसके अभिप्रायको समझनेका प्रयत्न की जिये, केवल अपने सस्कारोंके आधारपर उसमें जोड-तोड विठलानेका प्रयत्न मत की जिये।

'प्रत्येक समयमें नियत कार्यकी ही उत्पत्ति होती है और उसका उपादान कारण भी नियत ही होता है तथा आवश्यकतानुमार निमित्तकारण भी स्वयमेव मिल जाते हैं यह जो आपकी मान्यता है इसके समर्थनमें एक कारण आप यह भी वतलाते हैं कि स्वयभूस्तोत्रके पद्य १३३ में भवितव्यताको अलघ्यशक्ति वतलाया गया है और जिसका अभिप्राय है कि कार्योत्पत्ति तो भिवतन्यताके आधारपर ही हुआ करती है, निमित्तोका कार्योत्पत्तिमें कुछ उपयोग नही होता, वे तो कार्योत्पत्तिके अवसरपर हाजिरी ही दिया करते हैं।

इस विषयमें बात तो दरअसल हम यह कहना चाहते हैं कि 'अल्डियशिक्त' पदका जो अर्थ आप करना चाहते हैं वह उसका अर्थ नहीं है यानी अलंड्यशिक्तका अर्थ वहाँ पर अटलशिक्त नहीं है, किन्तु उसका अर्थ यह है कि भिवतःयतानी शिक्तको लाघकर अर्थात् भिवतःयताकी शिक्त वाहर कोई कार्य उसमें नहीं उत्पन्न हो सकता है। इसे हमने पूर्वमें स्पष्ट कर दिया है। और फिर आपके मन्तव्यको मानकर भी हम यह कहना चाहते हैं कि उसी पद्य १३३ में 'हेतुद्धयाविष्कृतकार्यालगा' पद कार्यात्पत्तिमें निमित्तोको उप-योगिताको भी बतला रहा है। यद्यि इसपर आप यह कहते हैं कि वे निमित्त उसी प्रक्तिव्यताको अघोनता में ही प्राप्त हो जाया करते हैं तथा इसके समर्थनमें आप निम्नलिखित पद्यको भी उपस्थित करते हैं—

> तादशी जायते बुद्धिच्येवसायस्य तादशः। सहायास्तादशाः सन्ति यादशी भवितव्यता॥

वर्थ-जैसी भिनतन्यता होती है वैसी ही बुद्धि होती है, न्यवसाय (पुरुपार्थ) भी उसी तरहका होता है और सहायक भी उसी प्रकारके मिलते है।

लेकिन इस विषयमे हमारा कहना यह है कि जब भवितन्यता कार्यकी जनक है और वे निमित्त भी आपकी मान्यताके अनुमार भिवतन्यताकी अधीनतामें ही प्राप्त किये जा सकते हैं जिनकी आवश्यक्ता कार्यो-त्विक अवसरपर रहा करती है, तो इस तरह कार्योरात्तिके लिये अपेक्षित निमित्तोको प्राप्तिको भिवतन्यताके ही आधार पर स्वीकार करनेसे यहाँ पर अनवस्था दोपका प्रसंग उपस्थित हो जायगा, क्योंकि जिस प्रकार विवक्षित कार्यकी उत्पत्तिके लिये भिवतन्यताको निमित्तोका सहयोग अपेक्षित है उसी प्रकार उन निमित्तोकी प्राप्तिकृप कार्यको उत्पत्तिके लिए भी अन्य निमित्तोंके सहयोगकी अपेक्षा उसे (भिवतन्यताको) नियमसे होगी और फिर उन निमित्तोकी प्राप्ति भी भिवतन्यताको अन्य निमित्तोंके सहयोगसे ही ही सकेगी। इस प्रकार यह प्रक्रिया अनवस्थाको जनक होनेके कारण कार्योत्पत्तिके विषयमें स्वीकार करनेके अयोग्य है।

इमिलए यदि कहा जाय कि उक्त अनवस्या दोपके भयसे ही तो आप निमित्तोको अकिचित्कर मान रहे हैं, तो इस पर भी हमारा कहना यह होगा कि 'अलब्यशक्ति' हत्यादि पद्यमें पठित 'हेतुद्वयाविष्कृत कार्यालगा' पद 'ज ज़स्स जिम्म देसे' हत्यादि गायाओमें पठित 'जेण विहाणेण' और 'तेण विहाणेण' ये दोनो पद तथा 'यत्यासक्यं' इत्यादि पद्यमें पठित 'यत ' और 'ततः' पद निरयंक ही सिद्ध हो जावेंगे। इनके अलावा आगममें कार्यके प्रति निमित्तोकी सार्यकताको वतलानेवाले जितने भी कथन पाये जाते हैं और जिनमें से बहुत कुछ हमारी १, ६, १०, ११, १७ आदि संख्याक शकाओ और प्रतिशकाओमे भी देखनेके लिये मिलेंगे, वे सब अप्रमाणभूत ठहर जावेंगे तथा उन कथनोके अप्रमाणभूत हो जाने पर जैन सस्कृतिका सम्पूर्ण आगम ही अप्रमाणभूत ठहर जावेंगे तथा उन कथनोके अप्रमाणभूत हो जाने पर जैन सस्कृतिका सम्पूर्ण आगम ही अप्रमाणभूत ठहर जावेंगा। इसलिए अब यह बात आप ही को सोचना है कि निमित्तोकी सार्यकता के समर्थक शास्त्रीय कथनोकी अनुभव और तर्क गम्य एव आस्थाके विपय होनेके कारण अप्रमाणभूत कैसे कहा जा सकता है ? अत: यही मानना श्रेयस्कर है कि भवितब्यताकी तरह कार्योत्यित्तमें निमित्त कारण भी अकिचित्कर न होकर सार्थक ही हुआ करते हैं।

यदि आप नहें जैसा कि पूर्वमें भी इस पक्षको रवखा गया है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी नियत पर्यायोमें परिणमन करती हुई यन्त्रवत् चल रही है, एक वस्तुके परिणमनमें अन्य वस्तु न तो सहयोग देती है

और न परिणमन करनेवाली वस्तुके लिए ही उस वस्तुके सहयोगकी अपेक्षा रहती है, सब अपनी अपनी चालमें चले जा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह होगा कि छदास्य प्राणियोके मितज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्यायज्ञान इन सभी ज्ञानजन्य अनुभवोको अप्रमाणभूत माननेका प्रसग उपस्थित हो जायगा। और फिर दिन्य-घ्विति लेकर द्वादशाग द्रन्यश्रुत तथा अन्य आचार्यों द्वारा प्रणीत श्रुत सभी अप्रमाणभूत ठहर जायगा, वस्तुन्यवस्थाका आधार सिर्फ केवलज्ञान हो रह जायगा, इस प्रकार समस्त वस्तुतस्व अनिर्वचनीयताको ही प्राप्त हो जायगा।

यदि फिर आप कहें कि व्यवहारनयसे समस्त वस्तुजात प्रतिपादनीय है, दृश्य है और मितजान, श्रुत ज्ञान, अविध्ञान और मन प्रयंज्ञानका भी वह जेय हैं, तो इस पर भी हमारा कहना यह है कि व्यवहारको और व्यवहारके प्रतिपादक द्रव्यश्रुतरूप व्यवहारनयको तथा ज्ञापक ज्ञानश्रुतरूप व्यवहारनयको तो आप स्वय आरोपित, किल्पत, उपचरित, मिथ्या, असत्य, असद्भूत एव अभावात्मक मान लेना चाहते है तो इससे अनिर्वचनीयताके प्रमाकी समस्या हल होनेवाली नहीं है। इतना ही नहीं, जब व्यवहार या व्यवहारनय असद्भूत है तो केवलज्ञानी भी तो समस्त वस्तुजातको व्यवहाररूपसे ही जानता है इसका अर्थ यह है कि केवलज्ञानो भी वस्तुतत्त्वका ज्ञान करना असम्ब ही होगा। इस तरह समस्त जगत् वस्तुतत्त्व व्यवस्थासे ही ज्ञून्य हो जायगा। सिर्फ केवलज्ञानी जीव हो विद्यमें रह जायगा और फिर जब जैन सस्कृतिमें अनादिन्द्रिम केवलज्ञानी नामका जीवतत्त्व स्वीकार ही नहीं किया गया है, हमी-प्राप जैसे ससारी प्राणी ही पुरुपार्थ करके आगे चल कर केवलज्ञानो वनते हैं तो जब ससारी प्राणियोका अस्तित्व करर समाप्त किया जा चुका है तो फिर केवलज्ञानोका भी अस्तित्व समाप्त हो जायगा, इस तरह सर्व प्रकारसे शून्यवादका प्रसग उपस्थित हो जायगा। घवल पुस्तक १४ पृष्ठ २३४ का कथन भी इस वातका समर्थन कर रहा है जो निम्म प्रकार है—

समारिणामभावे सते कथमसंसारिणामभावो ? बुच्चढे, त जहा-ससारिणामभावे संते असंसारिणो वि णित्थ, सन्वस्स सप्यिबक्तस्स उचलभण्णहाणुववत्तीदो ।

अर्थ-ससारी जीवोका अभाव होनेपर अससारी जीवोका अभाव कैसे समव है ? इसका उत्तर यह है कि समारी जीवोका अभाव होने पर असमारी जीव भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सब पदार्थ अपने सत्प्रतिपक्ष पदार्थोंकी उपलब्धों ही उपलब्ध होते हैं, अन्यथा नहीं।

हमारा विश्वाम है कि यह सव हमारी तरह आपको भी अभी ए नहीं होगा, अत व्यवहार और व्यवहार प्रतिपादक एव ज्ञापक नयों को आरोपित, किल्पत, उपचरित, मिण्या, असत्य, असद्भूत एव अभा-वात्मक न मानकर हमारी तरह आपको भी वाम्तविक, सत्य, सद्भूत, सद्भावात्मक ही मण्नना होगा। ऐसी स्थितिम कार्यकारण भावम अन्तर्भूत निमित्त नैमित्तिकभाव और उसका प्रतिपादक आगम तथा उसका ज्ञापक ज्ञान ये सभी वास्तविक हो जावेंगे और जब आप इस वातको स्वीकार कर लेगे तब आपको स्वय सोचनेका अवसर प्राप्त होगा कि 'द्रव्योम होनेवाली सभी पर्याय नियतकमसे ही होती है या 'सभी कार्य स्वकालके प्राप्त होनेपर ही होते हैं' आपकी ये मान्यतायें कहा तक अपनी स्थित कायम रख सकेंगी। 'ताहकी जायते बुद्धि 'इत्यादि पद्यके विषयमें सर्वांगीण विवेचन आपको प्रश्न न॰ ६ में देखनेको मिलेगा। कृपया वहीं पर देखनेका कप्ट कीजियेगा।

यद्यपि हम पहले वतला चुके हैं कि प्रत्येक वस्तुकी स्वप्रत्यय पर्यायें नियतक्रमसे ही हुआ करती हैं,

परन्तु वस्तुकी स्वपरप्रत्यय पर्यायें भी नियतक्रमसे ही हुआ करती है यह आज्ञा जैन आगमकी नही है। यहाँ स्वपरप्रत्यय परिणमनके विपयमें थोडा विचार लेना उचित प्रतीत होता है, अत. विचार किया जाता है।

क्रपर गिनायी गयी सभी वस्तुयें यथासंभव एक दूसरी वस्तुके साथ स्पृष्ट होकर रह रही है और चूँिक प्रत्येक वस्तु सतत परिणमन करती रहती है, अत परिणमनके आधार पर स्पर्णमें भी भेद होनेके कारण स्पृष्ट वस्तुमें भी परिणमनको स्वीकार करना स्वाभाविक हैं। और चूँिक एक वस्तुमें इम प्रकारना परिणमन अन्य परिणमन करती हुई वस्तुके स्पर्शके कारण होता है, अत ऐसे परिणमनको स्वपरप्रत्यय कहना गलत नही है। जीवो और पुद्गलोमें तो यथासभव बद्धता (एक दूसरेके साथ मिश्रण) की स्थिति पायी जाती है और दोनोके इस मिश्रणसे जीवोमें तथा पुद्गलोमें परिणमन होना जैन मस्कृतिमें स्पष्ट माना गया है।

## जीवपरिणामहेदुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति । पुग्गलकम्मणिमित तहेव जीवो वि परिणमह ॥८०॥

—समयसार

अर्थ — जीवके परिणमनका सहयोग पाकर पुद्गल कर्मरूप परिणत होते है और पुद्गल कर्मका सहयोग पाकर जीव भी परिणमनको प्राप्त होते हैं।

अत. जीवो और पुद्गलोके ऐसे परिणमन भी स्वपरप्रत्यय ही माने गये है।

घर्मद्रव्य जीवो और पुद्गलोंके गमनमें अवलम्बन होता है, अधर्म द्रव्य जीवो और पुद्गलोंको अव-स्थित (ठहरने ) में अवलम्बन होता है, आकाश द्रव्य समस्त वस्तुजातको अपने अन्दर ममाये हुए है, सभी काल द्रव्य अपनेसे सम्बद्ध वस्तुओंको सत्ताको और उनमें अपने-अपने प्रितिनयत कारणो द्वारा होनेवाले परिणमनोंको समय, आवली, घडी, घटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास और वर्ष आदिमें बद्ध करके विभाजित करते रहते हैं, सभी जीव अपने-अपने स्वभावानुसार स्व और पर वस्तुओंके दृष्टा और ज्ञाता बने हुए हैं और पुद्गल द्रव्य परस्पर एक-दूसरे पुद्गल या पुद्गलोंके साथ तथा यथायोग्य जीवोंके साथ मिलते और विखुडते रहते हैं और इस तरह एक दूसरेके परिणमनमें सहायक होते रहते हैं। इस तरह उपकार्योपकारक-भावकी अपेक्षासे भी उनत समस्त वस्तुओंमें सत्तत परिणमन होता रहता है। और चूँकि यह परिणमन एक वस्तुमें उनत प्रकारने अन्य वस्तुके सहयोग पर ही हुआ करता है, अत जैन सस्कृतिमे ऐमे परिणमनको भी स्वपरप्रत्यय परिणमन नाम दिया गया है।

इन सब तथा इनसे अतिरिक्त भी दूसरे सभी परके सहयोगमें होनेवाले वस्तु परिणमनोमेंसे बहुतसे परिणमन तो ऐसे होते हैं जिनके होनेमें अन्य वस्तुका सहयोग प्राकृतिक ढगसे प्राप्त रहता हैं। जैमे सभी वस्तुयें आकाशमें प्रति समय अवगाहित हो रही हैं—यहाँ पर वस्तुओंको अपने अवगाहमें आकाशका सहयोग प्राकृतिक ढगसे ही प्राप्त है। अत समस्त वस्तुओंका प्रतिसमय अवगाहनरूप यह परिणमन सामान्य रूपसे नियतक्रमको लेकर ही हो रहा है। जीवो और पुद्गलोंको गमन करनेमें चर्म द्रव्यका सहयोग और ठहरनेमें अवर्म द्रव्यका सहयोग यद्यपि प्राकृतिक ढगसे प्राप्त रहता है परन्तु वे जब तक गमन करते रहते हैं तब तक गमनमें सामान्य नियतक्रम चलता है और जब वे ठहरते हैं तो गमनका नियतक्रम समाप्त होकर अवस्थितिका नियतक्रम चालू हो जाता है। विशेषापेक्षया गित और स्थितिमें अपना-अपना अनियतक्रम भी चलना रहता है। इसी तरह आकाशके आधारपर जीवो और पुद्गलोंके अवगाहनमें विशेषापेक्षया अनियत

क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार जीवो और पुद्गलोको गति या अवस्थितिमे एक दूसरेको अपेक्षा भी क्रमभग सभव है और इसी प्रकार सभी वस्तुओकी सत्ताको तथा उनमें अपने-अपने प्रतिनियत कारणो द्वारा होनेवाले परिणमनोको समय आदिकी वृत्तिके रूपमें विभाजित करनेमें कालका सहयोग प्राकृतिक ढगसे ही प्राप्त रहता है। इसके अलावा भी खानमें मिट्टी पढी हुई है और उसमें अनायास मिलनेवाले निमित्तीके आधार पर प्रतिसमय समान ग्रीर असमान परिणमन होता रहता है और इनके भी अलावा उसी मिट्टीको कुम्हार अपने घर ले आता है और वह कुम्हार उसे घट निर्माणके योग्य तैयार कर उससे दण्ड, चक्र, चीवर आदिके सहयोगसे घटका निर्माण कर देता है। इस तरह जो पर्यायोका निर्माण होता है उसमें नियतक्रमनना कीर अनियतक्रमपना दोनो प्रकारको स्थिति यथायोग्य प्रकारसे जैन संस्कृतिमें मान्य की गयी है। जैसे वस्तओकी सत्ता अनादि कालसे अनन्त काल तक रहनेवाली है, इसलिये यदि कालके पैकालिक समयोके आघार पर प्रत्येक वस्तुकी मत्ताको विभाजित किया जाय तो जैसे कालके समय नियत है वैसे ही प्रत्येक वस्तुकी त्रैयालिक सत्ता भी नियत है। प्रत्येक वस्तुमें जहाँ तक समान रूपसे होनेवाले परिणमनोका सवन्य है तो उन सब परिणमनोको भी नियत माननेमें कोई आपत्ति नहीं आती है। असमान परिणमनोमें भी कही कही नियतक्रम मानना आवश्यक है । एक परमाणु एक ही समयमें चौदह राजू गमन कर जाता है, फिर भी वह लोवाकाशके क्रमवर्ती एक-एक प्रदेशको नियतक्रमसे स्पर्श करता हुआ ही जाता है। गमनरूप क्रिया करनेमें यही हाल प्रत्येक जीवका और प्रत्येक पुद्गलका है। परन्तु यह नियम नहीं वनाया जा सकता है कि गमनरूप पर्यायसे वदल कर स्थितिरूप पर्याय वस्तुकी नहीं हो सकती है, क्योंकि देखनेमें आता है कि गमन करते-करते वस्तु अवस्थित भी हो जाती है अथवा सीघा गमन करते-करते वस्तु ਚलटा गमन भी करने लगती है। इसलिये गमनके चालू रहनेमें जो क्रम नियत था वह क्रम वस्तुके अवस्थित होनेमें अथवा उलटा गमन करनेमें अनियत हो जाता है। प्राणीकी आयुमें वृद्धि एक-एक समयके आधार पर क्रमसे ही हुआ करती है, प्राणीके शरीरका उत्सेघ भी क्रमसे वढता हुआ दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार जितनी भी स्वपरप्रत्यय पर्यायें प्रत्येक वस्तुमें सम्भव है उनमें यथासमव नियतक्रम और अनियतक्रम मानना असगत नहीं हैं।

आपने अपने द्वितीय दौरके पत्रकमें हमारी प्रतिशकाके निम्नलिखित विषयो पर विचार किया है—

- १--स्विमकातिकेयानुप्रेक्षाकी तीन गाथायें तथा तत्सवन्धी अन्य सामग्री ।
- २---अकालमें दिव्यध्वनि ।
- ३---निर्जरा तथा मुक्तिका अनियत समय ।
- ४--अनियत गुण पर्याय ।
- ५---क्रम-अक्रम पर्याय ।
- ६--- द्रव्य कर्मकी अनियत पर्याय।
- ७---निमित्त-उपादान कारण।

इन विपयोपर आपने जो विचार प्रगट किये हैं उन पर सामान्यरूपसे तो हमने विचार कर ही लिया है। अब जो विशेष बातें विचारके लिये रह गयी हैं उन पर विचार किया जाता है।

विषय न० १ पर विचार करते हुए आपने 'पृव जो णिच्छयदो' गाथाके विषयमें लिखा है कि— 'इस गाथामें भिन्न टाईपमे दिये गये पद ध्यान देने योग्य हैं। 'णिच्छयदो'का अर्थ निश्चयसे (यथार्थमें) है। इससे विदित होता है कि पूर्वोक्त दो गायाओं में जिम तत्त्वका प्रतिपादन किया गया है वह यथार्थ है। अगे आपने स्पष्ट किया है कि शुद्ध सम्यग्दृष्टि कौन है ? और क्यो है ? तथा मिथ्यादृष्टि कौन है ? और क्यो है ?

इस दिपयमें हमारा कहना है कि श्रुवज्ञानी सम्यादृष्टि केवलज्ञानके विपयको अपेक्षा उस वस्त्रको ययार्थ मानवा है जिसको पूर्वोक्त दो गायाओं प्रतिणदित किया गया है और श्रुवज्ञानके विपयको अपेक्षा कार्यकारण भाव पढितिको भी ययार्थ मानवा है। इतना अवस्य है कि केवलज्ञानके विपयकी अपेक्षा तो वह आम्यावान् होता है और श्रुवज्ञानके विपयके अनुमार अपनी प्रवृत्ति बनाता है। इसका विस्तृत विवेचन हम पूर्वमें कर चुके हैं तथा केवलज्ञानविपयक और श्रुवज्ञानविपयक उपर्यृक्त दोनों मान्यताओं में पत्रार नमन्वय भी पूर्वमें विम्तारसे कर चुके है।

उसी 'णिच्छयटो' पदका एक दूमरा व्यसिष्ठाय भी आपने निकाला है कि 'यह कथन निय्चय (यथार्घ) नयकी (उपादानकी) प्रवानताने किया गया है। उससे पर्यायान्तरने यह भी जात हो जाता है कि आगममें जहाँ भी अक्लिमृत्यु व्यदिका निर्देश किया गया है, वहाँ वह व्यवहार नयकी (उपचरित नयकी) व्यक्ता ही किया गया है, निय्चय नयकी श्रपेक्ता नहीं।'

इस विषयमें हमारा कहना यह है कि वास्तवमें देखा जाय तो जितना मरण है चाहे वह अकाल मरण हो अथवा चाहे कालमरण हो, दोनो ही व्यवहाररूप है, अनः दोनों हो व्यवहारन्यके विषय है। कारण कि आत्मा तो स्वमावत अमर ही जैन संस्कृतिमें माना गया है, इसलिये कालमरणको आप जो निश्चय नयका विषय मान लेना चाहते हैं वह गलत है। साथ हो व्यवहार नयको नो आपने उपचरित नय मान लिया है वह भी गलत है, क्योंकि आप उपचरित शब्दका अर्थ कित्यत, असद्भृत, मिथ्या या अभावात्मक स्वीकार करते हैं जब कि आगमके अनुसार व्यवहार भी अपने दंगसे वास्तविक, सद्भृत, सत्य और मद्भावात्मक होता है। इसका स्पष्ट विवरण अप प्रथन नं० १७ के तृतीय दौरके हमारे प्रपत्रमें देखियेगा। इसी प्रकार प्रश्न सं० ११ के तृतीय दौरके हमारे प्रपत्रमें देखियेगा। इसी प्रकार

नंक्षेपमें निक्चयनय और व्यवहारनयके छक्षण निम्न प्रकार हैं—

वस्तु के अंग्र या धर्मभूत निम्चयह्प अर्थका प्रतिपादक शब्द या जापक ज्ञान निम्चय नय कहलाता है । और वस्तु के अंग्र या धर्मभूत व्यवहारम्प अर्थका प्रतिपादक चन्नद्र या जापक ज्ञान व्यवहारनय कहलाता है । तास्पर्य यह है कि निम्चय और व्यवहार यधान्यान नाना प्रकार परस्पर विरोधी द्वयान्यक वस्तु के धर्म या वस्त्वंश ही माने गये हैं और व्यवहारनय तथा निम्चयनय उन यूगल वर्मोमें एक एक वर्मके प्रतिपादक बन्द क्य या जापक ज्ञान रूप हैं।

लागे आ में लिखा है कि—'इन गायाओं के आग्रापको व्यानमें न रखकर जो यह कहा लाता है कि जो कोई व्यक्ति अपना मरण टालनेके लिये किसी देवी देवताकी आगषना द्वारा प्रयाम करें तो उसको सम-मानेके लिये स्वामी कार्तिकेयने इन गायाओं द्वारा यह अभिव्यक्त किया है कि मरण कालको इन्द्र या देव यहाँ तक कि जिनेन्द्र भी नहीं टाल सकते। मो उन गायाओपरसे ऐसा आगय फलित करना उचित नहीं है।' लादि।

इस विपयमें भी हमारा नहना यह है कि प्रकरणके अनुभार तो हमने अपनी प्रथम प्रतिशकामें जो कुछ लिखा है वह ठीक है, फिर भी आप इसे नहीं मानना चाहते है तो न मानें, लेकिन आप को इससे क्एान्त कामें 'इक्योंमें होनेवाली सभी पर्यार्थे नियदक्रमसे ही होती हैं' या 'सभी कार्य स्वकालके प्राप्त होने पर ही होते हैं' यह तस्व फिलत करना चाहते हैं वह तो कदापि फिलित नही होता है। यही कारण है कि आगममें लोकको कार्यमिद्धिके लिए कर्तव्य करनेका उपदेश दिया गया और मुक्ति पानेके लिये घम पथपर चलनेका उपदेश दिया गया है।

समयमारकी आचार्य अमृतचन्द्र कृत टीकामें आगमकी एक गाथा उद्घृत की गयी है जो निम्न प्रकार है—

> नह जिणसय पवज्जह ता मा ववहारणिच्छये सुअह। एक्केण विणा छिज्जह तिरथ अण्णेण टण तच्च।

--- ममयसार गाया १२ की टीका

व्ययं—यदि जिन मतका प्रवर्तन करना हो तो व्यवहार और निश्चय दोनो नयोको छोडो मत, क्योंकि निष्चयके त्यागसे वस्तुका स्वत सिद्ध स्वरूप नष्ट हो जायगा तथा व्यवहारके त्यागसे मोक्षमार्ग ममाप्त हो जायगा।

लोक्में देखा भी जाता है कि कोई भी व्यक्ति कार्यसिद्धिके लिये कार्यकारणमावपद्धितको हो अपनाता है। आप वस्तुके पिण्णमनको नियतक्रमसे मान रहे हैं, फिर भी कार्यसिद्धिके लिये कर्यकारणपद्धितका ही अवलवन लेकर चलते हैं तो इसे क्या कहा जाय? हम तो यही कह मकते हैं कि आप भी हमारी ही तरह वस्तुपिणमनके एकान्त नियतक्रमके पक्षमें नहीं है। यदि आप कहें कि निञ्चयमे नियतक्रम है व्यव-हारसे तो अनियत क्रम ही है, तो व्यवहारको तो आप कित्पत, असद्भूत, मिथ्या आदि शब्दोका वाच्य मानते हैं, लेकिन कार्यसिद्धिके लिये आप जो कार्यकारणपद्धितका अवलवन लेकर चलते हैं वह तो कित्पत नहीं, असद्भूत नहीं, मिथ्या नहीं। इतने पर भी कार्यकारणपद्धिक अवलम्बनपर होनेवाली अपनी प्रवृत्तिको यदि व्यवहारनयका विषय माननेको तैयार है तो फिर व्यवहार भी कित्पत, असद्भूत या मिथ्या नहीं रह जाता है। इसपर आपको गम्भीरताके साथ विचार करना होगा। विस्तारमे विवेचन हम पूर्वमें कर ही चुके है। उसपर भी आप विचार करनेका कष्ट करें।

यहाँपर विशेष वात यह भी विचारणीय है कि आपने अपने मतके ममर्थनमें स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षाकी गाया ३१६ का भी प्रमाण उद्घृत किया है। इममे मालूम पडता है कि आप उपकार और अपकारकी मर्यादाको मानते है और उसका कारण भी आप क्रमश्च. शुम और अशुम कर्मको म्वीकार करते हैं, लेकिन इमसे तो आपके नियतक्रमरूप सिद्धान्तका ही विघात हो जाता है। इसको भी आप ममझनेका प्रयत्न करें।

बापने अपने नियतक्रमरूप सिद्धान्तके समर्थनमें स्वामिकातिकैयानुप्रेक्षाकी 'कालाटिलिद्धिज्ञत्ता' इत्यादि २१९ वीं गायाको भी प्रमाणरूपसे उद्घृत किया है, परन्तु वह भी नियनक्रमके विन्द्ध कार्यकारणभाव ग्रितिका ही समर्थन करती है। कारण कि उम गायामें जो 'कालाटिलिद्धिज्ञत्ता' पद पडा हुआ है वह भी कार्य- सिद्धिके लिये निमित्तसामग्रीके माथ कार्यकारणभावपद्धितका ही समर्थक है। इमका विस्तारमे विवेचन टीका- के बाधारपर पूर्वमें किया है।

यद्यपि आपका कहना उम गाथाके आदारपर यह है कि गाथामें जो 'परिणममाणा हि सय' पद आया है वह आपके पक्ष--नियतक्रमका ममर्थक है, लेकिन इसमें भी आप भूल कर रहे हैं। कारण कि 'सय' पदका जो अर्थ आप कर रहे हैं उम अर्थका कालादिलढिज्ञता पदके अर्थके साथ विरोध आता है। आप 'सय' पदका यही तो अर्थ करते हैं कि 'पदार्थ स्वय अर्थात् अपने आप परिणमन करते हैं परन्तु जब पदार्थ अपने शब्दका यही तो अर्थ करते हैं कि 'पदार्थ स्वय अर्थात् अपने आप परिणमन करते हैं परन्तु जब पदार्थ अपने

आप परिणमन करते हैं तो फिर 'कालादिलदि जुत्ता' पदकी स्थित गाथामें सयुक्तिक नहीं रह जाती है, क्यों कि वह पद तो परिणमनमें कारणभूत निमित्त सामग्रीका ही स्थापन करता है। इस तरह हमारा कहना यह है कि गाथामें पठित 'सय' पदका 'अपने आप' अर्थात् 'विना किसी दूसरे पदार्थकी सहायताके' ऐसा अर्थ न करके ऐसा अर्थ करना चाहिए कि निमित्त सामग्रीसापेच जो भी पदार्थमें परिणमन होता है उसे उसका (पदार्थका) अपना ही परिणमन जानना चाहिये याने खुद पदार्थ ही परिणमन करता है, परिणमनमें सहायक निमित्त सामग्री का कोई गुण-धमं उसमें आ जाता हो सो बात नहीं है। लेकिन निमित्तसामग्री उस पदार्थको उसका अपना परिणमन करनेमें सहायक तो होती ही है। इस बातको बतलानेवाला ही गाथामें 'कालादिलि जुत्ता' पद है। पदार्थके परिणमनके सिलिसलेमें 'सयं' पदका व्याख्यान हमने प्रश्न न० १ के तृतीय दौरके पत्रकर्म विस्तारमें किया है, अत वहाँ देखनेका कष्ट करें।

भो विद्वानः । हम लोगोमेंसे कौन कहता है कि उपादानके अनुसार कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती है। तो फिर क्यो गलत आरोप आप हमारे ऊपर करते हैं ? आपने जो आचार्य अकलकदेव और विद्यानन्द स्वामोके 'उपादानस्य उत्तरीभवनात्' की मिसाल दी है उसे हम भी शिरोधार्य किये हुए हैं, परन्तु ह्मारा आपमे निवेदन यह है कि दूमरोके ऊपर गलत आरोप करके पाठकोको भ्रममें डालनेका प्रयत्न न कीजिये। अपनी स्थितिके विपयमें सोचिये कि आप कहाँ क्या गलती कर रहे हैं ?

हमारा पक्ष तो यह है कि और जैसा कि हम पूर्वमें स्पष्ट भी कर चुके है कि आत्माका स्वत सिद्ध स्वभाव परिणमन करना है सो प्रतिक्षण वह परिणमन करे—इसका निपेच यदि हमने कही किया हो तो वताइये, इसमें बुराई नही है, यदि हमने ऐमी गलती की हो तो उसे हम स्वीकार करनेके लिए तैयार है। परन्तु हम आपमे पूछते है कि आत्माका क्रोधक्ष्य परिणमन करना, मानक्ष्य परिणमन करना, मायाक्ष्य परिणमन करना या लोभक्ष्य परिणमन करना भी क्या स्वतःसिद्ध स्वभाव है हमारा ख्याल है कि न तो आगममें कही ऐमा लिखा है और न आप भी इसे स्वीकार करेंगे कि 'क्रोधादिक्ष्य परिणमन करना आत्माका स्वत स्वभाव है।' आत्माका स्वतःसिद्ध स्वभाव पदार्थों को चान परिणमन करना है। अब जो परिणमनमें क्रोधादि क्यता आती है वह क्रोधादि कर्मों उदयसे हो आती है। जैमे ज्ञानका स्वतःसिद्ध स्वभाव पदार्थों को जाननेका है, लेकिन ज्ञानका उपयोगाकार परिणमन किस पदार्थों का प्रतिविम्ब लगनेका है, लेकिन किसका प्रतिविम्ब उसमें पड रहा है यह व्यवस्था तो उस उस पदार्थों के अधीन हो है। तो, महानुमावो। हमारा कहना यही है कि स्वत सिद्ध परिणमन स्वभाववाली आत्माके परिणमनमें जो क्रोधादिरूपता आती है उसका निमित्तकारण क्रोधादिरूप कर्म ही है। देखिये जिन अकलकदेव और विद्यानन्द स्वामीने 'उपादानस्य उत्तरीभवनात् वाक्ष्य लिखा है और जिसके प्रति आपकी तीव्र आस्था जान पहती है इस वाक्यके साथ उन्ही आचारोंके निम्न वाक्योंको मी पढ जाइये—

## (१) तदमामर्थ्यमखण्डयदिकंचित्कर किं सहकारिकारण स्यात्।

—अकलंकदेवकी अप्टशती-अष्ठसहस्री पृष्ट १०५

इसका अर्थ यह है कि सहकारीकारण यदि उपादानकी असामर्थ्यका खण्डन नही करता है तो वह अकिचित्कर सिद्ध होता है, ऐसी हालतमें फिर क्या उसे सहकारीकारण कहा जा सकता है ?

(२) क्रमभुवो पर्याययोरेकद्रव्यप्रत्यासत्तेरुपादानोपादेयत्वस्य वचनात्। न चैवविध कार्यकारणभाव. सिद्धान्तविरुद्ध । सहकारिकारणे कार्यस्य कथं तत्स्यादेकद्रव्यप्रत्यासत्तेरम।वादिति चेत् कालप्रत्यासत्तिविशे- पात् तिसिद्धिः । यदनन्तर हि यदनश्यं भवति तत्तस्य सहकारिकारणिमतरत्कार्यमिति प्रतीतम् तदेव व्यवहारनयसमाश्रयणे कार्यकारणभावो द्विष्ठ सम्बन्ध संयोगसमवायादिवस्प्रतीतिसिद्धत्वाद् पार-मार्थिक एव, न पुन कल्पनारोपित सर्वथाप्यनवद्यत्वात् ।

---आचार्य विद्यानन्दस्वामीका तत्वार्थश्छोकवार्तिक पृ० १५१

अर्थ — क्रमसे होनेवाली पर्यायोके मध्य एक द्रव्यप्रत्यासत्ति रूप उपादानोपादेयमावका कथन किया गंयां है। और इस प्रकारका कार्यकारणमाव सिद्धान्तिविरुद्ध नहीं है। सहकारी कारणके साथ कार्यका वह कार्यकारणमाव कैसे होगा? कारण कि सहकारिकारणकी कार्यके साथ एक द्रव्यप्रत्यासत्तिका अभाव पाया जाता है। यदि ऐसा प्रश्न किया जाय तो इसका उत्तर यह है कि कालप्रत्यासत्तिविशेषके आघार पर सहकारी कारणके साथ कार्यकारणमाव सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार व्यवहारनयका आश्रयण करने पर दोमे विद्यमान सवन्य रूप कार्यकारणभाव सयोग सम्बन्धकी तरह प्रतीतसिद्ध होनेसे पारमायिक हो है कल्पनारोपित नहीं है, कारण कि उक्त प्रकारसे वह सर्वथा निर्दोप हैं।

श्रीमदक्तलकदेव और आचार्य विद्यानन्दके और भी प्रमाण देखिये-

यदि हि सर्वरय कालो हेतुरिष्ट स्यात् वाह्याभ्यन्तरकारणनियमस्य दृष्टस्येष्टस्य वा विरोध स्यात ॥१।३॥

—तत्वार्थराजवार्तिक

अर्थ-यदि सन कार्योका कारण कालको माना जाय तो प्रत्यच और अनुमानसे सिद्ध वाह्य और आभ्यन्तर कारणोका जो कार्योके साथ नियम पाया जाता है उसका इसके साथ विरोध होगा।

प्रधान हि कारणं मोहक्षयो नामादिनिर्जरणशक्तेर्नायोगकेविलगुणस्थानोपांत्यान्त्यसमयं सहकारिण मन्तरेण तामुपजनियतुमल सत्यिप केवले तत प्राक् तटनुपते ।

—तत्वार्थञ्छोकवातिक पृष्ठ ७१

अर्थ—नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु कर्मकी निर्जरण शक्तिका प्रधान कारण मोहका क्षय ही है, लेकिन वह (मोहक्षय) अयोगकेवली गुणस्थानके उपान्त्य और अन्त्य समयख्प सहकारी कारणके विना उस नामादि कर्म निर्जरण शक्तिको उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हैं। कारण कि केवलज्ञानके उत्पन्न हो जाने पर भी उक्त अयोगकेवली गुणस्थानके उपान्त्य श्रीर अन्त्य समयकी प्राप्तिके पूर्व उसकी उत्पत्ति नहीं होती है।

इमका तात्पर्य यह है कि उक्त अयोगकेवली गुणस्थानमे नियत क्रमसे नामादि चारो अघातिकर्मोके क्रमिस्यितिको प्राप्त निपेकोकी प्रतिसमय उदयानुसार सिवपाक निर्जरा होती हुई उस उपान्त्य और अन्त्य समयमें पूर्णक्षय होता है, इसिलये यहाँ पर उपान्त्य और अन्त्य समयको नामादि कर्मोके उस क्षथका सहकारी कारण माना गया है।

अय जब आप एकान्ततः नियतिवादको ही महत्त्व देते हैं तो अकलकदेव और विद्यानन्द स्वामोके सहवारी कारणोके समर्थक वचनोका उक्त दोनो आचार्योके उक्त 'उपादानस्य उत्तरीभवनात्' वचनके साथ कैसे समन्वय करेंगे ? यह जाननेके लिये हम आशान्त्रित रहेंगे। उपादानप्रधानपरक और निमित्तप्रधानपरक दोनो तरह के कार्यकारणभावका समन्वय हम तो पूर्वमें कर ही चुके हैं जिसे आप देखेंगे ही।

हमे विश्वाम है कि यदि आप हमारे प्रकृत प्रश्न पर अव तक हुए विवेचन पर घ्यान देंगे तो निश्चित हो आप अपने 'यदि उपादानके इस लक्षणको जिमे किमी भी आचार्यने अनेक तर्क देकर सिद्ध किया है, यथार्थ नहीं माना जाता है' यहाँसे लेकर 'क्योंकि जब कि यह स्वीकार किया जाता है कि कार्य तो बाह्य निमित्तोंके अनुसार होता है ऐसी अवस्थामें अमुक प्रकारके परिणामोंके होने पर अमुक प्रकारका बन्ध होता है यह जो आगममे व्यवस्था की गई है वह सबकी सब छिन्न-भिन्न हो जाती है।' यहाँ तकके वक्तव्यको आप न केवल नहर्प लौटा लेंगे विलक आपकी अपनी एकान्त नियतबादकी मान्यताको त्याग कर सत्य मार्गको भी आप अपना लेवेंगे।

# सिद्धोंके कर्मवन्ध क्यों नहीं

फिर आपने जो अपने लेखमें यह बात लिख़ी है-

'सिद्धोको जिनमें वैभाविक शक्ति इस अवस्थामें विद्यमान है और लोकमें सर्वत्र वाह्य निमित्तकों मो विद्यमानता है, तव उन्हें संसारा वनानेमें कौन रोक सकता है ?'

आपकी इस शकाका समाधान यह है कि जीवको संसारी वनानेवाला निमित्त कारण द्रव्य कर्म है जो सिद्धोमें नहीं है। लोकमें यद्यपि कार्मणवर्गणाएँ भरी हुई है तथापि वे वर्गणायें, द्रव्यकर्म न होनेसे, जीवको संसारी वनानेकी निमित्त नहीं हो सकती।

इस पर यदि ऐसी आगंका की जावे कि सिद्धोंके द्रव्य कर्म क्यों नहीं है ? तो उसका समाधान यह है कि द्रव्य कर्मीका आत्यन्तिक क्षय होनेसे ही सिद्ध होते हैं और नवीन द्रव्यकर्म-वघके कारण रागादिका अभाव होनेसे नवीन द्रव्यकर्मका वन्य भी नहीं होता, इमलिये सिद्धोंके द्रव्यकर्म नहीं है। कहा भी है—

वन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष.।

--त० स्० १०।२

अर्थ--- त्रन्य-हेतु ओके अभाव और निर्जरासे सव कर्मोंका आत्यन्तिक क्षय होना ही मोक्ष है।

अध्यात्म-वेत्ता यह वात भले प्रकार जानते हैं कि सिद्धोको विकारी करनेवाला द्रव्यकर्मरूपी निमित्त लोकमें नही है, फिर भी यह कहना कि लोकमें निमित्त कारण भरे हुए हैं, असगत है। प्रत्युत उपादानमात्रसे ही कार्यकी उत्पत्ति माननेवाले आपके माने हुए सिद्ध जब वैभाविक शक्तियुक्त है तब उनको अपने उपादान द्वारा ही ससारी वन जानेका कौन निराकरण कर सकेगा। तथा आप भी अपनी उपादान शक्तिके द्वारा अभी सिद्ध क्यो नही वन जाते।

इस सम्बन्यमें श्री अमृतचन्द्रके निम्न वाक्य घ्यान देने योग्य हैं---

मिक्या विहरगसाधनेन सहभूता जीवा । जीवानां सिक्रयत्वस्य विहरगसाधने कर्मनोकर्मोपचय-रूपा पुर्गला इति ते पुर्गलकरणाः । तदभावान्निः क्रियत्व मिट्धानाम् । पुर्गलानां सिक्रयत्वस्य विहर् रंगसाधन परिणामनिवर्तक काल इति ते कालकरणा । न च कर्मादीनामिव कालस्याभावः । ततो न सिद्धानामिव निष्क्रियत्वं पुर्गलानामिति ।

---पञ्चास्तिकाय गाथा ९८ टीका

अर्थ-विहर्ग सावनके साथ रहनेवाला जीव सिक्रिय है। जीवोके सिक्रियपनेका विहर्ग सावन कर्म-नोकर्म सचयरूप पुद्गल है, इसिलये जीव पुद्गलकरण माने हैं। उस (पुद्गल करण) के अभावके

## शंका ५ और उसका समाधान

कारण सिद्धोके निष्क्रियपना है। पुद्गलोके सिक्रियपनेका विहरण साधन परिणामनिष्पादक काल है, इसिलये पुद्गल कालकरणवाले हैं। जिस प्रकार कर्म-नोकर्मरूप पुद्गलोका अभाव होता है उस प्रकार कालका अभाव नहीं होता। इसिलये जिस प्रकार सिद्धोके निष्क्रियपना होता है उस प्रकार पुद्गलोके निष्क्रयपना नहीं होता।

इसी प्रकार निमित्त कारणको बाह्य कारण कहते हैं। अतरग कारणको उपादान कारण कहते हैं। अतरग और विहरग दोनो ही कारणोसे कार्य होता है। पौद्गिलक कार्मणवर्गणाओके द्रव्य कर्म वन्यरूप अवस्था हीनेमें अतरग ( उपादान ) कारण तो पृद्गल वर्गणा है और विहरग ( निमित्त ) कारण जीवके रागादि परिणाम है। अर्थात् घुम या अशुभरूप जैसे जीवके भाव होगे वैसे ही कार्मणवर्गणा शुभ या अशुभ द्रश्यकर्म का वन्य अवस्थाको प्राप्त हो जावेंगी। इस प्रकार निमित्तके अनुसार कार्य होना आपने भी स्वीकार किया है। यही वात हमारे द्वारा कही गई थी, किन्तु उस पर आपत्ति उठाई जाकर यह लिखना कि 'नरकायुके वन्य योग्य जीव सक्लेश परिणाम करे, किन्तु बाह्य निमित्त देव, गुरु, शास्त्रका सानिष्य आदि देवगतिमें जाने योग्य हो तो उसे नरकायुका वन्य न होकर देवायुका हो वन्य होगां युक्तिसगत नही है, क्योंकि कार्मणवर्गणाओके देवायुक्प वन्य होनेमें या नारकायुक्प वन्य होनेमें जीवके विशुद्ध या सक्लेशरूप परिणाम वाह्य ( निमित्त ) कारण है, देव, गुरु, शास्त्रका सानिष्य कारण नही है। यह बात कमसिद्धान्तके विशेषशोसे ओझल नही है। देव-गुरु-शास्त्रका सानिष्य आदि वाह्य नो-कर्म तो भाव-कर्मके लिये आश्रयमूत हैं, नो-कर्मका भाव-कर्मके साथ अविनाभावी सम्बन्ध नही है। भावक्मका द्रव्यक्मके वन्यके माथ तथा द्रव्यकर्मके उदयका भावकमके साथ अविनाभावी सम्बन्ध है।

आगे आपने लिखा है कि—'प्रत्येक द्रव्यकी सयोगकालमें होगेवाली पर्याय वाह्य निमित्तसापेक्ष निश्चय उपादानसे होती है यह तो है, पर साथमें इसके प्रत्येक कार्यके प्रति उपादानकी नि ग्रामकता ही स्वीकार की गयी है। इसलिए जब कार्यक्षम निश्चय उपादान उपस्थित होता है तव निमित्त भी उसीके अनुसार मिलते हैं यह भी नियम है।'

इश्पर हमारा कहना यह है कि चूँकि वस्तुको जैन सस्कृतिमें स्वत सिद्ध परिणमन स्वभाववाली स्वीकार किया गया है, इसिलए परिणमन होनेमें तो जादानकी नियामकता रहा करती है, किन्तु उस परिणमनमें जो विशेषता या विलक्षणता आती हैं उसका नियामक तो निमित्त ही होता है। जैसे हमने पूर्वमें वतलाया है कि आत्माकी क्रोध पर्यायके अनन्तर क्षणमें जो मान, माया या लोमरूप विलक्षण पर्याय उत्पन्न होती हैं इसमें परिणमनका उपादान कारण तो आत्मा स्वय है। कारण कि वह स्वत सिद्ध परिणमनशील है, परन्तु उसमें जो क्रोधरूपताके बजाय विलक्षण मानरूपता, मायारूपता या लोमरूपता उत्पन्न हुई उसका निमित्त कारण मानादि उस उस वपायरूप द्रव्यकर्मके उदयको माना गया है। इसके अलावा यह भी सोचनेकी बात है कि स्वपरप्तयय परिणमनमें उपादान जो कार्यक्षम निश्चयउपादानका रूप घारण करता है तो वह भी निमित्त कारणको सहायतासे हो करता है। जैसे आत्माके परिणमनमें कार्याव्यवित पूर्वपर्यायमें जो क्रोधरूपता पायी जाती है वह भी क्रोध कपायरूप द्रव्यकर्मके उदयरूप निमित्त कारणसे ही उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार निल्पन्न क्षणवर्ती घटरूप पर्यायके अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्यायके अनन्तर क्षणमें जो घटरूप विलक्षण पर्याय उत्पन्न हुई उसका निमित्तकारण कुम्हारका तदनुकूल व्यापार ही तो है तथा उस निष्पन्न अन्तिम क्षणवर्ती घट पर्यायके अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती मिट्टीकी पर्यायमें जो विलक्षणता पायी जाती है वह कुम्हारके तदनुकूल व्यापारके निमित्तसे ही उत्पन्न हुई है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तुमें जितने भी क्रमसे प्रवर्तमान स्वपरप्रत्यय परिणमन होते हैं व चाहे कार्यक्षम निश्चय उपादानरूप हो अथवा चाहे उसके उत्तर क्षणवर्ती कार्यरूप हो उनमें जिस विलक्ष व चाहे कार्यक्षम निश्चय उपादानरूप हो अथवा चाहे उसके उत्तर क्षणवर्ती कार्यरूप हो उनमें जिस विलक्ष

क्षणताक दर्शन होते है वह तदनुकूल निमित्तकारणके सहयोगकी बजहसे ही उत्पन्न हुई मानना च।हिये। आपने लिखा 'निमित्त भी उसीके अनुसार मिलते हैं', तो इसका अभिप्राय यही तो हुआ कि कार्यक्षम निश्चय उपादान अपने द्वारा होनेवाली कार्योत्पित्तिके लिये अनुकूल निमित्तीका समागम भी आप ही प्राप्त कर लेता है, लेकिन इस विषयमे हम कह सकते हैं कि जब वह निश्चय उपादान स्वय कार्य-क्षम है तो उसे फिर निमित्तीके सहयोगकी आवश्यकता ही क्यो होती है ' और यदि आवश्यकता है तो फिर उन निमित्तीकी प्राप्ति वह कार्यक्षम उपादान स्वय कर लेता है—यह असभव वात है, इसलिये यदि यह माना जाय कि प्रत्येक वस्तुके जब अनादि कालसे लेकर अनन्तकाल तकके परिणमन निश्चत है तो कार्यके प्रति उपादानमृत वस्तुका जब जैसा परिणमन होगा तव निमित्तभूत वस्तुकी अपनी अनादि क्रमसे प्रवर्तमान परिणित भी तदनुकूल ही होगी अन्यया नही होगी, तो ऐसा माननेपर आपके प्रति हम कई वार कह चुके है कि फिर क्यो आप कार्य करनेका सकत्य मनमें करते है ' क्यो मस्तिष्क सहारेपर कार्यकारणभावकी निमित्तभूत और उपादानभूत वस्तुकोक साथ सगित विठलाते हैं तथा फिर क्यो अपनी श्रम शक्तिके आघारपर तदनुकूल व्यापार करते है। यदि कहा जाय कि यह सव कुछ अनादि कालीन नियतक्रममे प्रवर्तमान परिणमन घाराके अनुसार ही हो रहा है तो फिर इसे यदि एकान्त नियतिवाद न कहा जाय तो एकान्त नियतिवाद अन्य क्या होगा ' जिसे जैन सस्कृतिके आगम ग्रन्थोमें मिध्यात्व कहा गया है।

हमे प्रसन्तता है कि आपने प्रत्येक द्रव्यकी सयोग कालमें उत्पन्न होनेवाली पर्यायोको वाह्य निमित्त सापेक्ष उपादानसे उत्पन्न होनेवाली मान लिया है, परन्तु दुःख भी इम वातका है कि उस वाह्य निमित्तका उस पर्यायोत्पत्तिमें क्या उपयोग है ? इसे आप स्पष्ट नहीं कर सके हैं।

आपने लिखा है कि 'नियममें अनेकान्त लागू नहीं होता। अनेकान्तको अपनी मर्यादा है, उसे ध्यानमें रखकर ही उसे लागू करना चाहिये। अन्यथा द्रव्यमें (सामान्यकी अपेचा) जो नित्यता और पर्यायकी अपेक्षा जो अनित्यता स्वीकार की गयी है वह अनेकान्त नहीं वनेगा। तब तो यह भी माननेके लिये बाध्य होना पडेगा कि द्रव्य (सामान्य) स्वय अपनी अपेक्षा हो कथचित् नित्य है और कथचित् अनित्य है।'

इस विषयमें हमारा निवेदन यह है कि भो मनीपिण । प्रकृतमें जिसको आपने नियम कहा है उसे आप स्थापित तो कर लीजिये फिर उसके बारेमें एकान्त-अनेकान्तकी सभावना और असंभावनाका विचार कीजिये। सो 'जब कार्यक्षम निश्चय उपादान उपस्थित होता है तब निमित्त भी उसीके अनुसार हो मिलते हैं' इसकी स्थापना ही हमारे पूर्व विवेचनके अनुसार जब नहीं हो सकती है तब उसके वारेमें एकान्त-अने-कान्तकी चर्चा हो व्यर्थ है।

आपने लिखा कि 'अनेकान्तकी अपनी मर्यादा है', परन्तु क्या मर्यादा अनेकान्तकी है ? यह तो आपने स्पष्ट ही नही किया है। हमारी समझसे तो अनेकान्तकी मर्यादा यही है जो आचार्य अमृतचन्द्रने अपनी समयसार टीका आत्मख्यातिके स्याद्वादाधिकारमे उसका (अनेकान्तका) स्वरूप कथनके आधारपर वतलाई है। वह स्वरूप कथन निम्न प्रकार है—

#### एकवस्तुवस्तुत्वनिष्पादकपरस्परविरुद्धशक्तिद्वयप्रकाशन अनेकान्त ।

अर्थ—एक वस्तुके वस्तुत्वकी स्थापना करनेवाली परस्पर विरोधी दो शक्तियोका प्रकाशन ही अनेकान्त है। ऐसा अनेकान्त द्रव्यमें सामान्यकी अपेक्षा नित्यता और पर्यायकी अपेक्षा अनित्यताको मान्यतामे घटित होता ही है तथा उसमें यह दूषण भी प्रसक्त नहीं होता कि 'द्रव्य (सामान्य) स्वय अपनी अपेक्षा ही कथिनत् नित्य है और कथिनत् अनित्य है।'

आपने लिखा है 'अकाम निर्जरा और तप द्वारा होनेवाली निर्जराका शास्त्रमें विधान है—-इममें सन्देह नही । पर कर्मशास्त्रके अभ्यामीमें यह वात छिपी हुई नही है कि ऐसी निर्जरा किन कर्मोंकी कैसी योग्यताके होने पर कैसी पद्धितमें होती है ? इसके आगे अपनी इच्छानुसार कर्मोंके आगमविषद्ध कुछ नियम वनाकर आपने लिखे हैं। उनमें पाया जानेवाला आगमका वह विरोध आगम प्रमाणसिहत आगे दिखलाया जायगा। मर्व-प्रथम तो यह वात है कि जीवके सम्यग्दर्शन, सयम तप, श्रेणी, मोक्ष आदिका कोई नियत काल नहीं है। जीवके इन परिणामों द्वारा होनेवाले कर्मोंका अपकर्पण, उत्कर्पण, स्थितिधात, अनुभागधात, सक्रमण और अविपाकनिर्जराका काल कैसे नियत हो सकता है ?

राजवार्तिक अध्याय १ सृत्र ३ में निस्न प्रकार कहा है-

मन्यस्य कालेन नि श्रेयगोपपत्ते अधिगमसम्यक्त्वाभाव ॥७॥ यदि अवघृतमोक्षकालात् प्रागधिगम-सम्यक्त्ववलात मोक्ष स्यात् स्याद्धिगमसम्यग्दर्शनस्य साफल्यम् । न चाढोऽस्ति । अत कालेन योऽस्य मोक्षोऽसी, स निसर्गजसम्यक्त्वादेव गिद्ध इति ।

कालानियमाच्च निर्जराया ।।९।। यतो न भन्याना कृत्स्नकर्मनिर्जरापूर्वकमोक्षकालस्य नियमोऽस्ति । केचिद् भन्याः सख्येयेन कालेन मेत्स्यन्ति, केचिद्सख्येयेन, केचिद्नतेन, अपरे अनन्तानतेनापि न सेत्स्यन्तीति । ततञ्च न युक्तम् 'भष्यस्य कालेन निःश्रेयसोपपते ' इति ।

चोटनानुपपतेइच ।।१०।। सर्वस्येय चोद्रता नोपपद्यते । ज्ञानात् क्रियाया द्वयात् त्रितयाच्च मोक्ष-माचक्षाणम्य सर्वस्य नेद युक्तम्—'भन्यम्य कालेन मोक्ष' इति । यदि हि सर्वस्य काले हेतुरिष्ट स्यात् , वाह्याम्यन्तरकारणनियमम्य दृष्टस्यष्टस्य वा विरोध स्यात् ।

अर्थ--प्रश्त-भव्यके कालके नियगकरि ही मोक्षकी प्राप्ति होय है याते अधिगमज सम्यग्दर्शनका सभाव है।

टीकार्थ—प्रश्न—जो मोक्षका काल नियमरूप है। ताते पहिले अधिगमसम्यक्तवके बलते मोक्ष कार्यकी जन्पत्ति होय तो अधिगम सम्यग्दर्शनके फलपना प्राप्त होय सो है नही। या कारणते जाकी जिस काल नियम किर मोक्ष है सो नियगंज सम्यग्दर्शनके कारणते ही सिद्ध है। याते अधिगम सम्यग्दर्शनका मानना युक्त नहीं है।

समाधान—'भग्यके नियमित काल करि ही मोक्षको प्राप्त है' ऐसा कहना भी अनवधारणरूप है। जाते कर्मकी निर्जराको काल नियमरूप नाही है याते भग्यनिके समस्त कर्मनिकी निर्जरापूर्वक मोक्षकी प्राप्ति कालका नियम नाही सम्भवे है। कोई भग्य है ते सहयात काल करि मोक्ष प्राप्त होयगे। अर केई असस्यात काल करि अर केई अनन्तकाल करि सिद्ध होयेंगे। वहुरि कोई अनन्तानन्त काल करिके भी सिद्ध नहीं होयेंगे। ताते 'नियमिन काल ही करि भन्यके मोक्षकी उत्पत्ति है' ऐसा कहना युक्त नहीं ऐसा जानना। आगे याहो अर्थका समर्थन करे है—

वातिकार्थ-वहुरि नियमित काल मात्र हो करि मोच कार्यको उत्पत्ति होय तो सर्व स्याद्वादीनिके ज्ञान यम नियमादिक उपदेशकी प्रवृत्तिका अभाव आवेगा। याते मोक्ष कार्यके प्रति केवल काल ही को असाधारण कारण म'नना युक्त नाही है।

टीकार्थ — केई स्याद्वादी है तो ज्ञान ते मोक्ष कार्यकी उत्पत्ति माने हैं, केई क्रियाते ही मोक्ष कार्यकी उत्पत्ति माने हैं, केई ज्ञान क्रिया दोऊनि ते मोक्ष कहें हैं। केई यम नियम घारणा तीन ते मोक्ष कहें हैं। या

प्रकार सर्व स्याद्वादीनिके या उपदेशकी प्रवृत्तिका अभाव आवे। तातें नियमित काल करि मोक्ष है यह कहना युक्त नाही। निश्चयकरि जो मर्व कार्य प्रति काल इप्ट होय तो प्रत्यचिक विषयस्वरूप अथवा अनुमानके विषय-स्वरूप वाह्य आभ्यन्तर कारणके विरोध आवे। कार्य मात्रका आत्मलाभ है सो बाह्य तथा आभ्यन्तर कारणके निकट होते होय है यह नियम प्रत्यक्ष विषय करि बहुरि अनुमान विषय करि श्रद्धहै ताका विरोध होयगा। ताते मोक्ष कार्य प्रति काल ही को कारण कहना यह नियम नाही सम्भवे है।

—श्री पं॰ पन्नालालजी न्यायदिवाकरकृत तत्त्वार्थराजवार्तिककी हिन्दी टीका

अकामनिर्जरा या तपके द्वारा अकालमें भी निर्जरा होती है। इस तथ्यको नियतिके ढाँचेमे ढालनेके लिए आपके द्वारा स्वइच्छानुसार आगम विरुद्ध ये दो नियम वनाये गये है—१ जिस कालमें जिन कर्मीकी जितने परिमाणमें जिन परिणामोको निमित्तकर उत्कर्षित अपकिषत सकिमत और उदीरित होनेकी योग्यता होती है, उस कालमें उन कर्मीका उतने परिमाणमें उन परिणामोको निमित्तकर उत्कर्षण अपकर्षण सक्रमण और उदीरणा होती है ऐसा नियम है। २—वधके कालमें जो स्थितिवध और अनुभागवय होता है, सो उम कालमें ही उन कर्मोंमें ऐसी योग्यता स्थापित हो जाती है, जिससे नियतकाल आने पर नियत परिणामो तथा वाह्य नोकर्मोंको निमित्त कर उन उन कर्मोंका अपकर्षणादिरूप परिणमन होता है।

किसी भी आगममें ऐसे नियमोका उल्लेख नहीं है। इसी कारण इनके समर्थनमें कोई भी आगम प्रमाण नहीं दिया गया है। इस वातको छिपानेके लिये भ्रमोत्पादक निम्न शब्द लिखे गये हैं 'कर्म-शास्त्रके अम्यासीसे यह वात छिपी हुई नहीं हैं' तथा 'यह वात कर्मशास्त्रियोको सुविदित हैं' किन्तु यह सुविदित हैं कि आपके द्वारा बनाये गये उपरोक्त दोनो नियम आगमविरुद्ध हैं।

वापके उपयुंक्त नियमोका खण्टन श्री ववल जयघवल आदि सिद्धान्त ग्रन्थोसे मले प्रशार हो रहा है। वन्य कालके समय या उसके पञ्चात् ऐसा कोई एकान्त नियम नही वनता कि अमुक कालमे अमुक कर्म-प्रदेशोका ही उत्कर्पण होगा, अमुक प्रदेशोका अपकर्पण होगा, अमुक प्रदेशोकी उदीरणा होगी। अमुक प्रदेशोका सक्रमण होगा, अमुक समयमें अमुक प्रकृतिका उदय होगा, अमुक समयमें अमुक प्रकृतिका वध होगा। कुछ कर्म श्रुव उदयी हैं, कुछ कर्म अग्नुव उदयी है, कुछ कर्मीका श्रुववध होता है, कुछ कर्मीका अग्नुव वघ होता है।

> घादितिमिच्छकसाया भयतेजगुरदुगणिमिणवण्णचओ। मत्ते तालधुवाणं चदुधा सेसाणय तु दुघा ॥१२४॥ अवरो मिण्णमुहुत्तो तिन्थाहाराण सन्वआऊणं। समयो छावट्ठीणं वधो तम्हा दुघा सेसा॥१२६॥

> > —गोम्मटमार कर्मकाण्ड

अर्थान् ४७ प्रकृतियोका स्रुव वय होता है। रोप ७३ प्रकृतियोमेंने तीर्थंकर, म्राहारकद्विक, चार आयु इन मात प्रकृतियोका जयन्य वंघ काल अतर्मृहर्त है और ६६ प्रकृतियोका एक ममय है।

जयघवल पु॰ ६ पृ ४–६ के निम्न प्रकरणमे अपकर्पण आदि मम्बन्धी आपकी मान्यताका खण्डन हो रहा ई—

स्त्र—पढमफड्ढय ण ओकड्डिज्जिट । टीका—कुदो ? तत्थाइच्छावणा-णिक्खेवाणमटंसणादो । श्रर्थ—प्रथम स्पर्धक अपकींपत नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर अतिस्थापना और निक्षेप नहीं देखें जाते ।

स्त्र—विटियफड्ढ्य ण ओकड्डिजिटि । टीका—तत्थ वि अइच्छावणा-णिक्खेवाभावस्य समाणत्तादो ।

अर्थ--हितीय स्पर्वन अपकर्षित नही होता, क्योंकि वहाँ पर भी अतिस्थापना और निक्षेपका अभाव पहलेके समान पाया जाता है।

सूत्र-एवमणताणि फट्दयाणि जहण्णिया अइच्छवणा, तत्तिययाणि फड्दयाणिण ओक-द्विज्जंति ।

अर्थ-इम प्रकार अनन्त स्पर्धक जो कि जधन्य अतिस्थापनाप्रमाण है उतने स्पर्धक अपकिपत नहीं होते।

स्त्र—अण्णाणि अणताणि फड्हयाणि जहण्णणिक्खेवमेत्ताणि च ण ओकड्डिज्जिति । टीका-आदीदो प्रहुढि जहण्णाद्दच्यावमामेत्तफड्ट्याणसुविस्मिफ्ट्य ताव ण ओकड्डिज्जिति , तस्माद्रच्छावणसमवे णिम्प्रेवस्स विमायादंसणादो । कि कारण ? णियगेवविमयासभवादो । एत्रो उविर ओकड्डणाए पिडसेहो णिथि ति पहुष्पायणहमिदमाह—

अर्थ—जघन्य निक्षेप प्रमाण अन्य अनन्त स्पर्धक भी अगर्वापत नही होते। प्रारम्भसे छेकर जघन्य अतिस्थापना प्रमाण स्पर्यकोमे आगेका स्पर्थक अपविष्ठ नही होता, वयोकि उसकी अतिस्थापना सम्भव होनेपर भी निक्षेपविषयक स्पर्धक नही देखे जाते। उससे अनन्तर उपरिम स्पर्धक भी अपकिष्ठ नही होता। इस प्रकार जघन्य निक्षेप्रमाण अनन्त स्पर्धक अपकिष्ठ नहीं होता। इसका वया कारण ? क्योंकि निक्षेपविषयक स्पर्धकोका अभाव है। अब इमने उपर अपर्वपणका निषेध नहीं है, इस बातका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते है—

स्त्र—जहण्णभी णिक्येवी जङ्गिणया अइच्छावणा च तेत्तियमेत्ताणि फड्ढ्याणि आदीदी भयिच्छित्ण तटित्थफड्ड्यमोक्छिज्जइ । टीका—अइच्छावणणिक्येवाणमेत्थ सपुण्णत्तटसणादी ।

अर्थ-प्रारम्भमें लेकर जवन्य निक्षेप और जवन्य अतिस्थापना प्रमाण जितने स्पर्धक है उतने स्पर्धको-को उल्लब्कर वहाँ जो स्पर्धक है वह अपका्पित होता है, वयोकि यहाँ पर अतिस्थापना और निक्षेप पूरे देखें जाते हैं।

स्य-तंण परं मन्त्राणि फड्ट्याणि ओकड्डिज्जिति।

अर्थ-उममे आगे मत्र स्पर्धक अकर्पित हो मकते है।

ठत्ररके प्रमाणमें यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक स्पर्धकमें अपक्षित होनेकी योग्यता है। किन्तु स्वासयोग्यता होते हुये भी अतिस्थापना और निक्षेपके अथवा अकेले निक्षेपके अभावके कारण पहले अनन्ते स्पर्धकोकी अपकर्षणरूपमें प्रवृत्ति नहीं हो मनतो है। अत आपके इस मिद्धान्तका स्पष्टता खण्डन हो जाता है कि 'उपादान हो नियामक है, जब उस योग्यताको लिये हुये उपादान होता है तो उनके अनुकूल अन्य सर्व कारण अवस्य मिल ही जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि उस योग्यताको लिये हुये उपादान हो विन्तु अन्य कारण न मिलें और वार्य होनेसे एक जाय।' वयोकि यहाँ उपादानमें अपकर्षण होनेकी योग्यता विद्यमान है, किन्तु अभावरूप अन्य कारणके हेतुसे वह कार्यरूप प्रवृत्त नहीं हो सकता है, यदि योग्यता न होती तो आचार्य यही कहते कि इतने स्पर्धकोमें योग्यता नहीं है। अतः वह अपकर्षित नहीं हो सकते हैं। किन्तु आचार्योने अतिस्थापना और निक्षेपका अभाव इसका कारण वतलाया है, योग्यताका अभाव कारण नहीं वतलाया है।

इसी तरह आपके इम दूसरे नियमका भी खण्डन हो जाता है कि 'वयके समय जिस वर्ममें जिस ममय जितने प्रमाणमें जिन भावोको निमित्त करके अपकर्पण आदि होनेनी योग्यता पढ गई है वह उम समय उतने ही प्रमाणमें उन्हीं भावोको निमित्त करके अपकर्पण आदि इप परिणमन करेगा ही।' क्योंकि यहाँ आचार्य सब ही स्पर्वकोंमें समान योग्यता वतला रहे हैं। इसी कारण कहा है कि आगेंके मब स्पर्वक अपक्पित हो नकते हैं। यह नहीं कहा है कि सब स्पर्वक अपक्पित होने ही, और वास्तवमें मर्व स्पर्वक प्रपर्कापन होते भी नहीं है, किन्तु यहीं कहा कि हो सकते हैं अर्थात् उनमें अपकर्षित होनेमें कोई वाया नहीं है। आगे इसी पुस्तकके पत्र ६ पर कहा है कि अन्तिम स्पर्वक अनन्त स्पर्वक नीचे आकर जो स्पर्वक स्थित है उन सबका उत्कर्षण हो सकता है। अत. यह स्पष्ट हो जाना है कि वीचके अनन्त स्पर्वक ऐसे भी है जिनके अपकर्षण तया उत्कर्षण हो सकता है। अत. यह स्पष्ट हो जाना है कि वीचके अनन्त स्पर्वक ऐसे भी नहीं है। जब दोनोंनी योग्यता है और दोनोंकी वाधाका अभाव है तो आपके नियमानुसार यह निश्चय ही नहीं हो नकता है कि अपकर्षण हो या उत्कर्षण हो। किन्तु मैद्यान्तिक दृष्टिसे इसका स्पष्ट निर्णय हो मकता है कि जब जैमा निमित्त मिलेगा तब वैमा परिणमन हो जायगा। इस प्रकार आपके दोनों नियम आगम विरुद्ध हो सिद्ध होते हैं।

उदीरणादिमम्बन्धी नियमोके लिये आपने एक यह हेतु दिया है कि 'उपरोक्त नियम वर्गर उपशम, निधत्ति, निकाचिटकरण नहीं वन सक्ते हैं, इनमें गड़बड़ी आ जायगी।'

यह वात सत्य है कि वयके ममय कुछ प्रदेशोका उपशम, नियत्ति, निकाचितहप वय होना मम्भव है। किन्तु कारणक्लाप पाकर यह उपशम, नियत्ति, निकाचितवध टूट भी जाता है। जैसा कि घवल पु० ६ पृ० ४२७-२= पर कहा है—

क्धं जिणविवदंसण पढमसम्मतुष्पत्तीण् कारणं १ जिणविवदसणेण णिवत्तणिकाचिदस्स वि मिच्छना-दिकमाक्लावस्स स्वयदंसणादो ।

अर्थ-इम प्रकार है-

शका-जिनविम्छका दर्शन प्रथम सम्यक्तवकी उत्पतिका कारण किस प्रवार होता है ?

समाधान—जिनविग्वकं दर्शनसे निधत्त और निकाचितर प भी मिध्यात्वादि कर्मक्छापका क्षय देखा जाना है जिससे जिनविग्वका दर्शन प्रयम सम्यवत्वकी उत्पत्तिका कारण होता है।

उपश्म, नियत्ति और निकाचितका स्त्रमुख ही उदय होता है ऐसा भी नियम नही है, बगेकि उनकी स्थिति पूर्ण होने पर यदि उनके उदयके अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल न हो, तो जाते जाते वे भी अपने रूसे फल न देकर अन्य मजातोय प्रकृतिकासे फल देनेको बाधा हो सकते हैं। इसी तथ्य को प० फूलवन्दजी ने स्त्रय तत्त्वार्यसूत्र पृ० १५७ (वर्णीग्रन्थमालासे प्रकाणित) पर स्त्रीकार किया है।

इस प्रकार उपशम, निधत्त और निकाचितरूप वध्र प्रदेशोंके विषयमें भी कोई एकान्त नियम नहीं वन सकता, क्योंकि कारण कलापोंके मिलने पर निधत्त, निकाचितवध्र टूट जाता है और उन कर्मप्रदेशोंका भी उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीरणा, संक्रमण आदि होने लगता है।

जिन वर्मप्रदेशोमें उपशम, निवत या निकाचित वव नहीं होता है उनके लिये मात्र इतना ही नियम है कि वे वर्मप्रदेश अपने वंब-समयसे एक आवसी तक अर्थात् ववावली या अवलावली कारूमे उदीदणा आदिके योग्य नहीं होते हैं। उनके पश्चात् अपकर्वण आदिके योग्य हो जाते हैं। त्री जयसवल पु० द पृ० २५६ पर बद्यावजीके पञ्चान् अपकर्षण नथा उत्कर्षणका विद्यान कहा है। श्री धवल पु० १५ पृ० १०४ पर बद्यावली पञ्चान् कर्मोकी उदीरणा कही है। श्री जयबवल पु० ६ पृ० २६६ पर बद्यावलीके पश्चात् मक्रमण होना कहा है। इम प्रकार बद्य कालसे एक ब्रावली पश्चात् ही कर्मोमें उदीरणा, अपकर्षण, उत्कर्षण, मक्रमण अदि होने लगते हैं। कालकृत नियम कोई नही रहना। अमुक घटी, मुह्त्तं, दिवम आदिमें ही निश्चित छ्पमें अपकर्षण आदि होगे, अन्य घटी, मृहत्तं आदिमें नहीं होगे अथवा इनने काल पश्चात् अपकर्षण आदि होगे उमसे पूर्व नहीं ऐसा कालकृत कोई नियम नहीं रहना।

अमुक ममयम अमुक कर्मका अपकर्पण, उत्कर्पण, मक्रमण अवद्य होगा यदि ऐमा कोई नियम होता तो वजाय वयावलीमे अपकर्पणादिकी अयोग्यता वतलानेके यह ही कहा जाता कि वयकालमें जिन कर्मप्रदेशामें जिन कालमें उदीरणा आदि होनेका नियम वन गया है, उन प्रदेशों उसी कालमें अवद्य उदीरणा आदि होगी, उस वालमें पूर्व या परचात् वे कर्मप्रदेश उदीरणा आदिके अयोग्य है। किन्तु ऐसा किसी भी आगममें नहीं करा है, धवल व जयधवल आदिमें तो वधावलीका नियम दिया है। गोम्मटमार कर्मकाण्ड गाया २७६ में भी यह यहां है कि जिस समय जिस प्रकृतिका उदय होता है उस समय उसको उदीरणा भी होती है, किन्तु वहीं पर बुछ अपवाद भी है।

श्री जयधवार पु॰ ६ पृ॰ २५६ पर वताराया गया है कि वधावलीके अनन्तर ही कोई जीव अपकर्षण द्वारा अवाधाकालमें भी निषेक रचना करके उसके अनन्तर समयमें उत्कर्षण कर सकता है।

हममे निद्ध है कि बनकालमें कर्मप्रदेशोंके उत्कर्षणादि सम्बन्धी कोई नियम नहीं वनता है, किन्तु बाह्य और अतरग निमित्तोंके अनुमार उत्कर्षण, अपकर्षण मक्रमण, उदीरणादि होते रहते हैं। उदीरणादिका कोई नियत काल नहीं है।

उद्देलनाका उदाहरण देते हुए आपके द्वारा दूमरा हेतु यह दिया गया है कि 'उदारणादि किम क्रमसे होती है और क्तिने कारुमें होती है, कर्मशास्त्रको यह मब व्यवस्था विगड जायेगी।'

यह भी ठीक नहीं है, वयोकि नम्यक्त्व प्रकृति और सम्यक्ति उद्देलना-मक्रमण मिथ्यात्व गुणस्थानमें होना है। मिथ्यात्व गुणस्थानमें सबसे जघन्य काल रहकर जिमने सम्यक्तिको प्राप्त कर लिया है उनके उद्देलना-सक्रमण नही होता है। यदि अधिक कालतक मिथ्यात्व गुणस्थानमें ठहर जाय और उद्देलना-सक्रमण प्रारम्भ भी हो जाय, किन्तु सम्यक्ति प्राप्त होनेपर उद्देलना-सक्रमण रुक्त जाता है और मिथ्यात्व व मिश्र प्रकृतिके कर्मप्रदेशोका सम्यक्त प्रकृतिस्प सक्रमण होने लगता है। सम्यक्ति व मिथ्यात्व ने प्राप्तिका कोई नियत काल नहीं है, फिर उद्देलना-सक्रमणका काल नियत कैसे हो सकता है।

मिथ्यात्व गुणस्थानमें मिथ्यात्व प्रकृतिको उदीरणा होती है और क्षयोपश्रम मम्यवत्व होनेपर मिथ्यात्व प्रकृतिकी उदीरणा कक जाती है और सम्यवन्व प्रकृतिकी उदीरणा होने लगती है। इम प्रकार मम्यवत्व व मिण्यात्व प्रकृतियोको उदीरणाका भी कोई नियत काल नही है।

गुणमक्रमण व मर्वमक्रमणका भी किमी जीवके लिये कालका कोई नियम नही है। जो अनादि मिथ्यादृष्टि जीव उपगम गम्यग्टर्गन उत्पन्न कर क्षयोपगम सम्यग्दर्गनके पश्चात् चायिक सम्यग्दृष्टि हो जाता है उनके सम्यक्त्व प्रकृतिका गुणमक्रमण व सर्वसक्रमण नहीं होता है।

उन्शमश्रेणी अनिवृत्तिकरण गुणस्थान रद दो जीवोने एक साथ आरोहण किया, अनिवृत्तिकरणमें एक कालवर्ती मव जीवोके परिणाम ममान होते हैं, अत॰ इन दोनो जीवोके परिणाम भी समान चल रहे थे, किन्तु अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें एककी मृत्यु हो जाने पर चौघे गुणस्यानमें चला जाता है और दूमरा जीव मूक्ष्म-सापराय दसवें गुणस्थानमें पहुँच जाता है इम प्रकार पूर्व क्षणवर्ती एक ही परिणामसे उत्तर क्षणमें दो प्रकारकी उत्तर पर्याय उत्पन्न हो जाती है।

जयववल पुस्तक ६ घवल पु० ४ आदि सिद्धान्त ग्रन्थोंके आवारपर यह लिखा गया है। कर्मनिर्जरा सिवपाक और अविपाकके भेदसे दो प्रकारको है। सिवपाक निर्जरा तो सभी समारी जीवोके होती है, किन्तु अविपाक निर्जरा प्रयत्नपूर्वक सम्यक् तपके द्वारा होती है।

> सयमेव कम्मगलण इच्छारहियाण होइ मत्ताण। सविपार्काणज्ञरा सा अविपक्करवायखवणाहो ॥१७८॥ —नयचक्रसंप्रह ए० ६३, माणिकचन्द ग्रंथमाला

अर्थात्—जीवोंके विना इच्छाके जो कर्म गलन होता है वह सविपाक निर्जरा है। उपायपूर्वक जो कर्मोंका क्षय होता है वह अविपाक निर्जरा है।

वपके लिये कोई काल नियत नहीं है, अत: अविपाक निजंराके लिये भी कोई काल नियत नहीं है।

# करणानुयोगसम्बन्धी विषयोंका विचार

इसके आगे जो हेतु दिये गये हैं उनका उपरोग्त दोनों नियम अथवा नियति अपर नाम क्रमबद्ध पर्यायके सिद्ध करनेसे कोई सम्बन्ध ही नहीं है अथीत् प्रकृत विषयसे उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं है। न मालूम वे यहाँ इस प्रकरणमें क्यों लिखे गये हैं? इनसे तो कुछ ऐसा सिद्ध करनेका आगय प्रतीत होता है कि सर्व कार्य मात्र उपादानसे ही होते हैं, निमित्त तो अकिंचित्कर है। यदि ऐमा है तो यह हेतु निमित्त सम्बन्धी प्रश्नके उत्तरमें लिखे जाने चाहिये थे। अप्रामिशक होते हुये भी उनका स्पष्टीकरण किया जाता है।

हेतु न० ३ व ४:—एक ही परिणाम या योग निमित्तभूत होते हुये, भिन्न-भिन्न प्रकृतियोमें भिन्न स्थिति, अनुभाग तथा प्रदेशवन्वका भेद कौन करता है। इस प्रकार प्रश्न करके छोड दिये गये हैं। ये किस प्रकार हेतु है, स्पष्ट नहीं किया गया है।

इन दोनो प्रश्नोंसे यह आगय प्रतीत होता है कि एक ही निमित्त कारण होनेसे एक ही कार्य होना चाहिये या, भिन्न-भिन्न नहीं। किन्तु ऐमा कोई नियम नहीं है कि एक कारणमे एक हो कार्य हो सकता है, भिन्न नहीं। एक ही कारणमे भिन्न भी कार्य हो सकते हैं। जैसे एक बडेपर एक लाठी मारी। लाठी लगने रूप एक ही कारण होने पर भी भिन्न-भिन्न आकारके तथा भिन्न-भिन्न प्रमाण (पैमायश) के कपालोका उपपाद हो जाता है। एक ही अग्निके निमित्तसे ईंबनके जलनेका, भात आदि पचने तथा प्रकाश होने रूप भिन्न कार्य होते हैं।

कःज्ञणाणत्तादो कारण-णाणत्तमणुमाणिङजिट इदि एटमित्र ण घडटे, एयादो मोग्गरादो बहु-कोहिक्वालोवरामा ।—धवल पु० १ पृ० २१९ ।

अर्थ-इस प्रकार है-

गका—अनेक प्रकारके कार्य होतेमे उनके साघनमूत अनेक प्रकारके कारणोका अनुमान किया जाता है ?

समावान—पह कहना भी नहीं बनता है, क्योंकि एक मुद्गरसे अनेक प्रकारके कपालक्ष्य कार्यकी उपलब्धि होती है। दूसरी वात यह है कि अन्य सहकारी कारणोसे भी जीवके एक ही परिणाम व योगसे भिन्न-भिन्न प्रकृतियोमें स्थिति अनुभाग वंधमें भेद हो जाता है। इसके लिये आगम प्रमाण निम्न प्रकार है—

कधमेकसिक्लेसादो असंखेज्जलोगमेत्तअणुभागछ्टाणाण वधो जुज्जदे ? ण एस दोसी, एक-मंकिलेसादो असंखेज्जलोगमेत्तअणुभागवधज्झवसाण्टाणसहकारिकारणाण भेदेण सहकारिकारणमेत्तअणु-भागट्टाणाण वंधाविरोहादो ।

—धवल पु० १२ पृ० ३८०

अर्थ इस प्रकार है-

शका—सकलेशसे असस्यात लोकप्रमाण अनुभागसम्बन्धी छह स्थानोका वन्य कैसे वन सकता है ? समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक सक्लेशसे असस्पात लोकप्रमाण छह स्थानोसे सहित अनुभागवन्धाव्यवसानोके सहकारी कारणोके भेदसे सहकारी कारणोके वरावर अनुभागवधस्थान होनेमें कोई विरोध नहीं आता।

णाणावरणीएण सह जिंद सेसछकस्मेहि वक्कस्सिट्टिदी पबदा तो णाणवरणीएण सह सेसछकस्माणि वि द्विदिं पहुच्च टक्कस्माणि चेव होंति। जिंद पुण विसेसपच्चएहि सेसकस्माणि विगलाणि होंति तो णाणावरणिट्टिदीए उक्कस्सीए सतीए सेसकस्मिट्टिदी अणुक्क सा होदि।

---धवल पु० १२ पृ० ४५१

अर्थ—ज्ञानवरणीयके साथ यदि शेप छह कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति वाँधी गई है तो ज्ञानवरणीयके माथ शेप छह कर्म भी स्थितिको अपेक्षा उत्कृष्ट ही होते हैं। परन्तु यदि विशेष प्रत्ययोसे शेष कर्म विकल होते हैं तो ज्ञानवरणीयकी स्थितिके उत्कृष्ट होनेपर भी शेष कर्मोकी स्थिति अनुत्कृष्ट होती है।

तीसरी वात यह है कि कर्म-प्रकृति विशेषके कारण भी वन्घमें विभिन्नता हो जाती है।

हेतु न० ५ भी प्रश्न रूपमें ही है। यह नहीं वतलाया कि उससे क्या सिद्ध करना अभिप्रेत है? प्रश्न है — 'किस समयमे विस्नगोपचयमेंसे किन कर्मवर्गणाओका कितने परिमाणमें वध होगा, यह भेद भी कीन करता है? आत्मा तो मात्र परिणाम करता है, परन्तु उस समय बन्ध योग्य कर्मवर्गणाओका ही बन्ध होता है. अन्यका नहीं, ऐसा फर्क क्यो पडता है?'

यह कहना कि विस्रसोपचयमें कुछ कर्मवर्गणायें वन्च योग्य होती है तथा कुछ नही—युक्त नही हैं। क्योंकि कर्मवर्गणाका लक्षण ही यह है कि वह द्रव्य कर्मरूप परिणमन करने के योग्य है। द्रव्यकर्मरूप परिणमम करने को योग्य है। द्रव्यकर्मरूप परिणमम करने को योग्य है। द्रव्यकर्मरूप परिणमम करने को नाम ही वन्च है। जैसे क्रपर कह आये हैं श्रो बीरसेन स्वामीने श्री घवल पु १२ पृ० २७६-७७ पर यह ही उत्तर दिया कि कर्मस्कन्वोमें समान शक्ति होते हुए भी, जीवमें इतनी शक्ति नहीं है जो सर्व-कर्मवर्गणाओं एक समयमें कर्मरूप परिणमा सके। यह उत्तर नहीं दिया कि जिन कर्मवर्गणाओं योग्यता है वहीं, कर्मरूप परिणमती हैं, शेप योग्यता नहीं होने के कारण नहीं परिणमती हैं। प्रत्युत सबमें समान शक्ति (योग्यता) मानी गई है।

श्री घवल पु० १२ पृ० २७६-२७७ पर दिये गये निम्न शका समाघानसे विषय स्वष्ट हो जाता है— पाणादिवादो जिंद णाणावरणीयवधस्स पच्चको होज तो तिहुवणे ठिदकम्मइयखधा णाणा-वरणीयपचएण अक्कमेण किण्ण परिणमते, कम्मजोगत्त पिंड विसेसाभावादो ? ण, तिहुवणव्मतर कम्मइखधेहि देसविसयपचासत्तीए अभावादो । अर्थ—शका यदि प्राणातिपात ज्ञानावरणीयके वन्धका कारण है, तो तीनो लोकोमें स्थित कार्मणस्कन्ध ज्ञानावरणीय पर्याय स्वरूपसे एक साथ वयो नहीं परिणत होते हैं ? क्योंकि उनमें कर्मयोग्यताकी अपेक्षा समानता है ?

समाधान—नही क्योंकि, तीनो लोकोंके भीतर स्थित कार्मणस्कन्धोमें देशविपयक प्रत्यासित्तका अभाव है।

नोट—यह बात घ्यान देने योग्य है कि सर्व कार्मणस्कन्धोमें कर्मयोग्यताकी अपेक्षा समानता कही गई है। समाधानमें इसको अस्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि यह उत्तर नहीं दिया गया है कि जिनमें योग्यता है वहीं बँघ गई और शेष नहीं बँघी है।

जिंद एयक्खेत्तोगाढा कम्मङ्यखंधा पाणादिवादादो कम्मपञ्जाएण परिणमंति तो सन्वलोगगय-जीवाण पाणादिवादपन्वएण सन्वे कम्मङ्यखंधा अक्कमेण णाणावरणीयपञ्जाएण परिणदा होति । ण च एवं, विदियादिसमएसु कम्मङ्यखंधाभावेण सन्वजीवाण णाणावरणीयवधस्स अभावप्पमगादो । ण च एवं, सन्वजीवाण णिव्वाणगमणपसंगादो १ एत्य परिहारो सुच्चदे—पच्चासत्तीए एगोमाहणविसयाए संतीए वि ण सन्वे कम्मङ्यक्खधा णाणावरणीयसरूवेण एगसमएण परिणमति, पत्त दुन्द्रां दहमाणदहणिम्म व जीविम्प्र तहाविहसतीए अभावादो ।

अर्थ—शंका—यदि एक क्षेत्रावगाहरूप हुये कार्मणस्कच प्राणातिपातके निमित्तमे कर्म पर्यायरूप परिण-मते हैं तो समस्त लोकमें स्थित जीवोके प्राणातिपात प्रत्ययके द्वारा सभी कार्मण स्कन्च एक माथ ज्ञानावरणीय रूप पर्यायसे परिणत हो जाने चाहिये। परन्तु ऐसा हो नहीं सकता, क्यों कि वैसा होनेपर द्वितीयादि—समयो-में कार्मणस्कन्चोका अभाव हो जानेसे सब जीवोके ज्ञानावरणीयका वन्च न हो सकनेका प्रसंग आता है। किन्तु ऐसा सम्भव नहीं है, क्यों कि इस प्रकारसे समस्त जीवोके मुक्तिका प्रसग अनिवार्य है।

समाधान—उपर्युक्त र्शंकाका परिहार किया जाता है—एक अवगाहनाविषयक प्रत्यासत्तिके होनेपर भी कार्मण स्कघ एक समयमें ज्ञानावरणीय स्वरूपसे नहीं परिणमते हैं, क्योकि प्राप्त ईन्धन आदि दाह्य वस्तुको जलानेवाली अग्निके समान जीवोंमें उस प्रकारकी शक्ति नहीं है।

जीवमें एक समयमे अभन्योसे अनन्तगुणे तथा सिद्धोंसे अनन्तचें भागप्रमाण परमाणु वांघनेकी शक्ति हैं। उसमें योगके निमित्तसे यह भेद आता है कि कितने परिमाणमें कर्मवर्गणार्थें किसी एक समयमे बँघेगी, जिस समय जिन वर्गणाओंसे निमित-नैमित्तिक सम्बन्ध होता है, उस समय वही वर्गणार्थें वैंघ जाती हैं। जैसे आहार वर्गणा, वचनवर्गणा एव मनोवर्गणा तीनो वर्गणार्थें प्रत्येक समयमे आती हैं, किन्तु जीवके प्रदेशोंके परिस्पन्दका जिस समय इन तीनोमेंसे जिस वर्गणासे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध हो जाता है उस समय वह ही योग कहलाता है।

उपरोक्त करणानुयोगका सर्व विषय छदास्यके ज्ञानगम्य नहीं है। इसका आघार मात्र. आगम प्रमाण है जो युक्तियो व तर्कका विषय नहीं है। श्री घवल पु० १४ पृ १५१ पर कहा है कि आगम तर्कका विषय नहीं है तथा पृ० ३५६ पर लिखा है कि युक्तिके द्वारा सूत्र वाघित नहीं किया जा सकता है। जो प्रश्न यहाँ उठाये गये हैं उन सवका समाधान श्री धवल, जयधवल आदि कर्म-ग्रन्थोमें उपस्थित है। निमित्त कारणकी मुख्यतासे ही यह सर्व व्यवस्था, विशेषता या भेद बतलाये हैं। आश्चर्य इस बातका है कि फिर भी उन्ही ग्रन्थोके टीकाकार ही उक्त प्रश्नोको उठाकर उन प्रमाणोके विरुद्ध यह सिद्ध करना चाहते हैं कि यह सब

न्यवस्था, विशेपता या भेद एकान्तत मात्र उपादानकी योग्यताके कारण ही होते हैं। इस एकान्त मिथ्यावाद-को सिद्ध करनेके लिये यह भी मान लिया गया है कि ऐसी भी कर्मवर्गणायें है जो वघ योग्य नहीं है अर्थात् द्रव्य कर्म रूप परिणमन करने योग्य नहीं हैं। जो किसी भी प्रकार आगम सम्मत नहीं हो सकता है।

छठेका उत्तर आगे दिया गया है।

आगे आपने लिखा है कि 'निमित्तकी निमित्तता कार्यके समयमें मानी गयी है।' इतना लिखनेके वाद आपने उपादानके कार्यरूप परिणत होते समय निमित्तमें होनेवाले व्यापारके विषयमे तीन आपित्तर्यां उपस्थित की है। वे निम्न प्रकार है —

पहली आपित आपने यह उपस्थित की है कि 'उपादानके कार्यरूप परिणत होते समय निमित्तका व्यापार यदि उसकी अपनी परिणतिके लिये होता है तो फिर उसने उक्त उपादानकी कार्य परिणतिमें क्या किया ?'

दूसरी आपित आपने यह उपस्थित की है कि 'उपादानके कार्यरूप परिणत होते समय निमित्तका व्यापार यदि उपादानकी परिणितके लिये होता है तो फिर उपादानमें उपादानके व्यापारकी तरह निमित्तका मी व्यापार दिखना चाहिये, साथ ही निमित्तका व्यापार निमित्तमें नहीं दिखना चाहिये।'

तीसरी आपत्ति आपने यह उपस्थित की है कि 'उपादानकी कार्यरूप परिणित होते समय निमित्तका ज्यापार यदि उमकी अपनी परिणित तथा उपादानकी परिणित दोनोके लिये होता है तो फिर इम तरह निमित्तमें एक साथ दो तरहके ज्यापार मानना अनिवार्य हो जायगा जो कि जिनागमके विरुद्ध है।'

इन आपत्तियोका निराकरण आपने जो किया है वह निम्न प्रकार है —

'अतएव ऐमा मानना ही उचित है कि उपादानके कार्यके प्रति दूसरे एक या एकसे अधिक जिन द्रव्योकी विवक्षित पर्यायोमें निमित्त-व्यवहार होता है वे सब कार्य तो अपना-अपना ही करते हैं। कोई किसी का कार्य नहीं करता, परन्तु उन सब द्रव्योंके उस उस कालमें उस उसरूप परिणमनकी द्रव्य पर्यायात्मक उपादान योग्यता सहज ही होती है और उनका वैसा ही परिणमन भी होता है, मात्र इन दोनोंकी इस वाह्य व्याप्तिको देखकर ही उनमें निमित्तनैमित्तिकसम्बन्ध स्वीकार विया गया है ऐसा मानना आगमानुकूल है।

इम विपयमें आगमकी दृष्टि यह है कि उपादानकी कार्यके साथ एक द्रव्यप्रत्यासित्तक्ष कारणता होती है अर्थात् उपादान ही कार्यक्ष परिणत हुआ करता है। लेकिन जिसे लोकमें या आगपमे निमित्त कहा गया है वह यद्यपि उस उपादानमूत अन्य वस्तुके कार्यक्ष परिणत नहीं होता, फिर भी जब तक निमित्त अपना तद्नुकूल व्यापार नहीं करता है तब तक उस उपादानकी वह विवक्षित कार्यक्ष परिणित नहीं होती है ऐसा लोकमें देखा भी जाता है और आगममे प्रतिपादित भी किया गया है, अतः इस प्रकार अन्वयन्यित-रिक आधार पर उस उपादानमूत वस्तुकी कार्यपरिणितके साथ उस निमित्तमूत वस्तुकी कालप्रत्यासित्तक्ष कारणता सिद्ध हो जाती है। अर्थात् जिस क्षणमें निमित्तका उपादानमूत वस्तुकी कार्य-परिणितके अनुकूल व्यापार होता है उस क्षणमें ही उपादान विवक्षित कार्यक्ष परिणत होता है और उस निमित्तमूत वस्तुका उस उपादानमूत वस्तुके विवक्षित कार्यके अनुकूल जब तक व्यापार नहीं होता है या व्यापार वीच हो मे रुक जाता है तो उसकी विवक्षित कार्यक्ष परिणित या तो होती नही, अथवा या फिर वीचमें वन्य हो जाती है।

काल प्रत्यासत्तिका अर्थ यह है कि जिस कालमें निमित्त अपना व्यापार करता है ज़िया कालमें उपादान अपने कार्यस्प परिणत होता है और निमित्तको उस कार्यके साथ अन्वय-व्यितरेक्च्याप्ति इस तरह सिद्ध होती है कि निमित्तका कार्योत्पत्तिके अनुकूल व्यापार होने पर ही कार्य होता है तथा निमित्तका कार्यो- त्पत्तिके अनुकूल व्यापार न होने पर कार्य नहीं होता है। इसी तरह निमित्तको कार्योत्पत्तिके माथ विह्न्याप्ति पायी जाती है—इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि निमित्तके कार्योत्पत्तिके अनुकूल व्यापार होने पर ही कार्योत्पत्ति होती है, परन्तु निमित्त स्त्रय कार्यस्प परिणत नहीं होता है अथवा निमित्तके गुण-वर्म कार्यमें नहीं प्रविष्ट होते हैं।

इसमें सदेह नहीं कि निमित्तका कार्योत्पत्तिके अनुकूल जो भी व्यापार होता है उसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यापार उसके साथ उस समय निमित्तका नहीं होता है अर्थात् एक समयमें एक हो व्यापार उसका होता है, परन्तु वही एक व्यापार स्वयं अपनेमें होनेवाले परिणमनका उपादान होता है और अन्य वस्तुके उसके साथ प्रतिनियत परिणमनमें वहीं निमित्त (सहायक) होता है। इस तरह निमित्तमें अपना और परका कार्य करनेने लिये दो व्यापार एक साथ होने हैं ऐसी मान्यता हमारी नहीं है। हमारी मान्यता तो यह है कि वही एक व्यापार अपने कार्यका उपादान होता है और परके कार्यका वही निमित्त होता है। इसी तरह कार्य एक होकर भी अपने उपादान कारणको अपेक्षा उपादेय होता है और अपने निमित्त कारणकी अपेक्षा वहीं नैमित्तिक भी होता है। इस विवेचनसे यह बात स्पष्ट है कि आपने जो तीन आपित्तियाँ निमित्तोकों कार्यमें प्रयोजनभूत (सार्थक या उपयोगी) माननेमें उपस्थित की है वे नहीं आती है। जिनागममें यहीं तत्त्व प्रतिफल्ति किया गया है। हमारा विश्वास है कि आपका वह भय इस स्पष्टीकरणसे दूर हो जायगा जिसके कारण आप निमित्तोंको अकिचित्कर माननेके लिये तैयार हुए है।

म्रापने लिखा हैं कि सब द्रव्योंके उस कालमें उम उस रूप परिणमनेकी द्रव्यपर्यायात्मक उपादान योग्यता सहज-ही होती है आदि'

वापके ऐसा लिखनेमे ऐसा मालूम पडता है कि सभी प्रकारके निमित्तोंको बाप एक ही आसन पर विठला देना चाहने हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बाप डम तरह प्रत्यक्ष, तर्क और आगमका अपलाप कर रहे हैं, क्योंकि आगममें प्रेरक और उदामीन दो प्रकारके निमित्त वतलाये गये हैं। जो वस्तुको उमकी अपनी कार्यपरिणतिमें प्रेरणा दें वे प्रेरक निमित्त कहलाते हैं। जैसे स्वर्णका आभूपण वननेमें स्वर्णकार और हथोड़ी सादि प्रेरक निमित्त कहें जाते हैं तथा जो वस्नुको उसकी अपनी कार्य परिणतिमें प्रेरणा न देते हुए भी निमित्त हां वे उदासीन निमित्त कहलाते हैं। जैसे ग्राकाश, वर्म, अधर्म ग्रीर काल ये तो सामान्य उदासीन निमित्त हैं तथा जल मछलीके लिए विशेष उदासीन निमित्त हैं, रेलकी पटरो रेलगाड़ीके लिए विशेष उदासीन निमित्त हैं, छाया पियकके लिए विशेष उदासीन निमित्त हैं—आदि। रेलगाड़ीके गमनमें ऐंजन व ढ़ाइवर भी प्रेरक निमित्त ही होते हैं।

आगे आपने लिखा है—'गट्द विवक्षित वानयोका रूप लेकर सीमित अर्थका ही प्रतिपादन करते हैं आदि।' और फिर इमके अन्तमें आपने लिखा है कि 'प्रकृतमें ३२१-३२२ गायारों निश्चय नयकी मुख्यतासे लिखी गयो हैं। वह इमीसे स्पष्ट है कि उससे अगली गायामें 'एवं जो णिच्छयदों' यह पाठ दिया गया है, हम इस गायामें पठित 'णिच्छयदों' पदको गीण कर दें और उनका अपने विवल्पके अनुसार अर्थ करें यह उचित नहीं है।'

इसपर हमारा कहना यह है कि अर्थ करनेकी यह पद्धति हैं कि जहाँपर निश्चय नयकी मुस्यतासे कथन हो वहाँपर व्यवहार नयका कथन उसके प्रतिपक्षीपनेके रूपमें स्वीकार होता है। लेकिन आपके कथना-नुपार यदि यह निश्चयनयका कथन है तो भी आपको इसका प्रतिपक्षी व्यवहार नयका कथन तो स्वीकार करना ही चाहिये, परन्तु जब आप व्यवहार नयके विपयको उपचरित, कल्पनारोपित, सद्भूत, मिथ्या आदि रूप मानते हैं तो फिर कैंथे माना जाय कि आप व्यवहार नयके कथनको भी स्त्रीकार करते हैं।

हम कई जगह कह चुके हैं कि निश्चय और व्यवहार ये दोनो वस्तुमें विद्यमान सदात्मक अश या धर्म ही है, उपचरित, किल्पत या असदात्मक नही है। इनमेंसे व्यवहार धर्मसापेक्ष निश्चय धर्मका प्रतिपादक शब्द और ज्ञापक ज्ञान निश्चय नय है और निश्चय धर्मसापेक्ष व्यवहार धर्मका प्रतिपादक शब्द और ज्ञापक ज्ञान व्यवहारनय है।

इस तरह आप वस्तुके वास्तिवक वस्त्वशरूप व्यवहाररूप घर्मको और उसके प्रतिपादक व ज्ञापक वास्तिवक व्यवहार नयोको स्वीकार तो कर लीजिए तर्गक यह समझमें आ जाय कि आप निश्चय घर्म और निश्चय नयके साथ-साथ व्यवहार घर्म और व्यवहार न गको भी वास्तिवक स्त्रीकार करते हैं। तभी तो निश्चय नयमें अशरूप नयात्मकता और उसमें व्यवहारनय सापेक्षता सिद्ध होगी, अन्यथा उसमें नयात्मकता तो आनेसे रही और उसमें प्रमाणात्मकता इमलिए नहीं आ सकतो है कि वस्तु निश्चय मात्र हो नहीं है, क्योंकि वह व्यवहारात्मक भी है, अत आपकी मान्यता प्रमाणामासमें ही गिमत हो जायगी।

एक वात और है आप स्वामिकाितकैयानुपेक्षा की ३२१ व ३२२ वीं गाथाओं प्रतिपादित विषयकों निश्चय नयका विषय मानते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि ३२३ वी गाथामें 'णिच्छयदों' पदका पाठ हैं, लेकिन यह ख्याल कीजिए कि यह 'णिच्छयदों' पद निश्चय नयका वाचक नहीं हैं, किन्तु असर्थायत माव या आम्तिक्यमाव अथवा ज्ञानकी निर्णयात्मक स्थितिका ही वोधक हैं। इस पर आपको विचार करना चाहिये।

कागे आपने अपने अमीष्ट अर्थको सपुष्ट करनेके लिये पद्म-पुराणका 'यद्मासन्य' इत्यादि पद्य, प० भैया भगवतीदासजीका 'जो जो देखी वीतराग ने' इत्यादि पद्य और स्वयमुस्तोत्रका 'अल्ल्यशक्तिः' इत्यादि पद्य इन मवका उद्धरण दिया है। चूँिक इनके विषयमें पहले हम विम्तारसे प्रकाश डाल चुके हैं, अतः यहाँ इनके विषयमें कुछ नही लिखा जा रहा है। इतना व्यान अवश्य ही आपको दिला देना चाहते हैं कि 'अल्ब्यशक्ति' पदसे भवितव्यताको अटल शक्ति (जिसकी शक्तिको कभी टाला नहीं जा सकता है) मानकर आप उससे जो अपनी अभिलपित पृष्टि करना चाहते हैं वह इस तरह हो नहीं सकती है। कारण 'अल्ब्यशक्ति' पदका शक्तिको लाँचकार यानी शक्तिका अतिक्रमण करके-ऐमा अर्थ करके स्वामी समन्तभद्र उस पद्यमें इतना हो भाव प्रदिशत करना चाहते हैं कि प्राणी अशक्त है, अममर्थ है, इमिल्ये वह कोई कार्य भवितव्यता (होनहार) को शक्तिका अतिक्रमण करके कदापि नहीं कर सकता है। 'अल्ब्यशक्ति' पदका अटलशक्ति अर्थ जैन सस्कृतिको मान्यताके वित्कुल विपरीत है, इसिल्ये स्वामो समन्तभद्र जैसे तार्किक-शिरोमणि द्वारा जैन सस्कृतिको मान्यताके वित्कुल विपरीत है, इसिल्ये स्वामो समन्तभद्र जैसे तार्किक-शिरोमणि द्वारा जैन सस्कृतिको विरुद्ध भी कथन किया जा सकता है यह असमन वात है।

आगे आपने लिखा है कि—पूर्वबद्ध आयुक्रमंगें जितना स्थितिबन्घ होता है उसमें भोगकालमें उत्कर्षण तो सभव नहीं, निपेक स्थिति अपकर्षण हो सकता है। इस नियमको घ्यानमें रखकर जिन जीवोमें यह निपेक स्थिति आकर्षण नहीं होता उन जीवोका वह आयु कर्म इस नियमका अपवाद है—यह दिखलानेके

लिये तत्त्वार्थसूत्रके अध्याय २. सूत्र ५३ में नियम वचन आया है। उस परसे बहुतसे वन्धु यह फलित करते है कि यह व्यवहार कथन न होकर निश्चय कथन है आदि।'

आपके इम कथनसे हमें ऐसा मालूम पडता है कि आप कालमरण और जिसे अकलक आदि आचारों के प्रमाणोंके आघारपर हम अकालमरण कहते हैं उसे भी निश्चय नयका विषय मानते हैं और इसके आघार पर आप हमारे ऊपर आक्षेप करते हैं कि 'तत्त्वार्यसूत्र अध्याय २ सूत्र ५३ में जो नियम वचन आया है इस परसे बहुतसे बन्चु यह फिलत करते हैं कि यह ब्यवहार कथन न होकर निश्चय कथन है।'

वास्तवमें कालमरण और अकालमरणका जितना भी कथन आगममें पाया जाता है वह सब व्यवहार कथन ही है, क्योंकि निश्चय नयसे आत्मा अपने आपमें अमर ही है। हमें आश्चर्य होता है कि आप काल-मरणको और अकालमरणको भी कालमरणकी ही सज्ञा देकर इमे भी निश्चय नयका ही विषय मानते हैं और फिर अपनी मान्यताको पृष्टिके लिये यह कहते हैं कि तत्त्वार्थसूत्र अध्याय २ के ५३ वें सूत्रका कथन तथा अकलकदेप आदि आचार्योका इम विषयमम्बन्वी कथन व्यवहारनयका कथन है।

आपके इस विवेचनसे हम यह समझे हैं कि आप उमे निश्चयनयका कथन मानते हैं जिसका वाच्य या ज्ञेय सत्यार्थ हो और उसे व्यवहार नयका कथन मानते हैं जिसका वाच्य या ज्ञेय सत्यार्थ न हो। परन्तु निश्चय नय और व्यवहार नयको ये परिभाषार्थे आगमकी परिभाषार्थे नहीं है। आगमकी परिभाषामें तो ये हैं कि जिस कथन या ज्ञानका विषय वस्तुका निश्चयांश या निश्चयरूप धर्म होता है वह तो निश्चय नय कहलाता है और जिस कथन या ज्ञानका विषय वस्तुका व्यवहराश या व्यवहार हप धर्म होता है वह व्यवहार नय कहलाता है।

तात्पर्य यह है और जैमा कि इस तत्त्वचिक प्रमगमें कई स्थानोपर आपको देखनेके लिये मिलेगा कि प्रत्येक वस्तुमें परस्पर विरोधी दो अंश या धर्म-युगलके रूपमें अनन्त अंश या धर्मयुगल पाये जाते हैं। इनमेंसे प्रक्त न० १७ के तृतीय दौरके हमारे प्रपत्रमें कित्तपय वैसे अश या धर्म-युगलोका कथन आपको देखनेके लिये मिलेगा। प्रत्येक वस्तुके इन अश या धर्म-युगलोमेंसे प्रत्येक अश या धर्म-युगलका एक भाग निज्वय रूप अश या धर्मका है और दूपरा भाग ज्यवहार रूप अश या धर्मका है। इस तरह वस्तु परम्पर विरोधी दो अशो या धर्मोंका समुदाय या आधार सिद्ध होती है। जैसे वस्तु सदूप है और असद्रूप भी है, वस्तु नित्यरूप है और अतद्रूप भी है, वस्तु अभेदरूप है और भेदरूप भी है, वस्तु एकरूप है और अनेकरूप भी है, वस्तु तद्रूप है और अतद्रूप भी है वस्तु उपादानरूप है और पर्यायरूप भी है, वस्तु गुणरूप है और पर्यायरूप भी है, वस्तु ज्यादानरूप है और निमित्तरूप भी है इत्यादि परस्परविरोधी वस्तुके दो अश या धर्मोंको पकडकर उनके युगल बनाते जाइये तथा इन अश या धर्म-युगलोमेंसे प्रत्येक अश या धर्म-युगलके पूर्व भागको शब्दरूप निश्चय नयका प्रतिपाद्य और ज्ञानरूप व्यवहार नयका ज्ञाप्य समझते जाईये।

इस विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि निञ्चय नयकी तरह व्यवहार नयका भी वाच्य या ज्ञेय वस्तुमें अपने अपने रूपमें विद्यमान अंश या घर्म ही होता है। ऐसी स्थितिमें यह कैसे कह सकते हैं कि निश्चय नय उसे कहते हैं जिसका वाच्य या ज्ञेय सत्यार्थ हो और व्यवहार नय उसे कहते हैं जिसका वाच्य या ज्ञेय सत्यार्थ न हो।

जहाँ तक हम आपकी दृष्टिको समझ मके हैं—यह है कि आपने जो निश्चय नय और व्यवहार नयकी परिभापायें निश्चित को है उनके आघारपर ही आप व्यवहार नयको असत्यार्थ, अमद्भुत, अवास्तिविक, उपचरित, आरोपित, किल्पित, मिथ्या आदि रूप मान लेते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टिसे व्यवहार नयका प्रतिपाद्य या ज्ञाप्य कोई विषय सत्यार्थ नहीं रहता है और इससे विपरीत निश्चय नयको सत्यार्थ, सद्भूत, वास्तिवक, अनुपचरित, अनारोपित, अकल्पित, सत्य आदि रूप मान लेते हैं, क्योंकि आपको दृष्टिसे निश्चय नयका प्रतिपाद्य या ज्ञाप्य विषय सत्यार्थ रहता है। परन्तु हम आपसे पूछ सकते हैं कि यदि द्रव्य वास्तिवक है तो क्या पर्याय वास्तिवक नहीं हैं। घ्रीव्य वास्तिवक है तो क्या उत्पाद और व्यय वास्तिवक नहीं हैं? गुण वास्तिवक है तो क्या उसकी पर्याय वास्तिवक नहीं हैं, नित्यता वास्तिवक है तो क्या अनित्यता वास्तिवक नहीं हैं, इत्यादि । तात्पर्य यह है कि ये सभी वास्तिवक हैं, लेकिन एक निश्चयरूप हैं और दूसरा व्यवहार रूप। चूँकि दोनो ही अश या धर्म एक ही वस्तुके अश या धर्म जैन सस्कृतिमें माने गये हैं, इसिल्ये प्रत्येक वस्तुको वहाँ पर (जैन सस्कृतिमें) अनेकान्तात्मक माना गया है।

अब प्रश्न उठता है कि जब उक्त प्रकारके एव-एक अश या धर्म युगलमें विद्यमान दोनो अश या धर्म वास्तविक होते हुए परस्पर विरोधी है तो एक वस्तुमें उनका रहना कैसे समव है ? तो इसका उत्तर जैन सम्कृतिमें स्याद्वादके सिद्धान्तको अपनाकर दिया गया है अर्थात् प्रत्येक वस्तुमें परस्पर विरोधी दोनो वास्तविक अंशों या धर्मोकी स्थितिकी भिन्न-भिन्न अपेक्षायें है। यानी यद्यपि दोनो धर्म परस्पर विरोधी है फिर भी इस आघारपर वे एक ही वस्तुमें एक साथ रहते हैं कि उनके रहनेमें अपेक्षा भेद पाया जाता है अर्थात् जिस अपेक्षासे वस्तु नित्य है उस अपेक्षासे वस्तु अनित्य नहीं है, किन्तु द्रव्यरूपमें वस्तु नित्य है तो पर्यायरूपमें वही वस्तु अनित्य है। अव यदि द्रव्य भी वास्तविक है और उसकी पर्याय भी वास्तविक है तो फिर वस्तुमें पायी जानेवाली नित्यताकी तरह उसमें पायी जानेवाली अनित्यता भी वास्तविक ही सिद्ध होती है—उपचरित, कल्पित, आरोपित, मिथ्या, असद्भूत आदि रूपमें उसे नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकारकी व्यवस्था उपादान और निमित्त कारणोके विषयमें भी जानना चाहिये अर्थात् उपादान कार्यका निश्चय कारण है याने कार्यका आश्रय वही है और निमित्त व्यवहार कारण है याने उपादानकी कार्यरूप परिणतिमें उपादानका वह सहायकमात्र है, आश्रय कारण नहीं है । क्योंकि जब एक वस्तुके गुण-घर्म दूसरी वस्तुमें प्रविष्ट नहीं होते तो वह आश्रय कारण कैसे हो सकता है ? लेकिन यदि निमित्त कार्यका आश्रय नहीं है तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि वह कार्यमें उपादानका सहयोगी या सहायक भी नहीं है, क्योंकि कार्यरूप परिणतिमें उपादानकी उसकी ( निमित्तको ) सहायता तो अपेक्षित रहती हो है यह वात अनुभव सिद्ध है, प्रत्यक्ष सिद्ध है, अनुमान सिद्ध है और आगमप्रसिद्ध भी है। अब आप ही बतलाइये कि इस स्थितिमें निमित्तको अकिंचित्कर कैसे कहा जा सकता है ? इस तरह वस्नु अपने कार्यकी उपादान होते हुए भी अन्य वस्तुके कार्यकी निमित भी अन्वयन्यतिरेवके आधारपर हुआ करती है, परन्तु यहाँ पर यह वात घ्यानमें रखनेकी है कि वह वस्तु अपने जिम व्यापारसे अपने कार्यकी उपादान है उसी व्यापारसे अन्य वस्तुके कार्यकी वह निमित्ता (सहायक ) है। इमिलये वस्तुमें दिक्रियाओं के एक साथ रहनेकी जो आपित्त दी जाती है वह नही जाती है।

हमारी आपसे प्रार्थना है कि उपर्युक्त तथ्यको पहिचानिये और अब आगमका मही अर्थ करने लग जाइये । इससे न केवल हमारा आपका विवाद समाप्त हो जायगा बल्कि हम और आप मिलकर भोले ससारी प्राणियोको ऐसा प्रकाश-पुज दे सर्केंगे जिससे उनका कल्याणमार्ग प्रशस्त होगा ।

आगे आपने लिखा है कि 'यह तो आगमके अभ्यासी मलीमांति जानते हैं कि मृत्युको प्राप्त हुआ जीव

प्रयम, द्वितीय और तृतीय समयमें तथा अधिक-से-अधिक चौथे समयमे उत्तरभवको अवश्य घारण कर लेता है' आदि ।

इस विषय में हमारा कहना है कि आगमाम्यामी व्यक्ति तो यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि वढायुष्क जीवका अकाल मरण नहीं होता, क्योंकि उमका आवाद्या काल निष्यित हो चुका है।

परभविबाडए वहे पच्छा भुजमाणाउस्स कटलीवाटी णित्य ।

—धत्रस पु० १० पृ० २३७

वर्थ-परभवसंववी वायुके वैवनेके पञ्चात् भुज्यमान ग्रायुका कदलीवात नहीं होता ।

तथा च जैसे नियत समयपर मरनेवाला अवद्वायुष्क जीव मरणमे अन्तर्मृह्तं पहले आगामी आयुका वन्य करता है और तदनुसार वह १-२-३-४ समयमें आयुके उदयानुमार यथास्थानमें जन्म ग्रह्ण कर लेगा है उसी प्रकार अकाल मरण यानी उदीरणा मरण करनेवाला जीव भी उदीरणाके परचात् मरनेमे अन्तर्मृहूर्त पहले आगामी आयुक्त वन्य करके उसके अनुसार वह भी १-२-३-४ समयमें आयुक्ते उदयानुमार यथास्थान जन्म ग्रहण किया करता है। यह आगमानुमार जमी हुई व्यवस्था है।

वापने बागे इसमें लिखा है कि 'अकालमरण स्वीकार करनेमे अकालजन्म भी स्वीकार करना होगा।' सो बापकी यह वात भी गलत है, कारण कि बागममें अकालमरण तो वतलाया गया है, परन्तु अकाल जन्मका विवेचन कहीं पर भी आगममें नहीं पाया जाता है। इसका कारण भी यह है कि भुज्यमान आयुकी उदीरणा हो सकती है, अत. आगममें अकाल मरणका कथन किया गया है, परन्तु वंब हुए विना मरण होता नहीं और पूर्वबढ़ आयुके अनुमार ही जन्म होता है, बत. अकाल जन्मका प्रत्न ही पैदा नहीं होता और यही कारण है कि आगममें अकाल जन्मका कथन नहीं किया गया है।

बागे यह भी आपने लिखा है कि 'आनुर्र्वी कर्म, गति कर्म आदि तो जड है ये जानते नहीं कि ऐसी अनिश्चित अवस्थाके रहते हुए कहाँ इस जीवको ले जाया जाय ? आदि।'

इसका उत्तर यह है कि काल मरण और अकाल मरणवाले जीवके आगामी आयुका उदय एक समान होता है तो जिस प्रकार काल मरण करनेवाले जीव आनुपूर्वी कर्म, गति क्म आदि जड़ कर्मके सहारेसे यथास्यान पहुँच जाते हैं उसी प्रकारको व्यवस्था अकाल मरण करनेवाले जीवोंके विषयमें भी जानना चाहिये। कृपया आगमका निम्न वचन देखिये—

> अप्पा पंगुह अणुहरइ अप्पु ण जाइ ण पृइ। भुवणत्तयहँ वि मन्झि जिय विहि आणइ विहि णेड्॥१–६६॥

> > ---परमान्मप्रकाश

वर्य—गह बात्मा पंगु-के समान है, अपने बाप न कहीं जाता है और न बाता है। तीनो लोकमें इस जीवकों कर्म ही ले बाता है और कर्म ही ले जाता है।

- वास्तिविक वात यह है कि अकालमरणके प्रकरणमें आपके प्रपत्रमें विचारणीय वार्ते निम्न-लिखित हैं—

१—आप नियतिवादी हैं, इस्टिये आपको दृष्टिमें कालमरण और अकालमरणमें कोई अन्तर नहीं हैं अर्थात् अकालमरणका भी कालमरणके समान समय नियत है। २—यद्यपि आगममें अकालमरणका विवेचन पाया जाता है, परन्तु वह विवेचन व्यवहारनयसे ही किया गया है।

३--- आपकी दृष्टिमें हम अकालमरणको निञ्चय पक्ष स्वीकार करते हैं।

इन तीन वातोमेंने तीसरी वातके विषयमें तो हम पहले ही कह चुत्रे हैं कि हम न तो कालमरणकी निश्चय पक्ष मानते हैं और न अकालमरणको ही निश्चय पक्ष मानते हैं, किन्तु हमारी दृष्टिमें कालमरण और अकालमरण दोनो ही व्यवहार पक्ष हैं।

दूसरी वातके विषयमें हम इस टगने विचार करेंगे कि आप भी ग्रकालमरणको व्यवहार पच स्वीकार करते हैं और हम भी अकालमरणको व्यवहार पच मानते हैं तब हमारे ग्रापके मध्य अन्तर किस वातका है ?

जहाँ तक हमने इन विषयके आपके अभिप्रायको ममझनेका प्रयत्न किया है तो ऐसा मालूम पडता है कि आप व्यवहार नयके पक्षको असत्यार्थ मानते हैं जो कि उचित नहीं है, क्योंकि आगमको वृष्टिमें व्यवहार पक्ष अपने टगसे जतना ही मत्यार्थ है जितना कि अपने टगमे निश्चय पक्ष सत्यार्थ है। आगमके निश्चय पक्ष और व्यवहार पक्षके सत्यार्थपनेको म्बोकृतिह्म अभिप्रायको व्यानमें रख कर हो हमने कालमरण और अकालमरण दोनोंको व्यवहार पक्ष म्बोकार किया है। आप स्पष्ट नहीं कर सके कि आप अकालमरणको भी कालमरण मान कर कालमरण और अकालमरण दोनोंको किस आधार पर निश्चय पक्ष मान लेते हैं। कारण कि आत्मा जब अमर है तो आत्माको अमरता हो निश्चय पक्ष मानने योग्य है। इस तरह अकालमरणके समान कालमरणको भी व्यवहार पक्ष हो मानना चाहिये।

एक दात और विचारगीय है कि व्यवहार नयके प्रतिपाद्य विषयको आप अययार्थ मानते हैं क्योंकि आपके मतमे व्यवहार नय वही है जिमका प्रतिपाद्य विषय सत्यार्थ नहीं होता—मिथ्या या किल्पत ही होता है तो इस विषयमें हमारा कहना यह है कि फिर आगममें व्यवहार नयके कथनकी आवश्यकता ही क्यों समझो गयी ? कारण कि जिसका प्रतिपाद्य विषय ही किल्पत हो वह नय कैसा ?

दूसरी भी वात यह विचारणीय है कि निश्चय नय भी तो कालमरणको व्यवहार रूपसे प्रतिपादित करता है। जिस प्रकार कि केवलज्ञान पदार्थों को व्यवहार रूपसे जानता है अर्थात् जिस प्रकार केवलज्ञान हारा पदार्थों को जानना व्यवहार है उमी प्रकार निश्चय नय द्वारा अकालमरणको प्रतिपादित करना भी तो व्यवहार ही माना जायगा। ऐसी स्थितिमें निश्चय नय और निश्चय नयका विषय ये दोनों भी अयघार्थ ही सिद्ध होगे। इस तरह सम्पूर्ण तस्त्व हो अनिर्वचनीय हो जायगा और इसका अन्तिम परिणाम सर्वशून्यता-पित्त हो होगा, जिमे नभव है आप भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं होगे। इसलिये जब निश्चय नयके विषयको आप मत्यार्थ मान छते हैं तो फिर व्यवहार नयके विषयको भी आपके लिये सत्यार्थ हो मानना होगा। इस प्रकार व्यवहार नय ग्रयवा व्यवहार नयके विषयको आपका मिथ्या या किल्पत आदि कहना असगत ही है।

कुछ भी हो, हम तो आगमके प्रति श्रद्धावान् है, अत इस प्रेरणासे अकालमरणके सवन्वमें निर्णयके िलये उपगोगी होनेके कारण तत्त्वार्थसूत्र अन्याय २ के सूत्र ५३ की तत्वार्थराजवार्तिक टीका और उसका श्री प० पन्नालाल जी न्यायदिवाकर द्वारा किया गया हिन्दी अर्थ दोनो ही यहा दिये जा रहे हैं—

वार्तिक —अप्राप्तकालस्य मरणानुपलब्धेरपवर्तनाभाव इति चेत्, न, दृष्टत्वादान्नफलादिवत् ।१०।

सर्थ :---प्रज्न-आयुवधमें जितनी स्थिति पडी है ताका अंतिम समय आये विना मरणकी अनुपरुच्धि है। जातें काल आये विना तो मृत्यु होय नाही, तातें आयुके अपवर्तनका करना नाही सम्भवे है।

समायान .—ऐमा कहना ठीक नाही है। जातें आम्रफलादिककी ज्यो अप्राप्त काल वस्तुका उदीरणा करि परिणमन देखिये हैं। जैमे आमका फल पालमें दियें जीझ पके हैं, तैसे कारणके वशतें जैमी स्थितिकों लिये आयु वाच्या या ताकी उदीरणा करि अपर्वतन होय पहिले ही मरण हो जाय है।

टीका—यथा अवधारितपाककालात् प्राक् सोपायोपक्रमे मत्यान्नफलाटीनां दृष्ट पाकस्तथा परिच्छिन्नमरणकालात् प्रागुदीरणाप्रत्यय आयुपो भवत्यपवर्त ।

उत्तर—जैसे आम्रके पकनेका नियमरूप काल है, तार्ते पहले उपाय ज्ञानकरि क्रियाका आरंभ होते सते आम्रफलादिककें पकना देखिये, तैसें ही आयुवन्यके अनुसार नियमित मरणकालतें पहले उदीरणाके वलतें आयुकर्मका अपवर्तन किंहये घटना होय है ऐसा जानना।

वार्तिक-आयुर्वेटसामथ्यांच्च ॥११॥

अर्थ-वहुरि आयुर्वेद किह्ये अष्टाग चिकित्सा किह्ये रोगके दूर करनेमें उपयोगी क्रिया ताका प्ररूपक वैयक शास्त्र ताकी सामर्थ्यतें अर्थात् कथनतें तथा अनुभवतें आयुका अपवर्तन सिद्ध होय है।

टीका—यथाष्टांगायुर्वेटविद् मिपक् प्रयोगे अतिनिषुणो यथाकालवातायु द्यात प्राक् वमनविरेचनादिना अनुदीणमेव रलेप्मादि निराक्रोति अकालमृत्युव्युदामार्थं रसायनं चोपटिशति, अन्यथा रसायनोपटेटास्य वैयष्यम् । न चादोऽस्ति । अत आयुर्वेदसामर्थ्याटस्त्यकालमृत्यु : ।

वर्ष — जैसे अष्टाग आयुर्वेद किह्ये वैद्यशास्त्र ताके जाननेमें चतुर वैद्य चिकित्मामें अतिनिपुण वायु आदि रोगका काल आये विना ही पहिले वमन विरेचन आदि प्रयोग किर, नहीं उदीरणाको प्राप्त भये जे उलेप्मादिक, तिनका निराकरण करै है। वहुरि अकालमरणके अभावके अर्थ रसायनके सेवनका उपदेश करे है, प्रयोग करे है। ऐसा न होय तो वैद्यक शास्त्रके व्यर्थपना ठहरे। सो वैद्यकशास्त्र मिष्या है नाही यातें वैद्यक शास्त्रके उपदेशको सामर्थ्यते अकालमृत्यु है ऐसा सिद्ध होय है।

वार्तिक—हु खप्रतीकारार्थं इति चेत न, उभयथा दर्शनात् ॥१२॥

अर्थ-प्रश्न-शिष्य वहुरि कहे है जो रोगतें दु ख होय ता दु खके दूर करनेके अर्थ वैद्यक शास्त्रका प्रयोग है, अकाल मृत्युके अर्थ नाही ।

सामाघान—जाको किहये ऐसा कहना भी ठीक नाही, जातें वैद्यकशास्त्रका प्रयोग दोऊ प्रकार कर देखिये हैं। तार्ते दुःख होय ताका भी प्रतीकार करें है। वहुरि दुःख नाही होय, तहाँ अकालमरण न होनेके अर्थ भी प्रयोग करे हैं।

टीका—स्यान्मतम्—दु खप्रतीकारोऽर्थं आयुर्वेटस्येति ? तन्न, किं कारणम् ? उभयथा दर्शनात् । उत्पन्नानुत्पन्नवेटनयोर्हि चिकित्साटर्शनात् ।

अर्थ-प्रश्न-दु.खके दूर करनेके अर्थ वैद्यकका प्रयोग है ?

समायान—ताको किह्ये ऐसा नाही, त्रयोकि जातें दोय प्रकार किर प्रयोग देन्तिये हैं। तहाँ वेदना जनित दु:ख होय ताके दूर करने अर्थ भी चिकित्सा देखिये। अर वेदनाके अनुदयमें भी अकालमृत्युके दूर करने अर्थ चिकित्सा देखिये हैं। तार्ते अपमृत्यु सिद्ध होय है। वार्तिक-कृतप्रणाशप्रमंग इति चेत्, न, दत्वेव फलं निवृत्ते ॥१३॥

अर्थ—प्रश्न—वहुरि शिष्य कहे हैं जो आयु होते ही मरण होय तो तहा कर्मका फल दिये विना ही नाशका प्रसंग आवे हैं। ऐसे, क्रिया जो क्म ताका फल दिये विना ही नाशका प्रमग होय है। तहाँ कृत्रप्रणाश अर अकृताम्यागम दोप आवे हैं?

समाधान—ऐमा कहना भी ठीक नाही है, आयु कर्म भी जीवन्मात्र फल देकर ही उदीरणा करि

टीका—स्यान्मतम्—यद्यकालमृत्युरिन्त कृतप्रणाश प्रमञ्येत इति तन्न, किं कारणम् ? द्रत्वैव फलं निवृत्ते :, नाकृतस्य कर्मण फलमुपमुज्यते, न च कृतकर्मफलविनाशः, अनिमोक्षप्रमगात्, ज्ञानादि-क्रियारम्भामावप्रमगाच । किन्तु कृत कर्मफल द्रत्वैव निवर्ततं वितताद्र्पटशोपवत् अयथाकालनिवृत्त पाक इत्यय विशेष ।

अर्य-प्रश्न-शिष्य कहे हैं जो मरणका काल विना आये मृत्यु होय तो किये कर्मका फल दिये विना ही कर्मके नागका प्रमंग प्राप्त होय है ?

समावान-ऐसा कहना ठीक नाही है, जातें कर्म है मो फल देकरि के ही निर्जरे हैं। तार्ते विना किये कर्मका तो फल नाही भोगवे है। यार्ते तो अकृताम्यागम दोप नाही होय है। वहुरि किये कर्मका फछ दिये विना नाटा नाही होय है। यातें कृतप्रणाण नामा दोप नाही आवे है। मावार्थ—यहाँ कोई क्हें जो आयुकर्मकी उदोग्णारूप क्षय है कारण जाको ऐने अकालमरणको प्रतीकार कैसे सभवे ? ताको कहिये जो वसाता वेदनीय वर्मोके उदय करि उत्पन्न भया जो दुःव ताका प्रतीकार कैने होय है। तहा बमाता वेदनीय कर्मका उदयस्य अतरग कारण होते अर बाह्य वातादिक विकारके कारणते प्रतिकूल वेदनारूप दुख होय है ताके दूर करनेके अर्थ औपघादिकका प्रयोग की जिये, तव दु ख मिट जाय है। तैसे ही आयू कर्मका उदय अतरगका कारण होतें, वाह्य जीवितव्यके कारण शुद्ध पथ्य आहारादिक तिनका विच्छेद होतें तथा दिनमें सोवना, विषयमें अधिक प्रवर्तना, मादक वस्तुका सेवन करना, प्रकृति विरुद्ध भोजनका करना, विशेष व्यायाम करना आदि कारणतें आयु की उदीरणा हो जाय, तव मरण हो जाय है। ग्रर पश्य आहारादिक बाह्य सामग्रीका अनुकूछ मर्यादारूप संयोगकी प्राप्ति होते उदीरणा न होय है, जीवनच्य रहे है, तब अकालमरण न होय है ऐसा जाना। वहुरि अक्वत कमीके फलको यह आत्मा भोगे तो या जीवके मोक्षके बभावका प्रसग क्षावे । जातें विना किये कर्मके फलका उपमोगपणा मोक्ष क्षात्माके ठहरे तहा मींक्षका अभाव होय । वहूरि किये कर्म फल दिये विना ही नाश होय तो दान, वत, सयम, पूजन, मजन, अध्ययन, आचरण आदि क्रियांका आरम्भ मिथ्या ठहरे। तार्ते क्रिया कर्म कर्ताके अर्थ फल जो है ताहि देकर ही निर्जरे हैं। जैसे जलकरि आला वस्त्र चौडा करि तापमें सुखावे तो शीघ्र सूखे, तैसे बार् कर्म निमित्तके वलतें उदीरणा होय निर्जर जाय । ऐसे फलका विशेप है ऐसा जानना ।

चपरोक्त आगम प्रमाणमे करतलरेखावत् यह स्पष्ट हो जाता है कि पर्यायोका कोई नियत काल नहीं होता है। पर्यायोका होना या न होना कारणो पर निर्भर करता है। जैसे यदि कुपथ्यादि या अतिविषय सेवन आदि कारण मिलते हैं तो आयुक्ती उदीरणा होकर अकालमरण हो जाता है। यदि उन कारणोको हटा दिया जाय और पथ्य आदि कारण मिलाये जायें तो आयुक्ती उदीरणा तथा अकाल मरण रुक जाय है।

#### स्व-काल

आपने क्रमबद्धपर्यायके समर्थनमें अनेक बार 'स्वकाल' शब्दका प्रयोग किया है। वह 'स्वकाल' क्या वस्तु है, इस विषय पर यहाँ प्रकाश डालना आवश्यक है।

'स्व-काल' शब्द दो प्रकारसे विचारणीय हैं—१—स्वचतुष्टयकी अपेक्षा स्वकाल, २—द्रव्योके परिण-मनमें निमित्त कारणभूत काल द्रव्य । इनमेंसे जब स्वचतुष्टयरूप स्वकालका विचार किया जाता है तब द्रव्यके प्रतिचणमें होनेवाले परिणमनोका क्रम हो स्वकाल शब्दका वाच्य हैं। परिणमन रूप कार्य भी विना कारणोके नहीं हो सकता, क्योंकि 'नैकं स्वस्मात् प्रजायते' यानी कोई भी कार्य विना कारणके (स्वय) उत्पन्न नहीं होता। इस नियमके अनुसार वह परिणमन भी कारण व्यापारपर निर्भर (अधीन) हैं। चूँकि कारण व्यापार यथायोग्य नियत क्रमसे भी होता है और अनियतक्रमसे भी होता है तब स्वकालके वल पर क्रमबद्ध पर्यायका सिद्धान्त बनाना निराधार है।

२—यदि परिणमनमें निमित्तभूत काल द्रव्यको स्वकाल माना जावे तो वह कालद्रव्य उदासीन कारण होनेसे द्रव्योके अपने-अपने अक्रमिक या क्रमिक निमित्त कारणोंके अनुसार होनेव।ले क्रमिक तथा अक्रमिक दोनो प्रकारके परिणमनमें समान रूपसे सहायक होता है। अत वह काल भी नियतक्रमका नियामक नहीं है।

श्री कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीत प्रवचनसारकी टीकाके अन्तमे श्री अमृतचन्द्र सूरिने ४७ नय भगो द्वारा वस्तुका विवेचन किया है। उसमेसे ३०वें तथा ३१वें नयभंगका विवेचन यो है—

कालनयेन निदाघदिवसानुसारि पच्यमानसहकारफलवत्समयायत्तसिद्धिः ॥३०॥ अकालनयेन कृत्रि-मोष्मपाच्यमानसहकारफलवत्समयानायत्तसिद्धिः ॥३१॥

वर्ष—काल नयकी अपेक्षा यथासमय परिणमन होता है। जैसे आमका फल गीष्म ऋतुके दिनोके अनु-सार पेडपर यथासमय पक जाता है।।३०।। अकाल नयकी अपेक्षा असमयमें परिणमन होता है। जैसे कृत्रिम भूस आदिकी गर्मी देकर कच्चे आमको समयसे पहले पका लिया जाता है।

इन दोनो काल तथा अकाल नयोका विघान करके श्री अमृतचन्दसूरि पर्यायके एकान्त क्रमनियत कालका स्पष्ट निराकरण कर रहे है ।

इसी प्रकार श्री अमृतचन्दसूरिने २६-२७ वें नय भगमें नियति तथा अनियति नयका भी विधान किया है---

> नियतिनयेन नियमितौष्ण्यविद्ववित्रयतस्वभावभासि ॥२६॥ अनियतिनयेन नियत्यनियमितौष्ण्यपानीयवद्गनियतस्वभावभासि ॥२७॥

इसका तात्पर्य है जो कारणिनरपेच है वह नियति है। जैसे अग्निमेंउष्णना और जो कारणसापेक्ष है वह अनियति है। जैसे जलमें उष्णता।

इसी प्रकार एकान्तवादका खण्डन करते हुए सूरिजीने इम प्रकरणमें स्वभाव-अस्वभाव, पुरुषार्थ-दैव आदि नयोका भी विधान किया है। इसपर यदि गम्भीर विचार किया जाय तो एकान्तवादका परित्याग हो जायगा।

स्वकाल शब्दके समान आपने काललव्धि शब्दका प्रयोग भी क्रमबद्ध पर्यायका एकान्त सिद्ध करनेके लिए अनेक वार किया है। वह काललव्धि क्या वस्तु है इस विषयको श्री प॰ टोडरमलजीके शब्दो द्वारा मोक्षमार्गप्रकाशकमें अवलोकन की जिये—

कालकृष्टिय वा होनहार ता किन्नु वस्तु नाही, जिस कालविषे कार्य वने सोई कालकृष्टिय और जो कार्य भया सोई होनहार। —ए० ४५६ सस्ती प्रन्थमाला दिल्ली

स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षाकी 'कालाइलिद्धिजुत्ता' इत्यादि गाथा २१६ की आचार्य शुभवन्द्रकृत टीकामें 'रम्नत्रयादिकाललिख' पदसे काललिख शब्दका अर्थ रत्नत्रय आदि रूप ही ग्रहण किया गया है, अत कालकी मुख्यतासे कार्यकी उत्पत्तिका कथन करना अयुक्त है।

श्री प॰ फूलचन्द्रजी शास्त्रीने भी तत्त्वार्धसूत्रकी टीकामे द वें पृष्ठपर इसी अभिप्रायको पुष्ट करते हुए लिगा है—

एक ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक कार्यका काल नियत है उसी ममय वह कार्य होता है, अन्य कार्यमें नहीं। ऐमा जो मानते हैं वे कालके मिया अन्य निमित्तोंको नहीं मानते। पर विचार करनेपर ज्ञात होता है कि उनका मानना युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि कार्यकी उत्पत्तिमें जैसे काल एक निमित्त है धैसे अन्य भी निमित्त है। अतः कार्यकी उत्पत्तिमें केवल कालको प्रधान कारण मानना उचित नहीं है।

इगी पुस्तकमें पृष्ट ४०० पर श्री प० फूलचन्द्रजी शास्त्री लिखते हैं---

कभी नियतकालके पहले कर्म अपना कार्य करता है तो कभी नियत कालसे बहुत समय बाट उसका फल देखा जाता है।

इम तरह कालल्टियका आध्य लेकर भी क्रमवद्धपर्यायका एकान्त सिद्धान्त प्रमाणित नही होता।

### द्विव्यध्वनिका अनियत समय

तीर्थ द्वारकी दिव्यव्वित त्यिरनेका नियत काल प्रात', मन्याह्न, सन्व्या तथा अर्छरात्रि है। किन्तु गणधरको किनी अन्य समयमें कोई शका होनेपर तथा चक्रवर्तीके आ जानेपर अनियत कालमें भी दिव्यव्वित त्यिरने लगती है। इसके प्रमाणमें हमने जयवग्रल पुस्तक १ पृष्ठ १२६ के वाक्य उल्लिखित विये थे, जिसमें 'इयरकालेसु' (नियत मगयके अतिरियत अनियत कालोमें) स्पष्ट शब्द आया है।

इसके उत्तरमें आपने दिव्यव्यनिके उस अनियत कालको 'नियत काल' बनानेको चेष्टा को है, किन्तु वह युविन-युवन नही है, क्योंकि न तो गणधरको शका उत्पन्न होनेका कोई समय नियत है और न समवशरणमें चक्रवर्तीचे यथेच्छ आनेका ही ममय निव्चित है। इस प्रकार जब इतर कालमें दिव्यव्यनि खिरनेके ये दोनो निमित्त कारण अनियत है तो उनके निमित्तसे खिरनेवाली दिव्यव्यनिका समय नियत कैसे बन सकता है? यदि आप एसको काललव्य या स्वकाल मानते हैं तो यह अनियत कालक्ष्य हो होगी। इसका अभिप्राय यही होता है कि दिव्यव्यनिका काल नियत भी है और अनियन भी है। आपको श्रामक शब्दो द्वारा अनियत कालको नियनकाल नही सिद्ध करना चाहिये।

इसी प्रमगमें भगवान् महावीर स्वामोकी दिन्यध्विन ६६ दिन तक गणघरके अभावमें न खिरनेका जो आपने उल्लेग्न किया है उससे केनलज्ञान सम्पन्न उपादान कारणसे गणघर रूप निमित्तके अभावमें दिव्यध्विन कार्यका न होना प्रमाणित होता है। तथा च—इस घटनासे आपकी इस मान्यताका भी खण्डन होता है कि 'उपादान कारणके होनेपर निमित्त कारण उपस्थित हो हो जाता है।'

क्षयोपगमज्ञानी इन्द्रको जब परिस्थिति समझमें आई—भगवान् महावीरकी दिव्यव्वित गणघररूप निमित्तके बिना नही हो रही-तब इन्द्रको प्रयत्न करके निमित्त (इन्द्रभूति गौतम) समवशरणमे लाना पड़ा बीर कारण सामगीके पूर्ण हो जानेपर दिव्यघ्वनिरूप कार्य हुआ, यही काललच्चि है। इस काललच्चिके विपयमें हम पीछे अनेक प्रमाण देकर स्पष्ट कह चुके हैं कि कार्यकी उत्पत्तिमें सामग्रीकी पूर्णना ही काललच्चि है। इसके लिये हमने पूर्वमें स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षाकी आचार्य शुभचन्द्रकी टीकाका प्रमाण दिया ही है और काललच्चिक विपयमें श्री प० फूलचन्द्र जीकी भी क्या दृष्टि है ? इस बातको भी वहीपर वतलाया है।

# कर्मनिर्जरा और मुक्तिका अनियत काल

'पर्याय अक्रमिक भी होनी है।' इस वातको सिद्ध करनेके लिये हमने श्री अक्रलंक देव विरचित तत्त्वार्थराजवार्तिक अध्याय १ सूत्र ३ पृष्ठ २४ पर लिवित वार्तिक 'कालानियमाच्च निर्जराया' ॥३॥ का प्रमाण दिया या। आपने उसका कुछ भी उत्तर न देकर क्लोकवार्तिक पृष्ठ ७० पर लिखे एक अन्य विषयको चर्चा लिख डाली है जिसका कि उनत राजवार्तिकके उल्लिखित वार्तिकसे कुछ भी सम्बन्य नहीं है।

तयाच—आपके द्वारा उपस्थित किये गये व्लोकवार्तिकके उल्लेखमें भी सामग्री द्वारा कार्य-उत्पत्तिका ममर्थन मिलता है जिसमें प्रतिवन्यक कारणोका अभाव तथा सहकारी कारणोके सद्भाव होनेपर उपादान कारणका कार्यक्प परिणत होना प्रमाणित होता है, क्योंकि मोहनीय कर्मके क्षय हो जाने पर भी अन्तर्मृह्तमें जब तक ज्ञानके प्रतिवन्यक ज्ञानावरण कर्मका क्षय नहीं हो जाता तथा उमके महायक कारण अनन्तवीर्यके प्रतिवन्यक अन्तरायका क्षय नहीं हो जाता तब तक केवलज्ञान और अनन्त वलका आविर्माव नहीं होता।

एवं मोचमार्गका प्रारम्भ करनेवाले सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिका समय भी अनिन्वित है जो व्यक्ति जब प्रयत्न करता है और जब उसके योग्य कारणसामग्री मिल जाती है तब अनियत ममयमें मम्यग्दर्शन होता है। इस तरह निर्जरा तथा मुक्तिका समय अनियत है।

तात्पर्य यह है कि—
कालादिसामग्रीको हि मोहक्षयस्तद्रपाविभविहेतु न केवल . तथा प्रवीते ।
तथा—

क्षीणक्षायप्रथमसमये तदाविभीवप्रसक्तिरपि न वाच्या, कालविशेषस्य सहकारिणोऽपेक्षणीयस्य तदा विरहात् ।

तत्वार्यस्लोकवार्तिक पृष्ट ७१ के ये वचन हैं। इन्हें हो आपने कार्यके स्वकालकी पुष्टिमें पुष्ट प्रमाण माने हैं।

इनके विषयमे पूर्वमें बहुत बुछ लिखा ना चुका है अर्थान् स्वकाल या काललिय केवल वह काल नहीं, जिसमें कार्य उत्पन्न होता है, किन्नु वह कारणसामग्री है जिससे कार्य उत्पन्न होता है। अतः यहाँ केवल इतना कहना हो पर्याप्त होगा कि ये सब कथन कर्मक्षपणप्रक्रियाको ही सूचना देनेवाला है। कारण कि काल स्वयं तो उदासीन कारण है तथा आत्माका नो उत्तरोत्तर क्रमिक विकाम होता है वह तत्तकर्म क्षपणपूर्वक ही होता है। 'क्रालिइमामग्रीक.' और 'क्रालिविगेषस्य सहकारिण' इन दोनो वचनो पर आपको तकंके आवार पर विचार करना चाहिये, संस्कारवगात् अर्थ कर देनेसे तत्त्व फलित नही हो सकता है। यहाँ पर अदालतका केस जीतनेका प्रक्त नहीं है, तत्त्वार्यको फलित करनेका ही प्रक्त है। फिर सहकारी शब्द स्व से अतिरिक्त परका ही बोच करानेवाला है, इसलिये इसने तो निमित्त कारणकी सार्यकता ही सिद्ध होती है।

#### कर्मका अनियत परिपाक

अनियत पर्याय सिद्ध करनेके लिये हमने अपने पत्रकमें कर्म-परिपाकके अनियत होनेका प्रमाण दिया था, आपने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया और यह लिखकर उसे टाल दिया कि 'यह एक ऐसा गम्भीर प्रश्न हैं जिस पर इस समय लिखना उचित न होगा।' प्रतीत होता है कि यह बात आपके लक्ष्यकी पोपक न होनेसे आपने ऐसा लिखकर टाल दिया है। अत हमारा पूर्वोक्त प्रमाण अनियत पर्यायका समर्थन करता है।

श्री पं॰ फूलचन्द्रजी शास्त्री तत्वार्यसूत्र टोकाके पृष्ठ १५७ पर लिखते हैं-

नरकमें तेतीस सागरकी आयु भोगते हुए वहाँके अशुभ निमित्तोकी प्रवलताके कारण सत्तामें स्थित समस्त शुभकमें अशुभरूपसे परिणमन करते रहते हैं। और देवगितमें इसके विपरीत अशुभ कर्मे शुभ रूपसे परिणमन करते रहते हैं।

निधत्ति और निकाचित रूप कर्मोंकी स्थिति पूरी हो जानेपर यदि उनके उटयके अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र और काल न हो तो जाते-जाते वे भी अपने रूपसे फल न टेकर अन्य सजातीय प्रकृतिरूपसे फल टेनेके लिए वाध्य हो जाते हैं।

इस तरह कर्मोका परिपाक (फल देना) नियत नहीं है, अनियत है। तत्त्वार्थ सूत्रकी टीकामें १२६ वें पृष्ठपर भी श्री पं॰ फूलचन्द्रजीने लिखा है—

किसी मनुष्यने तिर्यञ्चायुका पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण स्थितिवन्ध किया। अव यदि उसे स्थिति-धातक अनुकूछ सामग्री जिम पर्यायमें आयुका वन्य किया है उमी पर्यायमे ही मिल जाती है तो उमी पर्यायमे वह आयु कर्मका स्थितिधात कर सकता है और यदि जिस पर्यायमें आयुको मोग रहा है उसमें स्थितिधातके अनुकूछ सामग्री मिलतो है तो उस पर्यायमे आयु-कर्मका स्थितिधात कर सकता है। स्थितिधात करनेसे आयु कम हो जाती है।

इस प्रकार आपके कथनके अनुसार भी वाँचे हुए निश्चित स्थितिवाले कर्मकी दणा अनियत पर्याय-वाली हो जाती है। इस तरह आयुकी उदोरणावाले मरणको आगममें अकालमरण या उदीरणा मरण कहा गया है।

हमने अपने द्वितीय प्रपत्रमे जयघवला प्रयम पुस्तक पृष्ठ २८६ के 'पागमावस्स विणासो वि दब्बकाल-भवावेक्पाए लायदे' देकर यह वतलाया था कि प्रागमावका विनाग द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा
रखता है। इसका अर्थ यह है कि जैसा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव प्रागमावके विनाशके अनुकूल होगा वैमा
ही उमका विनाश होगा। जैमे मिट्टोमें घट, सकोरा आदिका प्रागमाव मौजूद है, अब यदि घटोत्पत्तिके अनुकूल
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव प्राप्त होगा तो प्रागमावका विनाश एक प्रकारका होगा और यदि सकोराकी
उत्पत्तिके अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव प्राप्त होगा तो प्रागमावका विनाश उससे भिन्न प्रकारका
होगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव न मिले यह तो मौका कभी नहीं आयगा। कारण कि खानमें पडी हुई
मिट्टोमें भी विस्तसा मिलते हुए कारणोके सहयोगसे परिणमन प्रतिसमय होता हो रहता है। परन्तु कभी
किमी प्रकारका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव प्राप्त हो और कभी किसी प्रकारका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव
किमी प्रकारका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव प्राप्त हो और कभी किसी प्रकारका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव
प्राप्त हो, कभी विस्तसा (अनायाम) मिले तो कभी प्रायोगिक यानी पुरुपकृत प्रयत्तसे प्राप्त हो जैना कि
पिट्टोके दृशन्तसे स्पष्ट है, तो यह प्रसगत भी नहीं है। इसलिए उक्त जयघवलाका उक्त वचन हमारे पक्षका
समर्थन हो करता है।

इसी प्रसगमें आप लिखते हैं कि 'ऐसा मान लेनेपर कि कर्मका उदय होनेपर भी उदयके विरुद्ध साधन मिलनेसे उन कर्मोका फल नहीं मिलता' तो इसपर हमारा कहना है कि यह आशय आपने हमारे कौनसे वाक्यका ले लिया है यह हमारी समझमें नहीं आया और फिर उसे आपने गम्भीर प्रश्न बना दिया, फिर अन्तमें यह भी सकेत कर दिया कि 'विशेप प्रसङ्ग आनेपर अवश्य ही विचार करेंगे' आदि आपकी ये सब बातें हमें व्यर्थ दिखाई देती हैं।

आगे आप लिखते हैं कि 'अतएव उपादान निश्चय पक्ष होनेसे और निमित्त व्यवहार पक्ष होनेसे यही मानना चाहिये कि दोनोका मेल होनेपर कार्य होता है।'

यह तो ठीक है कि आपने उपादान निश्चय पक्ष और निमित्त व्यवहार पक्ष इन दोनोंके मेलसे कार्यकी उत्पत्ति स्वीकार कर ली। हम भी तो यही कहते हैं, परन्तु फिर आप निमित्तको अकिंचित्कर किस लिये कहते हैं ? क्योंकि आपके उक्त कथनसे निमित्तकी सार्थकता ही सिद्ध होती है। यदि आप कहें निमित्त व्यवहार पक्ष होनेसे ही अकिंचित्कर रहता है तो फिर आपका यह लिखना असंगत हैं कि 'निमित्त और उपादान दोनोंके मेलसे कार्य उत्पन्न होता है।'

श्राप कहते है कि 'निश्चय उपादानके प्राप्त होनेपर यत उस समय जो अन्य द्रव्यकी पर्याय उसका निमित्त है वह अपने परिणमनके लिये उसी समय निश्चय उपादान भी है' आदि । इस विषयमें तथा निश्चय और व्यवहारके विषयमें हम पूर्वमें वहुत कुछ लिख चुके है वहाँ आप देखनेका कप्ट करें।

आपने लिखा है कि 'कार्यकी उत्पत्तिमे उपादान और निमित्त इन दोका कारण रूपसे उल्लेख किया गया है इसका तात्पर्य यह नहीं कि उपादान हो और निमित्त न हो इसलिए कार्य नहीं होता—ऐसा अर्थ करना सगत नहीं है' आदि।

वापने कार्यकी उत्पत्तिमे ग्रावश्यकतानुसार उपादान और निमित्त दोनोको कारण मान लिया इससे हमारे आपके मध्य अभीतक आपकी 'कार्य तो केवल अपने उपादानसे ही होता है निमित्त वहाँपर अकिचित्कर ही रहा करते हैं इस मान्यताको लेकर जो विवाद था वह समाप्त हो जाता है। आप इसके पहले भी यह बात कह चुके है कि 'उपादान निश्चय पक्ष होनेसे और निमित्त व्यवहार पक्ष होनेसे यही मानना चाहिये कि दोनोका मेल होनेपर कार्य होता है।' परन्तु आपका यह लिखना कि 'इसका तात्पर्य यह नहीं कि उपादान हो और निमित्त न हो इसलिए कार्य नहीं होगा ऐसा अर्थ करना सगत नहीं है' आगमके अभिप्रायके अनुसार सही नहीं है।

आगमका अभिप्राय यह है कि कोई भी स्वपरप्रत्यय कार्य उपादान और निमित्त दोनो प्रकारके कारणोके मेलसे होता है। इसका अर्थ यह है कि उपादान कार्यरूप परिणत होता है और निमित्त उपादानकी कार्यरूप परिणितमें उसकी (उपादानकी) सहायता करता है। आगमका अभिप्राय यह भी है कि उपादानमें स्वप्रत्यय कार्यकी तरह स्वपरप्रत्यय कार्य भी प्रति समय होता रहता है। कारण कि उपादानका तो परिणमन करनेका स्वभाव स्वत सिद्ध है और निमित्तोका योग उसे (उपादानको) प्रतिसमय मिलनेमें कोई वाधा आगममें नहीं बतलायो गयो है तथा प्रत्यच और अनुमानमें भी आगमको इसी वातका समर्थन होता है। यहाँ तक तो हमारे उपालसे हमारे और आपके मध्य कोई विवाद नही, परन्तु उपादानकी उसकी अपनी कार्यरूप परिणितमें निमित्तका क्या सहयोग मिलता है? इस प्रश्नके समाधानको खोज यदि आगममें की जाय तो मालूम होगा कि उपादानकी कार्य परिणितमें लोकको जो विलक्षणता दिखाई देने लगती है वह

विलक्षणता उपादानमें निमित्तके सहयोगसे ही आती है। जैसे पूर्वमें हम कह आये हैं कि परिणमन करना मात्र आत्माका स्वत सिद्ध स्वभाव है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि रूपसे परिणमन करना आत्माका स्वतःसिद्ध स्वभाव नहीं है, अत आत्माके परिणमनमें जो क्रोधादिरूपता देखी जाती है वह यद्यपि आत्माकी परिणतिमें हो उत्पन्न होती है, परन्तु यदि क्रोधकर्म निमित्त उपस्थित होगा तो आत्माके उस परिणमनमें क्रोधरूपता आयगी और यदि मानादि कर्मीमेंसे किसी एकका निमित्त उपस्थित होगा तो आत्माके उस परिणमनमें मानादि कर्मोंके अनुसार ही मानरूपता, मायारूपता या लोभरपता आयगी। इसी प्रकारकी व्यवस्था प्रत्येक वस्तुके सभी स्वपरप्रत्यय परिणमनोके विषयमें समझना चाहिये।

इस तरह यह वात निध्चित हो जाती है कि परिणमन करनेका स्वत सिद्ध स्वभाव तो वस्तुका अपना ही स्वभाव है और जिस वस्तुका जो प्रतिनियत स्वभाव होता है उसका परिणमन भी उसके अपने उस प्रतिनियत स्वभावके दायरेमें हो होता है, किमी भी वस्तुका कोई भी परिणमन उस वस्तुके अपने प्रतिनियत स्वभावके वाहर कभी भी नहीं होता है। किन्तु प्रत्येक वस्तुका कोई भी परिणमन उस वस्तुक अपने प्रतिनियत स्वभावके वाहर कभी भी नहीं होता है। किन्तु प्रत्येक वस्तुका कोई भी परिणमन या तो स्वप्रत्यय होगा या फिर म्वपरप्रत्यय होगा। यदि वह परिणमन स्वप्रत्यय है तव तो वह नियतक्रमसे ही प्रतिसमय होगा। इसे आभा पक्ष और हमारा पक्ष दोनों ही स्वीकार करते हैं। विवाद हमारे आपके मध्य केवल स्वप्यप्रत्यय परिणमनके नियतक्रमसे विपयम है। यानी आपका कहना है कि वस्तुका स्वपरप्रत्यय परिणमन भी नियतक्रमसे ही होता है जब कि आगमका कहना है कि वस्तुका स्वपरप्रत्यय परिणमन नियतक्रमसे भी होता है और अनियतक्रमसे भी होता है। और इसका कारण आगममें यह स्वीकार किया गया है कि निमित्तोका समागम नियत नहीं है। निमित्तोका समागम दो प्रकारसे प्राप्त होता है। एक तो विस्रसा (अनायास या प्राकृतिक तरीकेमें) और दूसरा प्रायोगिक अर्थात् पृष्पकृत प्रयत्नसे। दोनो ही प्रकारसे निमित्तोका समागम नियतक्रमसे और अनियतक्रममें देखनेमें आता है, आगम भी इसका विरोध नहीं है। इस प्रकारसे कार्य भी नियतक्रम और अनियतक्रम दोनों ही प्रकारके हुआ करते हैं। इस विपय पर काफी लिखा जा चुका है तथा छठवें आदि प्रक्तोमें आगे भी लिखा जायगा, अतः विस्तारसे यहाँ पर लिखना हम जरूरी नहीं समझते हैं।

निमित्तका अभाव होने पर कार्य एक भी जाता है। प्रत्यक्ष देखा जाता है—मोटर चली जा रही है, पैट्रोल समाप्त हो गया, मोटर एक जाती है। कार्यकारणभावका ज्ञाता पैट्रोल डालकर मोटरको पुन चालू कर अभीष्ट स्थानको पहुँच जाता है। यह विचार करनेवाला कि मोटर अपने उपादानसे चल रही थी, अपने उपादानसे एकी है। जब चलनेका नियत काल आयगा, पैट्रोल अपने आप हाजिर हो जावेगा। इस प्रकार विचार कर पैट्रोल नहीं टालता वह अपने अभीष्ट स्थान तक नहीं पहुँच सकता। आगममें भी कहा है कि उपादानमें शक्ति होते हुए भी निमित्तके अभावमें कार्य एक जाता है।

मुक्तस्य तु पुन स्वभावगितलोपहेत्वमावादूर्ध्वगत्युपरमोऽनुपपन्न इति ? उच्यते, लोकान्तान्नोध्व-गितमुक्तस्य । कुत ? धर्मास्तिकायाभावात् ॥८॥ गत्युपग्रहकारणभूतो धर्मास्तिकायो नोपर्यस्तीत्यलोके गमनाभाव ।

—्रा० वा० पृ० ६४६ ज्ञानपीठ

शंका-मुक्त जीवके तो स्वभावगतिको रोकनेवाले कारणोका अभाव है फिर लोकसे ऊपर मुक्त जीवोकी गति क्यो नहीं होती ? समाधान—लोकाकाशसे आगे गति-उपग्रहमे कारणभूत धर्मास्तिकायका अभाव है, इसलिये मुक्तं जीवोकी ऊर्घ्यगति लोकसे आगे नहीं होती। श्रर्थात् मुक्त जीवोकी ऊर्घ्यगमनकी शक्ति होते हुए भी निमित्तके अभावके कारण लोकके अन्तमें पहुँचकर आगे गति रुक जाती है।

अनुभव तथा प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमान ज्ञान भी यह वतलाता है कि यदि कार्यके अनुकूल प्रयत्न किया जायगा तो कार्य सम्पन्न अवश्य होगा। इस तरह कार्योंकी सम्पन्नता देखी भी जाती है। इसलिये जब जीवोका पुरुपार्थ भी कार्योत्पत्तिका साधक होता है तो उन्हें अपने जीवनोपयोगी इहलोक और परलोक-सम्बन्धी तथा मोक्षसम्बन्धी कार्योक्ती सम्पन्नताको घ्यानमें रखते हुए उनके अनुकूल यथायोग्य अन्तरग और बहिरंग प्रतिनियत कारणोको जुटानेके लिये पुरुपार्थ करनेका उपदेश आगममें दिया गया है। इसका अर्थ यह नही कि जो कार्योत्पत्तिको लक्ष्यमें रखकर तदनुकूल निमित्तोको उठाघरी करता है वह सर्वज्ञताका विरोधी है, लेकिन इतनी बात अवश्य है कि यदि सर्वज्ञताके लोपके भयसे अथवा सर्वज्ञताकी आह लेकर कोई कार्योत्पत्तिके अनुकूल साधनोके जुटानेमें पुरुपार्थहीन बननेकी चेष्टा करता है, वह अवश्य ही मिथ्यादृष्टि हो जाता है। सर्वज्ञके प्रति आस्था रखिये, उसके ज्ञान पर तथा वाणी पर भी आस्था रखिये, परन्तु उससे अपने कार्योको सम्पन्न करनेकी प्रेरणा लीजिये, अपने इहलोक और परलोकको सुधारनेका प्रयत्न कीजिये, मोक्षप्राप्तिके लिये पुरुवार्थ कीजिये।

यह तो निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्तिका प्रतिसमय सफल्प और प्रवृत्तियों के आधार पर पुरुपार्थ होता ही रहता है, वह तो तव तक नहीं रक सकता जब तक केवल दृष्टा और ज्ञाताकी अवस्थाको व्यक्ति नहीं प्राप्त हो जायगा। अतः तव तक उसे अपने अनुकूल कार्यों की सम्पन्नता के लिये अन्तरग और विहरग साधनों को जुटाना चाहिये। ऐसे साधन नहीं जुटायगा तो ऐसे साधन जुटेंगे जिनसे उसके इहलों कोर परलों कमें विगाड पैदा होगा। जैन संस्कृतिकी यह मान्यता गलत नहीं है कि 'जैसा करोंगे वैसा भरोंगे।' प्रसन्तता की वात है कि आप भी इस वातको स्वीकार करते हैं कि जीवको अपनी सम्हाल करने के लिये पुरुपार्थ करना चाहिये। परन्तु अपनी सम्हाल करने का क्या यही पुरुपार्थ है? कि प्रत्येक प्राणी अपने को ज्ञाता और दृष्टा मानने लग जाय और क्या इतने मानने मात्रसे वह ज्ञाता दृष्टा यन जायगा? यह ठीक है कि जानना और देखना मात्र ही आत्माका स्वभाव है, परन्तु इसको कीन नहीं मानता है? प्रश्न तो ज्ञाता-दृष्टा मात्र वन जाने को है। इसके लिये प्राणियों पुरुपार्थ कर चित्र विद्या गया है, जिससे वे ज्ञाता—दृष्टा मात्र वन जाने की है। इसके लिये प्राणियों पुरुपार्थ का उपदेश दिया गया है, जिससे वे ज्ञाता—दृष्टा मात्र वन जाने की है। इसके लिये प्राणियों पुरुपार्थ का उपदेश दिया गया है, जिससे वे ज्ञाता—दृष्टा मात्र का सकते हैं उन्हें समझा जाय, उन्हें अपना्या जाय और उनका ही उपदेश प्राणियों को दिया जाय। बहुत लिखा गया है, सम्पूर्ण प्रक्तों हमारा यही लक्ष्य रहा है और यही प्रयत्न रहा है।

आपने उपादान और निमित्तकी जो ज्याप्ति वर्तलायी है वह गलत है। उपादान और निमित्तकी जो ज्याप्ति आगममें वतलायी है वह इस प्रकार नहीं है कि जिस समय जो कार्य होना होगा उस समय उसके अनुकूल निमित्त मिलेंगे हो, किन्तु निमित्त और उपादानको ज्याप्ति जो आगममें वतलायी है वह इस प्रकार है कि निमित्तके अनुकूल उपादानका समागम होगा तो कार्य अवश्य होगा और उपादानके अनुकूल निमित्तका समागम होगा तो भी कार्य अवश्य होगा। आप यह भी कहते हैं कि उपादानकी तैयारी होगी तो निमित्त अवश्य मिलेंगे, परन्तु यह भी तो ख्याल की जिये कि उपादानकी तैयारी भी तो आवश्यकतानुसार तदनुकूल निमित्तोक सहयोग पर हो होती है। इस वातको अच्छी तरह स्पष्ट किया जा चुका है और आगे दूसरे प्रक्नोमें भी स्पष्ट किया जायगा।

अापने अपने पक्षकी पृष्टिके लिए जो 'यद्प्यभिहित—शक्ताद्शक्ताद् वा तस्या प्राहुर्भाव' इत्यादि। 'तत्र शक्तादेवास्या प्राहुर्भाव।' इत्यादि प्रमेयकमलमार्तण्डका उद्धरण दिया है, उसमें आपने स्वयं शक्तका अर्थ समर्थ तथा अशक्तका अर्थ असमर्थ किया है। उसके विपयमें आगमके आघार पर हम इतना ही कह देना चाहते हैं कि उपादानमें जो सामर्थ्य आती है वह केवल इतनी नहीं है कि वह कार्याव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्यायमें पहुँच जावे। किन्तु इसके साथ कारक सामग्रीको पूर्णता व प्रतिवन्यकाभाव भी उसमे सम्मिलित है। इसका अर्थ यह है कि कार्याव्यवहित पूर्वक्षणमें वस्तुके पहुँच जाने पर उसके उत्तर क्षणमें जो कार्य होगा वह कार्य पूर्व पर्यायमें पडी हुई अनेक सामर्थोंमें से किसी एक रूपका होगा, जिसके अनुकूल समर्थ कारण सामग्री होगी। ग्रर्थात् हम जो चाहें सो हो जायगी यह तो कोई नही मानता है, परन्तु उस कार्यकी नियामक केवल वह पूर्व पर्याय हो नही है, किन्तु उसके साथ उस समय जो निमित्त सामग्री हो उपस्थित होगी वह भी उसकी नियामक होगी। इसके साथ हो प्रतिवन्धक कारणोका अभाव भी उसका नियामक होगा। इस तरह कार्यजनक सम्पूर्ण सामग्रीको प्राप्ति हो जाना व प्रतिवन्धक कारणोका अभाव हो जाना ही उसकी समर्थता है। इस विषयमें भी हम पूर्वमें वहुत विस्तारमे लिख चुके है।

आपने अपने दितीय दौरके प्रपत्रमें ७ न० पर लिखा है कि 'उपादानके कार्य और निमित्तकी समन्याप्ति है, इस न्यवस्थाके रहते हुए तथा उपादानका अनन्तर पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्यको उपादान कहते हैं यह सुनिहिचत लक्षणके होने पर भी यह लिखना कि कार्यके प्रति जब जब जैसे अनुकूल निमित्त मिलते हैं तब कार्य होता है युवितयुक्त प्रतीत नही होता आदि।'

हमारी तरफसे इन सब वातोके विषयमें बहुत कुछ विस्तारके साथ लिखा जा चुका है। दूसरे प्रश्नोमें भी लिखा जायगा, अत अब तो हमारा आपसे कुछ और लिखनेके बजाय इतना निवेदन करना ही पर्याप्त होगा कि आप उसे घ्यानसे पिढये, गभीरताके साथ मनन कीजिये और निष्कपायभावसे निष्कर्प निकालनेका प्रयत्न कीजिये।

हम इतना अवश्य पुन स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कार्याव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट वस्तुमें सिर्फ एक नियत योग्यता ही नहीं पायी जाती है, किन्तु जस वस्तुमें जस समय भी नाना योग्यताएँ अनन्तर जत्तर क्षणमें कार्यक्षपसे परिणत होनेके लिये तैयार वैठी रहती है इस बातको घ्यानमें रखकर ही आगममें यह वतलाया गया है कि वह योग्यता ही कार्यक्षपसे विकसित होगी जिसके अनुकूल कारण सामग्रीकी पूर्णता विद्यमान होगी व प्रतिवन्यक कारणोका अभाव भी विद्यमान होगा। कार्याव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट वस्तुमें अनन्तर उत्तर क्षणमें कौनसा कार्य जत्पन्न होगा? यह प्रश्न तभी जठ सकता है जब कि जक्त प्रकारकी वस्तुमें जत्तर क्षणकी कार्योदपत्तिके अनुकूल नाना योग्यताएँ रह रही हो और आगममें इस प्रश्नका समाघान करनेके लिये कारण सामग्रीकी पूर्णता व प्रतिवन्यककारणोके अभावको जो कार्योत्पत्तिका नियामक वतलाया गया है इसीसे यह बात सिद्ध होती है कि कार्याव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट वस्तुमें अनन्तर जत्तर- क्षणमे नाना कार्योके जत्पन्न होनेकी सम्भावना है ऐसी सभावना जसी हालतमें हो सकती है जब कि जस वस्तुमें जस समय नाना योग्यताएँ विद्यमान हो।

यह बात हम पूर्वमें ही लिख चुके हैं कि वस्तु स्वत सिद्ध परिणमन स्वभाववाली होनेके कारण उसमें प्रति समय उत्पाद-व्यय होता रहता है, परन्तु वस्तुमें ऊपर लिखे प्रकार नाना योग्यताओं में किस योग्यताके अनुसार कार्यको उत्पत्ति हो केवल इसकी नियामक निमित्त सामग्री हुआ करती है, कार्योत्पत्तिका

सर्वया निपेत्र तो हमने किया नहीं है और न कार्योत्पत्तिका सर्वया निपेत्र हो हो सकता है, वर्योक्त कोई न कोई निमित्त मामग्रीकी प्रत्येक समय प्राप्ति रहती ही है। इमलिये झापका यह लिखना ठीक नहीं है कि, 'यदि निमित्ताबीन कार्यको ब्यवस्था होती तो द्रव्यको जो उत्पाद-व्यय-छोव्य स्वभाववाला माना गया है वह नहीं वन सकता।' और इसीलिये आपका 'क्या ऐसा है कि किसी द्रव्यको किमी समय अनुकूल निमित्त नहीं मिले इसलिये उस समय उसने अपना कार्य नहीं किया' इत्यादि यह लिखना भी ठीक नहीं है।

निमित्त तथा उपादानके नित्त्रत्यर्थ पर ध्यान देनेसे भी निमित्तांकी नार्यकता ही सिद्ध होती है। जैसे 'उप उपसर्ग पूर्वक आदानार्यक 'अ' उपसर्ग विशिष्ट 'दा' धातुसे 'उपादीयते अनेन' इन विग्रहके आधार पर कर्तिके अर्थमें ल्युट् प्रत्यय होकर उपादान शब्द बनता है। इसका अर्थ यह होता है कि जो बन्तु परिण-मनको स्वीकार करे या ग्रहण करे अथवा जिममें परिणमन हो वह उपादान कहलाता है। इसी प्रकार 'नि' उपसर्ग पूर्वक म्नेहार्थक 'मिद्' धानुसे कत्तिक अर्थमें ही 'निमेद्यति' इम विग्रहके आधार पर 'क्न' प्रत्यय होकर निमित्त शब्द बनता है। इसका अर्थ यह होता है कि जो परिणमन करनेवाली वस्नुको उसके उस परिणमनमें मित्र या तेलके समान स्नेहन करे अर्थात् सहायता करे वह निमित्त कहलाता है।

यहाँ पर हमने मित्र और तेलकी यमानता निमित्तमें प्रदिशत की है, उसका कारण यह है कि स्नेह अर्थ तेलका होता है, 'मिद्' घातु भी स्नेहार्यक है। तेलके जिम प्रकार शरीर आदिमें चिक्कणता आ जाती है। चिक्कणता आ जाती है। इस प्रकार 'मिद्' घातुसे ही मित्र शब्द भी बनता है, तो जिम प्रकार मित्र किमीका हर एक अवस्यामें मददगार रहता है उसी प्रकार निमित्त भी उपादानका कार्योत्पत्तिमें मददगार ही रहा करता है। उपादान और निमित्तका यहाँ पर जो निरुक्त्यर्थ किया है उस पर छठतें आदि प्रश्नो पर विचार करते हुए भी घ्यान रखनेकी छुपा करें।

हमने यह जो निमित्त और उपादानका लक्षण वतलाया है इससे भी निमित्तको कार्यके प्रति सार्यकता ही सिन्ध होती है और चूकि निमित्तोंकी निग्तक्रमता तथा अनियतक्रमना प्रत्यक्ष मिछ है, अनुमान सिद्ध है और आगमने प्रसिद्ध भी है, अत: वस्तुकी कार्यक्ष परिणतिमें नियतक्रमता और अनियनक्रमता दोनो वार्ते आगममें स्त्रीकार की गयी है। ऐमी स्थितिमें आपका यह लिखना कि 'द्रव्योंमें होनेवाली सभी पर्योंने नियतक्रमसे ही होती हैं' या 'मभी कार्य स्वकालके प्राप्त होनेपर ही होते हैं' गलत ही है।

भागने रपचरित और अनुपचरित कारणों पर विचार करते हुए पं॰ प्रवर वनारसीदानजी का एक पद्य उद्युत किया है—

> पदस्यमाय पूरव उदे निह्नै उद्यम काल । पच्छपात मिथ्यात पथ सरवंगी शिवचाल ॥ ४२ ॥

इनका अर्थ आपने यह किया है कि 'पदार्थ का स्वभाव, पूर्वका उदय (निमित्त), निञ्चय (उपादानु), उद्यम (पुरुपार्थ) और काल ये पाँच कारण हैं। इनके समवायमें कार्यको उत्पत्ति होती है। इनमें से किसी एकका प्रमणत करना मिय्यात्व अर्थान् संसारका मार्ग है और सबके सद्मावमें कार्यको स्वीकार करना मोसमार्ग है।'

आगे आप लिखते हैं—'गोम्मटसार कर्मकाण्डमें काल, ईश्वर (निमित्त), आत्मा, नियति और स्वभाव इन पाँव एकान्तोका निर्देश किया गया है वह इसी ग्रिभिप्रायमे किया गया है।'

अव देखना यह है कि श्री प० वनारसीदास जी के कथनानुसार आपकी दृष्टिमें पदार्थका स्वभाव, पूर्वका उदय, निश्चय, उद्यम और काल ये पाँच मिलकर कार्य उत्पन्न करते हैं और गोम्मटसार कर्मकाण्डके कथनानुसार आपकी दृष्टिमें काल, ईश्वर, आत्मा, नियति और स्वभाव ये पाँच मिलकर कार्य उत्पन्न करते हैं।

श्री प॰ वनारसीदासजीके पद्यमे आपने पूर्वके उदयका अर्थ निमित्त किया है, निश्चयका अर्थ उपादान किया है और उद्यमका अर्थ पुरुपार्थ किया है। इसी प्रकार गोम्मटसारमें ईश्वरका अर्थ निमित्त किया है। इस तरह यदि दोनोका समन्वय किया जाय तो आपकी दृष्टिसे वह निम्न प्रकार होगा---

| गोम्मटसार् कर्मकाण्ड |         | श्री प॰ वनारसीदासजीका पद्य |
|----------------------|---------|----------------------------|
|                      | काल     | काल                        |
| ( ईश्वर )            | निमित्त | निमित्त (पूर्वका उदय)      |
|                      | अात्मा  | पुरुपार्थ ( उद्यम )        |
|                      | नियति   | उपादान ( निश्चय )          |
|                      | स्वभाव  | स्वभाव                     |

इस तरह आपका आशय यदि आत्मासे पुरुपार्थका और नियतिसे उपादानका हो तो दोनोका समन्वय समानरूपसे हो सकता है।

परन्तु जब आप 'द्रव्योमें होनेवाली सभी पर्यायें नियतक्रममे ही होती है' या 'सभी कार्य स्वकालके प्राप्त होनेपर ही होते हैं' इन सिद्धान्तोके माननेवाले हैं तो कार्योत्पत्तिमें फिर इन पाँचके समवायको आपकी दृष्टिमें बया आवश्यकता है ? और उनत पाँचोका समवाय कार्योत्पत्तिमें आपकी दृष्टिमें यदि उपयोगी है 'यानी कार्योत्पत्तिके लिए अनिवार्यरूपसे आवश्यक है तो फिर 'सभी पर्यायें नियतक्रमसे ही होती हैं' या 'सभी कार्य स्वकालके प्राप्त होनेपर ही होते हैं आपकी इन मान्यताओकी क्या स्थिति रह जाती है ? इन विकल्पोके आधारपर पूर्वमें हम काफी विस्तारके साथ विवेचन कर चुके हैं, कृपया उसपर गहराईके साथ विचार करें। आपने उपर्युक्त पाँच कारणोका जो विवेचन किया है उसमें आपने यह स्पष्ट नही किया कि इन सबको आप उपचरित कारण मानते हैं या सभीको अनुपचरित कारण मानते हैं श्रथवा कुछको उपचरित और कुछको अनुपचरित कारण मानते हैं या सभीको अनुपचरित कारण मानते हैं ? अथवा कुछको उपचरित और कुछको अनुपचरित स्वीकार करते हैं—ये सभी वार्ते आपको स्पष्ट करनी थी, परन्तु नही को। इनके विपयमें जितना कुछ विवेचन आपने किया उससे यह स्पष्ट नही होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं ? क्या कह रहे हैं ? यदि आगे इन वातो पर आप विवेचन करें तो कृपया इन सब मुद्दोको स्पष्ट करते हुए विवेचन करें ताकि गोरखधन्या जैसी स्थिति समाप्त हो और आपका पक्ष हमें ठीक ठीक तरहसे उपर्युक्त पाँच कारणोके विपयमें समझमें आवे। कृपया इनके वारेमें निश्चय नय और व्यवहार नय तथा इन नयोके विपयमूत निश्चय और व्यवहारके विपयमें आपकी दृष्ट क्या है ? यह भी स्पष्ट करें।

इन्हीं पाँच कारणोके विवेचनके सिलसिलेमें आपने लिखा है कि 'प्रत्येक द्रव्यका प्रत्येक कार्य उक्त पाँचोके समवायकी अपेक्षा क्रम नियत होता है, अनियतक्रममे नहीं होता ऐसे अनेकान्तको स्वीकार करना ही मोक्षमार्ग है।' आपके इस कथनको पढकर हमें आश्चर्य तो हुआ ही, साथमें दु.ख भी हुआ कि अनेकान्तको जो परिभापा इसमें आपने वतलायो है उसके वतलानेमें थोडा भी सकोच आपको नही हुआ। जैन सस्कृतिके योग्यतम विद्वान होते हुए भी क्या वास्तवमें अनेकान्तका ऐसा ही स्वरूप आपने समझ रक्खा है? या फिर केवल अपनी मतपृष्टिके लिये जानबूझकर ऐसा लिख गये हैं। कृपया इसे भी स्पष्ट कीजिये कि 'प्रत्येक द्रव्य-का प्रत्येक कार्य उसत पाँचोके समवायकी अपेक्षा नियतक्रमसे होता है, अनियतक्रमसे नही होता' इसमें अनेकान्त कैसे हो गया? कारण कि अनेकान्तकी जो परिभाषा समयसारकी आत्मस्याति टीकाके आधार पर हम पूर्वमें वतला आये हैं उससे इसका मेल नही वैठता है। समयसारकी टीका आत्मस्यातिके अनुसार एक हो वस्तुमें उसके वस्तुत्वका प्रतिपादन करनेवाला परस्पर विरोधी शक्ति द्वयका प्रकाशन ही अनेकान्त माना गया है तो जिस प्रकारका अनेकान्त यहाँ पर प्रतिपादित किया है उसमें अनेकान्तका समयसारकी आत्मस्याति टीका-वाला लक्षण घटित कैसे होता है? कृपया विचार तो कीजिये।

तात्पर्य यह है कि जैन सस्कृतिमें विधिक्ष्प और निषेधक्ष्प दो परसार विरोधी धर्म वस्तुके स्वीकार किये गये हैं। अब आप ही बतलाइये कि उपर्युक्त पाँच समवायोमें तथा नियतक्रमसे होता है और अनियत-क्रममे नहीं होता इसमें कौनसे परस्पर विरोधी दो धर्मीका वस्तुमें सद्भाव सिद्ध होता है। यहाँ तो प्रकारा-न्तरसे एक ही धर्मका अस्तित्व वस्तुमें सिद्ध होता है तो इसमें अनेकान्तता कैसे आ गयी? यह बात आपको सोचना है। आपके लिखे अनुसार तो अनेकान्त बोगम सिद्धान्त मालूम देने लगता है जब कि वह अपने ढग का महत्त्वपूर्ण अद्वितीय सिद्धान्त है।

गोम्मटसार कर्मकाण्डमें काल, ईश्वर, आत्मा, नियति और स्वभावके विवेचनमें ईश्वरका अर्थ निमित्त कौन आघार पर आपने किया, इसी प्रकार श्री प॰ वनारसीदासजीके पद्यमें 'पूरव उदय' इसका अर्थ निमित्त किस आघार पर आपने किया यह धिचारणीय है। यह भी विचारणीय है कि 'पूरव उदय' शब्दको, जब कि यह कथन आत्माके विपयमे ही किया गया मालूम होता है तो आपने वस्तु सामान्यके कार्यकारणभावका अग कैसे मान लिया? स्वय बनारसीदासजीने नवर ४५ के पद्यमें इसका संकेत दिया है। वह पद्य निम्न प्रकार है—

निहचै अभेद अंग, उदै गुणको तरग, उद्यमकी रीति लिये उद्धता सकती है। परजाई रूपको प्रवान सूच्छम सुमाव, कालकी सी ढाल परिणाम चक्रगति है।। याही भॉति आत्मद्रञ्यके अनेक अग, एक माने एकको न माने सो कुमति है। देक डारि एकमें अनेक खोजे सो सुबुद्धि खोजी जीवें वादी मरें सांची कहवति है।।४५॥

उनत ४२ वें पद्यमें वतलायी गयी पाँची वातोका क्या अर्थ है और उनका सबंघ किससे किस रूपमे हैं यह वात इस पद्यसे अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है। उनत ४२वा पद्य कार्यकारणभावका प्रतिपादक नहीं है यह वात भी इस ४५ वें पद्यसे ज्ञात होती है।

इसी प्रकार गोम्मटसार कर्मकाण्डमे क्रियावादी मिण्यादृष्टियोकी गणना करते हुए आचार्य श्री नेमिचन्द्रने काल, ईश्वर, आत्मा, नियति और स्वभाव इनमेसे एक एक आधारसे कार्योत्।त्ति माननेवाले मिण्यादृष्टियोका कथन किया है इस पर आपके द्वारा वह सिद्धान्त स्थिर किया मालूम देता है कि यदि ईश्वर आदि पाँचमेंसे एक एक्से कार्योत्पत्ति माननेवाले मिण्यादृष्टि हैं तो इनके समवायसे कार्योत्पत्ति माननेका सिद्धान्त सही है। यही कारण है कि आप स्वभाव आदि पाँचके समवायको कार्योत्पत्तिमें कारण मान लेते हैं। और चूँिक जैन संस्कृतिमें ईश्वरको कर्ना नहीं माना गया है, अतः ईश्वरका अर्थ आप निमित्त कर लेते हैं और जब आप श्री पं॰ बनारसीदासजीके पद्यके साथ गोम्मटसारमें कहें गये स्वभाव आदि पाँचका समन्वय करते हैं तो और भी परिवर्तन इनके अर्थमें आपको करना अनिवार्य हो जाता है। फिर एक बात और विचारणीय हो जाती है कि कर्मकाण्डमें तो काल, ईश्वर, आत्मा, नियति और स्वभावके आगे अलगिसे पीरुपवाद, देववाद, संगोगवाद तथा लोकवाद आदिका कथन करते हुए नेमिचन्द्राचार्यने अन्तमें—

जावदिया वयणवहा तावदिया चेव हाँति णयवादा । जावदिया णयवादा तावदिया चेव हाँति प्रसमया ॥८९४॥

अर्थ—जितने वचनके मार्ग है उतने ही ननवाद है और जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय है। आपने गोम्मटसार कर्म हाण्डमें आये हुए काल, ईश्वर, आत्मा, नियति और स्वमावका जो अर्थ किया है उनके विरद्ध ही कालादिका अर्थ गोम्मटसार कर्म हाण्डमें किया गया है। कृपया गोम्मटसारके अर्थोंको आचार्य श्री नेमिचन्द्रके शब्दोंमें ही पड़िये—

> कालो सन्वं जणयदिकालो सन्वं विण्णस्सदे भूदं । जागति हि सुत्ते सु वि ण सरकदे वंचिदुं कालो ॥८०९४॥

अर्थ-काल हो सबको उत्पन्न करता है और काल ही सबका विनाश करता है। सोते हुयेको काल हो जगाता है इस तरह कालको ठगनेमें कीन समर्थ है ?

> अण्याणी हु अणीसी अप्या तस्स य सुतं च दुक्तं च। सर्गा णिरयं गमणं सन्धं ईसरकयं होदि॥८८०॥

अर्थ-आत्मा ज्ञान रहित है, अनाथ है अर्थात् कुछ भी करनेमें असमर्थ है, उस आत्माके सुल-दु:ख, स्वर्ग तथा नरकमें गमन इत्यदि सब देश्वर द्वारा किया हुआ ही होता है।

एनको चेव सहपा पुरिसो देवा य सन्ववावी य । सन्वंगणिनुदो वि य सचेयणो णिनाुणो परमो ॥८८१॥

अर्थ—संसारमें एक ही महान् आत्ना है, वही पुरुप है, वही देव है, वही सर्व व्यापो है, सर्वांगपने अगम्य है, सर्वेतन है, निर्गुण है और उत्कृष्ट है।

जतु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि वजु वदा। तेण वहा वस्स हवे इदि वादो णियदिवादो हु॥८५२॥

अर्थ-जो भी जब जिसने जैसे और जिसके नियमसे होता है वह तब उससे उसी प्रकार उसके होता है-इस तरह की मान्यताको नियतिवाद कहा जाता है।

को करइ कंटयाणं तिक्खत्तं मियविहंगमादीणं। विविहत्तं तु सहावो इदि सब्वेवि य सहाओ ति ॥८८३॥

अर्थ—काटोंको तीदण कौन करता है, मृगादि पशुशों और पक्षी आदिके विविध भेदोंको कौन निर्मित करता है, इसका उत्तर एक हो है कि यह सब सबभावसे ही होता है।

अय आर देहेंगे कि आपके अभिप्रायका समर्थन इन गापाओंसे कदापि नहीं होता है। कृपया गंभीरता पूर्वक विचार करें।

'जाविया वयणवहा' इत्यादि गाथा द्वारा परसमयोकी जो गणना कर दी है इससे तो यह सिद्ध होता है कि आपके द्वारा केवल स्वभाव आदि पाँचके समवायमें कार्योत्पत्तिके प्रति कारणताको सीमित किया जाना युक्तिसंगत नहीं है।

इस विवेचनका सार यह है कि गोम्मटसार कर्मकाण्डके कथनमें आचार्य श्री नेमिचन्दकी दृष्टि यह नहीं रही है कि ईश्वर आदि एक एकके आश्रयसे कार्योत्पत्ति माननेवाले मिथ्यादृष्टि हैं और इनके समवायसे कार्योत्पत्ति माननेवाले सम्यग्दृष्टि हैं। उनकी दृष्टि तो इस कथनमें सिर्फ इतनी है कि कौन पर समयवादी किस आधार पर कार्योत्पत्ति मानता है? और उमकी वह मान्यता सही है या गलत है। एक बात और है कि यदि आचार्य श्री नेमिचन्दकी दृष्टि ईश्वर आदि पाँचके समवायसे कार्योत्पत्ति स्वीकार करनेकी होती तो वे अपने उनत कथनमें ईश्वरवाद या आत्मवादको किसी भी प्रकार स्थान नही दे सकते थे, वयोकि जैन सस्कृतिमें न तो ईश्वरको कार्योत्पत्तिमें कर्ता स्वीकार किया गया है और न समस्त कार्योमें आत्माको हो कारण माना गया है।

इस तरह हम देखते हैं कि स्वभाव आदि पाँचको कार्योत्पत्तिमें स्थान देने और उसका समर्थन आगमसे करनेमें आपको कितनी खीचातानी करनी पड़ी है और फिर भी आप अपने उद्देश्यमें असफल ही रहे हैं।

यदि कार्यकारण व्यवस्थामे स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियति और निमित्तका अर्थ निम्न प्रकार करें तो इनकी भी उपयोगिता हो सकती है, किन्तु प० वनारसीदास जी के दोहेंसे अथवा गीम्मटसार कर्मकाण्डसे इनका सवध जोडना उचित नही है। इनमें से स्वभावका अर्थ वस्तुको स्वत सिद्ध परिणमन शक्ति लेना चाहिये, क्योंकि यदि वस्तुको स्वत सिद्ध परिणमन स्वभाववाली नहीं माना जायगा तो फिर कोई भी अन्य वस्तु उसमें परिणमन करानेमे सर्वदा असमर्थ ही रहेगी। इसी प्रकार नियतिके विषयमे यह निर्णय करना चाहिये कि प्रत्येक वस्तुका परिणमन इस रूपसे नियत होता है कि प्रत्येक वस्तुसे सभी वस्तुओं होनेवाले सभी परिणमन उत्पन्न नही होते हैं, प्रत्येक वस्तुके परिणमनोकी मर्यादा नियत है अर्थात अमुक वस्तुमें अमुक-अमुक प्रकारका हो परिणमन होगा और अमुक प्रकारका परिणमन कदापि नही होगा। कालके विषयमें यह है कि जब भी कार्योत्पत्ति होगी तो वह क्रमसे ही होगी। कारण कि एक ही वस्तुमें एक ही बाधार पर एक साथ दो पर्यार्ये कभी उत्पन्न नहीं होती है। पुरुपार्थ शब्द कार्योत्पत्तिमें आत्माके प्रयत्न करनेका सूचक है और निमित्तसे उस उस कार्यके अपने अपने उपादानसे श्रतिरिक्त सहयोगियोका अर्थ बोघ होता है। इस तरह कार्योत्पित्तमें इन पाँचकी आवश्यकताका मृत्य है, लेकिन जितने स्वप्रत्यय पिरणमन होते हैं उनकी उत्पत्तिमें तो स्वभाव, नियति और काल (क्रम) इन तीनकी ही आवश्यकता रहती है और स्वरपरप्रत्यय परिणमनोमेसे किन्ही-किन्हीं स्वपरप्रत्यय परिणमनोमे तो स्वभाव, नियति, काल, (क्रम) और निमित्त (सहयोगी) इन चारकी तथा किन्ही-किन्हो स्वपर प्रत्यय परिणमनोमें स्वभाव, नियति, काल (क्रम), निमित्त (सहयोगी) और पुरुपार्थ ( आत्मप्रयत्न ) इन पाँचोकी भी आवश्यकता रहती है। आशा है आप कार्यकारणभावके इस सम्पूर्ण विवेचन पर गम्मीरताके साथ विचार करेंगे।

इस प्रकार आपके द्वितीय दौरके प्रपत्र पर हमने विस्तारसे सर्वागीण विचार किया है। यद्यपि इससे लेखका कलेवर अवश्य वढ गया है, परन्तु जब दोनो पक्षोके सामने सत्यार्थ तत्त्वको फलित करनेका ही लक्ष्य है तो लेखका कलेवर वढ जाना अखरनेवाली वात नहीं है। भगल भगवान् चीरो मगल गीतमो गणी। भगल कुन्दकुन्दायों जैनधर्मोऽस्तु मगलम्॥

#### शका ५

मूल प्रश्न ५-द्रव्योमें होनेवाली सभी पर्यार्थे नियत क्रमसे हो होती हैं या अनियत क्रमसे भी ?

### प्रतिशका ३ का समाधान

प्रथम उत्तरमें इन प्रश्नका समावान हमने दो प्रकारसे किया है—एक तो केवलज्ञानकी अपक्षा और दूसरे आगममें स्वीकृत उपादानके सुनिञ्चित लक्षणकी अपेक्षा। इन दोनो अपेक्षाओंसे समाधान करते हुए यह सिद्ध कर आये हैं कि द्रव्योमें होनेवाली सभी पर्याय नियत क्रममें हो होती हैं। साथ ही इसे आलम्बन बनाकर प्रतिश्वका २ में विरोधम्बस्प जो प्रमाण और तर्क उपस्थित किये गये हैं उनका भी सागोपाग विचार उमके उत्तरमें कर आये हैं। तत्काल प्रतिश्का ३ के आधारमें विचार करते हैं—

## १ अपर पक्ष द्वारा प्रत्येक कार्यका स्वकालमे होना स्वीकार

इनका प्रारम करते हुए अगर पक्षने सर्व प्रथम हमारे द्वारा प्रथम और दितीय उत्तरमें उल्लिखित जिन पाँच आगमप्रमाणोंके आधारमें यह स्वीकार कर लिया है कि 'प्रत्येक कार्य स्वकालमें ही होता है' इसकी हमें प्रमन्नता है। हमें विश्वास है कि ममग्र जैन परम्परा इममें प्रमन्नताका अनुभव करेगी, क्योंकि 'प्रत्येक कार्य स्वकालमें हीं होना है' यह तथ्य एक ऐमी वास्तविकता है जो जैनधर्म और वस्तुव्यवस्थाका प्राण है। इसे अस्वीकार करनेपर न तो केवलज्ञानकी सर्वज्ञता ही सिद्ध होती है और न हो वस्तुव्यवस्थाके अनुस्प कार्य-कारणपरम्परा ही सुघटित हो सकती है। अपर पक्षने प्रतिज्ञका ३ में जिन शब्दो द्वारा स्वकालमें कार्यका होना स्वीकार किया है वे शब्द इम प्रकार है—

'यह हम मानते हैं कि जिनेन्द्रदेवको केवलज्ञानके द्वारा प्रत्येक कार्यके उत्पन्न होनेका समय मालूम है। कारण कि केवलज्ञानमे विश्वके सम्पूर्ण पदार्थोंकी त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायोंका केवलज्ञानो जीवोंको युगपत् ज्ञान करानेकी सामर्थ्य जैनसस्कृति द्वारा स्वीकार की गई है। उसी आधार पर यह बात भी हम मानते हैं कि प्रत्येक कार्यकी उत्पत्ति उसी कालमे होती है जिस कालमे उसकी उस उत्पत्तिका होना केवलज्ञानी जीवके केवलज्ञानमें प्रतिभासित हो रहा है।

# २ केवलज्ञान ज्ञापक है कारक नहीं

माथ ही उनत तथ्यको स्वीकृतिके वाद अपर पक्षको ओरसे जो यह भाव व्यक्त किया गया है कि—
'परन्तु किमी भी कार्यको उत्पत्ति जिम कालमें होती है उस कालमें वह इस आघार पर नही होती
है कि उम कालमें उस कार्यकी उम उपत्तिका होना केवल्ज्ञानीके ज्ञानमें प्रतिभासित हो रहा है, क्योंकि
वस्तुकी जिम कालमें जैमी अवस्था हो उम अवस्थाको जानना मात्र केवल्ज्ञानका कार्य है, उस कार्यका
होना केवल्ज्ञानका कार्य नहीं है।'

सो यह कथन भी आगम परम्पराके अनुरूप होनेमें स्त्रीकार करने योग्य है, विन्तु अपर पक्षके इस कथनमें इतना हम और जोड देना चाहेंगे कि—'जिस प्रकार जिस कालमें जो कार्य होता है उसे केवलज्ञान यथावत् जानता है उसी प्रकार उसकी कारक सामग्रीको भी वह जानता है।' केवलज्ञान किसी कार्यका कारक न होकर ज्ञापकमात्र है इसमें किसीको विवाद नहीं। अपर पक्षने केवल-ज्ञान ज्ञापक है इस अभिप्रायकी पुष्टिमें 'जैनतत्त्वमीमासा'के केवलज्ञान स्वभाव मीमासा प्रकरणका उल्लेख उपस्थित किया है सो उम उल्लेखसे भी इसी अभिप्रायकी पुष्टि होनी है। अस्नु,

## ३. कारकसाकल्यमें पाँचका समवाय स्वीकृत है

आगे प्रतिज्ञका ३ में हमारे पिछले उत्तरोंके आधारपर जो यह भाव व्यक्त किया गया है कि हम केवल स्वकालके प्राप्त होनेपर ही सभी कार्योंकी उत्पत्ति मानते हैं मो हमारे उन उत्तरोंसे ऐमा निष्कर्प फिलत करना ठीक नही है, वयोंकि मूल प्रक्निमें 'द्रव्योंमें होनेवाली सभी पर्याये नियत क्रमसे ही होतो है या अनियतक्रमसे भी ?' यह पृक्छा की गई थी और उसीके उत्तरस्वरूप पिछलेउत्तरो द्वारा असदिग्वरूपसे यह सिद्ध किया गया है कि 'द्रव्योंमें होनेवाली सभी पर्याये नियत (निश्चित) क्रमसे ही होती है, अनियत (अनिश्चित) क्रममे विकालमे नही होती ।' अतएव प्रत्येक कार्यकी उत्पत्ति अपने अपने स्वकालके प्राप्त होनेपर होती हुई भी कारकसाकल्यसे ही होती है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। हमने कार्योत्पत्तिका कारण केवल स्वकालको न तो कही लिखा है और न है भी। जिस प्रकार अन्य उपादान-निमित्त सामग्री कार्योत्पत्तिमें स्वीकार की गई है उसी प्रकार उसमें स्वकालको भी उस (सामग्री) का अभिन्न अंग होनेसे स्थान मिला हुआ है, इतना ही हमारा कहना है। जैनतत्त्वमीमासा पृ० ६५-६६ में इसका स्पष्ट रूपसे विवेचन किया गया है जो प्रकृतमें उपयोगी होनेसे यहाँ उद्घृत किया जाता है—

'साधारण नियम यह है कि प्रत्येक कार्यकी ऊलिशिमें ये पाँच कारण नियमसे होते हैं—स्वमाव, पुरुषार्थ, काल, नियति और कर्म (परपदार्थकी अवस्था)। यहाँ पर स्वमावमे द्रव्यकी स्वशक्ति या नित्य उपादान लिया गया है, पुरुषार्थसे उसका वल-वीर्य लिया गया है, कालसे स्वकालका प्रहण किया है, नियतिसे समर्थ उपादान या निश्चयकी मुख्यता दिखलाई गई है और क्रमसे निमित्तका प्रहण किया है। इन्हीं पाँच कारणोंको सूचित करते हुए पण्डितप्रवर वनारसीदास जी नाटकसमयसार सर्वविद्युद्धिज्ञानाधिकारमें कहते हैं—

पद्सुभाव पूरव उदै निहचै उद्यम कारू। पच्छपात मिथ्यात पथ सरवंगी शिवचारू॥

गोम्मटसार कर्मकाण्डमें पाँच प्रकारके एकान्तवादियोंका कथन आता है। उसका आशय इतना ही है कि जो उनमेसे किसी एकसे कार्यकी उत्पत्ति मानता है वह मिथ्याद्धिट है और जो कार्यकी उत्पत्तिमें इन पाँचोंके समवायको स्वीकार करता है वह सम्यग्द्धिट है। पण्डितप्रवर बनारसीदासजीने उक्त पदहारा इसी तथ्यकी पुष्टि की है। अष्टसहस्ती ए० २५७ में महाकलक्देवने एक इलोक दिया है। उसका भी यही आशय है।

क्लोक इस प्रकार है---

ताहशी जायते बुद्धिच्यवसायइच ताहशः। सहायास्ताहशाः सन्ति याहशी भवितव्यता ॥

जिस जीवकी जैसी मिवतन्यता (होनहार) होती है उसकी वैसी हो वृद्धि हो जाती है। वह प्रयस्त भी उसी प्रकारका करने लगता है और उसके सहायक भी उसीके अनुसार मिल जाते है। इस श्लोकमें भवितन्यताको मुख्यता दी गई है। भवितन्यता क्या है? जीवको समर्थ उपादान शक्तिका नाम हो तो भवितन्यता है। भवितन्यताकी न्युत्पत्ति है—भवितु योग्यं भवितन्य तस्य भाव भविन्तन्यता । जो होने योग्य हो उसे भवितन्य कहते हैं और उसका भाव भवितन्यता कहलाती है। जिसे हम योग्यता कहते हैं उसीका दूसरा नाम भवितन्यता है। द्रन्यकी समर्थ उपादान शक्ति कार्यक्षसे परिणत होनेके योग्य होती है इसिलये समर्थ उपादान शक्ति, भवितन्यता और योग्यता ये तोनो एक ही सर्थको सूचित करते हैं। कही-कही अनादि या नित्य उपादानको भी भवितन्यता या योग्यता शन्द द्वारा अभिहित किया गया है सो प्रकरणके अनुसार उमका उक्त अर्थ करने में भी कोई आपित्त नही है, क्योंकि भवितन्यतासे उक्त दोनो अर्थ सूचित होते हैं। उक्त क्लोक में भवितन्यताको प्रमुखता दो गई है और माथ में न्यवसाय-पुरुषार्थ तथा अन्य सहायक सामग्रीका भी सूचन किया है सो इस कथन द्वारा उक्त पाँचो कारणोका समवाय होने पर कार्यकी सिद्धि होती है यही सूचित होता है, क्योंकि स्वकाल उपादानकी विशेषता होनेसे भवितन्यतामें गिंभत है हो। '

कारकसाव त्यके होने पर कार्य होता है इम तथ्यकी पृष्टि करनेवाला यह जैनतत्त्रमोमासाका उल्लेख हैं। इससे स्पष्ट विदित होता है कि हम यह कभी भी स्वीकार नहीं करते कि केवल स्वकालसे कार्यकी उत्पत्ति होती है। हाँ स्वकालको कारण रूपसे स्वीकार करनेमें अपर पक्ष अवश्य हो हीला—हवाला करता आ रहा है, जैसा कि उसका यह अभिप्राय प्रतिशका २ से स्पष्ट ज्ञात होता है। अब उमकी ओरसे स्वकालको भी एक कारणके रूपमें प्रतिशका ३में स्वीकार कर लिया गया है जो इष्ट है।

यहाँ पर हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अपर पक्षने प्रतिशका ३ में स्वामिकातिकेयके 'ज जस्स' इत्यादि कान्किओका तथा भैया भगवतीदासके 'जो जो देखी' इत्यादि दीहेका जो आश्रय व्यक्त किया है वह हमारे उक्त कथनके अनुरूप होनेसे हमें मान्य है। इससे हमें आशा है कि उसकी ओरसे प्रति-गंका २ में 'जं जस्स' इत्यादि कारिकाओका जो विपरीत आश्रय व्यक्त किया गया है उससे वह विरत हो जायगा।

# ४ अलंध्यशक्ति पदका वास्तविक अर्थ

इसी प्रसगमें यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि अपर पक्षने 'अल्ड्यशक्तिमें वितब्यतेय' इत्यादि क्लोकमें पठित 'अलंड्यशक्तिः' पदका अर्थ करते हुए जो कुछ भी लिखा है वह पढ़नेमें सुहावना लगते हुए भी विचारणीय है। वात यह है कि—प्रत्येक कार्यके प्रति प्रति समय कारकसाकल्यका सहज योग जैन-दर्शनमें स्वीकार किया गया है, इसलिये यह तो प्रश्न ही नही उठना कि अन्तरग-बहिरग सामग्री किसीके आधीन होकर कार्यके प्रति कारण होती है। जिसे भवितब्यता कहते हैं वह उस सामग्रीसे सर्वथा भिन्न हो ऐसा नहीं है। अपर पक्ष वस्तुमें विद्यमान कार्योत्पित्तकी आधारभूत स्वत सिद्ध योग्यतारूपसे जिस भविव्यताका उत्स्य करता है वह सामान्यरूपसे द्रव्यशक्ति सिवाय और क्या हो सकती है अर्थात् उसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं हो सकती। किन्तु ऐसी द्रव्यशक्ति जब भिन्न-भिन्न पर्यायशक्तिसे युक्त होकर पृथक्-पृथक् समर्थ या निश्चय उपादान सज्ञाको प्राप्त होनी है तब वहिरग सामग्रीको निमित्तकर नियमसे विवक्षित कार्यको उत्पन्न करती है। कार्यकारणपरगराका प्रवाह प्रत्येक समयमें अनादिकालसे इसी क्रमसे चला आ रहा है और अनतक करती है। कार्यकारणपरगराका प्रवाह प्रत्येक समयमें अनादिकालसे इसी क्रमसे चला आ रहा है और अनतक करती है। कार्यकारणपरगराका प्रवाह प्रत्येक समयमें अनादिकालसे इसी क्रमसे चला आ रहा है और अनतक करती है कि 'ऐसा होने पर ऐसा होता है।' इसीको जैनदर्शनमें कारण-कार्य परम्पराके रूपमें स्वीकार स्वभाव है कि 'ऐसा होने पर ऐसा होता है।' इसीको जैनदर्शनमें कारण-कार्य परम्पराके रूपमें स्वीकार

क्या गया है, क्यों कि किसीकों किसीके आधीन माननेपर वस्तुका स्वतः सिद्ध स्वरूप विघटित हो जाता है, जो युक्त नहीं है, अतएव 'अलंघ्यशक्ति' पदको लक्ष्यमें रखकर भट्टाकलकदेवके उल्लेखानुसार जो यह अर्थ किया जाता है कि जैसी भवितव्यता होती है अर्थात् जब जैसी पर्यायशक्ति युक्त द्रव्यशक्ति होतो है उस कालमें उसीके अनुरूप कार्य करनेका विकल्प होता है, व्यवसाय भी उसीके अनुरूप होता है और निमित्त भी वैसे ही मिलते हैं। सो जहाँ ऐसा अर्थ करना सगत है वहाँ उक्त पदको घ्यानमें रखकर 'अलघ्यशक्ति' इत्यादि पदके अनुसार यह अर्थ करना भी सगत है कि हेनुद्वयसे जो कार्य उत्पन्न होता है वह इस वात का सूचक है कि वह कार्य द्रव्यस्वभावको लाधकर कभी भी नहीं हो सकता। कार्यमें उसकी मर्यादाका उल्लंघन होना त्रिकालमें अशक्य है यह अटल सिद्धान्त है। दोनो अर्थ अपनेमें स्वप्ट हैं और अपनी अपनी जगह ठीक है।

अपर पक्षने जहाँ 'भवितन्यता' पदके अर्थका स्पष्टीकरण किया है वहाँ वह यदि इसके माथ यह स्पष्ट कर देता कि इस पद द्वारा वह किसको ग्रहण कर रहा है—द्रन्यशिवतको या पर्यायशिवतको या दोनोको तो वहुत सभव था कि उसे भाषा प्रयोगको जिटलतामे प्रवेश किये विना 'अलंध्यशिक्तः' इत्यादि पदके अर्थको स्पष्ट करनेमें सुगमता जाती। अस्तु, इसमे प्रकृतमें उक्त पदका अर्थ जो अभिप्रेत है उसका सहज ज्ञान हो जायगा।

### ५. प्रत्येक कार्यमें अन्तरंग-विहरंग सामग्रीकी स्वीकृति

प्रत्येक समयमें जो भी कार्य होता है उसमें वाह्य और आभ्यन्तर उपाधिकी समग्रताका होना अनिवार्य है। इसमें स्वकाल, भवितन्यता आदि सवका परिग्रह हो जाता है। किसी कारणकी प्रधानता और अप्रधानता विवक्षामें होती है, कार्यमें नहीं। कार्यके प्रति तो जिसकी जिस रूपमें (उपचरित या अनुपचरित रूपमें) कारणता है उसका वहाँ उस रूपमें होना अनिवाय है। तभी कार्यके प्रति अन्तरंग-वहिरंग कारणोंकी समग्रता मानी जा सकती है। अतएव हमारा सिद्धान्त वतलाकर अपर पक्षने जो यह लिखा है कि—

'चूँिक आपका सिद्धान्त कार्योत्पत्तिके स्वकालको अर्थात् जिस कालमे उत्पन्न होता है उम कालको प्रधान कारण माननेका है अर्थात् आप कहना चाहते है कि कार्योत्पत्तिका काल था जाने पर ही कार्योत्पत्ति हुआ करती है।' सो अपर पचका यह कहना ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कथनके समय प्रयोजन विशेषको ध्यानमें रखकर किसी कार्यमें भले ही किसी एक कारणको मुख्यता और दूसरे कारणोंको गौणता प्रदान की जाय, परन्तु कार्यके प्रति जितने भी कारण हैं उन सबका अपने-अपने रूपमें होना आवश्यक है। वस्तुनः अपर पक्षकी ओर से मूल प्रश्न जिस प्रकारका उपस्थित किया गया था उसीको घ्यानमें रखकर पूर्वमें उस प्रश्नका उत्तर दिया गया और इस कारण स्वकालके विवेचनकी मुख्यता हो गई यह बात दूसरी है। अत्तप्व अपर पक्षके द्वारा हमारा सिद्धान्त वतलाकर न तो कार्यके प्रति स्वकालको मुख्यताका लिखा जाना ही ठीक है और न हो अपना सिद्धान्त वतलाकर यह लिखना ही ठीक है कि—

'और हमारा सिद्धान्त कालको तो कार्योत्पित्तमे प्रधानता नही देता है, किन्तु यदि कार्य केवल अन्तरंग हेतु-उपादान कारणमे उत्पन्न होनेवाला हो तो वहाँ अन्तरग हेतुको ही प्रधानता देता है और कार्य यदि अन्तरंग और वहिरग (उपादान और निमित्त ) दोनो कारणोसे उत्पन्न होनेवाला हो तो वहाँ उपादान और निमित्त दोनोको ही प्रयानता देता है। अर्थात् कार्योत्पत्ति तो अपने प्रतिनियत कारणोंसे ही होती है लेकिन जिस कारूमें वह होती है वही उसका स्त्रकाल कहलाने लगता है।'

क्योंकि जैमा कि हम पूर्वमें लिख आये है कि किमी भी कायके प्रति किमी भी कारणकी प्रधानता और अप्रधानता नहीं हुआ करती। प्रत्येक कार्यके प्रति काल भी एक कारण है, अतएव जिम प्रकार उसके प्रति अन्य निमित्तोंकी यथायोग्य कारणता मानी गई है उमी प्रकार कालको भी कारण मानना आगम सगत है। 'किसी कालमें कोई कार्य हुआ' मात्र इतना अर्थ यहाँ चित्रक्षित नहीं है, किन्तु प्रत्येक कार्यमें व्यवहारसे चलाधायक रूपसे कालकी हेतुकर्तना आगममें स्वीकार की गई है। यत प्रत्येक द्रव्य पर्यायरूपसे हो निमित्त होता है अतएव कालको भी इसी रूपमें निमित्त मानना चाहिये और ऐसी अवस्थामें अपने-अपने समयमें होनेवाले कार्योंका उस-उम कालके माथ योग वनता जाता है और इम प्रकार सभी द्रव्योंमें होनेवालो सभी पर्यायें अपने-अपने कालमें नियत क्रममें हो होती है यह सिद्ध हो जाता है।

इस प्रकार उक्त तथ्यके सिद्ध हो जाने पर यहाँ इस वातका विचार करना है कि क्या कोई ऐसे भी कार्य है जो मात्र अंतरग (उपादान) कारणमें उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अंपर पक्षका पूर्वमें जो उल्लेख उपस्थित कर आये हैं उसमें स्पन्ट शब्दों द्वारा यह स्त्रीकार किया गचा है कि जो कार्य केवल अंतरग हेतु— उपादानकारणमें उत्पन्न होते हैं उनमें केवल अंतरग हेतुकी प्रवानता है, इसलिए प्रकृतमें इस वातका सागोपाग विचार करना आवश्यक हो जानेसे इसपर विशेष प्रकाश डाला जाता है—

### ६ निर्चयनयसे कर्ता-कर्मकी व्यवस्था

यह तो सुविदित मत्य है कि जैनदर्शनमें छह द्रव्य स्वीकार किये गये हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अवर्म, काल और आकाश। इन छहो द्रव्योमें समानरूपमे घटित हो ऐसे लक्षणको स्वीकार करते हुए सव द्रव्योका लक्षण 'सत्' किया है—'सद् इन्यलक्षणम्' (त० स्०, अ ४ मू० २६)। सत् किसे कहा जाय इसका स्पष्टीकरण करते हुए वतलाया है कि जो स्वभावमे उत्पाद-व्यय-भ्रोव्ययुक्त सत्' (त० सू०, अ० ४ सू० ३०)। दूमरे शब्दोंमें इमी वातको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जो गुण-पर्यायवाला है वह द्रव्य है—'गुण-पर्ययवद् इन्यम्' (त० सू०, अ ४ सू० ३०)। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य जहाँ स्वभावसे भ्रोव्य है वहाँ वह उत्पाद-व्ययस्वभाववाला भी है यह सिद्ध होता हैं।

इम प्रकार उक्न लक्षणवाले सब द्रव्योके सिद्ध हो जानेपर उनके उत्पाद और व्ययको लक्ष्यमें रखकर लिखा है कि प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समयमे अपने ध्रोव्य स्वभावको लिये हुए स्वभावसे उत्पाद-व्यय पर्यायरूपसे परिणमता है। पर्यायरूपमे उमका उत्पाद-व्ययरूपमे परिणमना यह उसका स्वत सिद्ध स्वरूप है, इसलिए कार्य-कारणकी दृष्टिसे निचार करने पर अपनी प्रत्येक पर्यायका वह स्वयं कर्ता है और वह स्वयं कर्म है। न तो अन्य कोई उसका कर्ता है और न अन्य कोई उसका कर्म है। यह निश्चयपक्ष है। आगममे इमोकी 'भूताय' सज्ञा है। 'भूतार्य' पदका अर्थ करते हुए मूलाचारके पञ्चावाराधिकारकी गाया ६ की टीकाम लिखा है—

भूद्रयेण—भूतइचामावर्थस्य भूतार्थस्तेन । यद्यप्यय भूतशब्दः पिशाच-जीव-सत्य-पृथिव्याद्यने-कार्थे वर्तते तथाप्यत्र सन्यवाची परिगृद्धते । तथार्थगब्दो यद्यपि पदार्थ-प्रयोजन-स्वरूपाद्यर्थे वर्तते तथापि स्वरूपार्थे वर्तमानः परिगृहीतः, अन्यार्थवाचकेन प्रयोजनामावात् । भूतार्थेन सत्यरूपेण याथात्म्येन । भूतार्थारूपसे—भूत जो अर्थ भूतार्थ, उस रूपसे। यद्यपि यह 'भूत' गटद पिगाच, जीव, सत्य और पृथ्वी आदि अनेक अर्थोमे विद्यमान है तयापि यहाँ पर 'सत्यवाची' भूत शब्दका ग्रहण किया है। तथा 'अर्थ' शब्द यद्यपि पदार्थ, प्रयोजन, और स्वरूप आदि अनेक अर्थोमें विद्यमान है तथापि 'स्वरूप' अर्थमें लिया गया है, क्योक्ति अन्य अर्थके वाचक उक्त शब्दोका प्रकृतमे योजन नही है। भूतार्थसे अर्थात् मत्यस्वरूपसे अर्थात् ययार्थरूपसे।

इय प्रकार मूलाचारके उक्न विवेचनसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि निश्चयनयसे की गई कर्ता-कर्मकी प्रक्ष्मणा नत्यस्वरूप अर्थात् ययार्थ है। इसी प्रकार निश्चयनयसे की गई करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरणकी प्ररूपणाको भी यथार्थ ही जानना चाहिए।

ऐसी प्रह्नपणामें जब अभेदकी विवक्षा रहती है तब वह द्रव्याधिकहार निश्चयनयकी प्ररूपणा कहलाती है और जब कर्ता-कर्मह्मपे भेदकी विवक्षा होती है तब उसीको पर्यायार्थिक निश्चयनयकी प्ररूपणा कहते है। यत. यह प्ररूपणा एक द्रव्यके आश्रयसे होनेवाली परमाथेरूप प्ररूपणा है अत भेद विवचामें कर्मकी अपेक्षा कर्ता और कर्ताकी अपेक्षा कर्म ऐसा व्यवहार करने पर यही सद्भूतव्यवहारकी प्ररूपणा कहलाती है। भगवान् कुन्दकुन्दने समयसारमें एक द्रव्यके आश्रयसे कर्ता-कर्मकी सिद्धि करते हुए लिखा है—

ण कुटोचि वि उप्पण्णो जम्हा कज्ज ण तेण मो आटा । उप्पादेदि ण किंचि वि कारणमवि तेण ण सो होइ ।।३१०॥ कम्मां पहुच्च कत्ता कत्तार तह पहुच्च कम्माणि। उप्पज्जति य णियमा सिद्धी दु ण दीसम् अण्णा ॥३११॥

इन दोनो गायाओकी अर्थाप्ररूपणा करते हुए पण्डितप्रवर जयचन्दजी लिखते हैं-

जिस कारण वह आत्मा किसीसे भी नहीं उत्पन्न हुआ है इससे किसीका किया हुआ कार्य नहीं है और किसी अन्यको भी उत्पन्न नहीं करता इमिलए वह किसीका कारण भी नहीं है, क्योंकि कर्मको आश्रय कर तो कर्ता होता है और कर्ताको आश्रय कर कर्म उत्पन्न होते हैं ऐसा नियम है, अन्य तरह कर्ता-कर्मनी सिद्धि नहीं देखी जाती ॥३१०-३११॥

इन गाथाओंके भावार्थमे वे लिखते हैं-

सत्र द्रव्योंके परिणाम जुदे-जुदे हैं। अपने-अपने परिणामोंके सत्र कर्ता है। वे उनके क्र्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म हैं। निरुचयकर किमीका किसीसे भी कर्ता-क्रमेसम्बन्ध नहीं है। इस कारण जीव अपने परिणामोंका कर्ता है, अपना परिणाम कर्म है। इसी तरह अजीव अपने परिणामोंका कर्ता है, अपना परिणाम कर्म है। इस तरह जीव अन्यके परिणामोंका अकर्ता है।

इस प्रकार प्रत्येक द्रव्यमें जो निब्चयसे परमार्थभूत कर्ता, कर्म आदिको व्यवस्था है वह अपने-अपने स्वरूपको लिये हुए स्वत सिद्ध है, क्यों कि किसी एक धर्मी या धर्म, कर्ता या कर्म आदिका स्वरूप परस्परने अपेक्षासे हो ऐसा नहीं है। यदि वह स्वत सिद्ध न माना जाय तो उनमें धर्मकी अपेक्षा धर्मी और धर्मीकी अपेक्षा धर्म या कर्ताको अपेक्षा कर्म या कर्मकी अपेक्षा कर्ता आदि रूप व्यवहार नहीं वन सकता है। अत इनके स्वरूपको स्वत सिद्ध स्वीकार करके ही इनके व्यवहारको परस्पर सापेक्ष जानना चाहिए। इसी तथ्यको स्वष्ट करते हुए आचार्य विद्यानन्दि अष्टसहस्ती पृ० २३३ में लिखते हैं— न हि कर्नुस्वरूप कर्मापेक्ष कर्मस्वरूप वा कर्त्रपेक्षम् , उमयामस्वप्रसगान नापि कर्नृत्वब्यवहार कर्मत्वन्यवहारो वा परस्परानपेक्ष्य , कर्नृत्वस्य कर्मनिश्चयावसेयत्वात, कर्मत्वस्यापि कर्नृप्रतिपत्तिसमधि-गम्यमानत्वात् ।

कत्तिका स्वरूप कर्मसापेक्ष नहीं है। इसी प्रकार कर्मका स्वरूग कर्तामापेच नही है, क्योंकि ऐसा होनेपर दोनोंके अभावका प्रमग आता है। परन्तु कर्त्वव्यवहार और कर्मत्वव्यवहार परस्पर निरपेक्ष भी नही है, क्योंकि कमके निरवय पूर्वक कर्तृत्वका ज्ञान होता है और कत्तिके ज्ञान पूर्वक कर्मत्वका ज्ञान होता है।

इसी तथ्यको ध्यानमे रखकर आचार्य विद्यानिन्दिने तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक अ० ५ सू० १६ में यह वचन लिखा है—

कयमपि तन्निदचयनयात्मर्वेस्य विन्यमोत्पादन्ययधीन्यव्यवस्थिते ।

कैंमे भी उत्पाद-ज्यय-घ्रीव्यको स्वीकार करनेवाले निश्चयनयकी अपेक्षा सभी द्रव्योमें उत्पाद, व्यय और घ्रीव्यकी विस्नमा अवस्थिति है।

• श्राचार्य अमृतचन्द्रने समयसार गाया ८६ की टोकामे कत्ती, कर्म और क्रियाके ययार्थ स्वरूपर जो प्रकाश डाला है वह इसी दृष्टिमे हो । वे लिखते हैं—

> य परिणमति स्व कर्त्ता य परिणामो भवेतु तत्कर्म। या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्न न वस्तुतया ॥५१॥

जो परिणमता है वह कर्ता है, जो परिणाम है वह कर्म है और जो परिणित है वह क्रिया है। ये तीनों हो वस्तुपनेसे भिन्न नहीं है।।५१॥

यह निश्चयसे कत्ती कर्मकी व्यवस्था है।

#### ७ दो प्रकृत और उनका समाधान

इम प्रकार यह स्पष्ट हो जानेपर कि कर्ता और कर्म ये स्वरूपसे स्वतः सिद्ध होने पर मी इनका व्यवहार परस्पर मापेझ होता है, प्रकृतमें यह विचार करना है कि दो द्रव्यों के आश्रयसे जो कर्ता और कर्मको प्रस्पणा आगममें की गई है वह भी क्या उवत प्रकारसे निश्चय और मद्भूतव्यवहार सज्ञाको प्राप्त होती है या उसे स्वीकार करनेका कोई अन्य प्रयोजन है। साथ ही दो द्रव्यों के आश्रयसे उक्त प्रकारको प्रस्पणा जो आगममें उपलब्द होती है वह किन-किन द्रव्योपर किस किस प्रकार ठागू होती है इमका भी प्रकृतमें विचार करना है, क्यों कि अपर पक्ष सब द्रव्यों के पट्स्यानपतित हानि-वृद्धि कार्यमें दो द्रव्यों आश्रयसे कर्ता, कर्मको व्यवस्थाको स्वीकार न कर मात्र एक द्रव्यके आश्रयसे ही उसे स्वीकार करता है। ये दो प्रका ह जिनपर यहाँ क्रमश सागोपाग विचार किया जाता है—

१ जैसा कि हम पूर्वमे कई प्रमाण देकर स्पष्ट कर आये हैं उनसे विदित होता है कि प्रत्येक द्रव्यमें कर्ता-कर्म आदि घर्म स्वरूपमे स्वत निद्ध है। जिस प्रकार जीव द्रव्यमें ये स्वरूपसे स्वतःसिद्ध है उसी प्रकार पुद्गलादि द्रव्योंमें भी जानना चाहिए। दो द्रव्योंकी तो बात छोडिये, एक ही द्रव्यमें इन घर्मोंका स्वरूप एक-दूपरेकी अपेचामें सिद्ध होता है इसे आगम स्वीकार नहीं करता। इसी कारण इन घर्मोंको आचार्य अमृतचन्द्रने वस्नुपनेसे अभिन्न कहा है।

- २. फिर भी एक ही वस्तुमें कत्तीं घर्मके स्वीकार करने पर किसका कर्ता यह जिज्ञामा होती है और इसी प्रकार उसी वस्तुमें कर्मधर्मको स्वीकार करने पर किसका कर्म थह जिज्ञासा होती है, इसिलये आगममें इनका व्यवहार परस्पर सापेक्ष वतलाया गया है।
- ३. वस्तुस्थित यह है कि ये कर्ता आदि घर्म प्रत्येक वस्तुमे एकाश्रयवृत्ति होनेके कारण तथा घर्मी और धर्मकी एक सत्ता होनेके कारण पृथक्-पृथक् उपलब्ध नहीं होते, इसलिये तो अभेद हैं और सज्ञा, लक्षण तथा प्रयोजन आदिकी अपेक्षा भेद हैं। यहाँ अभेद विवक्षामें 'यः करोति स कर्ता' इस प्रकार जीवादि-द्रव्य अपने कार्योके स्वयं कर्ताह्वपे प्रसिद्धिको प्राप्त होते हैं और भेद विवक्षामें 'येन क्रियते तत्करणम्' इस प्रकार अपने-अपने सब कार्योका करणधर्म भेदरूपसे प्रसिद्धिको प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य घर्मीके सम्बन्धमें भी यथायोग्य उनका स्वरूप घटित कर लेना चाहिए।

४, यह सब कथन परकी अपेक्षा लगाये विना वस्तु स्वरूपका उद्घाटन करनेवाला होनेसे अभेद विवक्षामें द्रव्याधिक निश्चयसज्ञाको और भेद विवक्षामें उस-उस धर्मकी अपेक्षा पर्यायाधिक निश्चयसंज्ञाको प्राप्त होता है। यत द्रव्याधिक निश्चयकी दृष्टिमे पर्यायाधिक निश्चय भी व्यवहार है, इसलिए यह व्यवहार सद्भूत होनेसे सद्भूत व्यवहार सज्ञाको प्राप्त होता है।

१ यह वस्तुस्थिति है। इसके प्रकाशमें अव दो द्रव्योंके आश्रयसे जो कर्त्ता आदिकी व्यवस्था आगममें उपलब्ध होती है उमका विचार करते है। यह तो सुविदित सत्य ई कि 'आत्माश्रितो निश्चयनयः' (समय० गा० २७२ टो०) निश्चयनय आत्माके (स्वके) आश्रित है इस नियमके अनुसार आगममें जो दो द्रव्योंके आश्रयसे कर्ता आदिकी व्यवस्थाका विधान उपलब्ध होता है वह न तो द्रव्यायिकरूप निश्चयनयकी अपेक्षा ही परमार्थभूत माना जा सकता हे और न ही पर्यायायिक निश्चयनयकी अपेक्षा ही परमार्थभूत माना जा सकता है। इस प्रकार जब कि दो द्रव्योंके आश्रयसे आगममें प्रतिपादित कर्त्ता आदिकी व्यवस्था उक्त दोनो प्रकारसे निश्चय या भूतार्थ सज्ञाको प्राप्त न होनेके कारण अपरमार्थभूत सिद्ध होती है ऐसी अवस्थामे आगममें उसकी स्वीकृतिका प्रयोजन कोई दूसरा होना चाहिए।

६ वात यह है कि प्रत्येक द्रव्य विस्नसा उत्पाद-व्यय-श्रोव्यस्वभाव होनेपर भी उसके प्रत्येक समयके परिणमनमे अपनी-अपनी मर्यादाके भीतर जो भेद परिलक्षित होता है वह अपने-अपने निश्चय उपा-दानगत योग्यताके अनुरूप स्वयक्तत होकर भी व्यवहारसे अन्य द्रव्यकी जो पर्याय उस परिणामके अनुकूल होती है उसके सद्भावमें उत्पन्न होता है, इसलिए व्यवहारसे अन्य द्रव्यके जिस परिणामके सद्भावमें वह परिणाम उत्पन्न होता है उसमें कर्ता आदि रूपसे निमित्त व्यवहार किया जाता है। इसके छिए एक शास्त्रीय उदाहरण देना यहाँ पर्याप्त होगा। यथा—एक द्वयणुक है, जिसमें ऐसे दो परमाणु लीजिये जिनमें एक परमाणु दो स्निग्ध या दो रुक्षगुणवाला है और दूसरा परमाणु चार स्निग्ध या चार रूक्ष गुणवाला है। यतः दो गुणवाले परमाणुके लिए उनत ४ गुणवाला परमाणु व्यवहारसे परिणमनके अनुकूल है, इसलिए उसका सम्पर्क करके उनत दो गुणवाला परमाणु परिणमनके अनुरूप अपनी उपादानगत योग्यताके कारण उनत दूसरे परमाणुके अनुरूप परिणमनकर वन्धको प्राप्त हो जाता है। यहाँ उनत दो गुणवाले परमाणुका उनत चार गुणवाले परमाणुके अनुरूप परिणमन स्वयक्तत है। उसे उनत चार गुणवाले परमाणुने उत्पन्न नही कियाहै। फिर भो उसके सद्भावमे अपने वन्धरूप परिणामका इस कार्यको उसने किया है, इसलिये उस परिणामका निश्चयकत्ती वह दो गुणवाला परमाणु होनेपर भी उस परिणामका व्यवहारकर्त्ती चार गुणवाला परमाणु कहा

जाता है। इसी तथ्यको आचार्य गृद्धिपच्छने तत्त्वार्थसूत्र अ० ५ के 'बन्धेऽधिको पारिणामिको च ॥३७॥' इस सूत्र द्वारा व्यक्त किया है।

यहाँ उनत दो गुणवाले परमाणुको उनत चार गुणवाले परमाणुके साथ कालप्रत्यासित है, इसलिए इस सूत्रमें उनत वातको घ्यानमें रखकर चार गुणवालेको दो गुणवाले परमाणुको परिणमानेवाला कहा गया है। वस्तुत. देखा जाय तो जिस प्रकार दो गुणवाले परमाणुने उस समय घपना परिणाम उत्पन्न किया है उसी प्रकार चार गुणवाले परमाणुने भी उसी समय अपना परिणाम उत्पन्न किया है, उस समय दोनो अपना-अपना कार्य कर रहे हैं। यद्यपि चार गुणवाला परमाणु उस समय दो गुणवाले परमाणुको नही परिणमा रहा है अर्थात् चार गुणवाला परमाणु उस समय अपने व्यापारको छोडकर दो गुणवाले परमाणुके व्यापारमें कियाशोल नही हुआ है, फिर भी लोकमें उनत प्रकारका व्यवहार होता अवश्य है सो ऐसे व्यवहारका कारण जिसकी काल प्रत्यासित्त होनेपर यह परिणाम हुआ है उसका ज्ञान करानामात्र है। आचार्य कुन्दकुन्दने समयसारके वन्धाधिकारमें 'जह फलहमणी सुद्धों' इत्यादि रूपसे २७६ व २७६ सख्याक गाथाऐं लिखकर इसी तथ्यका ज्ञान कराया ई और आचार्य अमृतचन्द्रने भी उन दोनो गाथाओकी टीकामें 'न जातु रागादि—' इत्यादि कलश लिखकर इसी तथ्यको स्पष्ट किया है। यह एक शास्त्रीय उदाहरण है। लोकमें इस प्रकारके जितने भी कार्य होते हैं उन सबके विषयमें यह नियम जान लेना चाहिए।

७. अन्य एक या एकसे अधिक जिन द्रव्योका उनसे भिन्न दूसरे द्रव्यके जिस कार्यके अनुकूल व्यापार होता है वह व्यवहार हेतु कहा जाता है। इम तथ्यको आचार्य अमृतचन्द्रने श्री समयसार गाया ८४ की टीकामें 'यहिव्याप्य-व्यापकभावेन कलशसम्भवानुकृल व्यापार कुर्वाण ' इन शब्दो द्वारा स्वीकार किया है। इस वाक्यमें आया हुआ 'अनुकूलम्' शब्द उक्त आशयकी सूचना स्पष्ट रूपसे कर रहा है। इससे तीन यातोका स्पष्ट ज्ञान होता है—

एक तो इस वातका ज्ञान होता हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक कार्यकी अपने समर्थ ( निश्चय ) उपादान-रूप कर्ताके साथ नियमसे अन्तर्व्याप्ति होतो है उसी प्रकार उसकी जिनमे व्यवहारी जन कर्ता आदि व्यवहार करते है ऐसी दूसरे एक या एकसे अधिक द्रव्योकी पर्यायोके साथ नियमसे वाह्य व्याप्ति होती है। इन दोनोका एक कालमे होनेका नियम होनेसे इनमे कालप्रत्यासित होती है और इसलिए ऐसा योग इनमें विस्नसा या प्रयोगसे सहज ही बनता रहता है।

दूसरे इस वातका भी ज्ञान होता है कि जिसमें निमित्त न्यवहार किया जाता है ऐसे दूसरे एक या एकसे अधिक द्रन्योका वह न्यापार प्रत्येक समयके विवक्षित कार्यसे पृथक् ही होता है। निमित्त सज्ञाको प्राप्त होनेवाले वे पदार्थ प्रत्येक समयके उस विवक्षित कार्यमें न्यापार नहीं करते यह उक्त कथनका आज्ञय है।

तीसरे इस वातका भी ज्ञान होता है कि उपादान कर्ताके अपने कार्यके प्रति व्यापारवान् होनेपर जिनमें निमित्त व्यवहार किया जाता है ऐसे एक या एकसे अधिक द्रव्योका उस-उस समय होनेवाला वह व्यापार व्यवहारसे अनुकूल हो होता है। दूसरे शब्दोमें यदि इसी वातको प्रकट किया जाय तो इससे यह अनुमान होता है कि इस समय इस कार्यका यही समर्थ उपादानकर्ता है।

इस प्रकार सब द्रव्योंके प्रत्येक समयके कार्यके अनुकूल प्रत्येक ममयमे उपादान और निमित्तका
 सहज योग वनता रहता है और सब द्रव्योका प्रत्येक समयमें यथासम्भव विभाव या स्वभावरूप कार्य भी
 होता रहता है। अर्थात् ससार दशामें जीवका और बद्ध दशामें पुद्गलका विभावरूप कार्य होता है और

स्वभाव दशामें जीवका, परमाणुदशामें पुद्गलका तथा धर्म. अधर्म, आकाश और कालका सर्वदा स्वभावहरा कार्य होता रहता है। आगममें अनेक स्यलो पर कहीं उरादानकी अपेक्षा और कही निमित्तोंको अपेक्षा जो यह वचन दृष्टिगोचर होता है कि 'सर्वत्र कारणानुविधायि कार्य' भवति' सो उसका कारण यही है कि जिस समय जो भी कार्य होता है उममें निश्चयसे उपादानकी और व्यवहारसे निमित्तोंको अनुकूलता दृष्टिगोचर होती है। यही कारण है कि अन्य द्रव्यकी जो पर्याय व्यवहारसे कार्यके अनुकूल होती है उसमें निमित्त व्यवहार किया जाता है। तात्र्य यह है कि जिसमें निमित्ता व्यवहार किया जाता है वह व्यवहारसे कार्यके अनुकूल होता है और कार्य व्यवहारसे उसके अनुकूल होता है।

६ अव प्रश्न यह है कि जिनमें निमित्त व्यवहार किया जाता है उनका प्राय: व्यवहारसे कार्यों के अनुकूल और कार्यों का व्यवहारसे उनके अनुरूप होना आवश्यक है तो निष्क्रिय धर्मादि उच्य तथा कियावान् जलादि पदार्थ जीव-पुद्गलों के गमनादिमे निमित्त कैसे हो मर्केंगे ? यह प्रश्न आवार्यों के समझ था। उन्होंने द्वादशाग वाणीको लक्ष्यमें रख कर - इस प्रश्नका जो समाधान किया है उसके प्रकाशमें सर्वार्थसिद्ध अ० ५ सू० ७ के इस वचनको हृदयगम की जिए—

ननु यदि निष्क्रियाणि धर्मादीनि, जीव-पुर्गलाना गत्यादिहेतुन्वं नोपपद्यते । जलादीनि हि क्रिया-वन्ति मत्त्यादीनां गत्यादिनिमित्तानि दृष्टानीति । नेप दोप , वलाधाननिमित्तत्वाच्चक्षुवत् । यथा रूपोप-लन्धां चक्षुनिमित्तमिति न व्याक्षिप्तमनस्कस्यापि भवति ।

शका—यदि धर्मादिक द्रव्य निष्क्रिय है तो इनकी जीव-पूद्गलोकी गति आदिमे हेतुता नहीं वृनती, क्योंकि जलादिक क्रियावान् होकर ही मछली आदिकी गति आदिमें निमित्त देखे गये हैं ?

समाघान—यह दोप नहीं है, क्योंकि चक्षुके स्मान ये वलात्रानमें निमित्तमात्र है। जैसे रूपके जाननेमें चक्षु निमित्त है, फिर नी व्याक्षिप्त मनवालेके रूपके जाननेमें वह निमित्त नही होता वैसे ही प्रकृतमें जानना चाहिए।

यह लागम वचन है। इससे और पूर्वोक्त कथनसे हमे जिनमे निमित्त व्यवहार किया जाता है उनकी कार्यों के प्रति व्यवहारहेतुता दो प्रकारने ज्ञात होतो है—एक तो वराधानमें हेनु होने रूपसे और दूसरे कार्यों के सनुकूल परिणमन रूपने। लोकमे जिन्हें उदापीन निमित्त कहते हैं उनकी प्रथम प्रकारमे परिगणना होतो है और जिन्हें प्रेरक, निर्वर्तक या प्रयोजक निमित्त कहते हैं उनकी दूसरे प्रकारमें परिगणना होतो है।

यहाँ इतना विशेष जान लेना चाहिए कि पर वस्तु स्वभावमे निमित्त नही है। विन्तु जिन कार्यमें जो जिस प्रकारते व्यवहारहेतु होता है उस अपेक्षा उसमें उस प्रकारते निमित्तव्यवहार किया जाता है। आगममें इसका स्वतन्त्ररूपसे विचार किया है। तत्त्वार्वातिक अ०५ सू०२२ में परिणाम क्या है इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है—

द्रव्यस्य स्वजान्यपित्यांगेन प्रयोग-विस्नसालक्षणः विकार परिणाम 19०। द्रव्यस्य चेतनस्याचे-तनस्य वा द्रव्यजानिमजहतः पर्यायार्थिकनयापणात् प्राधान्यं विश्रता केनचित् पर्यायेण प्रादुर्भावः पूर्व-पर्यायनिवृत्तिपूर्वको विकारः प्रयोग-विस्नसालक्षण परिणाम इति प्रतिपत्तव्य । तत्र प्रयोगः पुद्गलविकारः, तदनपेक्षा विद्रिया विस्तया । तत्र परिणामो द्विविध —क्षनादिरादिमांद्रच । अनादिलोकसंस्थानमन्द्ररा-कारादि । आदिमान् प्रयोगजो वस्तिकृश्च । तत्र चेतनस्य द्रव्यस्योपशिमकादिर्भावः कर्मोपशमाद्यपेक्षोऽ-पाँरुपयत्वात् वस्तियः इत्युच्यते । ज्ञान-शील-भावनादिलक्षणः आचार्यादिषुरुपप्रयोगनिमित्तत्वात् प्रयो- गन । अचेतनसृटाटे घटनस्यानाटिपरिणाम कुलालाटिपुरपप्रयोगनिमित्तत्वात् प्रयोगन । इन्ट्रधनुराटि-नानापरिणामो वैस्रमिक । तथा धर्माटेरपि परिणामो योज्यः ।

द्रव्यका अपनी जातिका परित्याग किये विना प्रयोग और विस्नसाळ प विकार परिणाम है ॥१०॥ द्रव्याधिकनयकी विवसा न होनेसे तिर्यग्त अपनी द्रव्यजातिको न छोडते हुए चेतन-अचेतन द्रव्यका पर्याया-धिकनयकी मुन्यतामे प्रधानताको प्राप्त किमी एक पर्यायरूपसे उत्पन्न होना अर्थात् पूर्व पर्यायको निवृत्ति-पूर्वक प्रयोग-विक्रमाळ विकारका होना परिणाम है ऐमा जानता चाहिए। वहाँ प्रयोगका अर्थ पूर्गळ विकार है। उसकी अपेक्षा किये विना विक्रिया विस्ना है। प्रकृतमें परिणाम दो प्रकारका है—अनादि और सादि। लोकमन्यान और मन्दरकारादि अनादि परिणाम है। मादि परिणाम प्रायोगिक और वैन्त्रमिकके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें चेतनके कमों उप्यामिद सापेक्ष होनेवा वे औपदामकादिक मात्र अपीक्ष्येय होनेसे वैन्तरिक कहे जाते है। जान, जोल, भावनादि आवार्यादि पुरुपके प्रयोगके निमित्त से होनेके कारण प्रयोगक है। अचेतन मिट्टी आदिका घटमन्यान आदि परिणाम कुम्हार आदि पुरुपप्रयोगके निमित्त होनेके कारण प्रयोगक है। इन्द्रधनुप आदि नाना परिणाम वैक्षसिक हैं। उसी प्रकार धर्मादि द्रव्योंका परिणाम मी जान लेना चाहिए।

यह तत्त्वार्थवानिकका वचन है। तत्त्वार्थक्लोकवार्तिकके इसी सूत्रमें भी परिणामके इन्हों सब भेद-प्रभेदोंका विशेष व्यास्थान किया है। उनन उल्लेखमें ययि 'प्रयोग' का अर्थ 'पुद्गल विकार' किया है। किन्तु इसका दूसरा अर्थ पृष्ठपका प्रयन्न भी है, जैमा कि उसी उल्लेखमें की गई आगेकी व्यास्थामें ज्ञात होता है। इस अभिप्रायको महाकलकदेवने इसी अव्यायके २४ वें सूत्रकी व्यास्थामें और भी स्पष्ट कर दिया है। इन उल्लेखों सब प्रकारके पिणामों (कार्यों) का विचार किया गया है। उनमें शे जीवा और पुद्गलोंके सादि परिणामोका विचार करने हुए जो कुछ लिखा है उससे ये तथ्य फलित होते हैं—

- (अ) जीवके औपशमिक बादि भाव मादि वैस्रसिक परिणाम है।
- (आ) दान, शील, वृतग्रहण ग्रीर भावना आदि जीवके प्रयोगज परिणाम हैं।
- (इ) कर्मोंके उपगम आदि, द्वाणुक स्कन्य आदि तथा मेवगर्जन, उल्कापात, इन्द्रधनुप आदि पुद्गलके सादि वैस्रसिक परिणाम है।
- (ई) घटनिर्माण आदि, यन्त्रादिकी गति आदि, भूखनन, जनु-काछत्रन्य आदि पुद्गलके मादि प्रयोग ज परिणाम है।

इमसे यह स्पष्ट विदित होता है कि लोकमें जितने भी कार्य होते हैं उनके होनेमें व्यवहारसे कहीं पृरुपका प्रयत्न और कहीं अन्य मामग्री निमित्त अवस्य होती है। आगममें आकाशकी अवगाहना और काल- प्रत्यका प्रति समयका समयपरिणाम ये दो कार्य ऐमे अवस्य वतलाये हैं जिनके होनेमें व्यवहारमें अन्य किसी- को निमित्तहपसे नहीं स्वीकार किया गया है। 'देखों तत्त्वार्यवातिक अ० ५ मू० १२, तत्त्वार्यञ्जोकवातिक अ० ५ सू० २२। इनके सिवाय आगममें ऐमा अन्य एक भी कार्य नहीं स्वीकार किया गया है जिसके होनेमें व्यवहारमें वहिरग हेतु न स्वीकार किया गया हो। अपर पक्ष उन्त दो कार्योमें केवल अन्तरंग हेतुओंका निदेश करता तब तो कोई वात नहीं थी। परन्तु उसकी ओरमे इनका उन्त प्रकारसे होनेका तो कहीं उन्लेख तक नहीं किया गया, मात्र वह अनन्त अगुरुलघुगुणों (अविभागप्रतिच्छेदो) की पट्गुणी हानि-वृद्धिकों अवस्य ही केवल स्वप्रत्यय माननेका आग्रह स्थान-स्थान पर करता है जो मर्वथा आगमके विपरीत है।

इसका विशेष विचार तो हम ११ वें प्रश्नका अन्तिम उत्तर लिखते समय हो करेंगे। यहाँ मात्र इतना निर्देश कर देना पर्याप्त है कि जिन्हें अपर पक्ष अगुरुलघु नामक अनन्त गुण मान रहा है वे वास्तवमें गुण न होकर अविभागप्रतिच्छेद ही है। तभी तो आगममें उनकी हानि-वृद्धि स्वोकार की गई है। कोई भी गुण त्रैकालिक यावत् द्रव्यमावी होता है, इसलिए उसकी हानि-वृद्धि सम्भव नही। हानि और वृद्धि पर्यायोमें ही होती है, गुणोकी अपेक्षासे नही, वयोकि गुणोकी वृद्धि मानने पर नये गुणोकी उत्पत्ति और उनकी हानि मानने पर उनके नाशका प्रसग उवस्थित होता है। यदि अपर पक्ष कहे कि कुछ पुराने गुणोका नाश होता है और कुछ नये गुण उत्पन्त होते है सो यह कहना बनता नही, वयोकि उत्पाद-व्यय पर्यायका होता है गुणोका या द्रव्य (सामान्य) का नही। अतएव आगममे जहाँ भी सामान्यसे अनन्त अगुरुलघुगुणोकी हानि-वृद्धि स्वप्रत्यय वतलाई है वहाँ मात्र स्वभावपर्यायके कथनकी मुख्यता होनेसे ही वैसा प्रतिपादन किया गया है ऐसा यहाँ समझना चाहिए।

इस प्रकार इस प्रकरणके प्रारम्भमें हमने जिन दो प्रश्नोका उल्लेख किया था उनका यह सम्यक् समाधान है। इस समाधानसे यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि दो द्रव्योके आश्रयसे जो कर्ता-कर्मकी प्ररूपणा आगममें उपलब्ध होती है वह असद्भूत व्यवहारनयकी मुख्यतासे ही की गई है। वह प्ररूपणा उपचित्त होनेसे निश्चय तथा सद्भूत व्यवहार संज्ञाको प्राप्त नहीं हो सकती। साथ ही इस समाधानमें यह भी ज्ञात हो जाता है कि दो द्रव्योके आश्रयसे की गई वह प्ररूपणा किन किन द्रव्योपर किस किस प्रकार लागू होती है। इसके सिवाय इस समाधानसे हम यह भी जान लेते हैं कि आगममें जहाँ भी अनन्त अगुरुलघु गुणोकी पट्गुणी हानि-वृद्धिरूप स्वप्रत्यय पर्यायका निर्देश किया है वहाँ वह स्वभावपर्यायका स्वरूपनिर्देश करनेकी दृष्टिसे ही किया है। इसका यह अर्थ नहीं कि उसके होनेमें व्यवहारसे कालद्रव्यकी भी निमित्तता नहीं है।

# ८. समस्याओंका मुख्य हेतु अज्ञान भाव, श्रुतज्ञान नहीं

इतने विवेचनके वाद अव हम मुख्यरूपये इस वातपर आते हैं कि अपर पक्ष यद्यपि केवलज्ञानकों अपेक्षा सब कार्थोंका स्वकालमें होना नियत मानता है और श्रुतज्ञानी जीवोको वैसी श्रद्धा करनेकी सूचना भी करता है। फिर भी वह श्रुतज्ञानी जीवोकी समस्त समस्याओका हल उसमें न देखकर कार्य-कारणपरम्पराकों उससे भिन्न मानना चाहता हैं सो उस पक्षकी ऐसी मान्यता कहाँ तक ठीक है यही यहाँ पर विचार करना है। विचार करने पर तो यद्यपि उम पक्षका यह कथन परस्पर विरुद्धताकों लिए हुए ही प्रतीत होता है, क्योंकि इममें प्रथम विस्थाति तो यह है कि अपर पक्ष केवलज्ञानके विषयको भिन्न मानता है और कार्य-कारणकी दृष्टिसे श्रुतज्ञानके विषयको उससे सर्वथा भिन्न मानता है। तथा दूसरी विस्थाति यह आती है कि अपर पक्ष सम्यक् श्रद्धा तो केवलज्ञानके विषयके अनुमार करनेको कहता है और सम्यक् श्रद्धा विहीन श्रुतज्ञानके द्वारा कार्य-करणकी स्थापना करके उमे फिर भी प्रामाणिक मानता है और साथ ही केवलज्ञानके अनुसार प्रवृत्त हुई द्वादशाग वाणीस्वरूप आगमसे उसका समर्थन करनेका उपक्रम भी करता है। है तो यह सब किपत विचारसरणी, फिर भी उस पक्षकी ओरसे जो कुछ लिखा गया है उस पर सागोपाग विचार तो करना ही है। अपने पक्षके समर्थनमें उस पक्षका कहना है—

'जैन सस्कृतिके आगम ग्रन्थोमें कार्योत्पत्तिके विषयमे श्रुतज्ञानी जीवोके लिये दो प्रकारसे विवेचना की गई है—एक तो केवलज्ञानको अपेक्षा श्रद्धा वृष्टिसे और दूसरी श्रुतज्ञानके विषयको अपेक्षा कर्तव्यवृष्टिसे। 'जं जस्म जिम्म देसे' इत्यादि आगम वाक्योमें पहली वृष्टिकी उपलब्धि होती है। इसके अलावा कार्यके

स्वप्रत्यय स्व-परप्रत्यय भेद करके कार्य-कारणमाव पद्धतिका जो जैन सस्कृतिके आगम ग्रन्थोमें विस्तारसे विवेचन पाया जाता है वह सब श्रुतज्ञानके विपयकी अपेक्षा कर्तव्यकी दृष्टिसे ही किया गया है।

यह सब विवेचन श्रुतज्ञानी जीवोके लिए क्यो किया गया हैं ? इसका कारण यह है कि श्रुतज्ञानी जीव कैवलज्ञानी जीवोकी अपेक्षा विल्कुल भिन्न दशामें विद्यमान रह रहे हैं अर्थात् केवलज्ञानी जीव जहाँ कृत्यकृत्य हैं वहाँ श्रुतज्ञानियोके सामने हमेशा कृत्यो (कार्यों) के करनेकी समस्या खडी ही रहती है, जहाँ केवलज्ञानी जीव प्रत्येक वस्तुके और उनके प्रत्येक क्षणमें होनेवाले व्यापारोके केवल ज्ञाता दृष्टा मात्र वनकर रह रहे हैं वहाँ कार्योत्पत्तिके लिए श्रुतज्ञानी जीवोको अपनी मौजूदा हालतोमें अनुभवमें आनेवाली जोड-तोड विठलानेकी आवश्यकता है। अत श्रुतज्ञानियोके लिये कार्योत्पत्तिकी कार्य-कारणमाव पद्धतिको अपनानेके सिवाय कोई चारा ही नहीं रह जाता है।

इसका फिलतार्थ यह हुआ कि यदि के यलज्ञानके विषयकी अपेशासे विचार किया जाय तो केवलज्ञानमें सभी कार्य अपने प्रतिनियत कारणोसे स्वकालमें होते हुए झलक रहे हैं और श्रुतज्ञानके विपयकी अपेक्षासे विचार किया जाय तो सभी कार्य स्वप्रत्यय और स्व-परप्रत्यय होनेके कारण यथा-योग्य केवल उपादान कारणमे अथवा उपादान-निमित्तरूप दोनो कारणोमे ही उत्पन्न होते हुए अनुमवमें मारहे हैं। चूिक श्रुनज्ञानी जीवको केवलज्ञानका विषय केवल आस्याका है, अत उस पर केवल अस्या रखनेका ही उसे आदेश दिया गया है और केवल ऐसी आस्या रखना श्रुतज्ञानी जीवोंके लिए उपयोगी नही हो सकती है। अत उनके लिए कार्य-कारणभाव पद्धतिको अपनानेका भी उपदेश दिया गया है। इसिलये जिमने कार्योत्पत्तिके लिये कार्य-कारणमाव पद्धतिके मार्गको समाप्त करनेका प्रयत्न किया वह नियतिवादी एकान्त मिथ्यादृष्टि हो हो जायगा अत केवलज्ञानीने जैसा देखा है वैसा ही कार्य होगा उसपर श्रद्धा करना प्रत्येक श्रुतज्ञानी जीवका कर्तव्य है, कारण कि इस तरहकी श्रद्धा करनेसे अपने पुरुपार्थ द्वारा होनेवाली कार्यकी सफलतामे उसके अन्त करणमें अहकार पैदा नहीं होगा और अमफलता मिलनेपर कभी दुख पैदा नहीं होगा। अपनी उक्त प्रकारकी श्रद्धांके आधार पर यदि वह श्रुतज्ञानी जीव पुरुपार्थहीन और कृतच्न होकर पयश्रष्ट हो गया तो फिर इस मिथ्यात्वके प्रभावमे उसका अनन्त ससारमें परिभ्रमण होनेके मिवाय और क्या हो सकता है ? इस प्रकार श्रुतज्ञानकी अपेक्षा प्रत्येक वस्तुकी कोई पर्यायें तो नियतक्रमसे ही होती हैं और प्रत्येक बस्तुकी कोई पर्यायें अनियत क्रमसे भी होती है। इस तरह द्रव्योमें होनेवाली सभी पर्यायें नियतक्रमसे ही है, अनियतक्रमसे नहीं आपका यह सिद्धान्त आगमसम्मत नहीं है। आप यह तो कह नहीं सक्ते कि श्रुतज्ञान प्रमाण नहीं है, अत आपके सिद्धान्त पर हमारे लिये विचार करना आवश्यक हो गया।

यह अपर पत्तके प्रकृत प्रतिशका सम्बन्धी कथनका कुछ अश है। इसमें उस पक्षके पूरे वक्तन्यका सार आजाता है। किन्तु यह सब कथन स्वयमें कितना भ्रामक है इसे समझनेके लिये हमें 'केवलज्ञानके अनुरूप ही श्रुतज्ञानका विषय होता है या अन्य प्रकारका' यह सर्वप्रथम जानना होगा। केवलज्ञान और श्रुतज्ञानके विषयका निर्देश करते हुए स्वामी समन्तभद्र आप्तमीमासामें लिखते हैं—

स्याद्वाद-केवलज्ञाने सर्वतस्वप्रकाशने । भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥१०५॥

स्याद्वाद (श्रुतज्ञान ) और केवलज्ञान सब तत्त्वोका प्रकाशन करनेवाले हैं। उनमें साक्षात् और असाक्षात्का हो भेद है। जो इन दोनोका विषय नही है वह अवस्तु है ॥१०५॥ पूर्वोक्त कारिका द्वारा प्रतिपादिन तत्त्वको स्थष्ट करते हुए आचार्य विद्यानित्व उक्त कारिकाकी व्यात्याके प्रसगसे अष्टशहस्रीमे लिखते हैं—

यथैव हि आगमः परस्मे जीवादितस्वमशेष प्रतिपादयित तथा केवल्यिष, न विगेषः, साक्षादसानाच तस्त्वपरिच्छित्तिनिवन्धनत्वात तद्रेदस्य ।

जिस प्रकार आगम दूसरेके लिये अशेप जीवादि तत्त्वका प्रतिपादन करता है जमी प्रकार केवली भी, इस दृष्टिमे इन दोनोमे कोई भेद नहीं है। यदि भेद हैं तो साक्षात् जानने और असाक्षात् जाननेका भेद है, क्योंकि यह भेद तत्त्वपरिच्छित्तिहेनुक है।

इमी तथ्यको स्वष्ट करते हुये आवार्य नेमिचन्द्र गोम्मटसार जीवकाण्डमें लिखते हैं-

सुट-केवलं च णाण टोण्णि वि सरिमाणि होति वोहाटो । सुटणाणं तु परोक्ख पच्चक्क कंवलं णाणं ॥ ३६९ ॥

ज्ञानकी अपेक्षा अर्थात् जाननेकी अपेक्षा श्रुतज्ञान और केवलज्ञान दोनो ही सदृग्न हैं। परन्तु दोनोमें अन्तर यही है कि श्रुतज्ञान परोक्ष है और केवलज्ञान प्रत्यक्ष है।। ३६९।।

श्रुतज्ञान मगय आदि दोपोसे रहित होकर अनेकान्त स्वरूप मव पदार्थोको प्रकाशित करता है इस तथ्यको स्पष्ट करते हुए स्वामी कार्तिकेय द्वादगानुप्रेक्षामें लिखते है—

सन्त्रं पि अणेयंत परोक्लस्त्रेण ज पयासेदि । तं सुयणाण भण्णदि ममयपहुदीहिं परिचत्त ॥ २६२ ॥

इम प्रकार आगमके उनन उरलेखोंसे यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि जो केवलज्ञानका विषय है वहीं श्वृतज्ञानका भी विषय है। विषयकी अपेक्षा इन दोनों ज्ञानोंमें कीई भेद नहीं है। यदि भेद हैं भी तो प्रत्यक्ष और परोक्षक्ष जाननेकी अपेक्षा हो इन दोनों में भेद है अर्थान् कार्यकारणभाव पद्धतिके जो नियम केवलज्ञानमें झलके हैं उन्हों नियमोंको श्रुतज्ञानी उसी प्रकारसे अपने ज्ञानद्वारा जानता है। इसी प्रकार सभी कार्य केवलज्ञानमें नियत-क्रमसे होते हुए ही झलके हैं। अतः श्रुतज्ञानों भी सभी कार्योको नियत क्रमसे होता हुआ ही आगमके वलसे जानता है। कारण यह है कि केवली भगवानके ज्ञानमें छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, उनके गुण-पर्याय, जीवादि नी पदार्थ और कार्य-कारणमाव जिस रूपमें प्रतिमामित हुए, दिव्यव्वनिद्वारा उनका उसी रूपमें कथन हुआ, जिस रूपमें कथन हुआ, जनको गणघर देवोने अपने सम्यक् श्रुतज्ञानके चलमे उसी रूपमें प्रहण किया, जिसरूपमें गणवरदेवोने उनको ग्रहण किया, उनको उमी रूपमें द्वाद्यांग श्रुतमें निवद्ध किया और जिस रूपमें वे द्वाद्यांग श्रुतमें निवद्ध किया और जिस रूपमें वे द्वाद्यांग श्रुतमें निवद्ध हुये, आरातीय आचार्योन उनका उसी रूपमें प्ररूपण किया। जिस प्रकार क्षीरसागरका जल घटमे गर लिया जाता है, अतएव वह क्षीरसागरका ही जल ठहरता है उसी प्रकार आरातीय आचार्यों द्वारा रिचत शास्त्र अर्थरूपसे वे ही ई, इसलिए वे केवलज्ञान और उनकी दिव्यव्वनिके समान ही प्रमाण है।

- सर्वार्यसिद्धि अ०१ सूत्र २० के आघार से

व्यव विचार की जिए कि जब केवलज्ञानमें यह भाषित हुआ है कि सब द्रव्य अनादिकालसे प्रत्येक समयमें अपने प्रतिनियत उपादानसे अन्य द्रव्योकी प्रतिनियत पर्यायोको निमित्तकर प्रतिनियत कार्योंको ही जन्म देते हैं तो नया श्रुतज्ञान केत्रलज्ञानके इस विषयसे विषरीत निर्णय करेगा और यदि विषरीत निर्णय करेगा तो क्या उसे सम्यक् श्रुतज्ञान कहा जा सकेगा? अर्थातु नही कहा जा सकेगा। अपर पक्षने जब यह स्वीकार कर लिया है कि 'केवलज्ञानमे सभी कार्य अपने प्रतिनियत कारणोसे स्वकालमें उत्पन्न होते हुए झलक रहे हैं' और वह पक्ष उसके अनुसार दूपरोको ऐसी श्रद्धा करनेकी प्रेरणा भी करता है। ऐसी अवस्थामें सम्यक् श्रुनज्ञानमें उक्त प्रकारका ही निर्णय होना चाहिए कि दूसरे रूपमें इनका अपर पक्ष स्त्रय विचार करे। अपर पक्ष केवलज्ञानके अनुमार पदार्थ व्यवस्था और कार्य कारण परपराको स्वीकार करके भी श्रुतज्ञानके विषयको उनसे अन्य प्रकारमे मानना चाहता है इसका हमें आक्चर्य है। स्वामी कार्तिकेयने 'ज जस्स जिम्म देमे' इत्यादि (३२१-३२२) दो गाथायें लिखकर जो 'एव जो णिच्छयदो' (३२३) गाथा लिखी है उसमें पठित 'जाणदि' पद ध्यान देने योग्य है। इस पद द्वारा यही प्रतिपादित किया गया है कि केवली जिनने सब जीवोका जिम कालमें जिस विधिसे जैसा जन्म अथवा मरण जाना है वह उसी प्रकार होगा, अन्य प्रकार नही होगा ऐसा जो श्रुतज्ञानी जीव अपने श्रुतज्ञानसे निश्चय पूर्वक जानता है वह शुद्ध सम्यग-दृष्टि है। तथा जो इससे विपरीत कल्पना करता है वह सम्यग्दृष्टि नहीं हैं। अब विचार कीजिए कि स्वामी कार्तिकेयका यह लिखना क्या केवल श्रद्धाके लिये है या जाननेके लिए भी है। एक ओर तो सभी आचार्य यह लिखते हैं कि केघलज्ञान और श्रुतज्ञानमें विषयकी अपेक्षा कोई भेद नही है और दूसरी ओर अपर पक्ष कहता है कि विपयकी अपेक्षा इन दोनो ज्ञानोमें वडा भेद है तो वतलाइये कि आगम वचनोका श्रद्धान किया जाय या आप सव अपर पक्षके वचनोका। हम।री नम्न रायमें आगमकी ऐसी उपेक्षा कर उससे अपने अभिमतकी पुष्टि करना उचित नहीं है।

अपर पद्य समारी जीवोक सामने उपस्थित अनेक समस्याओका उत्लेख करता है सो इस वातको हम भी अच्छी तरह जानते है कि ससारी जीवोक सामने अनेक समस्यायें है। उनके सामने जीवन मरणकी समस्या है, सासारिक सुख दु क्की समस्या है, कुटुम्बकी श्रीर अपनी आजीविकाको समस्या है, किस कालमें किम उपादानसे किमको निमित्तकर क्या कार्य होगा इमकी अजानकारी या मिथ्या जानकारी बश जोड-तोड विठलाते रहनेकी भी समस्या है, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा वैयक्तिक और भी अनेक प्रकारको समस्याएँ हैं इसमें सन्देह नही। पर उन सबका कारण क्या है इस और भी अपर पक्षका सम्यक् प्रकारसे क्या कभी घ्यान गया? वास्तवमें देखा जाय तो इसका कारण केवल राग, हेप और मोह ही तो है, ध्रुतज्ञान नही। श्रुतज्ञानको पराधीन बतलाकर व्यर्थमें लाखित मत कीजिए। जब तक यह जीव रागो, हेपी और मोही होकर प्रवर्त्तता है तब तक इस मसारी जीवके लिए ये समस्याएँ वस्तुत समस्याएँ वनी रहेंगी। चाहे हम हो या अन्य कोई, समस्याएँ व्यक्तिका पोछा नही करती, क्योंक उनकी जननी राग, हेप और मोह भाव ही तो हैं। जब तक राग, हेप और मोह भाव ही वा है। जब तक राग, हेप और मोह भाव ही समस्याएँ वस्तुत वस तक वह मृग-मरीचिकाके समान उनमें भटकता ही रहेगा इसम सदेह नही। आचार्य अमृतचन्द्र समयसारकलशमें कहते है—

आयसारत एव धावति पर कुर्वेऽहमित्युच्चकेट्ट वीर ननु मोहिनामिह महाहकाररूप तम । तद्भृतार्थपरिग्रहेज विलय यद्येकवार व्रजेतित्क ज्ञानद्यनस्य वन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः ॥५०॥

इस जगतमे 'परद्रव्य को मैं करता हूँ' ऐसा अत्यन्त दुनिवारके परद्रव्य कर्तृत्वका महा अहंकाररूप अज्ञानान्यकार मोही जीवोके अनादि ससारसे चला आ रहा है। आचार्य कहते हैं कि अहो । भूतार्थ नयको ग्रहण करनेसे यदि वह एक वार भी नाजको प्राप्त हो तो ज्ञानघन आत्माको पुन बन्धन कैसे हो सकता ग्रहण करनेसे यदि वह एक वार भी नाजको प्राप्त हो तो ज्ञानघन आत्माको पुन बन्धन कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ।। १५।।

यह आगम वचन है। इसमें संसारों जीवोंके समक्ष जो भी समस्याएँ खड़ी रहती हैं उन सबका मूल निदान करके उनका परमार्थरूप सम्यक् समावान प्रस्तुत किया गया है। अतएव श्रुतज्ञानके आवार पर केंद्रलज्ञानके विषयसे भिन्न यह निष्कर्प निकालना तो ठीक नहीं है कि 'श्रुतज्ञानकी अपेक्षा प्रत्येक वस्तुकी कोई पर्यायें तो नियत क्रमसे ही होती हैं। वोर इस आवार पर हमारे 'द्रव्यों में होनेवाली सभी पर्यायें नियत क्रमसे ही होती हैं, अनियत क्रमसे नहीं इस प्रिद्धान्नको आगम विरुद्ध ठहराना भी ठीक नहीं है। वस्तुतः किसी भी द्रव्यमें यदि कोई कार्य हमें अनियत क्रमसे होना हुआ प्रतिभासित होता है तो ऐसे प्रतिभासको मोहका ही साम्राज्य समझना चाहिए। मोही जीव ही अंतरंग प्रतिनियत उपादानका विचार किये विना और प्रतिनियत वाह्य समझीको लक्ष्यमें लिये विना केंद्रल अपनी कल्पनाओंय्य वाह्य सावनोंके यावार पर किसी भी कार्यके कभी भी होनेकी सोचता है और अंतरंग-विहरंग प्रतिनियत सामग्रीके अभावमें सोची गई तरकीवक अनुसार उस कार्यके न होने पर जो वास्तवमें उस कार्यके हेतु नहीं थे ऐसे दूसरे केवल बाह्य सावनोंको ही दोपी ठहराता है, ज्ञानी जीव नहीं। स्पष्ट है कि जो केवलज्ञानका विषय है वही श्रुतज्ञानका भी विषय है। अतएव केवली जिन अपने समस्त विषयोंको जिस प्रकार प्रत्यक्ष रूपसे जानते हैं उसीप्रकार श्रुतज्ञानी जीव भी आगमके वलसे उसत प्रकार निर्णयकर उनको उसी रूपमें जानते हैं। यदि कोई श्रुतज्ञान इससे भिन्न प्रकारसे जानता हैं तो उसे सम्यक् श्रुतज्ञान नहीं कहा जा सकता। उसकी मिथ्या श्रुतज्ञान इससे भिन्न प्रकारसे जानता हैं तो उसे सम्यक् श्रुतज्ञान नहीं कहा जा सकता। उसकी मिथ्या श्रुतज्ञान इससे भिन्न प्रकारसे जानता हैं तो उसे सम्यक् श्रुतज्ञान नहीं कहा जा सकता। उसकी मिथ्या श्रुतज्ञानमें ही परिगणना होगी।

## ९. सर्वज्ञवचनका श्रद्धानी पुरुपार्थहीन नहीं होता

अब रहा अपर पक्षका यह कथन कि 'उक्त प्रकारको श्रद्धाके आघार पर यदि वह श्रुतज्ञानी जीव पुरुपार्यहोन और पयभ्रष्ट हो गया तो फिर इस मिथ्यात्वके प्रभावसे उसका अनन्त संसारमें परिभ्रमण होनेके सिवाय और क्या हो सकता है ?' सो पता नहीं कि अपर पक्षने ऐसा मिथ्या विधान करनेका साहस कैसे किया ? यदि अपर पक्ष यह लिखता कि 'जो जीव सर्वज्ञके उक्त प्रकारके कथनकी श्रद्धा छोड़कर पुरुपार्थहीन और कृतध्न हो जाता है वह मिथ्यात्वके कारण अनन्त संसारका भागी होता है' तब तो बात दूसरी होती । किन्तु यहाँ तो अपर पक्ष उक्त प्रकारकी श्रद्धाके आधार पर हो इस जीवको पुरुपार्थहीन और कृतध्नी वनाकर मिथ्यादृष्टि और अनन्तसंसारी घोषित कर रहा है सो उसको ऐसी घोषणाको विपरीत मान्यताका फल हो कहना चाहिए।

वस्तुतः मूळ प्रश्नके बनुसार तो प्रकृतमें विचार इस वातका होना था कि 'द्रव्योंकी सभी पर्यायें नियत क्रमसे ही होती हैं या अनियत क्रमसे भी', चूंकि अपर पक्ष शंकाकार पक्ष है, इसिल्ये उसकी बोरसे हमारे द्वारा प्रथम और द्वितीय उत्तरमें 'सभी कार्य नियत क्रमसे ही होते हैं' इसके समर्थनमें जो कुछ तर्क और आगम प्रमाण उपस्थित किये गये थे वे कैसे ठीक नहीं है यह शंकारूपमें प्रस्तुत किया जाना चाहिए या। परन्तु अपनी प्रतिशंकाके प्रारम्भमें यह सब कुछ न कर उसकी ओरसे यहाँ कुछ ऐसी वातींका विधान किया गया है जिनका आगम और आगमानुसार तर्कोंसे कोई सम्बन्ध नहीं। क्या कोई बोतराग मार्गका सच्चा श्रद्धानो यह मान सकता है कि जो कोई सर्वज्ञदेवके बचनों पर श्रद्धा करता है वह पुरुपार्थहीन और कृतध्न हो जाता है। यदि विचारकर देखा जाय तो ऐसा जीव जो कि सर्वज्ञदेवके बचनों पर श्रद्धान करता है अनन्त-पुरुपार्थी होगा, वयोंकि अनन्त-पुरुपार्थको प्रकट किये विना किसी भी जीवको सर्वज्ञदेवके बचनों पर श्रद्धान हो नहीं सकती। हाँ जो जीव उक्त प्रकारकी श्रद्धाका त्याग कर देगा वह अवस्य ही पुरुपार्थहीन

और कृनज्ञ हो जायगा। सर्वज्ञदेवके वचनोपर श्रद्धा करनेवाला जीव कार्यकारणभावमें स्वीकृत उपादान और वाह्य निमित्तके लक्षण जाने या न जाने पर वह यह अवश्य जानता है कि 'जिस कालमें जिस विधिमें जिस वस्तुका जो होना होगा वही होगा' उसमें फेर-फार इन्द्र और चक्रवर्तिकी वात तो छोडिये स्वय तीर्थ कर भी नहीं कर मक्ते। वस्तुत देखा जाय तो इम कथनमें कार्य-कारणभावके सभी सिद्धान्त निहित हो जाते हैं। यह दृष्टिको वात है कि श्रुतज्ञानी जीव कव किस कार्यको किस रूपमें देखता-परखता है। अनन्त आकुलताओं वचनेका तो यह मार्ग है ही, सम्यक् आत्मपुरुपार्थको जागृत कर अपने स्वरूपमें स्थित होनेका भी यही मार्ग है, वयोकि आकुलता ही दुःख को खान है और निराकुलना सुखकी जननी है। इमलिए प्रकृतमें ऐमा निर्णय करना चाहिए कि जिसने मर्वज्ञके वचनोमें यथार्थ श्रद्धा को उसने उनके स्वरूपको जान लिया उसे अपने आत्माके स्वरूपको जान लिया और जिसने अपने आत्माके स्वरूपको जान लिया उसे अपने ययार्थ कर्तव्यका भान हो गया। (देखो प्रवचनसार गाथा ५०)।

वीतराग मर्वज्ञने सम्यक् श्रद्ध।नुमारी चारित्र (कर्तव्य) को ही सच्चा चारित्र कहा है, इसलिए जैन-धर्मके आगम प्रन्योकी प्रकाणामें अपर पक्षके द्वारा ऐना भेदका किया जाना उचित नहीं है कि 'कार्योत्पत्तिके विषयमें श्रुतज्ञानी जीवोके लिए दो प्रकारकी विवेचना की गई है-एक तो केवलज्ञानके विषयकी अपेक्षा श्रद्धादृष्टिमे और दूमरी श्रुतज्ञानके विषयको अपेक्षा कर्तव्यदृष्टिसे।' मालम पडता है कि आगमग्रन्थोकी प्ररूपणामे ऐसे विभागकी दृष्टि वनानेसे ही अपर पक्षके सामने जटिलता उपस्थित हुई है और इमीलिए वह उपादानके स्त्ररूपकी ओर घ्यान दिये विना केवल वाह्य सामग्रीके वलपर कार्य-कारणभावकी स्थापना करना चाहता है। एक ओर तो वह कार्य-कारणभावकी प्ररूपणाको केवलज्ञानके विषयसे वहिर्भृत करता है और दूमरी ओर वह अनन्त अगुरुलघु गुणोकी पड्गुणो हानि-वृद्धिमें वाह्य द्रव्यकी निमित्तताका निपेव कर इसे अनुभवगम्य वतलाता है, जब कि आचार्योंने अनन्त अगुरुलघु गुणोकी स्त्रीकृति ही आगमप्रमाणसे मानी है। यदि अपर पक्ष केवलज्ञानके विषयसे भिन्न श्रुतज्ञानका विषय क्या है ? क्या जो मात्र पाँच इन्द्रियो द्वारा दृष्टिगोचर होता है वह श्रुतज्ञानका विषय है या और कुछ इसका स्पष्टीकरण करनेके वाद अपने पक्षको उपस्थित करता तो अधिक उपयुक्त होता । इस प्रकार पूर्वोक्त विवेचन पर दृष्टिपात करनेसे यह स्पष्टरूपसे ज्ञात हो जाता है कि श्रुतज्ञानी जीवोंके मामने जी भी सामारिक समस्याएँ हैं उनका एकमात्र हल केवल-ज्ञानके विषयके अनुमार श्रद्धा कर तदनुमार प्रवृत्ति करना ही है, अन्य दूभरे सब उपाय झूठे हैं। कार्य-कारणभावकी ममस्याका मम्यक् ममाधान प्राप्त करनेका भी यही उपाय है, क्योकि जिनागममें वस्तुस्वरूपके विवेचनके प्रमगसे कार्य कारणभावका स्पष्ट निर्देश किया ही है।

# १० क्रमवद्ध या नियतक्रम पदका अर्थ

अब उन्त प्रतिशकाके उम भाग पर विचार करते हैं जिसमें 'क्रमबद्ध' पदका अर्थ करके अपर पक्ष 'द्वारा श्रुतज्ञानकी दृष्टिमे वस्तुकी द्रव्यपर्यायो और गुणपर्यायोके नियतपने और अनियतपनेकी स्थापना की गई है। 'क्रमबद्ध' पदका अर्थ करते हुए अपर पक्षने जो यह लिखा है कि 'सामान्यत क्रम शब्दका प्रयोग कालिकसम्बन्बके आधार पर हुआ करता है।' सो इस सम्बन्धमें इतना ही लिखना है कि 'क्रम' शब्दका प्रयोग दैशिक क्रम, कालिक क्रम और गणनाक्रम आदि अनेक अर्थोमें होता है। इतना अवश्य है कि प्रकृतमें एक द्रव्य या एक गुणसम्बन्धी पर्यार्थे विवक्षित होनेसे यहाँ कालिक क्रम हो लिया गया है। किन्तु पर्यार्थे एकके वाद एक होती हुई वे अपने-अपने स्वकालके अनुसार नियत क्रमसे ही होती है या उनका अपना-अपना कोई स्वकाल न होनेसे वे अनियत क्रमसे भी होती हैं इस वातका यहाँ विचार करना है। अपर पक्ष केवल- ज्ञानकी अपेक्षा तो उनका अपने-अपने स्वकालमें नियतक्रमसे होना मानकर भी श्रुतज्ञानकी अपेक्षा उनका नियत और अनियत दोनो प्रकारसे होना मानना चाहता है। इस तरह वह केवलज्ञानके विपयमे श्रुतज्ञानके विपयमें भेद करके अपने अभिमतकी मिद्धि करना चाहता है। यहाँ अपर पक्षने कुछ पर्यायोमें श्रुतज्ञानकी अपेक्षा अनियत क्रम और नियत क्रमकी कल्पना कर उनके कुछ उदाहरण देकर लिखा है—

'जैसे जीवकी क्रोध पर्यायके बाद क्रोब, मान, माया और लोमरूप पर्यायोमेंसे यथासम्भव कोई भी एक पर्याय हो सकती है। इसीप्रकार मानादि पर्यायके वाद भी उक्त चारों पर्यायोमेंसे कोई भी एक पर्याय हो सकती है नियत कोई एक पर्याय नही। इसी प्रकारकी व्यवस्था यथासम्भव मनुष्य, तिर्यञ्च, देव और नारक पर्यायोके वारेमें भी समझना चाहिए। इन सब पर्यायोमें एकके बाद एकरूप क्रम तो रहता है परन्तु नियत क्रम नही रहता। इतनी वात अवज्य है कि मुक्तिरूप पर्याय केवल मनुष्य पर्यायके वाद ही हुआ करती है और नारक तथा देवपर्यायके वाद सिर्फ तिर्यञ्च अथवा मनुष्य पर्याय ही हुआ करती है और किसीकिसी नारक पर्यायमें सिर्फ तिर्यञ्च पर्याय तथा किसी-किमी देव पर्यायसे केवल मनुष्य पर्याय ही हुआ करती है। कोई मनुष्य पर्याय भी ऐमी होती है जिसके वाद केवल मनुष्य या देव पर्याय और कोई-कोई मनुष्य पर्यायसे केवल देवपर्याय ही सम्भव होती है। तिर्यञ्च पर्यायके वाद भी आगम समस्त अपने ढंगकी ऐसी हो व्यवस्था है। इस तरह नियतक्रम और वेवल क्रम (अनियत-क्रम ) पर्यायोमें यथायोग्य समझना चाहिए। ' इस्यादि।

श्रुतज्ञानकी अपेक्षा पर्यायोमें नियतक्रम और अनियतक्रम किस प्रकार है इस वातसे सम्बन्ध रखने-वाला यह अपर पक्षका कथन है। अपर पक्षने इस कथनमें एक स्थल पर 'आगम सम्मत अपने ढगकी ऐसी ही व्यवस्था है।' यह उल्लेख भी किया है। इससे इतना तो सुनिश्चित ज्ञात होता है कि अपर पक्ष आगम-सम्मत व्यवस्थाके अनुसार ही यह सब लिख रहा है और आगमकी रचना सर्वज्ञ वीतरागकी दिव्यव्वनिके अनुसार ही हुई है। ऐसी अवस्थामें पर्यायोसम्बन्धी इस व्यवस्थाको केवलज्ञानके विषयके अनुसार मानना ही उचित होगा। और इम तथ्यको तो अपर पक्षने ही स्वीकार किया है कि केवलज्ञानमें सब पर्यायें नियत-क्रमसे होती हुई ही झलकती है, अनियतक्रमसे होती हुई नही। ऐसी अवस्थामें आगमके अनुसार प्रवृत्त हुए श्रुतज्ञानमें भी उन मव पर्यायोक्षा एकमात्र नियतक्रमसे होना अपर पक्षको निश्चल भावमे स्वीकार कर लेना चाहिए। श्रुतज्ञानमें यदि नियतक्रमसे कव कौन पर्यायें उत्पन्स होंगी यह पर्यायोंके परोक्ष होनेके कारण ज्ञात नहीं हो पाता तो इतने मात्रसे उनका अनियत क्रमसे होना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

वस्तुत. अपर पक्षने जिस ढंगमे पर्यायोके नियतक्रम और अनियतक्रमसे होनेके विषयमें अपनी प्रतिजंका प्रस्तुत की है वह ढग मूल प्रज्नको स्पर्य नहीं करता, क्योंकि क्रोध, मान, माया या लोभ या नारकादि चारो पर्यायें किस क्रमसे हो तो नियतक्रम ममझा जाय और उम क्रमसे न हो तो अनियतक्रम ममझा जाय ऐसी व्यवस्था आगममें नहीं की गई है। अतएव अपर पक्षने पर्यायोके नियतक्रम और अनियतक्रम क्रमके विषयमें जो भाष्य किया है वह प्रकृतमें लागू नहीं होता। प्रकृतमें प्रज्न हो दूसरा है जिसे दृष्टि ओझल करके अपर पक्ष जिस किसी प्रकार श्रुतज्ञानके नाम पर अपने कथित अभिप्रायकी पृष्टि करना चाहता है। क्रोवके वाद दूसरे क्षणमें अपने प्रतिनियत उपादानके अनुसार अन्य द्रव्यकी पर्यायको निमित्तकर क्रोधादि

चारोंमेंसे एक कोई भी हो इसमें वाघा नही है। यहाँ देखना तो यह है कि जब क्रोघके वाद अपने प्रति नियत उपादनके अनुसार जो पुन क्रोघ होता है तब उसके स्थानमें क्रोघ न होकर वाह्य सामग्रीके वल पर मानादि तीनमेंसे क्या अन्य कोई हो सकता है ? इस सम्बन्धमें आगमके अनुसार हमारा कहना तो यह है कि क्रोघके वाद पुन: क्रोघ होता है तब वह अपने प्रतिनियत उपादानके अनुसार स्वकालमें ही होता है, बाह्य सामग्रीके वलसे उसमें फेर-वदल नही ही सकता। अतीत कालकी सभी पर्यायें प्रत्येक समयके अपने-अपने प्रतिनियत उपादानके अनुसार इसी नियतक्रममे होती आई हैं और भविष्यमें भी प्रत्येक समयके अपने-अपने प्रतिनियत उपादानके अनुसार इसी नियतक्रमसे होती रहेंगी। प्रत्येक द्रव्यमें अतीत, अनागत और वर्तमान सभी पर्यायें प्रत्येक समयमें अपने-अपने प्रतिनियत उपादानके अनुसार कपने-अपने कालमें पाच समवाययुक्त कारक साकल्यके साथ नियतक्रमसे हो हुई हैं, होगी और होती है। प्रत्येक द्रव्य तीनो कालोकी पर्यायोका पिण्ड हं यह वचन आगममें इसी आधार पर कहा गया है। गोम्मटसार जीवकाण्डमें लिखा है—

एयद्वियम्मि जे अत्थपज्जया वियणपज्जया चावि । तीटाणागदभूदा तावदिय त हवटि टव्व ॥ ५८२ ॥

एक द्रव्यमें त्रिकालसम्बन्धी जितनी अर्थ पर्याय और व्यञ्जन पर्याय हैं उतना हो द्रव्य है ।।५५२।। द्रव्यका यह लक्षण तभी वनता है जब जितने कालके समय हैं पर्याय दृष्टिसे तत्प्रमाण प्रत्येक द्रव्यके स्वरूपको स्वतः सिद्ध स्वीकार कर लिया जाय और इस आधार पर जिस प्रकार लोकाकाणके एक-एक प्रदेशपर आधार-आध्यभाव (निमित्त-नैमित्तिकभाव)से एक-एक कालाणु अवस्थित है उसी प्रकार कालके एक-एक विवक्षित समयके साथ पर्यायदृष्टिसे प्रत्येक द्रव्यका निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध स्वीकार करना उचित ही है। केवलज्ञान तो ऐसे नियतक्रमको प्रत्यक्षरूपसे जानता ही है, श्रुतज्ञानी भी आगमके वलसे ऐसा ही निश्चय करता है। यही कारण है कि कार्य-कारणभावमें कालको भी स्थान मिला हुआ है। प्रत्येक कार्यके प्रति प्रति-नियत कारणरूपसे जिन पाचका समवाय निश्चित है उसका निर्देश इसी प्रत्युत्तरमें हम पहले कर ही आये हैं। अणुरूपसे काल द्रव्यको पृथक्-पृथक् क्यो माना गया है इसका निर्देश करते हुए तत्त्वार्थक्लोकवार्तिक पृ० ३६६ का यह कथन दृष्ट्य है—

नानाद्रव्यं काल , प्रत्याकाशप्रदेश युगपद् व्यवहारकालभेदान्यथानुपपत्ते । तत्र दिवसादिभेदतः पुन क्रियाविशेपभेदान्नेमित्तिकाना लौकिकाना च सुप्रसिद्ध एव । स च व्यवहारकालभेदो गौण परेरम्युपगम्यमानो सुख्यकालद्रव्यमन्तरेण नोपपद्येत । यथा सुख्यसत्त्वमन्तरेण क्षचिद्रुपचिरत्तसत्त्वमिति प्रतिलोकाकाशप्रदेश कालद्रव्यभेदसिद्धि , तत्साधनस्यानवद्यत्वात् , अन्यथानुपपन्नत्वसिद्धे ।

काल द्रव्य नाना है, अन्यथा आकाशके प्रत्येक प्रदेशके प्रति व्यवहार कालका भेद नही वन मकता है। उसमें दिवसादिके भेदसे तथा क्रियाविशेषके भेदसे नैमित्तिक और लौकिक जनोमें व्यवहार कालका भेद प्रसिद्ध ही है। और दूसरोके द्वारा स्वीकार किया गया वह व्यवहार कालका भेद गौण है जो कि मुख्य काल द्रव्यके विना नही वन सकता। जिस प्रकार मुख्य सत्त्वके विना कही पर उपचरित सत्त्व नही वनता, इसिलये लोका-काशके प्रत्येक प्रदेशपर काल द्रव्यके भेदकी सिद्धि होती है। अन्यथा व्यवहार काल नही वन सकता, इससे निश्चय कालको सिद्धि निर्दोप है।

यह उल्लेख स्त्रयमें बहुत स्पष्ट है। इससे यह अच्छी तरह ज्ञात होता है कि कालके विवक्षित गमय-को निमित्त कर जो पर्याय उत्पन्न होती है उसका वही स्वकाल है। उस समय वह उत्पन्न न हो या उो टालकर उत्पन्न हो यह नहीं हो सकता। इम प्रकार मणियोको मालाके ममान प्रत्येक द्रव्य या प्रत्येक गुण-की तींनो कालमम्बन्धी पर्यायोके मणि सूत्रके समान प्रत्येक द्रव्य या प्रत्येक गुणमें नियतक्रमसे गुम्फित है। जिस प्रकार सूत्रमें गुम्फित मणियोको अपने-अपने स्थानसे च्युत नही किया जा सकता उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य या प्रत्येक गुणमें गुम्फित तीनो कालसम्बन्धी पर्यायोको उस-उसकाल समयसे अलग नही किया जा सकता। कोई इसे माने या न माने, प्रत्येक वस्नु तो स्वरूपसे स्वत सिद्ध ऐमी ही है। इसमें अन्य किसीका दखल नही। इस लिए प्रत्येक द्रव्य या गुणको सभी पर्यायें अपने-अपने कालमें नियतक्रमसे ही होती है ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिए (देखो प्रवचनमार गाथा ६९ की अमृतचन्द्र आचार्यकृत संस्कृत टीका।)

इम प्रकार उक्न विवेचनसे प्रकृतमें क्रमबद्ध या नियतक्रम पदका क्या अर्थ इप्ट है उसका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है।

### ११.स्वामी कार्तिकेयानुपेक्षा की गा. ३२३ की संस्कृत टीका

अव हम प्रकृत प्रतिशकाके उम भाग पर विचार करेंगे जिसमें स्वामी कार्तिकेयानुपेक्षाकी गाथा ३२३ की संस्कृत टीकामें उद्घृत 'त्रेकाल्यं द्रव्यपट्कं' इत्यादि प्रसिद्ध पदके आघारपर अगर पक्षने अपना मन्तव्य प्रकट किया है। इस मंबन्धमें अपर पक्षका वक्तव्य है कि—

'उस टीकामें उद्घृत 'त्रैकार्ल्य द्रव्यपट्क' इत्यादि पद प्रकृत विषयको मर्यादाके बाहर होते हुए भी आपने उसका उपयोग अपने पक्षकी पृष्टिके लिए करनेका प्रयत्न किया है जो मालूम पहता है कि प्रकृत प्रश्नके महत्त्वको पाठकोकी दृष्टिमें कम करनेके उद्देश्यमे ही आपने किया है।'

सो अपर पक्षका यह वक्तव्य हमें वडा ही उपहासान्यद प्रतीत हुआ, क्योंकि उक्त पद एक तो मस्कृत टीकामें जहाँ जैसा निवद्ध था, हमने उम टीकाके साथ वैसा ही उद्वृत कर दिया है और संस्कृत टीकाके अर्थके साथ उमका भी अर्थ लिख दिया है। हमने उक्त पदके आघार पर जब किमी प्रकारकी टीका-टिप्पणी ही नहीं की ऐसी अवस्थामें हमने उसका उपयोग अपने पक्षकी पुष्टिके लिये किया है या हम पाठकोंकी दृष्टिमें प्रकृत प्रस्नका महत्त्व घटाना चाहते हैं, अपर पक्षकी औरमे ऐमा लिखा जाना मात्र पक्षपात पूर्ण दृष्टिका सूचक प्रतीत होता है।

दूमरे प्रकृतमें उनत पदका उपयोग ही नहीं है यह लिखना न केवल हमें लाछित करता है, अपि तु संस्कृत टोकाकारको भी लाछित करनेवाला है। टीकाकारने उमें उद्घृत किया और वृद्धिपूर्वक उमें उद्घृत किया, क्योंकि स्वामी कार्तिकेयको 'एवं जो णिच्छयदों' इत्यादि २२३ संत्याक गाथाके द्वितीय चरणके अन्तमें 'दृक्वाणि सव्वपज्जाए' पाठ पठिन है। इसलिये इस पाठके आधारपर वे द्रव्य और मत्र पर्यायें कौन है इस वातका ज्ञान करानेके लिये ही टीकाकारने 'शैंकाल्यं द्रव्यपद्कं' इत्यादि पद उद्घृत किया है। इसलिये प्रकृतमें उक्त पदका उद्यृत किया जाना न केवल उपयोगी है, किन्तु आवश्यक भी है। इसमें यह भली-भांति ज्ञात हो जाता है कि तीन काल, छह द्रव्य, नव पदार्थ, छह कायिक जीव, छह लेव्या, पाँच अस्तिकाय तथा बन, सिमिति, गिति, ज्ञान और चारित्रके भेद आदि जो भी सब द्रव्य और सब पर्यायें जिनागममें कहे गये हैं वे सब नियत और क्रमनियत हो होते हैं। द्रव्य नियत होते हैं और पर्यायें क्रमनियत हो होती है, क्योंकि नियतक्ष्य द्रव्यके साथ पर्यायोका वननेवाला क्रम क्रमनियत हो होगा। सन्यथा द्रव्य, गुण और पर्यायोकी एक सत्ता नहीं वन सकती। वस्तुतः अपर पक्षको उक्त वलोकका सम्कृत टीकामें उद्घृत किया जाना खटका, इसलिए उसकी ओरसे उन्त वलोकको आलम्बन कर गलत हगसे यह टीका-टिप्पणो की गई है।

## १२ सम्यक् अद्धानुसारी ज्ञान ही सम्यक् श्रुतज्ञान है।

इम टीका-टिप्पणोके वाद अपर पक्षने विस्तारके साथ यह दिखलानेका पुन प्रयत्न किया है कि क्या नियत है और क्या अनियन है और अन्तमें आप्तमोमाश्राकी कारिका १०५ 'म्याद्वाट-केवलजाने' उद्यृत करनेके पूर्व यह वक्तव्य निवद्व निया है—

'यदि कार्यके स्वदेश और स्वकालका अभिप्राय जैमा कि स्वामिकाित वेषानुप्रेक्षाकी गाया ३२१ और गाया ३२२ में प्रगट किया गया है वैमा गृहोत किया जावे तो वह भी इम प्रकार से नही होगा कि केवल-ज्ञानमें सभी कार्य प्रतिनियत कारणोंसे स्पकालमें उत्पन्न होते हुए झलक रहे हैं, लेकिन केवलज्ञानमें यदि कार्य ऐमा झलक रहा है तो श्रुतज्ञानमें भी केवलज्ञानकी तरह ही कार्य झलकना चाहिए—यह अभिप्राय उन गायाओका नहीं हैं, कारण कि वेवलज्ञानी और श्रुतज्ञानियोका ज्ञानमेद और अवस्थानेद पूर्वमें वतलाया जा चुका है, अत स्वामी काितकेयानुप्रेक्षाकी गाया ३२३ द्वारा श्रुतज्ञानोको वेवलज्ञानके विषयके प्रति मात्र श्रद्धा करनेका उपदेश देते हुये ऐसे श्रद्धावान व्यक्तिको सम्यग्ड्ष्टि प्रतिपादित किया है।'

यह अपर पक्षका प्रकृत विषयमें उपमहारात्मक वक्तव्य है। आचार्य समन्तमद्रने तो 'स्याद्वाद-केवलज्ञाने' इत्यादि १०५ मट्याक कारिका द्वारा केवलज्ञान और श्रुतज्ञानमें ययावस्थित पदार्थोंको मात्र प्रत्यक्ष और परोच्च स्पमे जाननेकी अपेक्षा भेद वतलाया है-पव द्रव्यो और उनकी पर्यायोको केवलज्ञान प्रत्यक्षरामे जैसा जानना है, श्रुनज्ञान उनको परोश्र रूपमे वैसा ही जानता है। केवल्ज्ञान एक ही जेयको किसी दूमरे प्रकारमे जाने और श्रुतज्ञान उमी ज्ञेयको किमी दूसरे प्रकारमे जाने ऐसा मेद इन ज्ञानोमें नहीं है और न उरन कारिकाका यह आशय ही है। आचार्य विद्यानिन्दिने भी इसकी टीका अण्टसहस्रोमें 'साक्षादमाक्षाच्च तत्परिच्छित्तिनियन्यनन्यानः तदृभेदस्य' इम वचन द्वारा यही प्रगट किया है कि नेवलज्ञान-में जो पदार्य जिस रूपमें प्रत्यक्षरामें झलकते हैं, श्रुतज्ञानमें वे ही पदार्य उसी रूपमे आगमके बलसे परोक्ष रूपमें झलकते हैं। फिर नहीं मार्म कि अपर पक्ष इन दोनों ज्ञानोमें अन्य किस प्रकारसे अपने कल्पित भेदको प्रसिद्ध करना चाहना है। अपर पञ्च द्वारा ऐमा लिखा जाना तो पूरे जिनागमका अपलाप करनेके समान है। इमका न केवल हमे आश्वर्य है, विन्तु समस्त जैनपरस्परा इसमें आश्वर्यका अनुभव करेगी। अब तक तो पूरी जैन परम्परा यह जानती और श्रद्धान करती आई कि सब पदार्थ केवलज्ञानमें जैसे झलके हैं वैसा प्रत्येक जैनको आगमानुनार श्रद्धान करना चाहिए और जानना भी वैसा ही चाहिये। प्रवचननारमें सायुको 'भागमचक्षु' (गाया २३४) इनी अभिप्रायने कहा है। और माबु श्रुन-मयमवर ही होते हैं, इमलिए श्रुतके बाघारमे सावु जैमा उपदेश दें श्रावकोको भी वैसा ही मानना चाहिए और श्रद्धान करना चाहिए। किन्तु अब अपर पक्ष अपने नये विचारोको जैन परपरामें प्रस्यापित करनेके अभिप्रायसे नेवलज्ञान और श्रुतज्ञानके विषयमें भेद वतलाकर ऐमा मत प्रकट करनेका साहस करता है कि केवलज्ञानमें जिस प्रकार नव कार्य क्रम नियतरूपमे झलकते हैं उम प्रकार श्रुतज्ञानमें मन कार्य क्रमनियतरूपसे नहीं झलकते, इसलिए श्रुतज्ञानके विषयको अपेक्षा कुछ कार्य क्रम-नियत हैं और कुछ कार्य क्रम-अनियत हैं।

अपर पत्रके इम कथनके आधारपर विचार यह करना है कि यदि किसी श्रुतज्ञानमें सब कार्य अपने अपर पत्रके इम कथनके आधारपर विचार यह करना है कि यदि किसका क्षेप है—केवल्ज्ञानका प्रतिनियत कारणोंमे स्वकालमें नियतक्रममें होते हुए नहीं झलकते हैं तो यह किसका क्षेप हैं—केवल्ज्ञानका या आगमका या उम श्रुतज्ञानका ने केवल्ज्ञानका तो यह दोप माना नहीं जा सकता, क्योंकि यह तो अपर पक्षने हो स्वीकार कर लिया है कि—'केवल्ज्ञानमें सभी कार्य प्रतिनियत कारणोंसे स्वकालमें उत्पन्न होते हुए झलक रहे हैं।'

क्षागमका भी यह दोप नहीं माना जा सकता है, क्यों कि जैन परम्परामें आगम उसीको स्वीकार किया गया है जिसकी रचना केवलज्ञानी वीतराग जिनकी द्वादशाग वाणी के अनुसार हुई है। इपिलए ऐसे आगममें वहीं वात प्रतिपादित की गई होगी जो केवलज्ञानमें झलकी होगी। केवलज्ञानमें कुछ दूसरी वात झलको हो और आगममें कोई दूसरी बात लिपिबढ़ की गई हो यह त्रिकालमें नहीं हो सकता। ऐसा मानना और लिखना तो पूरे जिनागमको ही अप्रमाण ठहराना है। आशा है अपर पक्ष इस तथ्य पर गम्भीरता पूर्वक तो विचार करेगा हो। साथ ही वह अपने कल्पित अभिमतकी पुष्टिमें जो आगम वाक्योंका विपर्यास कर रहा है उससे विरत होनेकी भी चेष्टा करेगा।

अब रह गया तीसरा विकल्प सो इसका अपर पचको ही निश्चय करना है कि जो श्रुतज्ञान केवल-ज्ञानमें झलकनेवाले विपयको ग्रागमानुसार उसी रूपमें न जानकर उससे विपरीतताको लिये हुए जानता है उसे सम्यक् श्रुतज्ञान कैसे कहा जा सकता है, वह तो मिथ्या श्रुतज्ञान ही ठहरेगा।

इसलिए सिद्ध हुआ कि यदि मिण्या श्रुतज्ञानकी अपेक्षा अपर पच सभी कार्योका नियतक्रम और अनियतक्रमसे होना सिद्ध करना चाहता है तो भले करे, उसकी इच्छा। परन्तु उस पक्षका यह प्रयास आगमानुसारी सम्यक् श्रुतज्ञानके अनुसार किया गया उपक्रम तो नही माना जा सकता, क्योंकि आगमानु-सारी सम्यक् श्रुद्धापूर्वक जो श्रुतज्ञान होता है, आगममें उसे हो सम्यक् श्रुतज्ञानके रूपमें स्वीकार किया गया है।

इस प्रकार इय विवेचनके प्रकाशमें जब हम उन वातो पर विचार करते है जिनके द्वारा विविध उदाहरण उपस्थित कर कुछ कार्योंको क्रमनियत और कुछ कार्योंको क्रमशियत सिद्ध करनेका प्रयत्न किया गया है तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह सब कथन सम्यक् श्रुतज्ञान या केवलज्ञानके विषयके अनुसार प्रति-पादन करनेवाले परमागमकी प्रतिष्ठा करनेके अभिप्रायसे नही किया गया है किन्तु केवल वाह्य इन्द्रियज्ञान और मानसिक कल्पनाओको पृष्टिमें उसका विपरीत ढ गसे उपयोग किया गया है। अपर पक्षके उकत कथनमें निहित अभिप्रायके पीछे न तो परमागमका ही वल है और न ही केवलज्ञानके अनुसार पदार्थ व्यवस्थाके सम्बन्धमें हुई श्रद्धाका ही वल है। अतएव सम्यक् श्रद्धानुसारी ज्ञान ही सम्यक् श्रुतज्ञान है, क्योंक दीपक और प्रकाशके समान सम्यव्दर्शन कारण है और सम्यक्षान कार्य है। (देखो पुरुपार्थसिद्धधूपाय इलोक ३४) ऐसा समझ कर यही निर्णय करना चाहिए कि सब पदार्थ केवलज्ञानमें जिस प्रकार झलकते हैं श्रुतज्ञानमें भी वे सब पदार्थ आगमके वलसे उसी प्रकार झलकते हैं। इसमें अवस्था भेद और ज्ञानभेद बाधक नहीं है।

# १३ प्रकृत प्रतिशंकाके कतिपय कथनोंका खुळासा

अब इसी वातको उनत वनतन्यके कतिपय कथनोंके माध्यमसे थोडा आगम और तर्ककी कसीटीपर कस कर देख लेना चाहते हैं।

#### : १ :

अपर पक्षकी ओरसे उपस्थित की गई प्रतिशकार्षे एक वात मुक्त जीवोके अवस्थानको लक्ष्यमे रख कर लिखी गई है। उस पक्षका कहना है कि—

'मुक्त जीवोका लोकके अग्रभागमें अवस्थान स्वभावतः नहीं हैं, क्योकि उनका स्वभाव तो ऊर्घ्वगम्न

करनेका ही है, परन्तु गमन करने के लिए उन्हें चृकि धर्मद्रव्यका अवलम्बन आगे प्राप्त नही है अत लोकके अग्रभागमें ही उनका अवस्थान हो जाता है।'

यह अपर पक्षका वक्तव्य है। यहाँ सर्व प्रथम विचार यह करना है कि जो भी कार्य होता है वह स्वभावकी परिधिमें होकर भी समर्थ उपादानके अनुसार स्वकालमें अन्य द्रव्यको निमित्त कर होता है या उपादानके विना केवल स्वभावके अनुसार अन्य द्रव्यको निमित्त कर होता है? द्वितीय पक्ष तो इसिलए ठीक नहीं है, क्योंकि आगममें कही भी उपादानके विना केवल स्वभावसे अन्य द्रव्यको निमित्तकर कार्यकी उत्पत्ति स्वीकार नहीं की गई है। रह गया प्रथम पक्ष सो उसे स्वीकार करने पर तो यही मानना उचित है कि मुक्त जीवोका उपादान ही लोकान्त तक गमन करनेका होता है, इसिलए उनकी लोकान्त तक ही अर्घ्वति होती है और लोकान्तमें स्थित होनेका उपादान होनेसे वहाँ वे स्थित हो जाते हैं। इस गित और स्थिति वाह्य द्रव्योका आलम्बन भी तदनुकूल होता है, इसिलए जैसे उनकी स्वभाव उद्ध्वंगित होती है उसी प्रकार लोकान्तमें स्वभाव स्थिति भी होती है। मुक्त जीवोकी ये दोनो गित और स्थित स्वभावरूप ही है। यदि मुक्त जीवोका लोकान्तमें अवस्थान स्वभावत नही माना जाता है तो वहाँ उम विभावरूप स्थितिका विभावरूप उपादान और उनके अनुकूल निमित्त भी स्वीकार करना होगा। किन्तु इसका स्वीकार किया जाना न तो आगम मगत है और न ही तर्क सगत है। उदाहरणार्थ एक पुद्गल परमाणुको लीजिए। इसमें लोकान्तप्रापिणी द्रव्ययोग्यताके रहते हुए भी अपने उपादानके अनुसार उसकी एक प्रदेश, दो प्रदेश आदि तक ही स्वभावगित होती है और अपने उपादानके अनुसार वह नियत प्रदेशतक गमनकर स्वभाव स्थिति कर लेता है। श्री तत्वार्यवार्तिक अ० ५ ५ ९७ में लिखा है—

जीव-पुद्गलानां स्वयमेव गतिपरिणामिना तद्रुपग्रहकारणत्वेनानुमीयमानो धर्मास्तिकाय । तेपामेव स्वत एव स्थितिमास्कन्दता वाह्योपग्रहकारणत्वेनानुमीयमानोऽधर्मास्तिकाय ।

स्वय गति करनेवाले जीव और पुद्गलोकी गतिमें उपग्रहकारणरूपसे अनुमान किया गया धर्मास्तिकाय है तथा स्वय ही स्थितिको घारण करनेवाले उन्हींकी स्थितिमें बाह्य उपग्रह कारणरूपसे अनुमान किया गया अधर्मास्तिकाय है।

इसमें स्पष्ट शन्दोमें यह स्वीकार किया गया है कि जीव और पुद्गल स्वय गति करते हैं और स्वय स्थित होते हैं। अब यदि अपर पक्षके कथनानुसार सिद्ध जीवोका लोकाग्रमें अवस्थान स्वभावतः न माना जाय तो उनका वहाँ अवस्थित होना स्वय ही स्थित होना कैसे कहलायेगा। धर्म द्रुव्य तो गतिका निमित्त है, इसलिए यह कार्य उसका तो माना नहीं जा सकता और अधर्म द्रुव्य उदासीन निमित्त है, इसलिए ठहरने रूप क्रियाका कर्ता उसे भी नहीं माना जा सकता। और ऐसा माना नहीं जा सकता, कि सिद्ध जीव लोकाग्र भागमें स्थित नहीं होते, वयोकि ऐसा माननेमें आगमसे विरोध आता है। अत प्रकृतमें यही मानना उचित है कि मिद्ध जीवोकी गति और स्थित अपने उपादानके अनुसार स्वभावसे होती है। उनके मुख्य कर्ता सिद्ध जीव ही है, धर्म-अधर्म द्रुव्य नहीं। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए तत्त्वार्यवानिक अ० ५ सू० १७ में लिखा है—

उपकारो वलाधान अवलम्बन इत्यनर्थान्तरम् । तेन धर्माधर्मयोः गतिस्थितिनिर्वर्तने प्रधानकर्तृत्व-मगोदित भवति ।

उपकार, वलाघान और अवलम्बन ये एकार्थवाची शब्द है। इससे घर्म और अघर्म द्रव्यका गति और स्थितिके करनेमें प्रधान कर्तापनका निरसन हो जाता है। आगममे एक प्रश्न उठाया गया है कि आलोकाकाशमे कालद्रव्यका अभाव होनेसे वहाँ उसकी उत्पाद-व्यय रूप पर्यायका बाह्य कारण क्या है? इम प्रश्नका समाधान करते हुए वहाँ वतलाया है कि लोकाकाश और अलोकाकाश यह प्रयोजन विशेपसे किया गया विभाग है, वस्तुत: स्वय आकाशमे ऐसा भेद नहीं है, इसिलिए सर्वत्र आकाशकी उत्पाद-व्ययरूप पर्यायमे कालद्रव्यकी निमित्तता वन जाती है। इसी न्यायसे यदि सिद्ध जीव लोकाग्रको लाघकर उद्ध्वर्गति कर जावें, मात्र अधोभागके कुछ आत्मप्रदेश लोकाकाशकी उद्ध्वं सतहको स्पर्श किये रहें तो उनकी उस गतिमें धर्मद्रव्यकी निमित्तता वन जानेसे कोई वाधा नहीं आती। फिर ऐसा क्यो नही होता? किन्तु ऐसा होता नहीं यह तो आगमसे ही स्पष्ट है। इससे विदित होता है कि सिद्ध जीवोकी लोकके अग्रभाग तक गति और वहाँ स्थित तत्त्वत. अपने उपादानके अनुसार ही होती है, धर्म और अधर्म द्रव्य तो उनकी गति और स्थितिमें निमित्तमात्र हैं।

इस प्रकार पूर्वोक्त समग्र विवेचनपर दृष्टिपात करनेसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि जिस प्रकार सिद्ध जीवोकी विभावके कारणभूत उपादान और वाह्य सामग्रीके अभावमें स्वभावगित होती है उसी प्रकार विभावके कारणभूत उपादान और वाह्य सामग्रीके अभावमें उनकी स्वभाव िग्यित भी होती है। और यह वात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि मिद्धोकी ऊर्ष्वगिति स्वाभाविकी होती है इसे सब आचार्योने एक स्वरसे स्वीकार किया है।

मुक्तस्योध्वरगतिरंका स्वाभाविकीत्यत्रोक्तम् ।--पचास्तिकाय गा० ७३ टीका ।

तथा स्थितिका अन्तर्भाव परिणाममे होनेसे वह स्वामाविकी है हो। तत्त्वार्थवार्तिक अ० ५ सू० २२में 'स्थितिहिं परिणामेऽन्तर्भवित' ऐमा कहा भी है। अता अपर पक्षका न तो यह लिखना ही ठीक है कि 'सिद्ध जीवोका जोकके अग्रभागमें अवस्थान स्वभावत: नही है और न यह लिखना हो ठीक है कि 'केवल धर्मास्ति-कायके अभावमें सिद्ध जीव लोकाग्रसे आगे गमन नही करते ।' लोकाग्रसे आगे सिद्ध जीव गमन नही करते यह नयवचन है जो गतिके मुस्यकर्ता निश्चय उपादानका सूचन करता है। इम्लिए 'धर्मास्तिकायाभावात् (त० सू०, अ० १० सू० ८) इस वचनको व्यवहारनयका वचन मानकर व्याख्यान करना उचित है।

सिद्ध जीवोका ऊर्घ्वगमन होता है यह भी नयवचन है जो इस वातको सूचित करता है कि मुक्त जीवोका ऊपरको ही गमन होता है, दिगन्तर गमन नही होता ऐसा स्वभाव है, ऊर्ध्वगमन करते ही रहना ऐसा उनका स्वभाव नहीं है। तत्त्वार्थवातिक अ०१० सु० में इम तथ्यको घ्यानमें रखकर लिखा भी है—

मुक्तस्योध्वमेच गमनं न दिगन्तरगमनिमत्ययं स्वभावः, नोध्वगमनमेवेति ।

यदि स्वभावकी दृष्टिसे विचार किया जाय तो स्वभावसे ही सव द्रव्य लोकमें अवस्थित है, अन्यके कारण नहीं। और इसी कारण 'यत्र पड्द्व्याणि लोक्यन्ते स लोकः' जहाँ छह द्रव्य देखे जाते है वह लोक है यह कथन किया गया है।

#### : २:

अपर पक्षने दूसरी जिस वातका उल्लेख किया है वह द्रव्ययोग्यतासे सम्बन्ध रखती है। केवल-ज्ञानमें जो अपरिमित सामर्थ्य (योग्यता)का आगममें वर्णन आता है, या सर्वार्थसिद्धिके देवोमें सातवें नरक तक गमन करनेकी सामर्थ्यका वर्णन आता है, या देवेन्द्रका जम्बूद्धीपको पलटनेरूप सामर्थ्यका वर्णन आता है, या कुम्हारमें निमित्तपनेकी अपेक्षा विविध प्रकारके मिट्टीके घट आदि बनानेकी सामर्थ्यका वर्णन आता है, या मिट्टीमें छोटे-वडे अनेक घटादि कार्यह्प परिणमनेकी सामर्थ्यका वर्णन आना है, या अध्यापक और शिष्यमें क्रमसे निमित्त-उपादानकी अपेका अनेक शास्त्रोंक पढ़ाने-पढ़नेह्प सामर्थ्यका वर्णन आता है सो यह सब क्यन द्रव्याधिक दृष्टिमें किया गया है या पर्यात्राधिक दृष्टिमें इस तथ्य पर यदि अपर पक्षका व्यान जाता तो उसने जिस अभिप्रायकी पुष्टिमें वह सब वक्तर्य लिखा है उसके लिखनेका प्रयोजन ही नहीं रहता। प्रवन्त तो यह है कि प्रत्येक समयमें जो कार्य होता है वह कैसे होता है ? बता जो इक्त्र-पर्यायशिक्त्रण्यत मिट्टो घट- इस परिणम रही है वह उसी समय गाय आदि चित्रकीनाहर परिणम समती है ? द्रव्यदृष्टिसे तो प्रत्येक इत्यमें जितनी त्रैकालिक पर्यायें सम्भव हैं वे सब योग्यताहर्पमें विद्यमान हैं। परन्तु प्रत्येक समयमें जो एक-एक पर्याय होनी है उसका कारण क्या ? आचार्योने तो इसका अन्तरग ( वास्त्रविक्र ) कारण पर्यायशिक्तयुक्त द्रव्यकों वतल्या है। जिस समय जिसका जैया पर्यायशिक्त युक्त इव्य उपादान होना है उसीके अनुमार उससे वतल्या है। जिस समय जिसका जैया पर्यायशिक्त युक्त इव्य पदार्थ उपादान होता है उसके अनुमार उसके तीसरे समयमें कार्य होता है। इसी प्रकार सब समयोंकी अपेक्षा सन द्रव्योमें कार्यकारणभावकी जान लेना चाहिए। स्पष्ट है कि प्रकृतमे इव्य-योग्यताओका उन्लेख कर किन्हीं कार्योक्षों नियत ( निश्चित ) और किन्हीको अनियत ( अनिश्चित ) सिद्ध करना ठोक नहीं है।

#### ; 3 :

अपर पक्षने नियत (निश्चित) योग्यताम्पते नीमरी जिस बातना उरलेख किया है वह पर्याय-द्यानितयुक्त द्रव्ययोग्यतासे नम्बन्ध रस्तती है। मिट्टी तभी मिट्टी क्हणती है जब वह पृद्गलको निविधित पर्यायरूपसे परिणमती है, इमिल्ये इसकी कालक्रमसे पर्यायशिक्तयुक्त द्रव्ययोग्यनाएँ भी मीमित है। वस्त्र वानस्पतिक पर्याययुक्त पृद्गलसे वनता है, मिट्टी पर्याययुक्त पृद्गलमे नहीं। इमिल्ये यह उदाहरण ही इम तथ्यकी पृष्टि करता है कि निविधित पर्यायशिक्तयुक्त द्रव्य ही निविधित कार्यको जन्म देता है। उममे वाह्य सामग्रीके वल पर अन्य कार्य त्रिकालमे नहीं हो मकता यह मृतराम् मिद्ध हो जाता है। यदि इसी नियत (निश्चित) योग्यतायुक्त मिट्टीको उदाहरण बनाकर अपर पक्ष कार्य कारणभावको लक्ष्यमे ले तो मभी कार्य अपने-अपने प्रतिनियत उपादानके अनुमार नियत समयमें ही होते हैं यह सिद्धान्त उसकी समझमें आने-में देर न लगे।

#### : 8:

अपर पक्षने चीथी वात यह लिखी है कि 'प्रत्येक वस्तुकी त्रैकालिक पर्यायें उत्पत्तिके जिहाजमें उत्ति ही मह्यामें मानी जा सक्ती है जिनने त्रिकालक समय नित्चित है। परन्तु इममें वस्तुकी पर्यायोंके उत्पन्न होनेकी योग्यताएँ निश्चित नहीं की जा सकती हैं। साय ही अपने इस अभिप्रायकी पृष्टिमें अपर पक्षने पुन केवलज्ञानको उदाहरणव्यमें उपस्थित क्या है सो इस सम्वत्यमें भी यही निवेदन है कि प्रत्येक द्रव्यमें पर्यायवित्तयुक्त द्रव्य कार्यकारी माना गया है, अन्त आगममें उसीकी उपादान मज्ञा है। यह आगममें प्रत्येक द्रव्यकी सब पर्यायें कालके सब समयोक बगवर होती है, न कम होती है और न अधिक होती हैं। इसिलये सब द्रव्योमें उतनी ही पर्यायें होती है और उनने ही उनके उपादान होते हैं। योग्यताकी होती हैं। इसिलये सब द्रव्योमें उतनी ही पर्यायें होती है और उनने ही उनके उपादान होते हैं। योग्यताकी दृष्टिसे द्रव्यव्यक्तियाँ चाहें जितनी मानी जाँय, परन्तु उमसे कार्योंकी पूर्वेक्ति व्यवस्थामें कोई अन्तर नहीं पहना, वर्योक्ति जो वर्तमानमें पर्याय शकति है वह स्वय प्रव्यव्यवितक माथ उपादान वनकर अगले समयके कार्यका वर्योक्ति जो वर्तमानमें पर्याय शक्ति है वह स्वय प्रव्यव्यवितक माथ उपादान वनकर अगले समयके कार्यका

नियमन करती है। यही क्रम सब द्रव्योकी सब पर्यायोमें लान लेना चाहिए। इस विषयकी पुष्टिमें अप्टनह्न्नी पृष्ट २२६का यह बचन द्रष्टव्य है—

न द्रव्यं केवलस्यक्रियानिसित्त क्रमयौगपद्यविगेषात् केवलपर्यायवत । पर्यायो वा न केवलोऽध-क्रियाहेतुः, तत एव केवल द्रव्यवत् ।

केवल द्रव्य अर्थक्रियाका हेतु नहीं है, क्यों कि क्रमयीगपद्यका विरोध है, केवल पर्यायके ममान । अथवा केवल पर्याय अर्थक्रियाका हेतु नहीं है, उसी कारणसे, केवल द्रव्यके समान ।

अत्तत्व अनेक द्रव्यक्षित्रयोंके आघार पर उपादानको अपने-अपने कार्यके प्रति अनिध्यित सिख करना उचित नहीं है। स्ट्य्ट है कि द्रव्ययक्तियाँ कितनी ही क्यों न हो, किन्नु एक कालमें वे सब कार्योत्पत्तिके सन्मुख न होकर नो पर्यायक्ति जिस कार्यका उपादान होती है उसी कार्यके अनुकूल द्रव्ययक्ति कार्यके सन्मुख होती है।

#### : ५ :

अगे अगर पक्षने कार्य-कारण परम्पराके अनुपार पहले तो उपादानके अनुपार कार्यका होना स्वीकार कर लिया है। परन्तु इससे अपने पक्षको हानि होती हुई देवकर यह भी जिन्न दिया है कि—

'यहाँ पर वस्तुकी जिस पर्यायके अनन्तर जिस पर्यायका होना सम्भव हो इस वाज्यमें 'सम्भव हो' के स्थानमें 'नियत हो' यह प्रयोग इम्लिए नहीं किया गया है कि कार्यके अनन्तर पूर्ववर्ती उम पर्यायके अनन्तर विवक्षित पर्याय ही उत्तरन होगी यह नियम नहीं बनाया जा मकता है। कारण कि उम पर्यायके अनन्तर उम्मानगत योग्यताके आवारणर मिय्न-मिय्न निमत्तोका योग मिलनेपर विविध प्रकारकी पर्यायोगें से कोई एक पर्यायका होना सम्भव है, केवल किसी एक नियत पर्यायका होना हो सम्भव नहीं है।' आदि।

नो इस सम्बन्धमें पृच्छा यह है कि आगममें जो सपादानका लक्षण किया है वह सम्मादनाको ब्यानमें रखकर किया है या कार्यका नियमन करनेकी दृष्टिमे किया है ? आवार्य समन्तमह तो 'यद्यमन्सर्वया कार्य" (४२) बाष्त्रमीमांनाकी इत्यादि कारिका द्वारा उगदानको कार्यका निगमक बनला रहे है और क्पर एन उसे सम्भावनामें मान उहा है सो यह क्या बात है ? मालूम पड़ना है कि अपने द्वारा माने हुए जिस श्वनानके द्वारा कार्य-कारण भावकी व्यवस्था की जानेकी अपर पक्षने पूर्वमें अविना की है स्मीको बाबार बनाकर अपर पत्नके द्वारा यह पुन किन्ना जारहा है, आगमानुमारी मन्यक् श्रुद्धतानके आवारपर नहीं। आगममें जहाँ-जहाँ उरादानका मुनिन्तित छक्षण लिपिबढ हुआ है वहाँ-उहाँ या कन्पत कही भी व्यागममें ऐसा एक भी वाक्य वृष्टिगोचर नहीं हो सका दिससे इन वातकी पृष्टि हो कि उपादानका सुनिद्दित लक्षण सम्मावनानी वृष्टिसे लिखा लारहा है। स्मादानने लक्षणमें द्रव्यके पूर्व दो विद्येषण दिये हैं प्रयम विशेषण तो है 'पर्रावयुक्त' पद, और दैनी पर्यावयुक्त हव्य होना चाहिए इनका विशेष स्तप्टीकरण करनेके छिए कहा है कि 'नो द्रश्य अनन्तर पूर्वण्यायणुक्त होता है' वही अपने अगने समप्रके कार्यका च्यादान होता है, बन्य नहीं । इससे साफ विदित्त होता है कि स्पादानका यह एका सम्मावनाकी दृष्टिसे न लिखा जाकर चरादानके बन्तरंग स्वरूपर प्रकास हालनेके अभिप्राप्ने ही लिखा गया है। यह उपादानका थात्ममूत लक्षा है। बागममें विन-निन वस्नुओंके जो जो बात्ममूत लक्षण विश्वे गये हैं वे मब सन-सन वस्तुओंने वास्तविक स्वरूपर प्रवास डाउनेके अभिश्रायसे ही लिखे गये हैं। उपादानके इस उसपाकी भी **एसी प्रकारका समझना चाहिए।** 

लागममें जिसकी प्राममाव संज्ञा है उसीकी उपादान संज्ञा है, ये दोनो विधि-निपेत्र मुक्से एक ही

अर्थको सूचित करते हैं। यत प्रागमाव किसी नियत कार्यका ही माना जा सकता है इससे भी यह सिद्ध होता है कि उपादानका उक्त लचण नियत कार्यकी दृष्टिसे ही आगममें स्वीकार किया गया है। यदि पर्यायशितको अगले कार्यका उपादान न मानकर केवल अनेक द्रव्यशिक्तयोको ही उपादान रूपसे स्वीकार किया जाता है तो कार्योत्पत्तिके समय अनन्तर पूर्व पर्यायका प्रघ्वसामाव नहीं वनेगा, क्योंकि विवक्षित कार्यके प्रति अनन्तर पूर्व पर्याय तो कार्यकारी हुई नही, केवल कोई एक द्रव्यशक्ति ही कार्यकारी हुई, ऐसी अवस्थामें अनन्तर पूर्व पर्याय निवासिक कालमें तद्वस्य ही बनी रहेगी। उसका प्रध्वसाभाव नही होगा और इस प्रकार केवल द्रव्यशक्तिसे कार्यकी उत्पत्ति मानने पर प्रत्येक कार्यके कालमें बतीत सब पर्यायोके स्वीकार करनेका प्रसग उपस्थित हो जायगा। यह तो वडी मारी आपत्ति उपस्थित होती हो है इसके साथ और भी अनेक आपित्तर्यां उपस्थित होती है जिनका विशेष विचार प्रसगानुसार प्रतिशका छहके उत्तरमें करेंगे । मात्र यहाँ इस वातका उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं कि यदि अपर पक्षके कथनानुसार उपादानमें अनेक योग्यताएँ मानकर निमित्तोके अनुसार कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो जिसमें निमित्त व्यवहार किया जाता है उममें भी अनेक योग्यताएँ होनेसे एक तो कार्यको उत्पत्ति ही नही बन सकेगी, क्यों के जैसे उपादानमें अनेक योग्यताऐं होनेसे कौन योग्यता कार्यरूपसे परिणत हो यह निश्चित नही किया जा सकता उसी प्रकार सहकारी सामग्रीमें भी अनेक योग्यताएँ होनेसे कौन योग्यता उस कार्यके लिए निमित्त हो यह भी निइचित नहीं हो सकेगा। और ऐसी अवस्थामें किसी भी द्रव्यसे कोई भी कार्य नहीं उत्पन्न हो सकेगा। और कार्यके न उत्पन्न हो सकनेसे द्रव्य अपरिणामी हो जायगा। और इस प्रकार अन्तमें सब द्रव्योका अभाव हो मानना पडेगा। यत किसी भी द्रव्यका अभाव न हो, अतः नियत उपादानसे ही नियत कार्यकी उत्पत्ति मान छेना यही कार्य-कारणमावकी सम्यक् व्यवस्था है। साथही उसका नियत निमित्त भी मानना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्यके प्रति इन दोनोका सुगेल (मैत्रो) है। वस्तुस्त्रभाव ही ऐसा है कि प्रत्येक कार्यके प्रति आभ्यन्तर और वाह्य उपाधिकी समग्रता वनती रहती है। कही यह समग्रता विस्नसा वनती है और कही पुरुपप्रयत्नसापेक्ष वनती है। कार्यकारणकी परम्परामें क्रमानुपातीरूपसे दोनोका यह योग वनता रहता है इतना सुनिश्चित है।

हमें इस बातका अत्यन्त खेद हैं कि अपर पचने मगवान् समन्तभद्रकी आप्तमीमासाकी कारिकाएँ १०४ और १०१ अपने गलत अभिप्रायकी पृष्टिमें उपस्थित की । कहाँ तो समन्तभद्र स्वामी उन कारिकाओं द्वारा आगमानुसारी श्रुतज्ञानकों केवलज्ञानके समान वतलाकर दोनोंके मध्य प्रत्यक्ष और परोक्षका भेद होते हुए भी दोनोका विषय एक वतला रहे हैं और कहाँ अपर पक्ष अपने सम्यक् श्रद्धा विहीन श्रुतज्ञानकी पृष्टिमें उनका उपयोग करना चाहता है। इसे आगमका दुष्पयोग करनेके सिवाय और क्या कहा जा सकता है। यदि कारिका १०१ में केवलज्ञानके सिवाय शेष चारो ज्ञानोकों क्रममावी कहा भी है तो वह दूसरे अभिप्रायसे ही कहा है। फिर मालूम नहीं कि अपर पक्षने उक्त कारिकामें आये हुए 'क्रमभावि' पदसे अपने अभिप्रायकी पृष्टि करनेका कैसे साहस किया। अथवा क्रम शब्दके साथ सर्वत्र आया हुआ 'अक्रम' शब्द युगपत्वाची है, इसलिए भी अपर पचके अभिमतकी सिद्धि नहीं होती। विशेष विचार आगे करने वाले हैं ही।

१४. आगमपठित क्रम-अक्रम पदका सही अर्थ

आगे अपर पक्षने घवला पुस्तक १३ पृ० ३४६ से 'सह भयव' इत्यादि मूल सूत्र उद्घृत कर घवला टीकामें आये हुए अनुभागका लक्षण लिख कर उसमें पठित 'कमाकमेहि' पदसे अपने अभिप्रायके

अनुसार नियतक्रमता (निश्चितक्रमता) और अनियतक्रमता (अनिश्चितक्रमता) रूप अर्थ फलित करनेकी चेष्टा की है। सो अपर पक्ष द्वारा उक्त कथनसे यह अर्थ फलित करना ठीक नहीं है, क्यों कि वहाँ पर आया हुआ 'अक्रम' शब्द 'युगपत्' अर्थका वाची है, 'अनियतक्रमता' अर्थका वाची नहीं। जैनदर्शनके ग्रन्थोंमे यह पद 'क्रमाक्रमाभ्याम् या 'क्रमयौगपद्याभ्याम्' इस रूपमें अनेक स्थलों पर आता है और वहाँ पर 'क्रम' पदसे क्रमानुपाती पर्यायोका तथा 'अक्रम' पदसे एक साथ होनेवाली पर्यायोका ग्रहण हुआ है इस वातकों प्रत्येक दशनशास्त्रका अभ्यासी अच्छी तरहसे जानता है। प्रकृतमें 'अक्रम' पदका अर्थ ही 'न क्रम-अक्रम अर्थात् युगपत्' होता है। ऐसी अवस्थामें अपर पक्षने 'अक्रम' पदका अर्थ 'अनियतक्रमता' कैसे कर लिया इसका हमें आश्चर्य है। अनगारधर्मामृत अ०२ पृष्ठ १०२ में 'जीवे नित्येऽर्थिनिद्धिः' इत्यादि श्लोकमें 'क्रमादक्रमाद्वा' इस पाठके साथ 'क्रम' ओर 'अक्रम' ये शब्द आये हैं। वहाँ इनका अर्थ करते हुए लिखा है—

क्रमात् कालक्रमेण देशक्रमेण च। न केवलम्, अक्रमाद्वा अक्रमेण च यौगपद्येन,

पर्यायें क्रमवृत्त भी होती है और युगपत्वृत्त भी। इसका स्पष्टीकरण करते हुए तत्त्वार्थवार्तिक अ०४ सू०४२ पृ०२५६ का यह वचन अवलोकन करने योग्य है—

स च पर्यायो युगपद्वृत्तः क्रमवृत्तो वा । सहवृत्तो जीवस्य पर्याय: अविरोधात् सहावस्थायो सहवृत्तेः गतीन्द्रियकाययोगवेद्रपायज्ञानसयमादि । क्रमवर्ती तु क्रोधादि देवादि-वाल्याद्यवस्था-लक्षण ।

और वह पर्याय युगपत् भी होती है श्रीर क्रमवर्ती भी होती है। अविरोधसे एक राथ होनेवाली जीवकी पर्याय एक साथ होनेके कारण गति, इन्द्रिय, काय. योग, वेद, कपाय, ज्ञान और सयम आदि सहावस्थायी पर्याय है तथा क्रोधादि, देवादि और वाल्यादि अवस्थालक्षण क्रमवर्ती पर्याय है।

भट्टाकलकदेव जैनदर्शनके प्रभावक आचार्य हो गये हैं। उन्होने अपने लघीस्त्रयमें भी क्रम और अक्रम शब्दोका प्रयोग क्रम और युगपत्के अर्थमें किया है। वे लिखते हैं—

अर्थिक्रिया न युज्येत नित्य-क्षणिकपक्षयोः। क्रमाक्रमाम्यां भावानां सा रुक्षणतया मता।

सर्वथा नित्य पक्ष और सर्यथा क्षणिक पक्षमे क्रम और यौगपद्यरूपसे अर्थक्रिया नही वन सकती, किन्तु वह (ग्रर्थिक्रया) पदार्थोकी लक्षणरूपसे स्वीकार की गई है।

प्रकृत कारिकामें आये हुए क्रम और अक्रम पदका उनत अर्थ हमने ही किया हो यह वात नही है। उनत कारिकाके टीकाकार आचार्य प्रभाचन्द्र और अभयचन्द्रने भी इन पदोका यही अर्थ किया है।

आचार्य विद्यानिन्दिने अपने तत्त्वार्थश्लोकवातिक अ० ५, सूत्र ३८ में सहानेकान्त और क्रमानेकान्त का उल्लेख कर दो ही प्रकारके अनेकान्त वत्तलाये हैं। वे लिखते हैं—

> गुणवद्द्रव्यमित्युक्तं सहानेकान्तसिद्धये । तथा पर्यायवद्द्रव्य क्रमानेकान्तवित्तये ॥२॥

गुणवाला द्रव्य है यह सहानेकान्तको सिद्धिके लिए कहा है और पर्यायवाला द्रव्य है यह क्रमानेकान्त-की जानकारीके लिए कहा है ॥२॥ इसमें स्पष्ट विदित होता है कि मभी पर्यायें अपने नियत क्रमको लिए हुए म्वकालमें हो होती हैं। इसलिए घवलाके जबत कथनमें आये हुए 'क्रमाकमेहि' पदका अर्थ नियतक्रम और अनियतक्रम न होकर क्रम और युगपत् हो होता है। अतएव जबन पदके आधारमें प्रकृतमें यही अर्थ करना जित है कि वेवली भगवान्का ज्ञान सूत्र पठित सब बातोंके ज्ञानके साथ-साथ द्रव्योंके क्रममें और युगपत् होने नाले सभी परिणमनोंको भी जानता है। अत अपर पक्षके द्वारा घवला के जबत पदके आधारसे यह अर्थ फलित किया जाना जित्त नहीं है कि—

नियतक्रमता और अनियतक्रमता ये दोनो वस्तु-परिणमनके हो धर्म हैं और वे अपने प्रतिनियत कारणोंसे हो उनमें सम्पन्न होते हैं। और चूिक पदार्थको जैमी स्थिति हो वैमी हो केवलज्ञानीके ज्ञानमें झलकती है अत: वस्तु परिणमनमें पाये जानेवाले नियतक्रमता और अनियतक्रमतारूप दोनो धर्म वेवलज्ञानके भी विषय होते हैं। आदि।

क्योंकि अपर पक्ष द्वारा अपनी करपनाके आधार पर धवलामे आये हुए उक्त पदका नियतक्रमता और अनियतक्रमता रूप अर्थ करने पर न तो केवलज्ञानको हो सिद्धि होती है और न ही पदार्थव्यवस्था वन सकतो है। साथ ही अपर पक्ष द्वारा पूर्वमें स्वीकृत केवलज्ञानके स्वरूप और उमके विपयके माथ जो विरोध आता है वह भी एक विचारणीय महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। अतएव सभी आचार्यांने क्रम और अक्रम पदका जो क्रमनियत और युगपत् अर्थ किया है वही यहाँ लेना चाहिए। इससे मभी व्यवस्था सुघटित वन जाती है।

इसके बाद पूर्वोक्त पूरे कथनका पिष्टपेपण करते हुए अपर पक्षने अन्तमें जो यह लिखा है कि-

'इम प्रकार कार्यसिद्धिके लिए कार्य-कारणभावको ममझिए, पुरुपार्थ की जिए, आवश्यकतानुमार निमि-त्तांको भी जुटाइए लेकिन इममें अहकारी मत विनए, अधीरता मत दिखाइए, अमफलतामे दुखी मत हूजिए, विवेकी, गम्भीर और स्थिरदृद्धि वनकर अपनी दृढ श्रद्धाके माथ कर्तव्य पथपर इट जाइए, इट जावें तो फिर टटे रिट्टए, उस कर्तव्यपयसे च्युत नहीं हृजिए—यही मम्यकका चिह्न है, इमीमें आस्तिक्य भाव झलकता है, इसीमें अनेकान्तवादका प्रकाशपुज आपको मिलेगा और निवेदभाव, अनाशिक्तभावकी छाया इसीमें प्राप्त होगी।

सो एक और जब अपर पक्षके पिछले कथनके विरुद्ध अतएव अटपटे इस कथनको पढते हैं और दूसरी ओर ऐसा लिखनेवाले अपर पक्षके उस सिद्धान्तपर दृष्टिपात करते हैं जिसमें यह कहा गया है कि उपादानमें अनेक योग्यताएँ हैं। उनमेंसे कीन योग्यता कार्यरूप परिणमें यह निमित्तोंके आधीन हैं।' तो हम दग रह जाते हैं। कहाँ एक ओर तो स्वावलम्बनको मुख्यतासे लिखे गये उक्त वचन और कहाँ दूसरी ओर कार्य-कारणमें पराधोनता स्वीकार करानेवाले दूगरे वचन। मालूम पडता है कि स्वालम्बन क्या वस्तु हैं और परावलम्बन क्या वस्तु हैं इनके सम्यक् स्वरूपकी ओर घ्यान न देनेके कारण ही अपर पक्षने यह परस्पर विरुद्ध कथन किया है, गीतामें आये हुए 'कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेपु कटाचन' इस वचनको उक्त वचनोंको कापी कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगो। गीता भी तो यही कहती है कि फल अर्थात् कार्यमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, वह ईश्वरके आधीन है। अपर पक्षका भी यही कहना है कि किस उपादानसे क्या कार्य हो यह उपादानके आधीन नहीं, यह मब निमित्तके आधीन हैं। इस प्रकार जब कि गीता और अपर पक्ष दोनोंके अभिप्रायसे कार्य निमित्तोंके आधीन हों गया तो विचार कीजिए कि कर्ममें उपादानका अधिकार कहाँ रह गया। अपर पक्षके कथनानुसार उपादानका कार्य हैं कि वह प्रत्येक समयमें मात्र उपादानका उत्तर हो। निमित्तको उसमें जैसो रचना करना होगी, करेगा। उपादान इसमें ननु न च नहीं कर

सकता। ऐसी अवस्थामें इसका विचार प्रपर पक्ष ही करे कि उसकी ओरसे जो 'पुरुपार्थ की जिए, आवर्यकतानुसार निमित्तोको भी जुटाईए' इत्यादि रूपसे प्रेरणाप्रद वचन लिखे गये हैं उनका क्या प्रयोजन रह जाता
है ? अर्थात् कुछ भी प्रयोजन नही रहता। हम नियतिवादो रूपसे इसलिये लाछित किये जाते हैं, क्योंकि हम
प्रत्येक कार्यके नियत उपादानको स्वीकार करनेके साथ उसकी बाह्य सामग्रीको भी नियतरूपसे स्वीकार
करते हैं और अपर पक्ष अपनेको नियतिवादी इसलिए नहीं स्वीकार करना चाहता, क्योंकि प्रत्येक कार्यकी बाह्य
उपाधिको नियत मानकर भी उसके उपादानको नियत माननेमें उसे नियतवादकी गन्य आती है।

बस्तुत जिस प्रकार केवल नियितवादको माननेवाले एकान्ती हैं, अतएव वे अनेकान्तवादके प्रकाश पुजसे विचत रहते हैं उसी प्रकार वाह्य उपाधिके आधारसे उपादानमें कार्यकी व्यवस्था वनानेवाले भी अनेकान्तके सम्यक् स्वरूपके ज्ञाता नहीं माने जा सकते। प्रत्येक कार्यके प्रति बाह्य उपाधि तो नियत हो और जो उपादान उस कार्यका निक्चय कर्त्ता है वह नियत न हो यह कैसा अनेकान्त हैं? उसे तो अनेकान्तका उपहास ही कहना चाहिए। जब कि प्रत्येक द्रव्य अपनी एक पर्यायका व्यय और दूसरी पर्यायका उत्पाद अपने अन्तरग वलसे ही करता है। बाह्य उपाधिका कार्य तो मात्र उमका ज्ञान करा देने तक ही सीमित हैं। ऐसी अवस्थामें वह कार्य अपने आप हो जाता है यह कैमें कहा जा सकता हैं? अर्थात् नहीं कहा जा सकता हैं। अत एव प्रकृतमें क्रम और अक्रम पदका अर्थ जो अपर पक्षने नियतक्रमता और अनियतक्रमता किया है वह ठीक न होकर उन शब्दोका क्रमसे क्रमभावी और युगपद्भावी अर्थ करना हो ठीक है आगमका भी यही अभिप्राय है।

## १५. निमित्तवादी पुरुषार्थी नहीं हो सकता

हम देखते हैं कि लोकमें जड—चेतन अनन्त पदार्थ है और वे प्रत्येक समयमे अपना-अपना कार्य करते हैं, क्यों अर्थिक यार्थिका लक्षण है। उनमें किन्ही कार्यों पुरुपका प्रयत्न निमित्त है और किन्ही-में नही। सब कार्य पुरुपके प्रयत्नको ही निमित्तकर होते हैं यह जेनदर्शन न होकर ईश्वर-वादियोंका दर्शन है। औरकी बात तो छोडिये, कर्मींका जो उपशमादि कार्य होता है वह भी पुरुप प्रयत्न निरपेक्ष विस्ता होता है। ऐसी अवस्थामें जिन कार्योंके होनेमे पुरुपके प्रयत्नकी निमित्तता नही है उन कार्योंका क्या अपने आप होना कहा जायगा? यदि अपर पक्ष कहे कि—नहीं, तो फिर सर्वत्र यही मानकर चलना चाहिए कि जिस पदार्थमें जिस समय जो कार्य होता है उसमे उस समय उस कार्यके अनुरूप बल होता हो है। इमलिए अपर पक्षका यह कहना तो उचित नहीं है कि जब जो होना होगा वह होगा ऐसा माननेसे हम पुरुपार्थहोंन हो जार्येंगे। यदि विचारकर देखा जाय तो यही ज्ञात होता है कि जब तो उसका सम्यक् पुरुपार्थ हो जागृत होगा और न ही वह आत्मकार्यमें सावधान होकर मोक्षमार्गका पिथक हो बन सकेगा। परसे कार्य होता है इस मान्यताका फल हो तो ससार है, अतएव ऐसी मान्यताके त्यागके लिए जो पुरुपार्थ होगा वही सच्चा पुरुपार्थ है और वही मोक्ष का द्वार है।

'खूब पुरुषार्थ कीजिये' ऐसा लिखनेवाले अपर पक्षसे हम पूछते हैं कि क्या पुरुषार्थ करना आपके हाथमें है ? एक ओर यह लिखना कि निमित्तोंके अनुसार कार्य होता है और दूसरी ओर यह लिखना कि 'खूब पुरुषार्थ कीजिये' इनमेंसे किसे सच्चा माना जाय ? जरा विचार तो कीजिए कि पुरुपार्थ करना किसके हाथमें रहा। अपर पक्षके मतानुसार संसारी प्राणोंके हाथमें, या निमित्तोंके हाथमें।

इसी प्रकार यह लिखना कि 'आवश्यकतानुमार निमित्तों को जुटाईये' कल्पनामात्र है। जब कि अपर पक्षको अपने उपादानको ही खबर नहीं है तो किम कार्यका कीन निमित्त है इसकी खबर उमें कहाँसे हो गई? और फिर कोई भी प्राणी निमित्तोंको जुटानेवाला कीन? आवश्यकतानुसार निमित्तोंको जुटानेका कार्य तो निमित्तोंको ही करना होगा। मसारी प्राणी तो चाहता है कि 'किसी कार्यके होने पर मैं अहकारों न वनूँ, अधीरता न दिखलाऊँ, कार्यमें असफल होनेपर दुखी न होऊँ, विवेकी गभीर और स्थिरवृद्धि बना रहूँ, कभी भी कर्तव्य पथसे च्युत न होऊँ, कर्तव्य पथपर इट गया तो इटा रहूँ, उससे हटूँ न।' पर यह सब हो किसे? क्या यह सब कर सकना या ऐसा विचार करना स्वय उसके हाथमें है? एक और प्रत्येक कार्य निमित्तोंके अनुमार होता है ऐसी प्रसिद्धि करना और दूसरी ओर उक्त प्रकारके उपदेशका आडम्बर रचना हमें तो पूर्वापर विरुद्ध हो प्रतीत होता है, अतएव अपर पक्षद्वारा कल्पित कार्य-कारणके इस आगम-विरुद्ध मार्गको छोडकर यही निश्चय करना चाहिए कि भगवानके ज्ञानमें जिस समय जिन प्रतिनियत कारणोंसे जिस कार्यकी उत्पत्ति झलकी है उम समय वही कार्य उसी प्रकार होगा, सम्यक् श्रुतज्ञानी ऐसा ही निश्चय करता है, क्योंकि केवलका नीने जेसा जाना है श्रुतज्ञानी श्रुतके वलसे वैसा ही निर्णय करता है। कारण कि ऐसे निर्णयपूर्वक आस्मप्राप्तिमे प्रयुत्त होना ही सच्चा पुरुपार्थ है।

### १६ श्रद्धा और कर्तव्यका समन्वय

अव रही सम्यक् श्रद्धा और तदनुसार कर्तव्यके समन्वय की वात सी जिसके सम्यन्नानके साथ भीतरसे यह श्रद्धा हो गई है कि 'जिसका जिस कालमे जिस नियत सामग्रीके वलसे जैसा होना वीतरागने देखा है उसका उस कालमें उस नियत सामग्रीके वलसे वैसा ही होगा, अन्य प्रकारसे नहीं होगा। वह जब लोकमें जिसे अनहोनी कहते हैं उसे अनहोनी मानता ही नहीं तब अनिच्छित कायके होनेपर अधीर हो नहीं सकता कीर यदि अचीर हीता है तो समझना चाहिए कि उसके कर्तव्य और श्रद्धामें अन्तर है। वस्तृत: जिसने इम अन्तरको पाट लिया वही विवेकी है और जो इस अन्तरके झुलेमें झुलता रहा वही अविवेकी है। किसीको अविवेकी कहना और वात है पर अविवेकीकी अविवेकपूर्वक की गई विवक्षित कार्यके प्रति वाह्य उठा-घरीको सम्यक् श्रुतज्ञान निरूपित करनेके लिए उपादानके नियत लक्षणमें परिवर्तनका साहसकर प्रत्येक कार्यकी प्रसिद्धि निमित्तोंके अनुसार मानना और वात है। यह श्रद्धा और वर्तव्यका समन्वय न होकर सम्यक्-श्रुतका परिहासमात्र है। हमने उपलब्ध जिनागमका यथासम्भव पर्यालोचन करनेका प्रयत्न किया है। किन्तु हमे इस आशयका एक भी वचन कही ढूढे नही मिला कि 'जिसमे एक कालमें एक साथ अने क कार्यां के करने की योग्यता होती है उसकी समर्थ उपादान सज्ञा है ऐसा कहा गया है। अष्टशती, अण्टसहस्री, तत्त्वार्यव्लोकवातिक और स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा वादि वनेक ग्रन्थोमे समर्थ उपादानके स्वरूप पर सम्यक् प्रकाश डाला गया है पर उन मव ग्रन्थोमें अनन्तर पूर्व पर्याययुक्त द्रव्यको ही समर्थ उपादान कहा है। इसके सिवाय अपर पक्षद्वारा स्वीकृत समर्थ उपादानका लक्षण आगममें कही भी वतलाया हो ऐसा हमारे देखनेमें नही आया और न ही अपर पक्षने अपने तयाकथित लक्षणकी पुष्टिमें कोई आगम प्रमाण ही दिया। स्पष्ट है कि जिसे अपर पक्ष श्रद्धा और कर्तव्यका समन्वय घोषित करता है वह मात्र कल्पनाओपर आधारित होनेसे सच्चा समन्वय नहीं है।

अत्र यहाँ आत्माका सच्चा हित किसमें है और उसकी प्राप्ति कैसे होती है इसका विचार करते हैं। आगममें सब जीवोको दो भागोमें विभक्त किया गया है—ससारी और मुक्त। जो अपने अज्ञानादिवश

चतुर्गतिमें पिरभ्रमण करते रहते हैं उन्हें संसारी कहते हैं और जिन्होंने संसारके कारणोंमें हेय बुद्धि कर उनके त्यागपूर्वक निराकुळळक्षण अतीन्द्रिय सुखके निधान आत्माको अपने पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त कर लिया है वे मुक्त जीव हैं। अतएव जो संसारके कारण हैं वे स्वयं दु:खरूप और दु:खके कारण है ऐसा जान, उनमें हेय बुद्धि कर उनसे निवृत्त होना तथा सम्यग्दर्शनादि जो स्वयं सुखरूप और सुखके कारण हैं उनमें उपादेय बुद्धि कर उनमें प्रवृत्त होना यह संसारी जीवका प्रधान कर्तव्य है। पण्डितप्रवर दौळतरामजो छहढाळाको तीसरी ढाळके प्रारम्भमें लिखते हैं—

आतमको हित है सुख सो सुख आकुछता विन कहिए। आकुछता शिवमांहि न तातेँ शिवमग छाग्यो चहिए॥

इस प्रकार जो जीव संसार और संसारके कारणोंको अहितकारी जानकर उनमें हेयबुद्धिपूर्वक उनसे निवृत्त होता है और मोक्ष तथा मोक्षके कारणोंको हितकारी जानकर उनमें उपादेय बुद्धिपूर्वक प्रवृत्त होता है वही परम अतीन्द्रिय निराकुललक्षण अन्याबाधस्वरूप आत्मसुखका अनन्त काल तक भोक्ता होता है।

किन्तु इसको प्राप्तिका एकमात्र उपाय आत्मस्वभावका अवलम्बन करना ही है। आचार्य कुन्दकुन्द समयसारमें लिखते हैं—

सुद्धं तु वियाणंतो सुद्धं चेवप्पयं लहइ जीवो। जाणंतो दु असुद्धं असुद्धमेवप्पयं लहइ॥१८६॥

शुद्ध (परद्रव्य-परभावोंसे भिन्न ) आत्माको जानता हुआ जीव शुद्ध ही आत्माको पाता है और अशुद्ध आत्माको जानता हुआ जीव अशुद्ध आत्माको ही पाता है ॥१८६॥

इसकी टीका करते हुए आचार्य जयसेन लिखते है-

जो भावकर्म, द्रव्यकर्म और नोकर्मसे रहित अनन्त ज्ञानादि गुणस्वरूप शुद्ध आत्माको निर्विकार शुद्धा-त्मानुभूतिलक्षण भेदज्ञानके द्वारा अनुभवता है वह ज्ञानी जीव है। उन्त जीव उन्त गुणविशिष्ट जैसे आत्माको घ्याता है वैसे ही आत्माको प्राप्त करता है, क्योंकि उपादानके अनुसार ही कार्य होता है ऐसा नियम है। किन्तु इसके विपरीत जो मोह, राग और द्वेषभावपरिणत आत्माको अनुभवता है वह नर, नारक आदिरूप अशुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है। ( मूल टीकाके आधारसे )

अतएव कैसे भी आत्मपुरुपार्थको जागृत कर अपने घारावाही ज्ञानके द्वारा जो निश्चल शुद्ध आत्माको प्राप्त कर तिष्ठता है वह परपरिणितके निरोधस्वरूप उदयको प्राप्त हुए क्रीड़ावनस्थानीय शुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है।

यह निराकुल सुखलक्षण वीतराग विज्ञानघन आत्माको प्राप्त करनेके अनुरूप सम्यक् पुरुपार्थ है। संसारी जीवने अपना प्रधान कर्तन्य समझ कर अन्य सब किया, किन्तु आजतक एकमात्र यह कार्य नहीं किया। जिसे प्रमुखरूपसे इसका भान हो गया है वह संसारको प्रयोजक अन्य सब समस्याओंको हेय जान उनसे विरत होनेके अनुरूप पुरुपार्थको ही अपना यथार्थ कर्तन्य मानता है। श्रद्धा और कर्तन्यका यह यथार्थ समन्वय है। उसके लिए 'सब कार्य अपने-अपने स्वकालके प्राप्त होने पर ही होते हैं' यह निर्णय आत्महितके कार्यमें बाधक न होकर साधक ही है, क्योंकि विवेकपूर्वक जिसने ऐसा निर्णय किया है वह परके कर्तृत्वके अहंकारसे मुक्त हो आत्मकार्यमें सावधान हुए विना रह नहीं सकता। ऐसा ही इनका योग है क्योंकि जिसने 'सब कार्य अपने-अपने नियत कालमें होते हैं' ऐसा निर्णय नहीं किया वह परके कर्तृत्वके अहंकारसे मुक्त नहीं हो सकता और जो परके कर्तृत्वके अहंकारसे मुक्त नहीं हो सकता वह परके बाश्रयसे होनेबाले विविध प्रकारके

संकल्प विकल्पोसे मुक्त नहीं हो सकता और जो परके आश्रयसे होनेवाले विविध प्रकारके सकल्प-विकल्पोसे मुक्त नहीं हो सकता उसका स्वभावसन्मुख हो आत्मकार्यमें सावधान होना ऐसे ही असम्भव है जैसे वालुसे तेल उत्पन्न अरना असम्भव हैं। अतएव जो पुरुपार्थहीनताका आरोप कर सम्यक् नियतिके सिद्धान्तको अव-हेलना करता है वह परके कर्तृत्वकी भावनासे आकुलित चित्तवाला होकर यथार्थमे अपने आत्माका ही छेद करता है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्तिका श्रद्धानुसारी ही कर्तव्य होना चाहिए। वास्तवमें यही इन दोनोका समन्वय है। इसके विपरीत अन्य प्रकार (परस्पर विरुद्ध मार्ग)से इन दोनोके समन्वयकी वात सोचना केवलजान, आगम और आगमानुसारी श्रद्धा व झान इन सवका अपलाप करना है।

## १७ एकान्त नियति और सम्यक् नियतिमे अन्तर

अव हम इस बात पर दृष्टिपात करें कि केवलज्ञानमें नियत कार्य और नियत कारणरूपसे जो पदार्य झलक रहे हैं उन को जो उमी प्रकार श्रद्धा करते हैं और उसे दृष्टिपथमें रख कर तदनुसार अपने कर्तव्यका निर्णय करते हैं वे क्या एकान्त नियतिवादी हो जाते हैं। एकान्त नियतिवादका क्या तात्पर्य है इसका स्पष्ट-रूप विवेचन गोम्मटसार कर्मकाण्ड गा० ८८२, प्राकृत पचर्सग्रह पृष्ठ ४५७ और अमितिगति पचसग्रह गाथा ३१२ में किया है। इन तीनों ग्रन्थोमें इस सम्बन्धमें जो विवेचन उपलब्ध होता है वह समान होनेसे यहाँ मात्र गोम्मटसार कर्मकण्डकी उनत गाथा दो जाती है। वहाँ एकान्त नियतिवादका निर्देश करते हुए लिखा है—

जन्तु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तन्तु तदा। तेण तदा तस्स हवे हृदि वादो णियदिवादो हु ॥८८२॥

जो जिस समय जिससे जिस प्रकार निसके नियमसे होता है वह उस समय उससे उस प्रकार उसके होता है ऐसा कथन एकान्त नियतिवाद है। । = = २॥

यह एकान्त नियतिवादका स्वरूप है। बाह्य दृष्टिवालोको स्वा० का० व० के 'ज जस्स जिम्म देसे' द्वारा तथा पद्मपूराणके 'यञ्जासव्य यदा' इत्यादि क्लोक द्वारा भी लगभग यही वात कही गई ज्ञात होती है। केवलज्ञानमें झलकनेवाले विषयकी अपेक्षा विचार करने पर भी लगभग यही ज्ञात होता है कि जिस कालमें जिमका जो होना है वही होगा, अन्य प्रकार नही होगा। इस प्रकार इन सव कथनोमें वाह्य दृष्टि-वालोको एकरूपता प्रतीत होती है, परन्तु इन सव कथनोमें एकान्त नियतिवादके स्वरूपको बतलानेवाले गोम्मटसार कर्मकाण्डके उक्त कथनसे जो मौलिक अन्तर है, उसे हमे समझना है। यदि हम शास्त्र (परमागम) के विवेचक वनना चाहते हैं तो हमें भीतर घुस कर उसके रहस्यको भी समझना होगा। अतएव इस अन्तरको स्वष्ट करनेके अभिप्रायमे तत्काल हम गोम्मटसार कर्मकाण्डके उसी प्रकरणको लेते हैं जिसमे एकान्त नियतिवादका निर्देश किया गया है। उसे दृष्टिपथमे लेने पर विदित होता हैं कि वहाँ पर केवल एकान्त नियतिवादका ही निर्देश नही किया गया है, किन्तु उसके साथ वहाँ एकान्त कालवाद, एकान्त ईश्वरवाद (निमित्त-वादका ही निर्देश नही किया गया है, किन्तु उसके साथ वहाँ एकान्त कालवाद, एकान्त कालवादका निर्देश करते हुए वहाँ वतलाया है—

कालो सन्व जणयदि कालो सन्व विणस्सदे भूद । जागत्ति हि सुत्ते सु वि ण सक्कदे वचिदु कालो ॥८७९॥

काल ही सबको उत्पन्न करता है और काल हो सबका नाश करता है, सोते हुए प्राणियोमें काल

ही जागता है। ऐसे कालको ठगनेके लिए कीन ममर्थ हो सकता है, इम प्रकार मात्र कालसे मब कार्योंकी उत्पत्ति-नाग मानना यह एकान्त कालवाद है।।८७६।।

एकान्त ईश्वरवाद (निमित्तवाद ) का निर्देश करते हुए वहाँ वतलाया है— अण्णाणी हु अणीयो अप्पा तस्स य सुह च हुक्स च। स्वयां णिरय गमणं सन्त्र ईसरक्यं होटि॥८८०॥

आत्मा अज्ञानी है, अनीश है। उसके सुख-दुख, स्वर्ग-नरकगमन सव ईश्वरकृत है ऐसा वाद एकान्त ईश्वर (निमित्त) वाद है।।८८०।।

एकान्त आत्मवादका निर्देश करते हुए वहाँ वतलाया है-

एक्को चेव महप्पा पुरियो देवो य सन्ववावी य। सन्वगणिगृहो वि य सचेयणो णिग्गुणो परमो ॥८८९॥

एक ही महात्मा है, वही पुरुप है, वही देव है और सर्वव्यापी है, मर्वीगपने अगम्य है, मचेतन है, निर्गुण है और उत्कृष्ट है। ऐमे आत्मासे सबको उत्पत्ति मानना एकान्त आत्मवाद है ॥८८१॥

एकान्त नियतिवादका निर्देश पूर्वमें ही कर आये हैं। एकान्त स्वभाववादका निर्देश करते हुए वहाँ वतलाया है—

को करइ करयाण तिक्यत्त मिय-विह्गमार्टीण। विविहत्त तु सहाओ इदि सन्व पि य सहाओ ति ॥८८३॥

काटोमें तीक्ष्णपना कौन करता है ? मृग थीर पक्षी आदिमें विविधपना कौन करता है ? इस सबका कारण स्वभाव है । इस प्रकार स्वभावमें सबकी उत्पत्ति मानना एकान्त स्वभाववाद है ॥८८३॥

ये पाँच एकान्तवाद हैं। यहाँ आत्मवादका तात्पर्य पुरपार्यवादस है। क्रियावादी अर्थात् पूर्वोस्त पाँचमेंसे एक-एक कारणमे कार्यकी उत्पत्ति माननेवाले कोई स्वतः, कोई परत , कोई नित्यने और कोई अनित्यपने इन कालादि पाँचमेसे केवल एक एकके द्वारा नो पदार्थी सम्बन्धी कार्यकी उत्पत्ति मानते हैं, इमलिए
ये १८० प्रकारके एकान्त क्रियावादी मिथ्यादृष्टि माने गये हैं। प्रकृतमे एकान्त नियतिवादका इमी अर्थमें
उल्लेख हुआ है। इसमें स्पष्ट विदित होता है कि एकान्त नियतिवादों वह है जो न तो कालको कारण
मानता है, न निमित्तको स्वीकार करता है, न पुरुपार्यको कारण मानता है और न ही स्वभावको कारण
मानता है। मात्र नियतिको सर्वस्व मान कर कार्यको उत्पत्ति मानता है। उनके मनमे कार्यके लिए नियति
ही नव कुछ है, अन्य कालादि कुछ नही। यह नियतिवादका अर्थ है। पूर्वमें हमने एकान्त क्रियावादियोके
जो १८० भेद गिनाये है उनमें एकान्त नियतिवादियोके ३६ भेद परिगणित किये गये है। ये कोई स्वत ,
कोई परत , कोई निन्यपने और कोई अनित्यपने मात्र नियतिसे नौ पदार्थों सम्बन्धी कार्यकी उत्पत्ति मानते
हैं। इसलिए ये ३६ प्रकारके नियतिवादों एकान्ती होनेसे मिथ्यादृष्टि है। सिद्धान्त चक्रवर्ती आचार्य नैमिचन्द्र
आदिने इसी अर्थमें एकान्त नियतिवादका निर्देश किया है।

िक्तु जैनदर्शन ऐसे एकान्त नियतिवादको स्वीकार नहीं करता। वह प्रत्येक कार्यम नियतिको कारणरूपसे स्वीकार करके भी स्वभाव, पुरुषार्थ और काल आदिके माथ हो उसे स्वीकार करता है। इस- लिए जैनदर्शनके द्वारा स्वीकार की गई कार्य कारणपरम्पराम अन्य कारणोके समान नियतिको स्थान होने पर भी एकान्त नियतिवादका प्रसंग उपस्थित नहीं होता। यह मिथ्या नियति और सम्यक् नियतिमें फरक है।

स्त्रामी कार्तिकेयने अपनी द्वादशानुप्रेक्षामें केवलज्ञानके जाननेकी अपेचा और बाचार्य रिविपणने पद्मपुराणमें मम्पक् नियिति मुख्यतामे जो वर्णन किया है वह नय दृष्टिसे वर्णन होनेके कारण प्रमाणभृत है। यदि विचार कर देवा जाय तो इन बाचार्योंने अपने कथनमें देश और काल बादि कारणोका भी उल्लेख किया है इनलिये उसे केवर नियतिवादका कथन कहना उपयुक्त न होगा। प्राकृत पचमग्रह बादिमे एकान्त नियतिवादका जो वर्णन बाया है वह उक्त कथनोसे मर्वया भिन्न प्रकारका है, वयोंकि उसमें काला-दिको न स्वीकार कर मात्र नियतिको हो स्वीकार किया गया है। जैमा कि नियतिवादियोंके पूर्वोक्त ३६ भगोंमें मलो प्रकार विदिन होता है, इमलिए वह वर्णन एकान्त बाग्रहका सूचक होनेसे अप्रमाणभृत है। यही सम्यक् नियति और मिथ्यानियति इन दोनोंके विवेचनोमें अन्तर है। अपर पक्ष यदि भविष्यमें इम अन्तरको हृदयसे स्वीकार करले तो वह पक्ष यह लिखनेका माहप कभी नही करेगा कि 'ध्रुतज्ञानके विपयकी अपेक्षा कोई कार्य नियतक्रमसे होता है और कोई कार्य अनियत क्रमसे होता है।'

हम तो यह ममझनेके लिए हैरान हैं कि वह अपने इम वक्तव्य द्वारा क्या कहना चाहता है? (१) क्या वह अपने इम वक्तव्य द्वारा यह कहना चाहना है कि जिम कार्यका जिन हेनुओं जिस कार्लम होना केवलज्ञानमें झलका है वह कार्य उन हेनुओं वेबल उम कार्लम न होकर अन्य कार्लम भी हो मकता है? (२) या क्या वह अपने उम वक्तव्य द्वारा यह कहना चाहता है कि जिस कार्यका जिन हेनुओं जिम कार्लम होना केवलज्ञानमें झलका है वह कार्य उन हेनुओं से होता तो उसी कार्लम है परन्तु उम कार्यका उस कार्लम होना मात्र नियतिपर अवलम्बित न होकर नियति सहित मय कारणांसे होता है? (३) या क्या वह अपने उम वक्तव्य द्वारा यह कहना चाहता है कि जिम कार्यका जिन हेनुओं ने जिम कार्लम होना केवलज्ञानमें झलका है उमका हम अल्पानियोको पता न होनेके कारण श्रद्धा तो वैसी ही रखनी चाहिए, किन्तु किन हेनुओं से किस कार्लम कीन कार्य होनेवाला है यह भले प्रकार ज्ञात न होनेके कारण अपनी दृष्टिम काल, नियति और स्वभाव आदिको मुस्य न कर पुरुपार्थको और विशेष व्यान देना चाहिए? किन्तु अपर पक्षने इन तीन विक्त्योमेंस किसे मुस्यकर अपनी प्रतियका प्रम्तुत की है इसका उसकी ओरसे कोई सम्यक् स्पष्टीकरण न होनेके कारण यहाँ उन विकत्योक आधारमें विचार किया जाता है—

- (१) प्रथम विकल्पमें जो यह कहा गया है कि जिम कार्यका जिन हेतुओंने जिम कार्जमें होना केवल-ज्ञानमें झलका है वह कार्य उन हेतुओंने केवल उस कालमें न होकर अन्य कालमें भी हो सकता है ? सो यह कथन केवलज्ञानको न स्वीकार करनेवाला होनेके कारण स्वय अपनेमें अप्रमाण है, क्यांकि कोई कार्य केवल-ज्ञानमें प्रतिनियत कालमें प्रतिनियत हेतुओंसे उत्पन्न होता हुआ झलके और श्रुतज्ञानकी अपेक्षा वह उस कालमें न हो यह कैमे हो मकता है ? अर्थात् त्रिकालमें नही हो सकता । अतएव प्रथम विकत्त स्वय अपने में मिथ्या होनेके कारण उमके आधारसे प्रकृतमें किसी कार्यको क्रम-नियत और किसी कार्यको क्रम-अनियत नहीं ठहराया जा सकता ।
- (२) दूसरे विकल्पमें जो यह कहा गया है कि जिस कार्यका जिन हेनुओंसे जिस कालमें होना केवल-ज्ञानमें झलका है वह कार्य उन हेनुओंसे उस कालमें होता हुआ नियित सिंहत अपने सब कारणोंसे होता है सो इस विकल्पके स्वीकार करने पर तो यही सिद्ध होता है कि सभी कार्य क्रम-नियत होते हैं। ऐसा एक भी कार्य नहीं ही सकता जो अपने नियत क्रमको छोटकर उत्पन्न हो जाय। अतएव इस आधारपर एक मात्र यही स्वीकार करना चाहिए कि सब कार्य अपने-अपने कालमें होकर भी अपने-अपने प्रतिनियन हेनुओंस ही

होते हैं। साथ ही उस-उस कालमें उन-उन कार्योंके अपने-अपने प्रतिनियत हेतु ही उपस्थित रहते हैं और उनसे उस-उस कालमें प्रतिनियत कार्य ही होते हैं, अन्य कार्य नहीं उत्पन्न होते।

(३) तीसरा विकल्प दूसरे विकल्पसे कुछ भिन्न नहीं है। मात्र इसमें पुरुपार्थकी मुख्यता कही गई है। सो यह उचित ही है। किन्तु समग्र जिनागमका तात्पर्य वीतरागता है और उसे प्राप्त करनेका उपाय है आत्मकार्यमें सावधान होना। इसीलिए परमागममें स्वभावसन्मुख होकर उसे प्राप्त करनेका प्रमुखतासे उपदेश दिया गया है।

यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि जब कि आप काललब्ध और भवितन्यकी बात करते हो तब उसमें पुरुवार्थकी बात कहाँ रहती है? समाधान यह है कि परमागममें एक कार्य अनेक कारणसाध्य बतलाया है, सो जहाँ मोक्षका उपाय बनता है वहाँ तो सभी कारण मिलते हैं और जहाँ मोक्षका उपाय नही वनता है वहाँ उसके सभी कारण नही मिलते हैं। यहाँ जो काललब्ध और भिवतन्य कही है सो जिस समय विविध्यत कार्य होता है वही उसकी काललब्ध है और उस कार्यका होना ही भिवतन्य है। तथा जो कर्मका उपशमादिक है वह पुद्गल कर्मकी अवस्थाविशेष है। उसका आत्मा कर्ता-हर्ता नहीं। तथा पुरुवार्थपूर्वक जो उद्यम किया जाता है सो वह आत्माका कार्य है, इसलिए आत्माको पुरुवार्थपूर्वक उद्यम करनेका उपदेश दिया जाता है।

नियम यह है कि जिस कारणसे कार्यसिद्धि नियमसे होती है उस रूप यदि यह आत्मा उद्यम करता है तो अन्य कारण मिलते ही है और कार्यकी सिद्धि भी होती है। सो परमागममें जो मोक्षका उपाय कहा है उससे मोक्षकी प्राप्ति नियमसे होती है, इमलिए जो जीव पुरुपार्थपूर्वक जिनेश्वरके उपदेशके अनुसार मोक्षका उपाय करते है उनके उसके अनुरूप काललिटिंघ और भिवतन्य दोनों हैं। साथ ही वहाँ कर्मका उपाय करते है उनके उसके अनुरूप काललिटिंघ और भिवतन्य दोनों हैं। साथ ही वहाँ कर्मका उपाय करते है उन्हें वाह्याम्यन्तर सब कारणोकी युगपत् प्राप्ति होती है ऐसा निञ्चय करना ही यहाँ उपादेय है। साथ ही उन्हें मोक्षकी प्राप्ति भी नियमसे होती है।

किन्तु जो जीन पुरुषार्थपूर्वक मीक्षका उपाय नहीं करते हैं उनके उसकी कालला और भिनतन्य भी नहीं हैं। साथ ही उनके कर्मका उपशामादिक भी नहीं हुआ है। यहीं कारण है कि वे मोक्षके उपायमें सन्नद्ध नहीं हो पाते। इसलिए जो पुरुषार्थपूर्वक मोक्षका उपाय नहीं करते हैं उन्हें मोक्षके कोई कारण नहीं मिलते और मोक्षकी प्राप्ति भी नहीं होती।

यहाँ कोई कहता है कि उपदेश तो सब सुनते हैं। उनमेंसे कोई मोक्षका उपाय कर पाते और कोई नहीं कर पाते सो इसका क्या कारण है ? समाधान यह है कि जो उपदेश सुनकर पुरुपार्थ करते हैं वे तो मोक्षका उपाय कर सकते हैं और जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं वे मोक्षका उपाय नहीं कर पाते। उपदेश तो शिक्षामात्र है। फल जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा मिळता है।

यहाँ पुन प्रश्न होता है कि जो द्रव्यिलगों मुनि मोक्षके लिए गृहस्थपना छोड कर तपश्चरणादि करते हैं सो यहाँ पुरुषार्थ तो किया परन्तु कार्य सिद्ध न हुआ, इसलिए पुरुषार्थ करना भी कायकारी नहीं है ? समाधान यह है कि अन्यथा पुरुषार्थ करनेमें तो इष्ट फलको सिद्धि होता नही। तपश्चरणादि व्यवहार साधनमें अनुरागी होकर प्रवर्तनेका फल तो जिनागममें शुभवन्ध कहा है और यह जीव इससे मोक्ष चाहता है सो इससे मोक्षकी सिद्धि कैसे हो सकती है। यहतो भ्रममात्र है।

यदि कोई कहे कि भ्रमका भी तो कारण कर्म ही है, यह जीव पुरुपार्थ कैसे कर सकता है? समाधान यह है कि यथार्थ उपदेशको ग्रहण कर निर्णय करने पर भ्रम दूर हो जाता है। सो यह जीव

ऐसा पुरुपार्थ नहीं करता है, इसिछए श्रम बना रहता है। निर्णय करनेका पुरुपार्थ करे तो श्रमका बाह्य कारण जो मोहकर्म है उसका भी उपशमादिक हो जाता है। और तब श्रम भी दूर हो जाता है। क्योंकि निर्णय करनेवालेके परिणामोमें विशुद्धता होनेसे मोह कर्मका स्थित अनुभाग स्त्रयमेव घट जाता है।

यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि यह जीव निर्णय करनेमें भी उपयोगको नही लगाता है सो उसका कारण भी तो कर्म है ? समाधान यह है कि एकेन्द्रियादिक तो विचार करनेकी गिक्त नहीं है, उनके वाह्य कारण तो कर्म है। परन्तु इस जीवके तो ज्ञानावरणादिक का क्षयोयशम होनेसे निर्णय करनेकी शिक्त प्रगट हुई है, इसलिए जहाँ उपयोगको लगायगा उसका निर्णय हो सकता है। परन्तु यह अन्यका निर्णय करनेमें उपयोग लगाता है, यहाँ नहीं लगता है, सो यह तो इमीका दोप है, इसमें कर्मका कुछ प्रयोजन नहीं है।

यहाँ कोई कहता है कि सम्पक्त्व और चारित्रका तो घातक मोह है। उमका अभाव हुए विना मोक्षका उपाय कैसे वन सकता है? समाघान यह है कि तत्त्विनर्णय करनेमें उपयोगको नहीं लगाना यह तो इसीका दोप है। यदि पुरुपार्थपूर्वक तत्त्विनर्णय करनेमें उपयोगको लगाता है तो स्वयमेव मोहका अभाव होनेपर सम्यक्त्वादिरूप मोक्षके उपायका पुरुपार्थ वन जाता है। इमलिए मुख्यक्ष्पमें तो तत्त्विनर्णय करनेमें उपयोगको लगानेका पुरुपार्थ करना चाहिए। उपदेश भी दिया जाता है सो इसी पुरुपार्थके करानेके लिए दिया जाता है।

-- मोक्ष मार्गप्रकाशकके आधारसे

इस प्रकार प्रकृत प्रश्निपर विचार करनेपर यही ज्ञात होता है कि जिस प्रकार केवछज्ञान उनका ज्ञाना-हण्टा है उसी प्रकार श्रुतज्ञान भी आगमानुसार उनका ज्ञाना हण्टा है। वस्तु-स्वभाव और तदनुसार कार्य-कारणपरम्परामें केवछज्ञानक समान श्रुनज्ञानका अन्य प्रयोजन नहीं है। तटस्थभावसे वे टोनों ज्ञाना-हण्टामात्र हैं। अतएव प्रत्येक कार्य स्वभाव आदि पाँचके समवायमें होता है ऐसा यहाँ निर्णय करना चाहिए क्योंकि जो प्रत्येक कार्यमें सम्यक् नियतिको स्वीकार करता है। किसी भी कार्यके प्रति इनमेसे किसी एककी स्वीकृतिमें जहाँ एकान्तका आग्रह है वहाँ इन सबकी स्वीकृतिमें अनेकान्तका प्रकाशपुज दृष्टिगोचर होता है। जैनदर्शनके अनुगार कार्य-कारणभावमें अनुपचरित-उपचरितरूपसे ऐसे ही अनेकान्तको थान मिला हुआ है। इस प्रकार एकान्तिनयित और सम्यक् नियतिमें क्या अन्तर है इसका सागोपाग विचार किया।

### १८. उपादान विचार

हम अनेक स्थानोपर उपादानका 'अनन्तर पूर्व पर्याययुक्त द्रव्यको उपादान कहते हैं' यह लक्षण लिख आये हैं और अपने इम कथनकी पृष्टिमें अष्टसहस्री टिप्पण, प्रमेयकमलमार्तण्ड और तत्त्वाथक्लोकवार्तिक आदिके प्रमाण भी उपस्थित कर आये हैं, किन्तु अपर पक्ष समझता है कि हमने इस लक्षणका उपयोग अपने गलत अभिप्रायकी पृष्टिमें किया है। उसने अपने इस अभिप्रायके समर्थनमें स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षामें आये हुए उपादानके लक्षणको उद्यृतकर उसका जो अर्थ किया है वह यहाँ दिया जाता है—

पुन्वपरिणामजुत्त कारणभावेण वद्ददे दन्व । इत्तरपरिणामजुद त न्विय कन्ज हवे णियमा ॥ २२२ व २३० ॥ द्रव्य अपने पूर्ण परिणामकी अवस्थामें कारणरूपसे रहता है और जब वह उत्तर परिणाममे युक्त हो जाता है तब वह नियमसे कार्यरूप हो जाता है।। २२२ व २३०।।

यह अपर पक्षद्वारा किया गया उक्त गाथाका अर्थ है। इसका सही अर्थ इस प्रकार है— अनन्तर पूर्व परिणामसे युक्त द्रव्य नियमसे कारण रूपसे वर्तता है श्रीर अनन्तर उत्तर परिणामसे युक्त वही द्रव्य नियमसे कार्य होता है।। २२२ व २३०।।

इसके सस्कृत टीकाकारने भी वही अर्थ किया है जिमे हमने पूर्वमें दिया है। प्रकृतमें उपयोगी टीकाका वह अश इस प्रकार है—

द्रव्यं जीवादिवस्तु पूर्वपरिणामयुक्त पूर्वपर्यायाविष्टं कारणभावेन उपाटानकारत्वेन वर्त्ततं ।

अव हम इन दोनो अर्थोंमें अन्तर क्या है इसपर सर्वप्रथम विचार करते है-

गाथाके पूर्वार्द्धका अन्वय इस प्रकार होता है--पुच्वपरिणामजुत्तं दुच्च कारणभावेण वहते। इसका शन्दार्थ है--पूर्व परिणामसे युक्तद्रव्य कारण भावसे वर्तता है।

हमने गाथाके पूर्वार्द्धका यही अर्थ किया है। मात्र गाथाके उत्तरार्धमे पिठत 'उत्तर' पदको घ्यानमें रखकर तथा इसकी अगली गाथामें आये हुए कार्यकारणभावके निरूपणको भी लक्ष्यमें रखकर और अन्यत्र प्रकृषित उपादानके लच्चणको भी घ्यानमे रखकर गाथाके अर्थके प्रारभमें 'अनन्तरपद' और जोडा है। यहाँ गाथाका 'पुन्वपरिणामजुत्त' पद 'उन्त्र' पदका विशेषण है। कैसा द्रव्य उपादानसज्ञाको प्राप्त होता है ऐसी जिज्ञासा होनेपर गाथामे स्पष्टरूपसे वतलाया गया है कि पूर्व (अनन्तर पूर्व) पर्यायसे युक्त द्रव्य उपादान सज्ञाको प्राप्त होता है। यह निश्चय उपादानका स्वरूप है।

किन्तु अपर पक्षको यह अर्थ इसिलए इष्ट नहीं है, क्यों कि उपादानके उक्त प्रकारके अर्थपरक लक्षणको स्त्रीकार करनेपर उसके सामने सभी कार्यों को क्रमनियत माननेका प्रसग उपस्थित होता है, इसिलए उस पक्षको ओरसे इस गायाके पूर्वार्वके अर्थको वदलकर उसका इच्छानुसार पूर्वोक्त प्रकारमे कित्यत अर्थ किया गया है, गायाके पूर्वार्वका प्रथम चरण है—'पुन्वपरिणामजुक्तं।' इसका सीधा अर्थ है—'पूर्व परिणाम-से युक्त।' किन्तु इसके स्थानमे अपर पचने इसका अर्थ किया है—'अपने पूर्व परिणामकी अवस्थामें।'

यह है अपर पक्षकी ओरसे किये गये अर्थ परिवर्तनका एक प्रकार । अन्यत्र भी अपर पक्षने जो मूल वाक्योंके अर्थ वदले हैं वे भी यथास्त्रान देखनेको मिलेंगे ।

स्वामी कार्तिकेयने उक्त गाथा दो वार निवद्ध की है। प्रथम वार इस गाथाको निवद्ध करनेके वाद इसका स्पष्टीकरण करते हुए वे लिखते है—

> कारण-कडजनिसेमा तीसु वि कालेसु हुति वत्थूण । एक्केक्किम्म य समए पुन्वुत्तरभावमासिज्ज ॥ २२३॥

वस्तुओके पूर्व और उत्तर परिणामोको लेकर तीनो हो कालोके प्रत्येक समयमें कारण-कार्यभाव होता है ॥ २२३ ॥

इस वचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अनन्तर पूर्व पर्याय युक्त द्रव्यका नाम ही उपादानकारण है। अत अपर पक्षने पूर्व पर्यायकी अवस्थामे जो मात्र द्रव्यको उपादान कारण कहा है, उसका वह कह्ना ठीक नहीं है। यद्यपि यहाँ यह कहा जा सकता है कि गाया २२२ में तो पूर्व पर्याययुक्त द्रव्यको हो उपादानकारण कहा है, इसलिए पूर्व पर्याय' पदसे केपल 'अनन्तर पूर्व पर्यायको' ही ग्रहण नही करना चाहिए। अपर पक्षने अपनी प्रतिशका ३ में इस वातको ध्यानमें रखकर ऐसा निर्देश किया भी है। सो इसका समाधान यह है कि कोई भी द्रव्य एक समयमे एक ही पर्यायसे ग्रुक्त होता है, इसलिए कार्य होनेके पूर्व जिस पर्यायसे ग्रुक्त द्रव्य उपल्व्छ होता है उसी पर्यायसे ग्रुक्त द्रव्य वास्तवमें उत्तर पर्याय ग्रुक्त द्रव्यका कारण हो सकता है, अन्य नही। यद्यपि आगममें स्थूल पर्यायोंकी अपेक्षा भी कारण-कार्यका कथन उपल्व्छ होता है पर वह व्यवहार (उपचार) कथन है। निश्चय कथन तो यही है कि अनन्तर पूर्व पर्याययुक्त द्रव्य उपादान कारण है और वनन्तर उत्तर पर्याययुक्त द्रव्य कार्य है। इस प्रकार प्रत्येक समयमें उस उस पर्यायसे ग्रुक्त द्रव्य कारण भी है और कार्य भी है। अनन्तर पूर्व पर्यायकी अपेक्षा विचार करने पर कार्य है और अनन्तर उत्तर पर्यायको अपेक्षा विचार करनेपर कारण है। हमें प्रसन्तता है कि अपर पक्षने उपादानके इस लक्षणको प्रारम्भमें किसी न किसी रूपमें स्वीकार कर लिया है। साथ ही उस पत्तको ओरसे इस लक्षण-परक गाथाके पूर्वार्यका जो अर्थ सस्कृत टोकाकारने तथा हमने किया है उसे भी अपने व्याख्यानके प्रसगसे स्वीकार कर लिया है।

### १९ कार्यका नियामक उपादान कारण होता है

अब उस पक्षको विवाद कहाँ है इस बात पर दृष्टिपात करते हैं। उस पक्षका कहना है कि उपादान कारणसे जो कार्य होता है वह क्या हो इसकी नियामक निमित्तसामग्री है, उपादान कारण नही। अपने इस अभिप्रायको पृष्टिमें उसका कहना है—

'परन्तु वह एक उत्तर पर्याय किम रूपमें होगी ? इसकी नियामक आगमके अनुपार निमित्त सामग्री है। जैसे चनेकी खप्परमें डालकर अग्निके जिरये भूना भी जा सकता है और वटलोईमें उबलते हुए पानीमें डालकर उसी चनेको उसी अग्निके द्वारा पकाया भी जा सकता है। लेकिन आप ऐसा माननेके लिएतैयार नहीं है। आपकी मान्यता तो इस विषयमें मात्र इतनी ही है कि पूर्व पर्यायके बाद एक नियत हो उत्तर पर्याय होगी। परन्तु इम पर हमारा कहना यह है कि आपकी मान्यतामें पूर्व पर्यायके बाद एक नियत उत्तर पर्यायके होनेका नियामक कीन होगा? यदि कहा जाय कि गाथामें भी 'जियमा' पद पडा हुआ है उससे हो सिद्ध होता है कि पूर्व पर्याय ही उत्तर पर्यायको नियामक हो जाती है, क्योंकि वह 'जियमा' पद उस पूर्व पर्यायके अनन्तर दो आदि पर्यायोगेसे एक पर्याय होगी इमका विरोधक हो है तो इसपर भी हमारा कहना यह है कि गाथामें पठित 'जियमा' पद किसी एक निश्चित पर्यायकी सूचना देनेके लिए नहीं है। उससे तो केवल इतनी ही बात जानी जा सकती है कि पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण कहलाती है और उत्तर पर्याय विशिष्ट वस्तु नियमसे कार्य कहलाती है, फिर भले ही उत्तर पर्याय किसी रूपमें क्यों न हो। इस तरह पूर्व पर्यायके बाद जो भी उत्तर पर्याय होगी वह नियममें उस पूर्व पर्यायका कार्य होगी।'

यह अपर पक्षके वनतन्यका कुछ अश है। आगे अपने इस वक्तन्यकी पृष्टिमे उसकी ओरसे जो कहा गया है उसका कुछ आवश्यक अंश इस प्रकार है—

प्या ६ उत्तर उप जानिया निर्माण कर कि स्वाप्त कार्य हो जाती है कि कार्यसे अध्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्यायमें 'इस प्रकार यह वात अच्छी तरह स्वप्ट हो जाती है कि कार्यसे अध्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्यायमें उपादान कारणमूत वस्तुके विद्यमान रहते हुए भी यदि विवक्षित कार्यके अनुकूल अन्य कारणोको अविकलता

(पूर्णता) विद्यमान नहीं होगी तो उस समय वहाँपर उस उपादानसे विवक्षित कार्यकी उत्पत्ति कदापि नहीं होगी फिर तो जिस कार्यके अनुकूछ अन्य कारणोंकी पूर्णता वहाँ विद्यमान होगी उसके अनुसार ही कार्य निष्पन्न होगा। यदि आप कहें कि होगा तो वहीं जो केवलज्ञानमें झलका होगा। तो इस पर हमारा कहना यह है कि वेचारे श्रुतज्ञानीको क्या मालूम कि केवलज्ञानीके ज्ञानमें क्या झलका है। इसलिए जो कुछ होता है उसकी दृष्टिमें कार्य-कारणभावके आधार पर ही होता है कार्योत्पत्तिके विपयमें इससे अधिक वह सोच हो तो नहीं सकता है।

आगे अपने विषयको और भी स्पष्ट करते हुए अपर पक्षने लिखा है-

'इसलिए यह वात तो ठीक है कि पूर्वकी क्रोघरूप पर्याय विशिष्ट जीव आगे अन्यविहत उत्तर-क्षणमें उत्पन्न होनेवाली अपनी पर्यायका उपादान कारण है परन्तु श्रुतज्ञानीकी दृष्टिमें यह नियम नहीं वन सकता है कि उत्तर क्षणमें उस पूर्वकी क्रोघ पर्याय विशिष्ट जीवके क्रोघरूप, मानरूप, मायारूप और लोभरूप पर्यायोंमेसे अमुक पर्याय ही होना चाहिए अर्थात् चूँिक वस्तु परिणमनस्वभाववाली होती है अतः क्रोघरूप पूर्व पर्याय विशिष्ट उस जीवका उत्तर क्षणमें परिणमन तो अवश्यंभावी है, परन्तु क्रोघरूप, मानरूप, मायारूप और लोभरूप परिणमनोंमेंसे कौनसा परिणमन होगा यइ वात अन्य अनुकूल वाह्य सामग्रीपर ही निर्भर है। याने जीवकी पूर्व पर्यायमें क्रोघरूपता है वह क्रोघरूपता जावके अपने स्वतःसिद्ध स्वभावरूपसे नहीं है। अपने स्वतःसिद्ध स्वभावरूपसे तो केवल पर्यायरूपता ही है, क्योंकि जीवका उसका अपना स्वतःसिद्ध स्वभाव केवल परिणमनशीलता ही है क्रोघादि रूप परिणमनशीलता उसका अपना स्वतःसिद्ध स्वभाव नहीं है, इसलिए यह मानना पड़ता है कि जीवकी अपनी पर्यायमें जो क्रोघादिरूपता पाई जाती है वह क्रोघादिरूपता पौद्गलिक क्रोघादि कमोंसे उदयके निमित्तसे ही पाई जाती है।

ये अपर पक्षकी ओर निमित्तके अनुसार कार्य होता है इस आशयको स्पष्ट करनेके अभिप्रायसे अपनी प्रतिशंका ३ में जो वक्तव्य लिपिवद्ध किया गया है उसके कुछ अंश है। आगे इनके आधारसे विचार करते है—

#### : १:

इन उल्लेखोंमेसे सर्व प्रथम 'कार्यका नियामक कौन' यह विचारणीय है। अपर पक्षका कहना है कि कार्यको नियामक निमित्त सामग्रो होती है, उपादान नहीं। और हमारा कहना है कि कार्यका नियामक होता तो उपादान कारण ही है। मात्र प्रत्येक उपादानसे कार्य होते समय अन्य जो वाह्य सामग्री उसके होनेमें निमित्त होती है उससे हम यह जानते हैं कि इस समय इस उपादानसे इस सामग्रीको निमित्त कर यह कार्य हुआ है। जैसे—उड़दके जल्युक्त वटलोईमें अपिन संयोगको निमित्तकर पकने पर बहुतसे उड़द जल्दी पक जाते हैं, बहुतसे उड़द कुछ देरमें पकते है और कुछ उड़द ऐसे भी होते है जो पकते हो नहीं। साथ ही कुछ उड़द ऐसे भी होते है जो वटलोईमें डालते समय जमीन पर गिर जाते है। उनमेसे कुछ उड़द तो ऐसे होते हैं जिन्हों उठाकर वटलोईमें डाल दिया जाता है और कुछ उड़द ऐसे भी होते हैं जो जमीन पर ही पड़े रह जाते है। ऐसा क्यों होता है? पकानेवाला तो उन सत्रको पकाना चाहता है। उनमेंसे कोई गिर न जाये और सब पक जाएँ इसके लिये वह पूरा ज्यान भी रखता है। फिर भी यह विचित्रता होती है। अभिनके संयोगमें भी किसी प्रकारका पक्षपात नहीं किया जाता है। अभिनका संयोग होनेपर सब उड़द नीचे-अर होते हुए खुद-बुद, खुद-बुद चुरने भी लगते है। फिर भी उनके चुरनेमें विचित्रता देखी जाती है। सो

क्यों ? इससे स्1ए विदिन होता है कि वाह्य सयोग लाख हो पर कार्य होता है उपादानके अनुसार ही। अपर पक्ष द्वारा माने हुए श्रुतज्ञानी जीवको आन्तर उपादानशिक्तका भान नहीं, इमिलये वह अपनी मिथ्या कल्पनावश भने ही यह मानता रहे कि कार्यकी नियामक निमित्त सामग्री होती है। किन्तु जैसा कि पूर्वोक्त उदाहरणसे स्पष्ट है, वस्तुत कार्यका नियामक उपादान कारण ही होता है, निमित्त सामग्री नहीं। व्यवहार नयसे निमित्त सामग्रीको नियामक कहना दूमरी वात है।

अव प्रकृत विषयकी पृष्टिमें दूनरा उटाहरण लीजिए—कुछ चरम शरीरी समवसरणमें जाते हैं। वे नव तद्भव मोक्षगामी है। उनके लिये ममवमरण आदिका योग प्राप्त है और है वे सव वालब्रह्मचारी। समवमरणमें ऐसी कोई प्रतिवन्यक बाह्य मामग्री भी नहीं है जिसके कारण यह कहा जाय कि वे मुनिधमं स्वीकार करनेमें अममर्थ है। ऐसी उत्तम बाह्य अनुकूलना उन्हें मिली हुई है। फिर भी वे सव एक साथ मुनिधमं स्वीकार नहीं करते। सो क्यों ? ऐसा क्यों होता है कि उनमेंसे कोई सम्यग्दृष्टि बनता है, कोई देशब्रती बनता है और कोई महाब्रनी। ऐसा क्यों होता है ? मोक्ष जानेकी योग्यता सबमें है। वे सब तद्भव मोक्षणामी भी है। सबको साक्षात् जिनदेवका मानिध्य, उपदेश लाभ आदि अनुकूल सब बाह्य सामग्री भी मिली हुई है, प्रतिकूल सामग्री नुछ भी नहीं है। फिर भी उनमें यह मेद दृष्टिगोचर होता है। सो क्यों ? इससे विदित होता है कि जिसका जिस कालमें जैसा उपादान होता है, कार्य उसीके अनुसार होता है। बाह्य-गामग्री तो उनमें धर्मीद द्रव्योंके समान निमित्तमात्र है। यही कारण है कि आचार्य पूज्यपादने अपने इप्टोप-देशमें अन्य मत्र वाह्य-सामग्रीको गति आदिमें धर्मीद द्रव्योंक समान निमित्तमात्र है। यही कारण है कि आचार्य पूज्यपादने अपने इप्टोप-देशमें अन्य मत्र वाह्य-सामग्रीको गति आदिमें धर्मीद द्रव्योंक समान निमित्तमात्र हवीकार किया है।

यहाँपर अपर पक्षकी ओरसे यह कहा जाना ठीक नहीं है कि जिसके जैसे कर्मका उदय, उपशम, क्षयोपराम या ध्रय होता है, कार्य उपके अनुमार होता है, उग्रदानके अनुमार नहीं, क्योंकि अपर पक्षके मतानुमार कर्मका उदयादि भी तो जब अपने उग्रदानपर निर्भर नहीं है। वह भी जब निमित्त सामग्रीके अनुमार होता है तो ऐभी अवस्थामें समवमरणादि वाह्य-मामग्रीके मिलनेपर सबके एकसा कर्मका उदयादि क्यों नहीं हो जाता? उन जीवोंके कर्मके उदयादिमें अन्तर क्यों बना रहता है। क्या इससे यह सिख नहीं होता कि प्रत्येक द्रव्यका प्रत्येक समयमें जो परिणमन होता है वह अपने-अपने उपादानके अनुसार होकर भी न्वय ही होता है। हाँ, इतना अवश्य ही होता है कि जब प्रत्येक उपादान अपने-अपने कार्यके सन्मुख होता है तब व्यवहारसे उनके अनुकूल वाह्य सामग्री विस्नसा या प्रयोगसे मिलती ही है। इनका ऐसा ही योग है। यही कारण है कि तथ्यका विवेचन करते ममय सभी आचार्योंने एक स्वरसे यह स्वीकार किया है कि 'कार्यमें वाह्य मामग्री तो व्यवहारमें निमित्तमात्र है' इसी वातको स्पष्ट करते हुए आचार्य विद्यानन्दि तत्त्वार्यस्त्रोकवार्तिक अ० ४, सूत २० में लिखते हैं—

अत्रोपग्रहवचन सहेद्याटिकर्मणा सुन्नाद्युत्पत्ती निमित्तमात्रत्वेनानुप्राहकत्वपतिपत्त्यर्थम्, परिणाम-कारण जीव सुरादीना, तस्येव तथ्यपरिणामान ।

मातावेदनीय आदि कर्म सुखादिककी उत्पत्तिमें निमित्तमात्र होनेसे अनुग्राहक हैं इस वातका ज्ञान करानेके लिये सूत्रमें उपग्रह वचन दिया है। वास्तवमें सुखादिकरूप परिणामका कारण जीव है, क्योंकि उसीके सुखादिकरूप परिणाम होता है।

उपादान कारण ही ममर्थ कारण है। वह अन्त्य क्षणको प्राप्त होकर सम्पूर्ण इस सज्ञाको प्राप्त होता है इस वातका निर्देश करते हुए तत्वार्थश्लोकवार्तिक पृ० ७० में लिखा है—

विवक्षितस्वकार्यकरणेऽन्त्यक्षणप्राप्तत्व हि सम्पूर्णम् ।

विवक्षित अपना कार्य करनेमें अन्त्य क्षणको प्राप्त होना ही उपादानकी परिपूर्णता है। इसिलिये उपादानके वास्तविक स्वरूपार विशेष प्रकाश डालते हुए अप्टमहस्री पृ० २१० में लिखते हैं—

तन्तुद्रव्यं हि प्राच्यापटाकारपरित्यागेन तन्तुत्वापरित्यागेन चापूर्वपटाकारतया परिणमदुपरुम्यते पटाकारस्तु पूर्वाकारात् व्यतिरिक्त इति मिद्ध, सर्वथा त्यक्तरूपस्यापूर्वरूपवर्तिन एवोपाटानत्वायोगादपरि-त्यक्तात्मपूर्वरूपवर्तिवत् तथा प्रतीते , द्रव्यभावप्रत्ययोत्पत्तिनिवन्धनत्वादुपादानोपदेयभावस्य । भावप्रत्यास-तिमात्रात्तद्वावे समानाकाराणामित्रिलार्थाना तत्प्रसङ्गात् , कालप्रत्यामत्ते स्तद्वावे पूर्वोत्तरसमनन्तरक्षणवर्तिना-मशेपार्थाना तत्प्रसक्ते , देशप्रत्यासत्तेस्तद्वावे समानदेशानामशेपतस्तद्वावापत्ते , सद्द्वयत्वादिसाधारणद्रव्य-प्रत्यासत्तेरिव तद्भावानियमात् । असाधारणद्रव्यप्रत्यासत्ति. पूर्वाकारभावविशेपप्रत्यासत्तितंव च निवन्धनसु-पादानत्वस्य स्वोपादेय परिणाम प्रति निश्चीयते ।

तन्तुद्रव्य पहलेके अपटाकारका त्यागकर और तन्तुत्व मामान्यका त्याग न कर अपूर्व पटाकार रूपसे परिणमन करता हुआ उपलब्ध होता है। इमसे पटाकार पहलेके आकारसे भिन्न ही है यह मिद्ध होता है, क्योंकि सर्वया त्यक्त रूप होकर अपूर्व रूपवर्ति ही उपादान नहीं हो सकता। जैसे कि अपने पूर्वरूपको छोडे विना उपादान नहीं होता, क्योंकि वैमी प्रतीति नहीं होती। कारण कि जिसमें द्रव्य और भावकी प्रत्यासित्त है उसीमें उपादान-उपादेय भाव वन सकता है ऐमा नियम है। भावप्रत्यामित्त मात्रसे उपादान-उपादेय भावके स्वीकार करने पर सामान आकारवाले समस्त पदार्थोंमें उपादान-उपादेय भावका प्रसग आता है, काल प्रत्यासित्त मात्रसे उपादान-उपादेय भावके स्वीकार करने पर पूर्वोत्तर समनन्तर क्षणवर्ती समस्त पदार्थोंमें उपादान-उपादेय भावका प्रसग आता है, देश प्रत्यासित्तिमात्रसे उपादान-उपादेय भावके स्वीकार करनेपर समान देशवाले समस्त पदार्थोंमें पूरी तरहसे उपादान-उपादेय भावकी आपित्त प्राप्त होती है। सत्त्व, द्रव्यत्व आदिरूप साघारण द्रव्य प्रत्यासित्ति कारण भी उपादान-उपादेय भावका नियम नही वन सकता। अत्यव असाधारण द्रव्य प्रत्यासित्ति और पूर्वोकारभाव-विशेषरूप भाव प्रत्यामित्त ही अपने उपादेयरूप परिणामके प्रति उपादान-नेका हेतु है ऐसा निञ्चय होता है।

यह आगमवचन है। इसमें उपादानका यथार्थ स्वरूप क्या है इम वातको चारो ओरसे वाँध कर वतलाया गया है। इसमें यह स्पष्ट रूपमें स्वीकार किया गया है कि कार्य द्रव्यके साथ जिमकी असाधारण द्रव्यप्रत्यासित्त और पूर्वाकार भावविशेपरूप भावप्रत्यासित्त उपलब्ध होती है वही उम कार्यका उपादान हो सकता है। यहाँ पर असाधारण द्रव्यप्रत्यासित्त तात्पर्य जीवादि प्रत्येक द्रव्यमें है। जिस द्रव्यका जो कार्य है वह उमीमें होता है यह उक्त कथनका भाव है। तथा पूर्वाकार भावविशेपरूप भावप्रत्यासित्त तात्पर्य कार्यके अनन्तर पूर्ववर्ती भावविशेपसे है। द्रव्यमें सत्त्व, द्रव्यत्व, आदि अन्य सामान्य शक्तियाँ भले ही रहा करें पर मात्र ये सामान्य शक्तियाँ उपादान-उपादेय भावके लिए कारण नही है। इस प्रकार प्रत्येक उपादान अपने उपादेयका नियमसे नियामक होता है इम वातको घ्यानमें रखकर स्वामी समन्तभद्रने आप्तमीमासा कारिका ४२ में 'मोपादानित्यामों भूत्' यह वचन कहा है। इस विपयकी विशेप जानकारीके जिए अष्टाती समन्त्व अपसहस्री पृ० १८९-१९० का पाठ विशेप रूपसे द्रष्टव्य है। इस विपयका उपसंहार करते हुए भट्टाकलंकदेव और आचार्य विद्यानित्व अपनी अष्टशती और अष्टसहस्री पृ० १६० में लिखते हैं—

कथिद्यदाहितविशेपतन्त्ना पटस्वभावप्रतिलम्भोपलम्भात् तटन्यतरिविध-प्रतिपेधनियमिनिमित्तास्य-तात् । प्रतीतेरलमपलापेन । न हि तन्तुतिद्वशेपयोरन्यतरस्य विधौ निपेधे च नियमिनिमित्तमस्ति । न हि तन्तव एवातानादिविशेपनिरपेक्षा पटस्वभावं प्रतिलममाना समुपलम्यन्ते, येन तन्तुमात्रस्यव विधि-नियमो विशेपप्रतिपेध नियमो वा स्यात । नापि तन्तुनिरपेक्षो विशेप एव पटस्वमाव स्वीकुर्वन्नुपलम्यते, यतो विशेपविधिनियमस्तन्तुप्रतिपेधनियमो वावतिष्टेत । न चोपल्ड यनुपल्डधी मुक्त्वान्यिक्षमित्तं तिद्विधि-प्रतिपेधयोर्नियमंऽस्ति येन तद्त्ययेऽपि तद्वभयप्रतीतेरपलाप शोभेत ।

कथित् वातान-वितानस्यसे अवस्थित विशेष तन्तुओं पटस्वभावकी प्राप्त उपलब्य होती है, क्योंकि तदन्यतर विधिनियम और तदन्यतर प्रतिषेधनियमस्य निमित्तका अभाव है। इसलिए प्रतीतिके अपलाप-से क्या लाभ। तन्तु और उनके विशेष (पर्याय) इनमेंसे किमो एककी विित्र और दूसरेके निषेधमें नियम निमित्तता नहीं बननी। आतानादि विशेष निर्पेक्ष केवल तन्तु हो पटस्वभावको प्राप्त करते हुए नहीं उपलब्ध होते हैं, जिससे कि एक वस्तुमें तन्तुमामाग्यका ही विधिनियम अथवा आतानादि विशेषका प्रतिषेध नियम वने। इमी प्रकार तन्तु निरपेक्ष आतानादि विशेष हो पटस्वभावको स्वीकार करता हुआ नहीं उपलब्ध होता है जिससे कि एक वस्तुमें विशेष विधिनियम अथवा तन्तु प्रतिषेध नियम वने। और उपलब्धि तथा अनुपलब्धिको छोटकर तन्तु सामान्य और तन्तु विशेषके विधि तथा प्रतिषेधके नियममें अन्य कोई निमित्त नहीं है, जिससे कि उनके अभावमें भी उन दोनोकी प्रतीतिका अपलाप शोमाको प्राप्त होने।

यह आगम प्रमाण है। इससे यह वात वहुत अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि प्रत्येक कार्यमें उसका उपादान कारण ही नियामक होता है, जो निश्चय कथन होनेसे परमार्थरूप है। निमित्त सामग्रीको नियामक मानना व्यवहार कथन है। परन्तु श्रुतज्ञानी जीव अपने अल्गज्ञानके कारण प्रत्येक समयके कार्यका कौन उपादान और कौन निमित्त है इसका ठीक निर्णय नहीं कर सकते। इसिलए वे प्राय व्यवहारका अवलम्बन लेकर प्रवृत्ति करते है। विवक्षित कार्यके अनुकूल प्रयोगसे या विस्नसा वाह्य सामग्रीके मिलने पर भी जो विवक्षित कार्य नहीं होता और निराज होना पडता है, उसका कारण भी यही है, किन्तु श्रागममे कार्यकारण भावकी व्यवहार कथनीका उल्लेख होनेके साथ निश्चय कथन और उसके नियम भी दिये गये हैं। इसिलये उन नियमोको दृष्टिमे रखकर यथार्थमें प्रत्येक कार्यका नियामक उपादान कारणको हो समझना चाहिए। और इसी कारण वृहद्द्वयमग्रह गाथा २१ में उपादानके समान कार्य होता है इसका निर्देश करते हुए 'उपादानकारणसदृशं कार्यं भवति' यह वचन कहा गया है। आचार्य जयमेनने समयमार गाथा ३७२ की टीकामें भी इमी तथ्यको स्पष्ट करनेके अभिप्रायसे यह कथन किया है—

तस्मात्कारणानमृत्तिकादिसर्वद्रव्याणि कर्तृणि घटादिरूपेण जायमानानि स्वकीयोपादानकारणेन मृत्तिकादिरूपेण जायन्ते न च कुम्मकारादिबहिरगनिभित्तरूपेण। कस्मात् इति चेत ? उपादानकरणसदृश कार्यं भवतीति यस्मात्।

किम कारणसे मिट्टी आदि मभी द्रव्य कर्ता होकर घटादि रू से उत्पन्न होते हुए अपने उपादान कारण मिट्टी आदि रू में उत्पन्न होते हैं, कुम्हार आदि विहरण निमित्तरूपसे नही, क्योंकि कार्य उपादान कारणके सदश होता है।

अतएव अपर पक्षने जो चने आदि पदार्थों के उदाहरण देकर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि कार्यों की नियामक निमित्त सामग्री होती है। सो पूर्वोंक्त प्रमाणों को ज्यानमें लेकर विचार करने पर विदित होता है वि वे उदाहरण केवल कल्यनाके आधार पर दिये गये हैं, कार्य-कारणभावके निश्चित नियमों के आधार

पर नही । वस्तुत उपादान कारणगत योग्यता ही प्रत्येक कार्यकी नियामक है इसी तथ्यको ध्यानमें रखकर प्रमेयकमलमार्तण्ड पृ० २३७ में कहा है—

तत्रापि हि कारण कार्येणानुपिकयमाणं यावत् प्रतिनियत कार्यमुत्पादयति तावत्सर्वं कस्मान्नो-त्यादयतीति चोद्ये योग्यतेव शरणम् ।

उसमें भी कारण कार्यसे उपिक्रयमाण न होता हुआ जैसे प्रतिनियत कार्यको उत्पन्न करता है वैसे वह सब कार्योंको वयो नही उत्पन्न करता ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य उत्तर देते हुए कहते हैं कि योग्यता ही शरण है।

इसी तथ्यको और भी स्पष्ट रूपसे समझने के लिये स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा २१७ का यह टीका वचन पर्याप्त होगा—

स काल सक्रमविधानेन स्वगुणै नान्यद्द्रव्ये परिणमित, न च परद्रव्यगुणान् स्वस्मिन् परिणाम-यति, नापि हेतुकर्तृत्वेनान्यद्द्रव्यमन्यगुणै सह परिणामयति । किं तर्हि ? विविधपरिणामिकानां द्रव्याणां परिणमनस्य स्वयपुदासीननिमित्तं भवति । यथा कालद्रव्य तथा सर्वद्रव्यमपि । —स्वा० का० अ० गा० २१० टीका

वह काल संक्रम विधिसे अपने गुणोके द्वारा अन्य द्रव्यमें परिणमित नही होता और न परद्रव्यके गुणोको अपनेमे परिणमाता है तथा हेतुकत्ती होकर श्रन्य द्रव्यको अन्य गुणोके साथ नही परिणमाता है। तो क्या है? विविध प्रकारसे परिणमनेवाले द्रव्योके परिणमनका स्वयं उदासीन निमित्त है। जिस्प्रकार काल द्रव्य है उसी प्रकार सभी द्रव्य है।

इस उल्लेखमें 'यथा कालद्र व्य तथा सर्वद्र व्यमि 'यह वचन विशेष रूपसे व्यान देने योग्य है। इससे यह वात अच्छी तरहसे समझमें आ जाती है कि निमित्तपनेकी अपेक्षा सभी द्रव्योकी स्थित काल द्रव्यके समान है। कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्यके कार्यमें व्यापृत नहीं होता। निमित्त कारणके जो उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त ऐसे भेद किये गये हैं उन भेदोका कारण अन्य है, जिसका निर्देश हम पहले उदाहरण देकर कर आये हैं। अतएव निष्कर्परूपमें यही समझना चाहिए कि वास्तवमें प्रत्येक कार्यकी नियामक निमित्त सामग्री न होकर उस-उस कार्यका उपादान कारण ही होता है, किन्तु जिस प्रकार प्रत्येक कार्यके साथ प्रत्येक उपादान कारणकी अन्तर्व्याप्ति उपलब्ध होती है उसी प्रकार प्रत्येक कार्यकी उस-उस कार्यसम्बन्धी निमित्त सामग्रीके साथ बाह्य व्याप्ति भी पाई जाती है। इसित्तिए निश्चयनयसे उपादान कारण कार्यका नियामक है और असद्भूत व्यवहारनयसे निमित्त सामग्री कार्यकी नियामक है ऐसा सिद्धान्त स्थिर होता है।

### २०. परिणमन क्रिया और परिणाम दो नहीं

अपनी प्रतिश्वनामें अपर पक्षने एक यह बात भी लिखी है कि 'जीवका उसका अपना स्वतः सिद्ध स्वभाव केवल परिणमनशीलता ही है क्रोधादिरूप परिणमनशीलता उसका अपना स्वत सिद्ध स्वभाव नहीं है, इसिलए यह मानना पडता है कि जीवकी अपनी पर्यायमें जो क्रोधादिरूपता पाई जाती है वह क्रोधादिरू रूपता पौद्गलिक कर्मोंके उदयके निमित्तसे ही पाई जाती है।' सो सर्वप्रथम तो प्रकृतमें यह देखना है कि यहाँपर उपाद। नरूप जीवका ग्रहण अपर पक्षने किया है या सामान्य जीवका। सामान्य जीवका ग्रहण तो प्रकृतमें हो नहीं सकता, क्योंकि अनन्तरपूर्व उस-उस पर्याय युक्त द्रव्य ही कार्यकारी माना गया है, केवल

सामान्य द्रव्य नही । अतएव जब वह अशुंद्ध पर्यायका उपादान होता है तब वह परके लक्ष्यसे अपनेमें अशुद्ध कार्यको ही जन्म देता है और जब वह शुद्ध पर्यायका उपादान होता है तब वह स्वके लक्ष्यसे स्वभाव (शुद्ध) पर्यायको ही जन्म देता है। जीव द्रव्यका ऐसा ही स्वभाव है। प्रत्येक द्रव्यका केवल परिणमनशीलता स्वभाव स्वत सिद्ध स्वभाव न होकर जिस समय जिस द्रव्यमें जो कार्य उत्पन्न होता है उसे उत्पन्न करना यह उसका स्वत सिद्ध स्वभाव है। एक सत्ता और एकाश्ययवृत्ति होनेसे परिणमनशीलता परिणामसे भिन्न नहीं है। यदि परिणमनशीलता मात्र जीव द्रव्यका स्वत सिद्ध स्वभाव माना जाता है और कोघादिरूपता परकृत मानी जाती है तो अरिहन्तो और सिद्धोमें भी केवलज्ञानादि और सुवादिरूपता परकृत ही माननी पडेगी, क्योंकि अपर पक्षके मतानुसार केवल परिणमनशीलता ही उसका स्वत सिद्ध स्वभाव है। जिस समय जो परिणाम उत्पन्न होता है उसे उत्पन्न करना तो उसका स्वत सिद्ध स्वभाव है नहीं। ऐसी अवस्थामें क्रोधादिरूपताके समान केवलज्ञानादि और सुखादिरूपता भी परकृत ही ठहरेंगे। किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि परिणामी, परिणाम और परिणाम क्रिया ये तीनो वस्तुरूपसे एक ही है, तीन नहीं। और एक द्रव्य अपने किलेको तोडकर पर द्रव्यके किलेका भेदनकर प्रवेश कर सकता नहीं, अत निश्चयसे जीव द्रव्य स्वयं परकी अपेक्षा किये विना अपने क्रोधादिरूप परिणामको उत्पन्न करता है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। आचार्य कृन्दकृन्दने इसी तथ्यको ब्यानमें रखकर यह वचन कहा है—

जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा हु होंति रागादि।
एव जीवो कम्म च दो वि रागादिमावण्णा ॥१३७॥
एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहिं।
ता कम्मोदयहेदृहि विणा जीवस्स परिणामो ॥१३८॥

- जो कर्मके साथ जीवके रागादिरूप परिणाम होते हैं तो इस प्रकार जीव और कर्म दोनो रागादि भावको प्राप्त हुए । और यदि अवे ले जीवके रागादि परिणाम होते हैं तो कर्मोदयरूप हेतुओके बिना ही वह रागादि जीवका परिणाम है ॥१३७-१३८॥

इससे स्पष्ट है कि कमींदय आदिको रागादिकी उत्पत्तिमें असद्भूत व्यवहारनयकी अपेक्षा निमित्तरूपसे तो स्वीकार किये गये हैं, किन्तु वे रागादि परिणाम जीवके होनेसे कमींदयादिरूप बाह्य हेनुओं विना ही जीवके होते हैं। उपादान बनकर स्वय जीव उन्हें उत्पन्न करता है। केवल परिणमनशीलता ही जीवका स्वत सिद्ध स्वभाव नहीं है, किन्तु परके लक्ष्यसे रागादिको उत्पन्न करना यह भी उसका स्वत सिद्ध स्वभाव है। जब शुद्ध या अशुद्ध जिस प्रकारका यह जीव अपनेको अनुभवता है तब उस प्रकारकी शुद्ध या अशुद्ध पर्यायको वह जन्म देता है यह उनत कथनका तात्पर्य है। यदि अपनेको शुद्ध अनुभवता है तो शुद्ध पर्यायको उत्पत्तिमें कर्मोदयादि निमित्त न होकर केवल कालादि द्रव्य निमित्त होते हैं और जब परके लक्ष्यसे अपनेको रागादिरूप अनुभवता है तव रागादिकी उत्पत्तिमें कर्मोदयादि निमित्त होते हैं यह यहाँ निष्कर्य जानना चाहिए। ऐसी ही प्रत्येक कार्यकी उत्पत्तिमें उपादानके साथ बाह्य सामग्रीकी निमित्त होकर ज्याप्ति है। कार्य-कारणकी परम्परामें अन्य जितने प्रकारके विचार है वे सब कल्पनामात्र है।

## २१ 'णियमा' पदकी सार्थकता

पूर्वीवत उल्लेखोमेसे स्वा० का० अनु० की 'पुब्वपरिणामजुत्त' इत्यादि गाथामें पठिन 'णियमा' पदके सम्बन्धमें यह विचार करना है कि वह पद उक्त गाथामे क्यो निवद्ध किया गया है ? अपर पक्षने इस

पदनी केवल कार्यके साथ योजना करके यह अर्थ किया है कि पूर्वपर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण कहलाती है और **इत्तर पर्यायित्रियष्ट वस्तु नियमने कार्य वहलाती है। सो इन मम्बन्यमें इनना ही नकेन करना पर्याप्त है कि** पूर्व पर्याप युक्त द्रव्य कारण तो कहलावे, परन्तु बहु अपनेसे जायमान कार्यका नियामक न हो इसे कौन बुद्धिमान् स्वीकार करेगा। अर्थान् ऐसी अटपटी वातको कोई भी बुद्धिमान् व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। टपाटान जाराना यह लक्षण सभी बास्त्रकारोने म्बीकार किया है और इसीके आवारसे उसने जायमान नार्वकी व्यवस्या भी की है। यह उपादान नारणका उपचरित छझण न होकर निम्चय (ययार्थ) लक्षण है। जिसकी पृष्टिमें हम प्रकरण '१६ कार्यका नियामक उपादान कारण होता हैं इस बीर्यकके अन्तर्गत अनेक झागम प्रमाप दे आये हैं, किन्तु अपर पक्ष उसे कार्यका नियामक न मानकर उसे उपचरित कारण ठहराना चाहता है। अनुपर्वरित उपादान कारणका लक्षण क्या है इसे वह आगमसे वतला देता तो अति उत्तम होता। हम तो बभी तक उपलब्द समस्त आगम्का आलोडन करके यही जान सके हैं कि आगममें जिसका जो लक्षण क्या गया है वह बन्याप्ति, बित्व्याप्ति और असम्भव दोषोंने रहित ही किया गया है। यही कारण है कि स्वामी कार्तिनेयने उरादान कारण और कार्यके लक्षणोमेंने इन्ही दीन दोपोक्ता परिहार करनेके रिये उपादान-नारण और नार्यने लक्षणपरन एक गायाके अन्तमें 'णियसा' पत्की योजना की है, जिसकी पृष्टि उसी ग्रन्यकी गाया २२३ से भले प्रकार हो लानी है। २२३ मेंस्याक गायाका सल्लेख हम पूर्वमें ही कर अपने हैं। ये दोनो गायाएँ परम्परमें एक दूपरेकी पूरक हैं। अतएव एक्त गाथके अन्तमे पठिन 'णियमा' पदका अर्थ यह करना हो टिंचत है कि 'पूर्व पर्यायसे दुक्त द्रव्य नियममे उपादान कारण है और उत्तर पर्यायसे युक्त वहीं इच्च नियमसे कार्य है। इतना अवस्य है कि तीनो बाल सम्बन्दी सभी उपादानो और उनमे होनेवाछे सभी कार्यों के उक्त लक्षणकी प्रत्येक समयमें व्याप्ति बनती जानेके कारण सामान्य कृश्ते ये उपादान कारण बीर उपादेव रूप नार्वते लक्षण नहे गये हैं। निन्तु विवक्षित उपादान और उससे जायमान विवक्षित कार्य-ने छन्नगोनी अपेक्षा यदि विचार विया जाता है तो वहाँ पर विवक्षित प्दकी योजना करके विवक्षित उपादान कीर उमसे जायमान दिवसित कार्यकी अरेका यह कहा जायगा कि विविक्षित एर्याय दुवन द्वाय विविक्षित कार्यका उपादान कारण है और उम्से कायमान उत्तर पर्याय युक्त द्वार उसका विवक्षित कार्य है। इसी प्रवार लहाँ पर प्रत्येक गुणकी अपेका कार्य-कारणभावका विचार करना हो वहाँ पर 'द्रव्य' पदके स्थानमें 'गुरा' पदनी योजना कर लेनी चाहिए। इस प्रकार इनने विवेचनसे यह अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है कि कि विवक्षित उपादानमें अन्य कोई कार्य उत्पन्न न होकर विवक्षित कार्य ही उत्पन्न होता है।

#### २२ निमित्तविचार

पूर्वोक्त उल्लेखोंके आवारसे एक यह बात भी विचारणीय है कि उत्येक मुनर्में अनन्तर पूर्व पर्याय-पुलन प्रव्यव्य उपादानके अपने कार्यके सम्मृत होने पर उनकी निमित्तमृत बाह्य म्रामग्री अविकलक्ष्पेंस पाई कातों है या नहीं ? अपर प्रक्षका कहना है कि 'कार्यके अवस्वहित पूर्वक्षणवर्त्ती पर्योग्रमें उपादान कारणभूत वस्तुके विद्यमान रहते हुए भी यदि विवक्षित कार्यके अनुकूछ अन्य कारणोकी अविकलता (पूर्णता) विद्यमान नहीं होगो तो उप उपाय वहाँ पर उस उपादानसे विवक्षित कार्यकी उत्पत्ति कदापि नहीं होगी।' सो अवस्य प्रक्षका यह वक्तव्य स्वयं अपनेमें भ्रामक हैं, क्रोकि विवक्षा प्राणीके चित्तमें होती हैं। यदि वह किसी दूसरे कार्यके उपादानसे व्यवस्थित कार्यके उपादानसे अपने विवक्षित कार्यके विवक्ष कार्यके विवक्षित कार्यके विवक्षित कार्यके विवक्षित कार्यक्ष विवक्षित कार्यके विवक्षित कार्यके विवक्षित कार्यके विवक्षित कार्यके विवक्षित कार्यक्ष विवक्ष कार्यके कार्यके विवक्ष कार्यके विवक्ष कार्यके विवक्ष कार्यके विवक्ष कार्यके कार्यके कार्यके कार्यके विवक्ष कार्यके कार्यके कार्यके कार्यक उपादान है उससे जायमान कार्यके अनुकूल ही वाह्य सामग्रीकी अविकलता वहाँ पर रहेगी। विविधित कार्यके अनुकूल न तो वह उपादान ही है और न ही वहाँ पर वाह्य सामग्रीकी अविकलता भी है। उपादान किसी दूसरे कार्यका हो और उमसे अपनी इच्छानुसार किसी दूसरे कार्यकी उत्पत्ति हो जाय यह त्रिकालमें सम्भव नहीं है। चाह्य-आम्यन्तर उपाधिकी समग्रता कार्यके अनुकूल ही होती है, विविधाके अनुकूल नहीं।

अपर पक्षका यह कहना कि 'कार्य-कारणका विचार वस्तु व्यवस्थाके आधारपर होना चाहिए. वीचमें केवलज्ञानको लाकर खडा न किया जाय। हम इम वातको हृदयसे स्वीकार करते हैं, इसलिए हमने अपने पिछले उत्तरोमे आगममे स्वीकृत उपादान कारणके सुनिश्चित लक्षणको व्यानमें रखकर इसका विशेष विचार किया है। किन्तु मालूम पडता है कि अपर पक्ष अपने उक्त कथनपर टिका रहनेके लिये राजी नही है, इमिलए हो वह कार्य-कारणका विचार केवलज्ञान और तदनुसारी आगम तथा श्रद्धाको तिलाजिल देकर श्रुतज्ञानके आधारसे करनेके लिये प्रस्तुत हुआ है और मजा यह कि यह श्रुतज्ञान कौन-सा ? आगमानुसारी नहीं, किन्तु पाँच इन्द्रियो और मनसे जैमा समझमें आया तदनुसारी। उसकी पृष्टिमें उसने जो आगम उपस्थित किया है वह अपने चित्तको बहलानामात्र है। प्रकृतमें अपर पक्षसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि वेचारे श्रुनज्ञानीको केवलज्ञ।नीके ज्ञानमे जो कुछ झलका है उसकी खबर हो या न हो, इससे क्या ? तदनुसारी ऐमा आगम तो उस (श्रुतज्ञानी) के सामने उपस्थित है ही जिसमें कार्य-कारणमानके निश्चित नियमोका उल्लेख है, इसलिये उस आधारसे तो श्रुतज्ञानी यह निणय कर सकता है कि जिस समय जिस कार्यका जो उपादान होगा उस समय उससे वही कार्य होगा, अन्य नही । साथ हो उस उपादानके अपने अनुरूप कार्यको जन्म देनेके सन्मुख होनेपर कार्यके अनुकूल बाह्य सामग्री भी अवश्य रहेगी। श्रुतज्ञानीका कार्य आगमानुसारी कार्य-कारणभावके नियमोके अनुसार उसका निर्णय करना है, न कि अपने अभिप्रायकी पुष्टिके लिए कार्य-कारणभावके निश्चित नियमोमें अर्थ विपर्यास कर अपने अभिप्रायको सिद्ध करना । आशा है अपर पक्षका इस तथ्यपूर्ण वक्तन्यकी ओर विशेष घ्यान जायगा।

### २३ उपादान कारण ही कार्यका नियामक है

पूर्वोक्त उल्लेखोक आधारसे एक यह बात भी विचारणीय है कि यदि क्रोध पर्यायमुक्त कोई जीव अनन्तर उत्तर समयमें क्रोधादि चारोमेंने किसी एकको उत्पन्न करता है तो उसका वह उपादान अनन्तर उत्तर समयमें जिस एकको उत्पन्न करता है उसके अनुकूल होता है या वाह्य-सामग्रीके वलपर चारोमेंसे किसीको भी उत्पन्न करे इम रूपमे होता है, क्योंकि अपर पक्ष इस सम्बन्धमें ऐसा मानकर चल रहा है कि उपादान तो चारोका होता है, परन्तु वाह्य सामग्रीके अनुसार किसी एकको उत्पत्ति होती है। यह अपर पच्छे कथनका सार है। समाधान यह है कि बात ऐसी नहीं है जैसी कि अपर पक्ष समझ रहा है। किन्तु अनन्तर उत्तर समयमें क्रोधादि चारोमेंसे जो पर्याय उत्पन्न होगी, उपादान उसीके अनुकूल होगा तथा कर्म और नोकर्म रूप निमित्त भी उसीके अनुकूल होगे। कारण कि कर्मशास्त्रके नियमानुसार क्रोधादि चारो द्रव्यकर्मांकी सत्ता होनेपर भी एक समयमें एकके उदयका विधान ईसी आधारपर किया गया है कि जिस कपायका उपादान अपने विवक्षित कार्यके सन्मुख होता है, उदय भी उसी कपाय द्रव्यकर्मका होता है। ऐसा ही दोनोका यीग है। अनन्तर पूर्व पर्याययुक्त द्रव्य उपादान कारण होता है इस लक्षणको तो अपर पक्षने स्वीकार किया ही है। और इस बातके स्वीकार कर छेनेपर यह भी निश्चत हो जाता है

कि उपादान कारण कार्यके एक समय पूर्व होता है, क्योंकि कर्मशास्त्रकी उदयादि व्यवस्थापर दृष्टिपात करनेपर यह सुनिश्चित रूपमे ज्ञात होता है कि जिस बाह्य-सामग्रीमे निमित्त व्यवहार होता है वह कार्यके उत्पन्न होते समय ही होती है। सो क्यो ? कर्म-शास्त्र इस प्रश्नका उत्तर देता है और समर्पक उत्तर देता है। उसमें सप्रतिपक्ष प्रकृतियोके उदयको घ्यानमें रखकर वतलाया है कि उनमेसे किसी एकका उदय नोकर्म-रूप वाह्य-सामग्रीके अनुपार न होकर उपादानके अनुसार होता है, क्योंकि जिमका अनन्तर समयमें उदय होनेवाला हो वह तो उपादानके कालमें उदयावलिमें तदवस्य रहती है, मात्र शेप प्रकृतियोका उसमें स्तिवुक्तसक्रमण हो जाता है और इस प्रकार उपादान तथा कर्मोदयकी कार्यके प्रति एकरूपता वनी रहती है। वया कर्म-शास्त्रकी इस व्यवस्थासे यह ज्ञान नहीं हो जाता है कि उपादान अनेक कार्योंका न होकर नियमसे किसी एक कार्यका ही होता है और जिस कार्यका वह उपादान होता है नियममे उसी कार्यको उत्पन्न करता है। साथ ही निमित्त व्यवहारके योग्य वाह्य-सामग्री भी उसी कार्यके अनुकूल उपस्यित रहती है। कार्य-कारणभावको समग्ररूपसे प्रसिद्ध करनेवाली यह कर्म-शास्त्रकी व्यवस्था है, कुछ मानसिक कल्पना नहीं । हमें आशा है कि अपर पक्ष इन तथ्योपर घ्यान देकर अपने विचारोमें सुघार करेगा और वह अपनी इस मान्यताको छोड़ देगा कि 'जीवका अपना स्वत सिद्ध स्वभाव केवल परिणमनशीलता है, क्रोघादिरूप परिणमन-शीलता उसका अपना स्वतः सिद्ध स्वभाव नहीं । कारण कि स्वभावदशामें जिस प्रकार विवक्षित सम्यक्तवादि पर्यायरूप परिणमनशीलता उसका अपना स्वत सिद्ध स्वभाव है उसी प्रकार विभावदशामे विविचत क्रीधादिरूप परिणमनशीलता भी उसका अपना स्वत सिद्ध स्वभाव है। जीव या पुद्गल किसी भी द्रव्यके परिणमनमें विभाव-रूपता परके द्वारा की गई नहीं होती यह एकान्त नियम है। ( इसके लिये देखिए इलोकवार्तिक अध्याय ५ सू० १६ पृ० ४१० ) इतना अवस्य है कि चाहे स्वभाव पर्याय युक्त जीव उपादान हो या विभाव पर्याययुक्त । किन्तु उपादानभूत जीव यदि परके लक्ष्यसे परिणमता है तो नियमसे विभाव पर्यायकी उत्पत्ति होती है और उपादानभूत वही जीव यदि स्वभावके लक्ष्यसे परिणमता है तो नियमसे स्वभाव पर्यायकी उत्पत्ति होती है। कार्यकालमें परपदार्थका निमित्त होना और वात है और स्व या परको लक्ष्य कर प्रवर्तना और वात है। जिनागममें इसी तथ्यको घ्यानमें रख कर उपदेश ग्रहण करनेके योग्य प्रत्येक पात्र जीवको बाह्य सामग्रीकी उठाघरीके विकल्पसे वचते हुए स्वभावको लक्ष्यमें लेनेका उपदेश दिया गया है। आचार्य अमृतचन्द्र इसी तथ्यको घ्यानमें रखकर समयसार कलगमें लिखते है-

> सर्वत्राध्यवमानमेवमित्रल त्याज्य यदुक्तं जिनैः तन्मन्ये व्यवहार एव निलिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः । सम्यड् निश्चयमेकमेव तदमी निष्कम्पमाक्रम्य किं गुडज्ञानघने महिम्नि न निजे बघ्नन्ति सन्तो धतिम् ॥१७३॥

सभी वस्नुओमें जो अघ्यवसान है उन सभीको जिनेन्द्रदेवने छोडने योग्य कहा है सो आचार्य कहते हैं कि हम ऐमा मानते हैं कि भगवान्ने परके आश्रयसे प्रवर्तनेवाला सभी व्यवहार छुडाया है। इसलिए आचार्य उपदेश करते हुए कहते हैं कि जो सत्पृष्टप हैं वे सम्यक् प्रकार एक निश्चयको ही जिस तरह हो सके उस तरह निश्चित अंगीकार करके शुद्ध ज्ञानघनस्वरूप अपनी महिमामें स्थिरता क्यो नहीं घारण करते ॥१७३॥

आगे समयसार गाथा २७२ की टीका लिखते हुए आचार्य अमृतचन्द्रने 'आत्माश्रितो निरुचयनयः, पराश्रितो व्यवहारनय ' इस प्रकार जो निरुचयनय और व्यवहारनयका लक्षण किया है सो उसका भी यहीं

तात्पर्य है। इस विवेचन द्वारा वे यह सूचित कर रहे हैं कि ज्ञायकस्वरूप आत्माको लक्ष्य कर जो विकल्प होता है वह सविकल्प-निश्चयनय है और पर अर्थात् ऐन्द्रियक सुख-दूख आदिमे निमित्त होनेवाली बाह्य सामग्रीको लक्ष्यकर 'यह सुख देनेवाली सामग्री है, यह दुख देनेवाली मामग्री है आदिरूप' जो विकल्प होता है वह ज्यवहारनय है। तो ऐसा अब्यवमानरूप ज्यवहारनय निश्चयनयका अवलम्बन लेकर त्यागने योग्य है, क्योंकि ऐसे विकल्पके छूटने पर वाह्य सामग्री नियमसे छूट जाती है। सो क्यों ? जब कि अपर पक्षके कयनानुसार परिणमनशीलतामात्र उपादानका कार्य है। किसरूप परिणमन हो यह उसका कार्य न होकर बाह्य सामग्रीके आधीन है तो फिर उम वाह्य सामग्रीमें 'यह सामग्री सुखकर है और यह सामग्री दूखकर हैं आदिरूप अध्यवमानको छोडनेका उपदेश तीर्थंकरो, गणधरो और आचार्योने क्यो दिया? और ऐसे अध्यवसान विकल्पको मिथ्या वयो वतलाया । यदि धृतज्ञानी जीव यह जानता है कि 'मेरा सूल-दूल आदि समारम्य कार्य और सम्यवत्वादिरूप मोक्षकार्य कर्म और नोकर्मके आधीन है, इसका कर्ता में स्वय नही। में उपादान कारण इमिलए कहलाता है कि वे मुझमें मात्र होते हैं। होगा वही, जैमा कर्मीका उदयादि और बाह्य सामग्री मिलेगी । यदि ससार कार्यका मै कर्ता होता तो मैं उमे टालनेके उपक्रममें लगता । पर मै क्या कर सकता हूँ, कर्म और नोकर्म तो इमे मुझमें किये ही जा रहे हैं। क्योंकि एक कालमे कार्य होनेके अनुरूप मझमें अनेक गृक्तियाँ है, उनमेसे कीन गृक्ति कार्यहर परिणमे यह तो बाह्य सामग्रीके आधीन है। इमिलए वाह्य सामग्री ही मुझमें यथार्थ कर्ता है, में तो वास्तविक कर्ता हूँ नही। तो अपर पक्षके कथनानुसार उसका ऐसा जानना मधार्थ हो ठहरता है। तव तो आचार्य कुन्दशुन्दने समयसार गाया २४७ आदिम तथा आचार्य अमृतचन्द्रने पूर्वोक्त कलराम या तत्सम अन्य कलशो व टीकामें उस श्रुतन्नानीके ऐसे विचारोको अध्यवसान कह कर जो मिच्या ठहराया है वह सत्र कथन अयुक्त ही ठहरता है। फिर तो अपर पक्षके मन्तव्यानुगार यही कहना और मानना युवत होगा कि जीवमें राग-द्वेप, सुख-दुव, नारक-तिर्यञ्च आदि म्ल ससार कार्य तया सम्यक्तव, येन्वलज्ञान आदिरूप मुक्तिकार्य जो भी होता है वह सब कर्मी और बाह्य सामग्रीके अनुमार ही होता है। जीव तो जैमे स्वतन्त्र रूपसे राग-द्वेप आदिरूप ससार कार्यको नही कर सकता वैमे ही वह मम्यवत्वादिरप मुक्तिकार्यको भी नहीं कर मकता, क्योंकि उसका स्वत'सिद्ध स्वभाव तो मात्र परिणमनक्रिया ही है। वह परिणमनक्रिया किसरूप हो यह सब तो कर्मों और वाह्य सामग्रीके काथीन है। उसे उत्पन्न करना उसका स्वभाव नही।

सभाव है कि वापर पक्ष यहाँ पर यह तर्क उपस्थित करे कि स्वभावद्यामें जैसे परिणमनशीलता जीवका स्वभाव है उसी प्रकार सम्ययत्वादिको उत्पन्न करना भी उसका स्वभाव है। किन्तु विभाव द्यामें भाव परिणमनशीलता ही उमका स्वभाव है, उसमें राग-द्वेपादिको उत्पन्न करना उसका स्वभाव नहीं। ये तो निमित्तके वलमे उत्पन्न होते हैं। तो उगपर हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार अपर पक्षके मतसे जीवकी विभाव द्यामें राग-द्वेपादि निमित्तके वलमे उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार अपर पद्यको यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसकी विभाव द्यामें परिणमन क्रिया भी निमित्तोंके वलसे उत्पन्न होती है। वह जीव का अपना कार्य नही, क्योंकि परिणमन क्रिया राग-द्वेपादिक परिणाममे अभिन्न होनेके कारण यदि राग-द्वेपादिक परिणामका वास्तविक कर्ता अन्य द्रव्यको माना जाता है तो उससे अभिन्न परिणामक्रियाका कर्ता भी दूमरा द्रव्य ही उहरेगा। और ऐसी अवस्थामें विभावद्यामें जीनद्रव्य स्वय कूटस्थ हो जायगा और अन्तमें उसका अभाव ही मानना पढेगा।

यदि अपर पक्षको 'विभावदशामे जीव द्रव्य स्वय कूटस्थ है' ऐसा मानना इप्ट न हो तो उसे आगमके

अनुसार अन्तः करणसे यही स्वीकार कर लेना चाहिए कि जिस प्रकार स्वभावदशामें परिणाम और परिण-मनिक्रया दोनो अभिन्न होनेसे उनका वास्तिवक कर्त्ता स्वय जीव है उस प्रकार विभावदशामें भी वे दोनो अभिन्न होनेके कारण उनका भी वास्तिवक कर्त्ता स्वय जीव ही है, दूसरा पदार्थ नहीं। यही कारण है कि आचार्य कुन्दकुन्द और आचार्य अमृतचन्द्रने समयसार गाथा ८४ और उसकी टीकामें 'आत्मा अनेक प्रकारके पुद्गल कर्मको करता है और उसे भोगता है' इसे लोगोका अनादिल्ड लौकिक व्यवहार वतलाकर गाथा ८५ और उसकी टीका द्वारा उक्त प्रकारके व्यवहारको दोपयुक्त घोषित किया है। उक्त दोनो आचार्य समयसार गाथा १०६ और उसकी टीकामें यह व्यवहार दोपयुक्त होनेसे उपचरित वयो है इसका स्पष्टी-करण करते हुए लिखते हैं—

> जोघेहि कदे जुद्धे राएण कट ति जपदे छोगो । चवहारेण तह कद णाणावरणादि जीवेण ॥१०६॥

जिस प्रकार योद्धाओं द्वारा युद्ध किये जाने पर राजाने युद्ध किया ऐसा लोक (व्यवहारसे) कहते हैं उसी प्रकार जीवने ज्ञानावरणादि कर्मको किया ऐसा व्यवहारसे कहा जाता है ॥१०६॥

यह व्यवहार वास्तविक न होकर उपचरित ही है इसका स्पष्टीकरण इस टीका वचनसे हो जाता है—

यथा युद्धपरिणामेन स्वय परिणममानै योधै. कृते युद्धे युद्धपरिणामेन स्वयमपरिणममानस्य राज्ञो राज्ञा किल कृत युद्धमित्युपचारो न परमार्थः। तथा ज्ञानावरणादि-कर्मपरिणामेन पुद्गलद्भव्येण कृते ज्ञानावरणादिकर्मणि ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयमपरिणममानस्यात्मन किलात्मना कृतं ज्ञानावर-णादि कर्मेत्युपचारो न परमार्थः॥१०६॥

जैसे युद्ध परिणामरूपसे स्वय परिणमते हुए योद्धाओं हारा युद्ध किये जाने पर युद्ध परिणामसे स्वय नहीं परिणमनेवाले राजामें 'राजाने युद्ध किया' यह उपचार होता है जो परमार्थभूत नहीं है। वैसे ही ज्ञानावरणादि कर्मपरिणामरूपसे स्वय परिणमते हुए पुद्गल द्रव्यके द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म किये जानेपर ज्ञानावरणादि कर्मपरिणामरूपसे स्वय नहीं परिणमते हुए आत्मामें 'आत्माने ज्ञानावरणादि कर्म किये' यह उपचार होता है जो परमार्थभूत नहीं है।।१०६॥

इस प्रकार उक्त उल्लेखसे जहाँ यह वात स्पष्टरूपसे विदित हो जाती है कि जिस द्रव्यमें जो परिणाम होता है उसे वह द्रव्य स्वय स्वतंत्ररूपसे कत्ती वनकर (स्वतंत्र कत्ती १।२।१२५ जैनेन्द्रमहादृत्ति पृ० ४१) करता है। परिणामक्रिया जिस परिणामरूप होती है उस परिणामको कोई दूसरा पदार्थ करे और परिणामक्रियाका कर्ता वह स्वय बने ऐसा न तो है ही और न ही उक्त उल्लेखसे ज्ञात होता है।

जैनेन्द्रमहावृत्तिके उक्त सूत्रकी टीका करते हुए आचार्य अभयनिन्द लिखते है— स्वतंत्र आत्मप्रधान । क्रियासिन्द्रौ स्वतन्त्रो योऽर्थस्तत् कारक कर्तृसज्ञ भवति ।

स्वतन्त्र आत्मप्रधान । क्रियाकी सिद्धिमें जो अर्थ स्वतन्त्र है वह कारक कर्तृसंज्ञक होता है।

जैनेन्द्रमहावृत्तिके इस उल्लेखसे भी यही ज्ञात होता है कि प्रत्येक द्रव्य परिनरपेक्ष होकर ही प्रत्येक समयमें अपना कार्य करता है।

इसपर यद्यपि वह शंका की जा सकती है कि कर्ता दो प्रकारके होते हैं—एक निश्चय कर्ता और दूसरा व्यवहार कर्ता। निश्चय कर्ता तो स्वय वह द्रव्य होता है जिसमें कार्य होता है और व्यवहार कर्ता

दूसरा द्रव्य होता है। इन दोनोकी सम्मिलित क्रियाद्वारा ही प्रत्येक कार्यको उत्पत्ति होती है, इसलिए जिस प्रकार निश्चय कर्ता यद्यपि कर्ता होता है उसी प्रकार व्यवहार कर्ताको कार्यिताके रूपमें यथार्थ कर्ता ही मानना चाहिए। एकको परमार्थभूत माना जाय और दूमरेको अपरमार्थभूत माना जाय यह कथन युक्तियुक्त नही है। आचार्य कुन्दकुन्दके ममझ भी यह प्रश्न उपस्थित था। वे इस प्रश्नका समाधान करते हुए स्वय क्या लिखते हैं यह उन्होंके शव्दोंमें पढ़िये—

उप्पादेटि करेदि य वधदि परिणामपुदि गिह्नदि य । आटा पुरगलदन्व ववहारणयस्य वत्तन्वं ॥१०७॥

आत्मा पुद्गल द्रव्यको उत्पन्न करता है, करता है, वाँचता है, परिणमाता है और ग्रहण करता है यह व्यवहारनयका वक्तव्य है।।१०७॥

इसकी टीका करते हुए आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं-

अय खल्वात्मा न गृह्णाति न परिणमयति नीत्पादयति न करोति न वध्नाति ज्याप्यव्यापकभावा-भावात् प्राप्य विकार्यं निर्मर्त्यं च पुद्गलद्भव्यात्मक कर्म । यत्तु ज्याप्यज्यापकभावाभावेऽपि प्राप्य विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्भव्यात्मक कर्म गृह्णाति परिणमयत्युत्पाद्यति करोति वध्नाति वात्मेति विकटप स किलोपचार ॥१०७॥

जैसे यह आत्मा प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य पुद्गल द्रव्यस्वरूप कर्मको नियमसे न ग्रहण करता है, न पिरणमाता है, न उत्पन्न करता है, न करता है और न बाँधता है, क्योंकि उन दोनोमें व्याप्य-व्यापक भावका अभाव है। तो भी व्याप्य-व्यापकभावका अभाव होनेपर भी जो यह विकल्प होता है कि आत्मा प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य पुद्गल द्रव्यात्मक कर्मको ग्रहण करता है, परिणमाता है, उत्पन्न करता है, करता है और बाँधता है वह नियमसे उपचार है।।१०७।।

यह आगमवचन हैं। इससे यह स्पष्टस्पसे ज्ञात होता है कि श्रुतज्ञानी जीवको भी यह विकल्प होता है कि कमंने जीवमें राग-द्वेपादि कार्य किया वह (विकल्प) मात्र उपचारस्प ही है। इसका ताल्पर्य यह है कि जीवके राग-द्वेपको उत्पत्तिमें कमं और नोकमं व्यवहारसे निमित्तमात्र हैं, इसलिए निमित्त हुए पर द्रव्यको देखकर यह विकल्प होता है और उस विकल्पके अनुमार कहनेमें भी ऐमा ही आता है कि कमं जीवको संसारी वनाता है, सुख देता है, दुख देता है आदि। किन्तु यह सब कथनमात्र है। आगममें एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कार्य करता है इत्यादि क्यसे जितना भी कथन उपलब्ध होता है वह सब व्यवहारनयकी मुख्यतासे ही किया गया है, इसलिए उसे परमार्थभूत न मानकर यह समझना ही परमार्थभूत है कि प्रत्येक द्रव्यमें शैकालिक जितने भी परिणाम कार्य होते हैं उन सबका प्रत्येक द्रव्य स्वय कर्ता है और वे सब कार्य प्रत्येक द्रव्यके कर्म हैं। 'सिद्धी दुण दीसण् अण्णा' (समयसार गाथा १११)—दूसरे प्रकारसे कर्ता-कर्मकी मिद्धि नही दिखलाई देती। अतएव उपादान कर्ता यथार्थ कर्ता है और निमित्त कर्ता है यह तथ्य फलित होता है।

इसी वातको स्पप्ट करते हुए प्रवचनसार गाथा २१ की टीकामें बाचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं— तथात्मा चात्मपरिणामकर्तृत्वाद् द्रव्यकर्मकर्ताप्युपचारात् ।

तथा आत्मा अपने परिणामका कर्ता होनेसे द्रव्यकर्मका कर्ता उपचारसे हैं।

निष्कर्ष रूपमें उक्त पूरे विवेचनका प्रकृतमें सार यह समझना चाहिये कि परिणाम और परिणमन क्रिया परिणामीसे अभिन्न होनेके कारण विवक्षित उपादान हो विवक्षित परिणामका यथार्थ कर्ता होता है। अतएव प्रकृतमें यह मानना युक्तिसगत नही है कि 'उपादान अनेक योग्यताओवाला होता है, इसलिए उपादानमें विद्यमान जिस योग्यताके अनुकूल निमित्त सामग्री मिलती है, कार्य वही होता है।' किन्तु इसके स्थानमें यही मानना उचित है कि विवक्षित पर्याय शक्तियुक्त द्रव्यशक्ति उपादान होकर विवक्षित कार्यको उत्पन्न करती है और उसमें व्यवहार नयसे निमित्त होनेवाली वाह्य सामग्री भी तदनुकूल रहती है। कारण-जातिके भेदके समान शक्तिभेद भी होना चाहिए तभी कार्यभेद वन सकता है इस तथ्यको स्पष्ट करते हुए प्रमेयकमलमार्तण्ड पृ० १० में कहा है—

यथा च कारणजातिभेदमन्तरेण कार्यभेदो नोत्पद्यते तथा तच्छक्तिभेदमन्तरेण ।

जिस प्रकार कारणजातिके भेदके विना कार्यभेद नहीं वनता उसी प्रकार कार्यरूप होनेवाली शक्ति-भेदके विना कार्यभेद नहीं वनता।

इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रत्येक द्रव्यमे प्रति समय जो कार्यभेद दृष्टिगोचर होता है उसका मुख्य कारण उपादानभेद ही है। जैनदर्शनमें कारकसाकल्यको या इन्द्रियवृत्ति आदिको या सिन्नकर्यविशेषको प्रमाण न मान कर जो ज्ञानको प्रमाण माना है सो उसका कारण भी यही है। इसी वातको स्पष्ट करते हुए प्रमेयकमलमार्तण्ड पृ० १५ में कहा है—

अस्याः स्वार्थग्रहणशक्तिलक्षणभावेन्द्रियस्वभावायाः यदसन्निधाने कारकान्तरसन्निधानेऽपि यन्नोत्पद्यते तत्तस्कारणकम् ।

स्त्रार्थग्रहण शक्तिलक्षण भावेन्द्रियस्त्रभाव जिस योग्यताके असिन्नधानमें कारकान्तरके सिन्नधान होने पर भी जो नही उत्पन्न होता है वह तत्तत्कारणक जानना चाहिए।

जिस प्रकार जैनदर्शनमें कारकसाकल्य आदिको उपचारसे प्रमाण मान कर भी वास्तवरूपमें प्रमाण ज्ञानको ही स्वीकार किया है उसी प्रकार प्रकृतमे जानना चाहिए।

इसलिए प्रकृतमें निष्कर्षरूपमे यही समझना चाहिए कि-

अत्ता कुणदि सहाव तत्थ गदा पोग्गला सहावेहिं। गच्छन्ति कम्मभावं अण्णोण्णावगाहमवगाढा ॥६५॥—पंचास्निकाय।

आत्मा अपने भाव ( रागादि भाव ) को करता है, तब वहाँ रहनेवाले पृद्गल अपने भावोसे, जीवमें अन्योन्य अवगाहरूपसे प्रविष्ट हुए कर्मभावको प्राप्त होते है ॥६५॥

इस प्रकार इस विवेचनसे यह विल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उपादान कारण ही वास्तवमे अपने कार्यका नियामक है, वाह्य सामग्री नहीं।

# २४. दो आगम प्रमाणोंका यथार्थ तात्पर्य

अपर पक्षने इसी प्रसगसे दो अग्गमप्रमाण उपस्थित किये है। प्रथम प्रमाण स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षांकी २२२ वी गाथाको सस्कृत टीकाका वाक्याश है और दूसरा प्रमाण अष्टसहस्री पृ० १०४ में आया हुआ अष्टशतीका वाक्याश है। किन्तु इन दोनो प्रमाणोसे अपर पक्षके अभिप्रायकी पृष्टि कैसे नहीं होती यह बात यहाँ विचारणीय है, जिसका क्रमसे विचार किया जाता है—

जनत गाथाकी सस्कृत टीकाका वह वचन इस प्रकार है-

तदेव द्रव्य पूर्वपर्यायाविष्ट कारणभूत मणिमन्त्रादिना अप्रतिवद्धसामर्थ्यं कारणान्तरावैक्ल्येन उत्तरक्षणे कार्यं निप्पादयत्येव ।

मणि-मन्त्रादिकमे अप्रतित्रद्ध सामर्थ्यवाला पूर्व पर्यायाविष्ट कारणभूत वही द्रव्य कारणान्तरोकी अविकलता होनेके कारण उत्तर चणमें कार्यको उत्पन्न करता हो है।

यह उनत वचनका शब्दार्थ है। मालूम नहीं कि इम परमे अपर पक्षने यह कैमे फिलत कर लिया कि अनन्तर पूर्व पर्यायाविष्ट द्रव्यरूप विवक्षित उपादानके अपने विवक्षित कार्यके सन्मुख होने पर मणि-मन्त्रादिक प्रतिवन्यक कारणोकी उपस्थित और कारणान्तरोकी विकलता सम्भव है। जब कि आ० शुभचन्द्रने 'मणिमन्त्रादिना अप्रतिवद्धमामर्थ्य' इस पदको 'तदेव द्रव्यं' इत्यादि पदका विशेषणरूपमे प्रयुक्त कर तथा 'कारणान्तरावेकल्येन' पद द्वारा कारणान्तरोकी अविकलता (पूर्णता) को स्पष्ट शब्दोमें सूचित कर अनन्तर पूर्व पर्याययुक्त द्रव्यरूप उपादानको अपने कार्यका नियमसे उत्पादक कहा है। पूरे वाक्यके अन्तमें आया हुआ 'एव' पद यही मूचित करता है कि उक्त प्रकारका उपादान अपने कार्यको नियममे उत्पन्न करता है और जब वह अपने कार्यको उत्पन्न करता है तब प्रतिवन्यक मामग्रीके अभावके साथ कारणान्तरोको अविकल्लता नियमसे होती है।

उपादान कारणमें कार्यको उत्पन्न करनेको शक्तिका होना यह उपादान कारणगत योग्यता है और कार्यका उमसे जायमान होना यह कार्य (उपादेय) गत योग्यता है, इससे उसका प्रतिनियम होता है। इमी तथ्यको स्पष्ट करते हुए तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक पृ० ७८ में कहा है—

योग्यता हि कारणच्य कार्योत्पादनशक्ति, कार्यस्य च कारणजन्यत्वशक्तिस्तस्या प्रतिनियम । इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए वहाँ वत्रलाया है—

शालिबीजाकुरयोश्च भिन्नकालन्वाविशेषेऽपि शालिबीजस्यैव शाल्यकुरजनने शक्तिने यववीजस्य, तस्य यवाकुरजनने न शालिबीजस्येति ।

गालिनोज और गालि-अकुरके भिन्न कालवर्ती (पूर्वोत्तर क्षणवर्ती) होने पर भी शालिनीजमें ही शालि-अकुरको उत्पन्न करनेकी गबित है, यववीजमें नहीं । और इसी प्रकार यववीजमें यव-अकुरको उत्पन्न करनेकी गबित है, शालिनीजमें नहीं ।

इससे इम वातका सम्यक् रीतिसे ज्ञान हो जाता है कि प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समयमें अपने नियत कार्यका ही उपादान कारण है और उससे नियत कार्यको ही जन्म मिलता है। अन्यया 'शालिबीज' और 'यनवीज' इम प्रकार पर्यायात्रिष्ट द्रव्यको उदाहरणह्रपमें स्वीकार कर उपादान-उपादेयभावका आचार्य खुलासा नहीं करते।

अव प्रश्न यह है कि जब विशिष्ट पर्याययुक्त द्रव्य विशिष्ट कार्यको उत्पन्न करना है तव व्यवहारसे उसके अनुकूल वाह्य मामग्रीको समग्रता रहती है या नहीं ? प्रमेयकमलमार्तण्ड अ०२ सू०१ पू०२६८ में इस प्रश्नका ममाधान इन शब्दोमें किया है—

यद्यदाविकलकारण वत्तदा भवत्येव, यथाऽन्त्यक्षणप्राप्तायाः सामग्रीतोऽकुरः, अविकलकारण चारोप कार्यम् । जो कार्य अविकल कारणवाला होता है वह तब होता ही है, जैसे अन्त्यक्षण प्राप्त सामग्रीसे अंकुर और अविकल कारणवाले समस्त कार्य होते हैं।

इससे स्पष्ट है कि प्रतिसमयमें सब द्रव्योका प्रत्येक उपादान अविकल कारणवाला होकर उत्तर क्षणमें अपने सुनिश्चित कार्यको नियमसे जन्म देता है। उनत उल्लेखमें आया हुआ 'अन्त्यक्षणप्राप्त' पद व्यान देने योग्य है, जो सामग्रीका विशेषण होकर उपादानके उस लक्षणको पृष्टि करता है जिसके द्वारा अनन्तर पूर्व पर्याय-युक्त द्रव्यको उपादान कहा गया है। अतएव स्वामी कार्तिकेयानुप्रेआकी संस्कृत टीकाके आधारसे यही निर्णय करना चिष्ट् कि अनन्तर पूर्वपर्याययुक्त द्रव्यको सभी शास्त्रकारोने जो उपादान कहा है वह इसी अपेक्षासे हो कहा है कि प्रत्येक द्रव्यके प्रत्येक समयमे उपादानको भूमिकामे आते रहनेपर उस-उस उपादानसे उत्पन्न होनेवाले प्रतिनियत कार्यके अनुकूल वाह्य-सामग्रीकी समग्रता रहती ही है। वहाँ न तो कारणान्तरोकी विकलता होती है और न ही प्रतिवन्यक कारण उपस्थित रहते हैं।

(२) अपर पक्षने अपनी प्रतिगंकाको स्थापित करते हुए अप्टसहस्री पृ० १०५ से लेकर अप्टश्नतीका जो वचन उद्वृत किया है वह मीमासकोद्वारा माने गये वर्णात्मक शब्दोकी नित्यता और व्यापकताके खण्डनके प्रमङ्गमें आया है। मीमामा-दर्शन वर्णात्मक शब्दोका प्रागमाव और प्रध्वसाभाव न मानकर भी ताल्वादिके द्वारा उनकी अभिव्यक्ति स्वीकार करता है। उम दर्शनका कहना है कि पृष्पव्यापारके पूर्व और वादमें भी शब्दोके अखडित स्वभाव होनेपर भी उनका सुनना पृष्पव्यापारसापेक्ष होनेसे वे कभी सुनाई पडते है और कभी सुनाई नही पडते। इमपर चर्चा करते हुए मीमांसकोसे यह पृष्ठा गया कि वे शब्द अपने विपयकी मित्रित करनेप ममर्थ हैं या असमर्थ? यदि समर्थ हैं तो कारणान्तरोकी अपेक्षाका कोई प्रयोजन नही रह जाता और यदि असमर्थ हैं तो सहकारी इन्द्रिय-मनोभिव्यञ्जकलक्षण व्यापार उनकी असामर्थका खण्डन करता है या नहों? इस प्रकार आचार्य विद्यानिदने इन दो प्रश्नोको उपिस्थित कर भट्टाकलकदेवकी अप्टश्तीका यह वचन दिया है जिसको अपर पक्षने अपने अभिमतको पृष्टिम समझकर प्रकृतमें उसे उद्युत किया है। वह वचन इम प्रकार है—

तदसामर्थ्यमखण्डयदिकञ्चिन्कर किं सहकारिकारण स्यात ।

उम ( गव्द ) की असामर्थ्यका खण्डन नहीं करता हुआ अकिञ्चित्कर क्या सहकारी कारण हो सकता है ?

यह अष्टगतीके उक्त वचनकी पृष्टभूमि है। इसके प्रकागमें जव हम जैनदर्शनकी अपेक्षा विचार करते है तो हमें मीमासादर्शनमें जैनदर्शनमें अनेक विशेषताएँ ज्ञात होती है—

(१) मीमासादर्शन शब्दको सर्वथा नित्य मानता है किन्तु जैनदर्शन उसे पुद्गल द्रव्यकी व्यञ्जन पर्याय स्वीकार करता है। इतना ही नही, जैनदर्शनने प्रत्येक द्रव्यको सर्वथा नित्य और सर्वथा अनित्य स्वीकार न करके कथिनत् नित्यानित्य स्वीकार किया है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए अष्टसहस्त्री पृ० २२६ में लिखा है—

द्रव्यस्य पर्यायस्य वा सर्वथैकस्वभावस्य क्रमयौगपद्यादर्शनात् , अनेकपर्यायात्मन एव द्रव्यस्य तद्रुपलम्भात ।

सर्वया एक स्वभाववाले द्रव्य या पर्यायमें क्रम-यौगपद्य नहीं देखा जाता, क्योंकि अनेक पर्यापस्य रूप द्रव्यमें ही उसकी उपलिव्य होती है। अष्टसहस्रीके इस उल्लेखसे जहाँ इस वातका पता लगता है कि जिस प्रकार मीमामादर्शन शब्दको सर्वया नित्य मानता है उस प्रकार जैनदर्शनने किसी भी पदार्थको सर्वया नित्य म्वीकार नहीं किया है। वहाँ इस वातका भी पता लगता है कि पदार्थको मर्त्रया नित्य या सर्वया अनित्य स्वोकार करनेपर भी क्रमसे और युगपत् अर्थिक्रयाका विरोध आता है, नित्यानित्य स्वीकार करनेपर नहीं।

(२) मीमामादर्शन शन्दको सर्वथा सदात्मक मानता है, किन्तु जैनदर्शन किसी पदार्थको सर्वथा सत्स्वरूप न मानकर कथिचत् मदमत्स्वरूप स्वीकार करता है। इसी तथ्यको स्वष्ट करते हुए भट्टाकलकदेव अष्टराती (अष्टसहस्री पृ० १४०) में लिखते हैं—

सप्तभगीविधी स्याद्वादे विधि-प्रतिपेधाभ्या ममारूढ वस्तु मटसटात्मकमर्थिकयाकारि, कथचिल्मित एव मामग्रीसन्निपातिन स्वमावातिशयोत्पत्ते , सुवर्णस्येव केयूरादिमस्थान ।

सप्तभगी विधिरूप स्याद्वादमें विधि-प्रतिपेव उभयरूप वस्तु सदमदात्मक होकर अर्थक्रियाकारी है, क्योंकि सामग्री प्राप्त कथिवत् सत्में ही स्वणंमें केयूगदि मस्यानके समान स्वभावातिशय (पर्याय) की उत्पत्ति होती है।

(३) मीमासादर्शन राव्दको सर्वथा नित्य और व्यापक मान कर भी उसकी अभिव्यक्ति ताल्वादि सहकारी सामग्रीसे स्वीकार करता है। जब कि जैनदर्शन प्रत्येक कार्यकी उत्पत्ति अपने उपादानसे ही स्वीकार करता है, क्योंकि जैनदर्शन उपादान कारणसे कार्यको सर्वथा भिन्न न मानकर उपादान-उपादेयकी एक सत्ता स्वीकार करता है। इस तथ्यका स्पष्टीकरण आप्तमीमासा कारिका ७१ और ७२ तथा उनकी अष्टसहस्री टीकामें विश्वदरूपसे किया है।

इस प्रकार मीमासादर्गनमें स्वीकृत शन्त्रकी क्या व्यवस्था है और जैनदर्शनमें स्वीकृत प्रत्येक पदार्थकी क्या व्यवस्था है इसका यह अतिसक्षिप्त स्पष्टीकरण है। इसे दृष्टिपयमें छेनेपर यह ज्ञात होनेमें देर नही लगती कि भट्टाकलकदेवने मीमानादर्शनमें स्वीकृत शब्दकी उक्त प्रकारकी धसामर्थ्यका उद्भावन कर और उम असामर्थ्यका सहकारी कारणो द्वारा खण्डन स्वीनार न करने पर मीमामकोंके ऊपर सहकारी कारणोकी अिक चित्करता दोपका आपादन क्यो किया है ? क्या जिस प्रकार मीमासादर्शनने शब्दोकी सर्वथा नित्यतामें वाघा न आते हुए केवल सहकारी कारणोंसे घ्वनिकी अभिन्यक्ति स्वीकार की है उस प्रकार अया जैनदर्शन उपादान कारणको सर्वया नित्य मानता है, जिमसे कि उमर्मे कार्यकी असामर्थ्यको स्वीकार करके सहकारी कारणोंके व्यापार द्वारा उम ( अमामर्थ्य ) का खण्डन स्वीकार किया जाय । स्पष्ट है कि मीमासा दर्शनमें स्वीकृत शब्दके स्वरूपको व्यानमें रखकर भट्टाकलकदेवने उसके सामने आपित उपस्थित करते हुए अक्त प्रकारके दोपका आपादन किया है जो जैनदर्जनमें स्वीकृत कार्यकारण परपरापर अणुमात्र भी लागू नही होता, क्योंकि जैनदर्शनके अनुमार प्रत्येक उपादान ऐमी सामर्थ्यवाला स्वीकार किया गया है जिसे वह उत्पन्न करता है और साय ही जैनदर्शन प्रत्येक द्रव्यको घ्रुवस्वभाव मानकर भी परिणमनशोल स्वीकार करता है, अतएव इस दर्शनके अनुसार उपादानमें जब कि कार्यकी असामर्थ्य नहीं स्वोकार की गई है ऐसी अवस्थामें सहकारी कारणो द्वारा उस (असामर्थ्य) के खण्डनका प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अत भट्टा-कलंकदेवके द्वारा अप्टशतीमें कहे गये उक्त वचनको ध्यानमें रखकर अपर पक्षद्वारा यह फलित किया जाना उचित नहीं है कि-

'इम विवेचनसे यह वात भी अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि सभी कार्य स्वकालके प्राप्त होने पर ही

होते हैं इस मान्यताके आघार पर आप जो निमित्तोको अकिंचित्कर मान छेना चाहते हैं वह असगत है।'

किन्तु इसके स्थानमे अपर पक्षको पूर्वोक्त प्रमाणोको घ्यानमे रखकर यही स्वोकार कर लेना चाहिए कि 'स्वय प्रत्येक उपादान विवक्षित शक्तिसम्पन्न और परिणामस्वभावी होनेके कारण अपने वलसे अपने-अपने कालमें व्यवहारनयसे बाह्य सामग्रीको निमित्तकर विवक्षित कार्यको जन्म देता है।'

इसी प्रकार अपर पचने स्वामिकार्तिकेयानुप्रेचा गाथा २१९ और उसकी सस्कृत टीकाको प्रमाण रूपमें उपस्थितकर अपने प्रतिचकारूप वक्तव्यके बलपर जो यह निष्कर्प निकालनेका प्रयत्न किया है कि 'प्रत्येक उपादान अनेक योग्यतासम्पन्न होता है, अत. कालादि बाह्य सामग्री जब जैसी मिलती है उसके आधारसे उनमेंसे कोई एक योग्यता कार्यरूपसे परिणमन करती है।' सो अपर पचका ऐसा कथन करना भी आगमसम्मत नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम पूर्वमें अष्टसहली पृ० १५० का उल्लेख उपस्थित कर आये है उससे यह स्पष्ट विदित होता है कि जैसा कार्य होता है उसक् परिणमनश्वित लक्षणवाली प्रतिविधिष्ट अन्त सामग्री हो व्यवहार नयसे बाह्य सामग्रीको निमत्तकर कार्यरूपसे परिणमन करती हैं। आचार्य विद्यार्भनित्तने इस वचनमें यह बात स्पष्टरूपसे स्वीकार की है कि प्रत्येक उपादान प्रतिविधिष्ट अन्तःसामग्री सम्पन्न होता है और साथ ही उसरूप परिणमन स्वभाववाला भी होता है, इसीलिए ही वह अपने-अपने कार्य कालमें अपने-अपने कार्यको जन्म देता है। मालूम पडता है कि अपर पक्षने स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाके समग्र कथनपर घ्यान नही दिया है। तभी वह पक्ष प्रत्येक उपादानको कार्यकारणरूप अनेक शक्तिसम्पन्न मानकर उससे बाह्य सामग्रीके बलपर किसी एक कार्यकी उत्पत्ति माननेका साहस कर रहा है। किन्तु आगमका यह अभिप्राय नही है। इसकी पृष्टि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक पृ० १५१ के उसी वचनसे हो जाती है जिसका उल्लेख अपर पक्षने अपनी प्रतिशक्तों किया है। उसमें कहा है—

क्रमभुवोः पर्याययोरेकद्रव्यप्रत्यासत्ते रुपादानोपादेयत्वस्य वचनात् ।

क्रमसे होनेवाली दो पर्यायो (पूर्वोत्तर पर्यायो ) में एक द्रव्यकी प्रत्यासत्ति होनेसे (अर्थात् एक द्रव्यका अन्वय होनेसे ) उपादान-उपादेयभाव स्वीकार किया गया है।

इसमें अनन्तरपूर्व और अनन्तर उत्तर दो पर्यायोमें एक द्रव्यका अन्वय होनेसे उपादान-उपादेयभाव स्पष्ट चाव्दोमें स्वीकार किया गया है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि उपादान उसीकी सज्ञा है जिस रूप कार्य होता है। मालूम पडता है कि अपर पक्षको उक्त उल्लेखमें 'द्रव्यप्रत्यासत्ते' पदको देखकर यह भ्रम हो गया है कि द्रव्यप्रत्यासित्तका नाम उपादान है और इस भ्रमके कारण हो उसने यह कल्पना कर ली है कि 'उपादान अनेक योग्यतावाला होता है, इसलिए बाह्य सामग्रीके अनुसार ही उसमें कार्य होता है।' हमें आशा है कि वह अपनी इस मान्यताको बदलकर आगमके अनुसार इस तथ्यको स्वीकार कर लेगा कि 'जैसा कार्य होता है आगममें वैसी कए योग्यतावाला हो उपादान स्वीकार किया गया है।' तभी तो आचार्य प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्ड अध्याय दो सू० ७, पू० २३७ में यह वचन कहा है—

तत्रापि हि कारण कार्येऽनुपिक्रयमाणं यावत् प्रतिनियतं कार्यमुत्पाद्यति तावत्सर्वं कस्मान्नोत्पा-दयतीति चोद्ये योग्यतैव शरणम् ।

कार्य कारणका तो उपकार करता नहीं, फिर भी वह जैसे प्रतिनियत कार्यको उत्पन्न करता है वैसे सब कार्योंको क्यो उत्पन्न नहीं करता ऐसा प्रश्न होनेपर उसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि योग्यतों ही शरण है। यह आगम वचन है। यह अन्यके कार्यमें व्यवहारसे निमित्त होनेवाली वाह्य मामग्री तथा उपादान कारण दोनोपर लागू होता है। जैसे—अपर पक्ष उपादान कारणको अनेक योग्यतावाला मानता है वैसे हो उसे व्यवहारसे निमित्त होनेवाली वाह्य-सामग्रीको भी अनेक योग्यतावाला स्वीकार करना पडेगा और ऐसी अवस्थामें उसके सामने 'नियत योग्यतासम्पन्न उपादान कार्यको जन्म देता है और व्यवहारसे तदनुकूल योग्यतासम्पन्न वाह्य-सामग्री उसमें निमित्त होती है।' इसे स्वीकार किये विना चारा नही रहता। अपर पक्षने चालू प्रतिशकामें कालप्रत्यासित रूपमें वाह्य-सामग्रीको कारणता स्वीकार की है सो वह कालप्रत्यामित क्या वस्तु है इसकी ओर यदि उसका ध्यान जाय तो उसके सामने इसे स्वीकार किये विना अन्य गित नही होगी कि प्रत्येक उपादानका जो अपने कार्यका काल है उस कालमें वह सामग्री जो उसमें निमित्त व्यवहारको प्राप्त होती है नियमसे उपस्थित रहती है। आचार्य अमृतचन्द्रदेवने प्रवचनसार गा० ११३ की टीकामें इसी सध्यको ध्यानमें रखकर यह वचन कहा है—

पर्याया हि पर्यायभूताया आत्मन्यतिरेकन्यक्ते काल एव सस्वात्ततोऽन्यकालेषु भवन्त्यसन्त एव । पर्याय पर्यायभूत स्वन्यतिरेक न्यक्तिके कालमें ही सत् (विद्यमान ) होनेसे उससे अन्य कालोमें असत् (अविद्यमान ) ही हैं।

इसी तथ्यका समर्थन करते हुए पञ्चास्तिकाय गाथा २१ की टीकामें वे कहते हैं-

यदा तु द्वव्यगुणस्वेन पर्यायसुख्यस्वेन विवक्ष्यते तदा प्रादुर्भवति विनश्यित, सत्पर्यायजातमित-वाहितस्वकालसुच्छिनत्ति, असदुपस्थितस्वकालसुत्पादयित चेति ।

किन्तु जब द्रव्यकी गोणता और पर्यायकी मुख्यतासे जीव विवक्षित होता है तब वह उपजता है और विनशता है,, जिसका स्वकाल बीत गया है ऐसे सत् (विद्यमान) पर्यायसमूहको नष्ट करता है और जिसका स्वकाल उपस्थित हुआ है ऐसे असत् (अविद्यमान) पर्यायसमूहको उत्पन्न करता है।

पचास्तिकायका यह वचन केवल जीव द्रव्यकी कुछ पर्यायोके लिए नही आया है। किन्तु यावद् द्रव्यभावी सभी पर्यायोके लिए आया है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि एक जीव द्रव्य ही नहीं, किन्तु सभी द्रव्योकी सभी पर्यायोका उत्पाद अपने-अपने कालमें ही होता है। आगममें सर्वत्र कार्यमात्रके प्रति जो काललिंद्यका विशेपरूपसे उल्लेख दृष्टिगोचर होता है सो उसका कारण यही है। इसके लिए देखो स्वामिकारिकेयानुप्रेक्षा गाथा १८, २१६ और २४४ तथा अन्य आगम साहित्य। सब कार्य स्वकालमें होते हैं इसका क्या तात्पर्य है इमे स्पष्ट करते हुए आचार्य विद्यानिंद तत्त्वार्थक्लोकवार्तिक पृ० ६० में लिखते हैं—

न हि स्वामाविकं नि श्रेयसम्, तत्त्वज्ञानादिकतदुपायानर्थकत्वापत्ते । नापि स्वकाले स्वयमुत्पत्ति तस्य युक्ता, तत एव । केचित् सख्यातेन कालेन सेत्स्यन्ति भन्या, केचिदसर्यातेन, केचिदनन्तेन । केचिदनन्तानन्तेनापि न सेत्स्यन्तीत्यागमान्निश्रेयसस्य स्वकाले स्वयमुत्पत्तिरिति चेत् न, आगमस्यैव-परत्वामावात् । सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रमात्मीमावे सित संख्यातादिना कालेन सेत्स्यन्तीत्येवमर्थतया तस्य निश्चितत्वात् । दर्शनमोहोपशमादिजन्यत्वाच्च न दर्शन स्वकालेनैव जन्यते यतः स्वामाविक स्यात् ।

नि.श्रेयम स्वाभाविक नहीं है, वयोकि ऐसी अवस्थामें इसके उपायभूत तत्त्वज्ञानादिके अनर्थकपनेका प्रसैग आता है। स्वकालमें स्वय उत्पत्ति भी उसकी योग्य नहीं है, उसी कारणसे।

शका-- कोई भन्य जीव संख्यात कालद्वारा, कोई असख्यात कालद्वारा और कोई अनन्त कालद्वारा मोक्ष

जायँगे। किन्तु कोई जीव अनन्तानन्त कालद्वारा भी मोक्ष नहीं जायेंगे ऐसा आगम होनेसे विदित होता है कि निःश्रेयसकी स्वकालमें स्वय उत्पत्ति होती है ?

समाधान—नही, क्योंकि आगमका यह आशय नहीं है। वारण कि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकों स्वरूपलिय होनेपर सख्यातादि कालके द्वारा मोक्ष जायेंगे इस अर्थमे वह आगम निञ्चित है। दर्शनमीहके उपशमादिजन्य होनेसे सम्यग्दर्शन मात्र स्वकालजन्य नहीं है, जिससे कि वह स्वाभाविक होवे।

यह आगमवचन है। तत्त्वार्थवार्तिक अ० १ सू० ३ मे भी इसी रूपमें उयत तथ्यका स्पष्टीकरण उप-लब्ब होता है। सो इन सब प्रमाणोसे यही ज्ञात होता है कि प्रत्येक कार्य स्वकालमे होकर भी कारणमामग्रीसे जायमान होता है। इसलिए सभी कार्योंकी प्रतिनियत कालमें प्रतिनियत सामग्रीसे उत्पत्ति मानना ही योग्य है। स्पष्ट है कि अपर पक्षने स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गाया २१६ में पठित 'णाणासत्तीहिं सजुदा' पदका अर्थ जो अनेक योग्यताओवाला एक उपादान किया है वह ठीक नही है। उम गाथामे 'अत्था' पद वहुवचन है और 'वे सब नानाशन्तिवाले होते है।' इतना ही कहा गया है। उसमें उपादानंकी तो कही चरचा भी नहीं की गई है। संस्कृत टीकाकारने भी इसकी चरचा नहीं की है। उसमें तो सामान्यरूपमे इतना ही कहा गया है कि 'कालादिलव्यिस युक्त और नाना शक्तियोसे सयुक्त पदार्थ स्वय परि-णमन करते हुए किसीके द्वारा रोके नहीं जा सकते। फिर नहीं मालूम कि अपूर पक्षने 'उपादान अनेक शक्तिवाला होता है' यह अर्थ उसमेसे कैसे फलित कर लिया। इसका हमें ही क्या सभीको आश्चर्य होगा । श्रतएव प्रकृतमें ऐसा ही सगझना चाहिए कि प्रत्येक समयमें प्रत्येक उपादान अपने प्रतिनि-यत कार्यको उत्पन्न करता है और वाह्य सामग्री उसमें व्यवहार हेत्र होती है। स्वामी कार्तिकेयकी उस्त गाथाका एक मात्र यही तात्पर्य है, दूसरा नही । उक्त गाथाकी संस्कृत टीकामें भव्यत्वशक्तिसे युक्त जीव ही रत्नत्रयको प्राप्त करते हैं या ओदनशर्वितसे युक्त चावल ही ओदन वनता है इत्यादि कथन भी ईसी तथ्यको सिद्ध करनेके लिए किया गया है कि जिस कालमें जिस प्रकारका कार्य होता है उसका उपादान-कारण उस प्रकारकी शक्तिसे युक्त होकर उस कालमे उस प्रकारके कार्यको करता है। वाह्य सामग्रीके वलसे कार्य होता है इस प्रकारका कथन तो मूल गायामे किया ही नही है, मस्कृत टीकामे भी इस आश्ययका वचन उपलब्ध नही होता। ŧ

### २५. अनन्तर पूर्वोत्तर दो पर्यायोंमे ही हेतु-फलभाव होता है

अपर पक्षने अनन्तर पूर्व पर्याययुक्त द्रव्यको उपादान कारण स्वीकार करके भी अपनी इस मान्य-ताकी पुष्टिके लिए कि 'यदि विवक्षित कार्यको प्रतिवन्यक सामग्री हो या कारणान्तरोको विकलता हो तो उससे विवक्षित कार्य न होकर अन्य वह कार्य होगा जिसके कारणोकी वहाँ समग्रता रहेगी' यह लिखकर प्रत्येक उपादानको अनेक शक्तिवाला स्वीकार कर लिया है और इस प्रकार ग्रनन्तर पूर्व पर्यायमें उपादान-ताका निपेघ कर मात्र द्रव्यप्रत्यासित्तमें उपादान कारणता स्वीकार करली है। किन्तु प्रत्येक कार्यमें द्रव्य-प्रत्यासित्त है इसका निर्णय कैसे हो इसके लिए उसने वाह्य सामग्रीको कालप्रत्यासित्तको स्वीकार कर लिया है। वाह्य सामग्रीके साथ कार्यकी कालप्रत्यासित्त है इसका निर्णय कैसे हो इसके लिए 'जिसके बाद जो कार्य होता है वह उसका कारण है, इसे कालप्रत्यासित्तका नियामक मान लिया है। इस प्रकार अपर पक्षके पूरे कथन पर दृष्टिपात करनेसे विदित तो यही होता है कि द्रव्यमें अपने सब कार्योंको 'करनेकी शिवतेयौं सदा विरामान है किन्तु जब जैसी कार्यके अनुकूल वाह्य सामग्री मिलती है तब वह कार्य-होता है। अपर पक्षने अपनी प्रकृत प्रतिशकामें अपने अभिप्रायकी पृष्टिमें जो पाँच तर्कणाएँ प्रस्तुत की है चनका भी यही अभिप्राय है। प्रत्येक द्रव्यमें अतीत, वर्तमान और भविष्यरूप जितने भी कार्य हुए, होते हैं और होगे वे सब शिवतर्यां सदा विद्यमान हैं इस तथ्यको तो अपर पक्ष अस्वीकार कर नही सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य श्रैकालिक पर्यायोका समुच्चय है इसे आगम ही स्वीकार करता है। आप्तमीमासामें कहा भी है—

नयोपनयैकान्ताना त्रिकालानां समुच्चयः। अविश्राड्भावसम्बन्धो द्रव्यमेकमनेकधा॥१००॥

नय और उपनयोके विषयभूत श्रैकालिक पर्यायोके अपृथक् भावलक्षण सम्बन्धरूप समुदायका नाम द्रव्य है, जो एक और अनेक प्रकारका है ॥१०७॥

इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक द्रव्यमें प्रैकालिक पर्यायें शिक्षतरूपमें सर्दा विद्यमान रहती हैं। बतएव जव कि अपर पक्ष कार्यके अनन्तर पूर्व पर्यायको उपादान कारणरूपसे स्वीकार नही करता, ऐसी अवस्थामें सूक्ष्म-रूपसे प्रत्येक द्रन्य अनन्तर पूर्व पर्यायको अ थामें आने पर ही उपादान कारण होता है ऐसा लिखना तो उसका वहानामात्र है। फिर तो उसे यही स्वीकार करना चाहिए कि वास्तवमें द्रव्य सद्यो उपादान कारण है। किन्तु जब जिस कार्यके अनुकूल बाह्य सामग्री अविकलरूपसे मिलती है तब उसके अनुका कार्य होता है | चाहि विवक्षित कार्य हो या अविवक्षित कार्य हो क्यो न हो, होगा वह बाह्य सामग्रीके आधार पर हो। इस प्रकार अपर पक्षके पूरे कथनका आलोडन करनेपर एकमात्र यही तथ्य फलित होता है कि प्रत्येक द्रव्यका जो भी कार्य होता है वह बाह्य सामग्रीके द्वारा हो होता है। प्रत्येक द्रव्यमें अपने सब कार्योंकी योग्यता है इतिना ही मात्र उपादानकारणका अर्थ है।

किन्तु यह सब कथन कैसे असगत है, आगे इस वातका विचार करते हैं—

(१) प्रकृत विषयको समझनेके लिए सर्व प्रथम तो यह देखना है कि केवल द्रव्यप्रत्यासित्तमें ही उपादान कारणता है या उसके साथ पर्यायप्रत्यासित्तका होना आवश्यक है। अनन्तर पर्योत्तर पर्यायोमें ही हेतु-फॅलेमाव देखा जाता है, व्यवहित पूर्वोत्तर पर्यायोमें नही इस तथ्यका निर्देश करते हुए श्रो लघु अनन्त-वीर्य प्रमेयरत्नमाला अ०३ सू० ५७ में लिखते हैं—

अनन्तरयोरेव पूर्वोत्तरक्षणयोर्हेतु-फलमावस्य दृष्ठत्वात्, व्यवहितयोस्तद्घटनात्।

इस उल्लेखमें अन्यविहत पूर्वोत्तर दो पर्यायोमें उपादान-उपादेयभाव स्वीकार किया गया है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए आचार्य विद्यानित्द अष्टसहस्री पृ० १०१ में लिखते हैं—

तत्र ऋज्जसूत्रनयार्पणात्तावदुपादेयक्षण एवोपादानस्य पध्वस ।

वहाँ ऋजुसूत्रनयकी मुख्यतासे तो उपादेयरूप पर्याय ही उपादानका प्रम्वस है।

इस प्रकार इस कथनसे भी यही प्रमाणित होता है कि अन्यविहत पूर्व पर्याय उपादान है और अन्यविहत उत्तर पर्याय उपादेय हैं।

यह हम मानते हैं कि आगममें द्रव्यप्रत्यासितका भी उपादान कारणरूपसे निर्देश किया गया है सो असका तात्पर्य यह है कि ये अव्यवहित पूर्वोत्तर पर्याय एक ही द्रव्यकी होनी चाहिए, तभी उनमें उपादान-उपाक्षका तात्पर्य यह है कि ये अव्यवहित पूर्वोत्तर पर्याय एक ही द्रव्यकी होनी चाहिए, तभी उनमें उपादान-उपाद्यभाव वन सकता है। इस प्रकार आगमके बलसे यह सिद्ध हुआ कि असाधारण द्रव्यप्रत्यासित और अव्यवहित पूर्व पर्यायप्रत्यासित ये दोनो मिल कर ही उपादानकारण कहलाते हैं। अत्यव अपर पक्षने को केवल द्रव्यप्रत्यासित को उपादान कारण स्वीकार किया है वह ठीक नहीं है।

(२) अपर पक्षने तस्वार्थेश्लोकवार्तिक पृ० १५१ के— यदनन्तरं हि यदवश्यं भवति तत्तस्य सहकारिकारणमितरस्कार्यमिति प्रतीतम् ।

सम्भवत इस वचनको देखकर यह मत बनाया है कि सहकारी सामग्री ही कार्यकी नियामक होती है। किन्तु जब बाह्य और आम्यन्तर उपाधिकी समग्रता प्रत्येक कार्यमें होती है। ऐसी अवस्थामें केवच व्यवहार हेतुके बल पर कार्यका उसे नियामक मानना उचित नहीं है। वस्तुत कार्यका नियामक उपादान कारण ही होता है, क्योंकि उसका परिणाम ही उपादेय है। इम बातको स्पष्ट करते हुए अष्टसहस्रो पृ० १०१ में लिखा है—

यद्भावे एव यस्यात्मलाभस्तदुपादानिमतरदुपादेयमिति चेत् ? तर्हि प्रागभावे कारणात्मिन पूर्व-क्षणवर्तिनि सति प्रध्वसस्य कार्यात्मन स्वरूपलाभोपपत्तेरुपादानोपादेयभावोऽस्तु ।

जिसके होने पर ही जिसका आत्मलाभ होता है वह उपादान है और दूसरा उपादेय है, यदि इसे स्वीकार करते हो तो पूर्व क्षणवर्ती कारणस्वरूप प्रागभावके होने पर कार्यस्वरूपप्रध्वसका स्वरूपलाभ बनता है, इसलिए उनमें उपादान-उपादेयभाव रहे।

आगममें यह उपादान-उपादेयभावकी व्यवस्था है, निमित्त-नैमित्तिकभावकी व्यवस्था उससे जुडी हुई है, क्योंकि जो उपादेय है वही बाह्य सामग्रीको अपेक्षा नैमित्तिक व्यवहारपदवीको प्राप्त है बौर जो बाह्य सामग्री है वही उपादानकी अपेक्षा बाह्य व्याप्तिवश निमित्त सज्ञाको प्राप्त होती है। जहाँ प्रतिवंधक सामग्री या कारणान्तरोंकी विकळता अपर पक्षने स्वीकार की है वहाँ वह विवक्षित कार्यकी अपेक्षा हो उसे स्वीकार कर रहा है। उस समय वहाँ होनेबाळे कार्यकी अपेक्षा नहीं। सो विवक्षा तो मनमें होती है। विवक्षा के अनुसार कोई कार्य होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। कार्य तो अपने उपादानके अनुसार उसकी नियत बाह्य सामग्रीको निमित्तकर वस्तुमें होता है। अतएव विवक्षित कार्यकी अपेक्षा यदि वहाँ पर प्रतिवन्धक सामग्री या कारणान्तरोकी विकळता या दोनो है तो इससे क्या? क्या इससे कार्य-कारणपरपराके अनुसार उस समय होनेवाळे कार्यके ऊपर किसी प्रकारकी आंच आना सम्भव है वर्थात् त्रिकाळमें आना सभव नहीं है। जिसे अपर पक्ष विवक्षित कार्यकी अपेचा प्रतिवन्धक सामग्री या कारणान्तरो की विकळता लिखा रहा है, बहुत सम्भव है कि उस समय होनेवाळे कार्यकी अपेचा क्र विक्षत वाह्य सामग्री हो।

कागममें उपादान कारणका तीन प्रकारसे विचार किया है—पर्यायविशेषकी अपेक्षा, द्रन्य (सामान्य) की अपेक्षा और अनन्तर पूर्वपर्याय युक्त द्रन्यकी अपेक्षा। पर्यायकी अपेक्षा विचार करते हुए कार्यकी अन्य-विहत पूर्व पर्यायको उपादान कहा है, द्रन्यकी अपेक्षा विचार करते हुए मृदादि द्रन्यको उपादान कहा है और द्रन्य-पर्यायात्मक वस्तुकी अपेक्षा विचार करते हुए कार्यके अन्यविहत पूर्व पर्याययुक्त द्रन्यको उपादान कहा है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रत्येक उपादान अनेक योग्यताओवाला न होकर नियत पर्यायशिवत युक्त द्रम्य ही होता है। अतएव उससे तदनन्तर समयमें प्रतिनियत कार्यको ही जन्म मिलता है और जब वह प्रतिनियत कार्यकी उत्पत्तिके सन्मुख होता है तो प्रतिनियत पर्याययुक्त बाह्य सामग्री ही उसमें निमित्त होती है, इसलिए अपर पक्षने अपनी प्रतिशक्तामें क, ख आदि विभाग द्वारा जिन पाँच निष्कर्षोंका निर्देश किया है उन्हें कल्यनामात्र ही जानना चाहिए, क्योंकि कार्यकी उत्पत्ति विवक्षामें नहीं हुआ करती, उसकी उत्पत्ति तो वस्तुमें होती है। अत. प्रतिनियत कार्यके प्रतिनियत उपादानको गौणकर भीर

विवक्षामें आये हुए कार्यको मुख्यकर कुछ भी तर्कणाएँ क्यो न की आएँ, उनसे क्या ? वे सब तर्कणाएँ प्रतिनियत उपादानको कसौटो पर कसने पर सब व्यर्थ ठहर जाती हैं।

जैसा कि अपर पक्षने क, ख आदि विभागो द्वारा अपने पक्षको उपस्थित करते हुए हमारे मतके रूपमें यह सकेत किया है कि 'हम स्वकालको उपादान कारण मानते हैं' सो अपर पक्षका ऐसा लिखना कल्पनामात्र है, क्यों हि हमने स्वकालको कहीं भी आणिक उपादान नहीं लिखा है। हाँ यदि स्वकालका अर्थ उस-उस द्रव्यको पर्याय लिया जाता है तो उसे उपादानरूपसे स्वीकार करनेमें कोई आपित्त भी नहीं है, क्यों कि ऋखुसूत्र नयको अपेक्षा अनन्तर पूर्व पर्यायको हो उभादान कहा है। प्रमाण दृष्टिसे अवश्य हो अनन्तर पूर्व पर्याययुक्त द्रव्य उपादान ठहरेगा। ये उपादानके निक्चय-परमार्थभूत लक्षण हैं। व्यवहारनयसे अवश्य हो निक्चय उपादानसे पूर्व वही द्रव्य व्यवहार उपादान कहलाता है और ऐसे उपादानको विविच्चतकर यदि अपर पक्ष क, ख आदि विभाग द्वारा निष्कर्परूपमें अपनी तर्कणाऐं प्रस्तुत करता है तो उनसे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आचार्योंने भी व्यवहार उपादानकी अपेक्षा कार्यके अनियमका विधान अनेक स्यलोपर किया है। किन्तु परमार्थभूत उपादान पर ये तर्कणाऐं लागू नहीं होती। वहाँ तो एक मात्र यही कहा जाएगा कि प्रतिनियत जिस कार्यका वह उपादान है अपने स्वकालमें वह उसीको जन्म देगा। इसके लिए तस्वार्थकोकवार्तिक पृ० ६८ का—

तत एवोपादानस्य लाभे नोत्तरस्य नियती लाभ

सादि सागम वचन और पृ० ७१ का-

इचादिसिद्धक्षणे. सहायोगिकेविज्यसमसमयवितंनो

इत्यादि सागम वचन पढ लीजिए। उससे सब स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

इन उल्लेखोसे साफ जाहिर होता है कि व्यवहारसे उपादान सज्ञाको प्राप्त वस्तुके रहनेपर बाह्यसामग्रीको अनुकूळता और प्रतिकूळताकी अपेक्षा चाहे जितनी तर्कणाएँ प्रस्तुत की जा सकती है। न्यायके
ग्रन्थोमें उपादान कारणगत सामर्थकी प्रतिवधक सामग्री भौर कारणान्तरोकी विकळताका निर्देश इसी
आधारपर किया गया है, निश्चय उपादानको व्यानमें रखकर नहीं। यह परीक्षामुख अध्याय ३ सूत्र ६० की
टीका प्रमेयकमळमार्तण्डसे स्पष्ट ज्ञात होता है। यदि अपर पक्ष निश्चय उपादानको व्यवहार उपादानकी
पित्तसे पृथक् रखकर व्यवहार उपादानकी अपेक्षा अपनी प्रतिशका प्रस्तुत करता तो हम भी 'ओम्' लिखकर
व्यवहार नयसे उसे स्वीकार कर छेते। किन्तु उसकी ओरसे तो निश्चय उपादानको ही असमर्थ उपादान
बनानेका अश्लाध्य प्रयत्न किया जा रहा है जो अवश्य ही चिन्ताका विषय है। इस प्रसगमें अपने पूर्वोक्त
समग्र कथनको पुनरावृत्ति करते हुए अपर पक्षने जो हमें उपदेश देनेका प्रयत्न किया है सो इस सम्बन्धमें हम
उससे इतना ही निवेदन कर देना पर्याप्त समझते है कि उस पक्षका पुरुषार्थके नामपर अपने उपादानको
मूळकर बाह्य-मामग्रीकी कार्य-कारिताके समर्थनमें इतना अधिक उछझ जाना उचित नहीं है। कारण कि
उसके इस आचरणके फलस्वरूप स्वावलवनके मूर्तरूप सच्चे मोचमार्गकी गतिके रुद्ध हो जानेकी अधिक
सम्भावना है। —देखो प्रवचनमार गाथा १६ की सूरिकृत टीकाका अन्तिम भाग।

इस प्रकार स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षाकी २२२ वी गाथाकी सस्कृत टीकाका तथा अष्टसहस्री पृ० १०५ के 'तद्सामर्थ्य'—इत्यादि वचनका और इनके उल्लेखके साथ प्रस्तुत प्रतिकाकामें उपस्थित की गई अन्य सामग्रीका सप्रमाण विचार किया।

### २६ आगमिक अन्य दो प्रमाणोंका यथार्थ तात्पर्य

इसी प्रसगमें अपर पक्षने तत्त्वार्थश्लोकवातिक अ०१ पृ०७७ के अपने पक्षका समर्थन करनेवाले जानकर दो प्रमाण उपस्थित किये है। प्रथम प्रमाण है—

कारणस्याप्रतिवन्धस्य स्वकार्यजनकत्वप्रतीतेः ।

प्रतिवन्चरहित कारण ही अपने कार्यका जनक प्रतीत होता है।

सो प्रकृतमें देखना यह है कि आचार्य विद्यानिन्दने यह कथन निश्चय उपादानको लूदयमे रखकर किया है या व्यवहार उपादानको लक्ष्यमें रखकर किया है। आगे इसी वातका विचार करते हैं—

कोई जिज्ञासु शका करता है कि जब सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानका कारण है तो क्षायिक सम्यग्दर्शन केवलज्ञानको क्यो उत्पन्न नही करता ? इसी प्रश्नका समाधान करते हुए आचार्य विद्यानिन्दने निष्कर्परूपमें उक्त वचन कहा है। क्षायिक सम्यग्दर्शन चौथेसे लेकर सातवें तक किसी एक गुणस्थानमे उत्पन्न हीता है और केवलज्ञानकी उत्पत्ति तेरहवें गुणस्थानके प्रथम समयमें होती है। इससे स्पष्ट है कि जव यह जीव १२वें गुणस्थानके अन्तिम समयको प्राप्त होता है तभी वह केवलज्ञानकी उत्पत्तिकी अपेक्षा निज्नय उपादान कारण वनता है, उसके पूर्व नही । अत इसके पूर्व यदि 'चायिक सम्यग्दर्शन, प्रतिवन्त्रक कारणोके कारण केवलज्ञानको उत्पन्न करनेमें असमर्थ है। यह उत्तर दिया जाता है तो वह युक्तियुक्त है। यहाँपर बाचार्य महाराजने प्रतिवन्वक कारणोंसे केवल ज्ञानावरणादि वाह्य-मामग्रीको ग्रहण नहीं किया है। किन्तू उसके साथ उस आत्माको भी ग्रहण किया है जो स्वय वारहवें गुणस्थानके अन्तिम समयको प्राप्त होनेके पूर्व केवलज्ञानको उत्पन्न करनेमें असमर्थ है। 'प्रतिबन्वकं कारण' यह मामान्य निर्देश है। श्रत जहाँ इससे केवलज्ञानकार्यके असमर्थ उपादानका ग्रहण होता है वहाँ ऐसी बाह्य-सामग्रीका भी ग्रहण होता है जिसकी वाह्य-न्याप्ति केवल ज्ञानकी उत्पत्तिके साथ न होकर उसके पूर्ववर्ती क्षायोपनिमक ज्ञानादिरूप अन्य कार्योके साथ है। अत इस उल्लेखद्वारा यह सिद्ध नही किया जा सकता कि निश्चय उपादानके अपने कार्यके सन्मुख होनेपर यदि उमको प्रतिवन्धक सामग्रो उपस्थित हो जाय ती जिसका वह समर्थ उपादान कारण है वह कार्य न होकर अन्य कार्य होता है। स्पष्ट है कि यह उल्लेख तो अपर पक्षके अभिमतको पुष्टिमें सहायक नही हो सकता।

दूसरा उल्लेख है-

स्वसामग्या विना कार्यं न हि जातुचिदीक्ष्यते ।

अपनी सामग्रीके विना कभी भी कोई कार्य नहीं देखा जाता।

यह इम उल्लेखका वर्ष है सो इसे तो कोई मी तत्त्रक्ष स्वीकार करेगा, क्योंकि वाह्य और आभ्यन्तर सामग्रीकी समग्रतामें कार्य होता है यह एकान्त नियम है। किन्तु प्रकृतमें विचार तो यह चल रहा है कि प्रत्येक कार्यको निक्चय व्यवहारसे उत्पादक आभ्यन्तर ग्रीर वाह्य सामग्रीकी समग्रता कव होती है? इसीके उत्तरस्वरूप हमने आगमप्रमाणके वलपर यह सिद्ध कर दिखाया है कि निक्चय उपादानके कार्यके सन्मुख होनेपर उसकी उत्पत्तिमें वाह्य सामग्रीकी समग्रता रहती ही है। इसी वातको ध्यानमे रखकर तत्त्वार्य-क्लोकवार्तिक पृ० ७० में यह वचन कहा है।

विवक्षितस्वकार्यकारणेऽन्त्यक्षणप्राप्तत्वं हि सम्पूर्णं । तच्च न केवलात्प्रागस्ति चारित्रस्य । ततोऽप्यू-

ध्वैमघातिप्रतिध्वंसिकरणोपेतर पतया सम्पूर्णस्य तस्योदयात् । न च 'यथाख्या पूर्णं चारित्रमिति प्रवचन-स्येव वाधास्ति, तस्य क्षायिकत्वेन तत्र पूर्णत्वाभिधानात । आदि ।

विवक्षित अपने कार्यके करनेमे अन्त समयको प्राप्तपनेका नाम ही सम्पूर्ण है। किन्तु वह सम्पूर्णता केवलज्ञानके पूर्व चारित्रमें नही है। उसके वाद भी अघातिकर्मोंको प्रध्वस करनेरूपसे सम्पूर्ण चरित्रका उदय होता है। और इससे 'यथाख्यात पूर्ण चारित्र है' इस प्रवचनमें कोई वाद्या भी नहीं आती, क्योंकि उसे क्षायिकपनेकी अपेक्षा वहाँ पर पूर्ण कहा है। आदि।

इससे स्पष्ट है कि अपर पक्षने जो 'स्वसामग्र्या विना' इत्यादि दूसरा उल्लेख अपने पक्षका समर्थक जानकर प्रकृतमे उपस्थित किया है सो उससे भी अपर पक्षका समर्थन न होकर हमारे पचका ही समर्थन होता है। आशा है कि अपर पक्ष इस दूसरे उल्लेखको भी अपने आगमविषद्ध अनिश्चित विचारोको पुष्टिमे न समझकर उससे इष्टार्थको समझनेकी ही चेष्टा करेगा।

#### २७. टोर्काशका पुनः खुलासा

- हम पहले स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा गाथा २३० में आये हुए 'णियमा' पदका क्या तात्पर्य है इसका स्पद्धीकरण कर ही आये हैं। इसी प्रकार गाथा २२२ की टीकामे 'मिणिमन्त्रादिना' इत्यादि वाक्याशका भी खुलासा कर आये हैं। परन्तु इन दोनोकी चरचा अपर पक्षने पुन की हैं। सो प्रकृतमें इतना ही स्पष्टीकरण पर्याप्त है कि गाथा २३० मे 'णियमा' पद भी निश्चय उपादान और उसके कार्यका नियम करनेके लिए आया है। तथा टीकाका उक्त वाक्याश भी नियम करनेके लिए आया है। वह नियम इस प्रकार है कि तीनों कालोक समयप्रमाण जितने भी निश्चय उपादान हैं वे सब अपने-अपने समयमें अपने-अपने कार्यके लिए ज्यापारवान् होने पर मिण-मन्त्रादिकसे अप्रतिबद्ध सामर्थ्यवाले होते हैं और उनसे जायमान प्रत्येक कार्यमं कारणान्तराकी अविकलता भी रहती है। आश्चय यह है कि अन्त्यक्षण प्राप्त बाह्य-आम्यन्तर सामग्री सम्पूर्ण ही होतो है, त्यूनाधिक नहीं। और इस प्रकार उससे उत्पन्न होनेवाले कार्यमें कोई वाधा नहीं आती।

यह ठीक है कि टीकाके इस वाक्याशद्वारा सामान्यतया बाह्य सामग्री पर प्रकाश डाला गया है। पर इम द्वारा यही तो वतलाया गया है कि जब उपादान अनन्तर पूर्व पर्याययुक्त द्रव्य होता है तब कार्यकी बाह्य सामग्री भी परिपूर्ण होती है। ऐसी बाह्य सामग्री नहीं होती जिसे व्यवहारनयसे निश्चय उपादानकी सामर्थको रोकनेवाला माना जा सके या निश्चय उपादानसे जायमान कार्यमे बाह्य सामग्रीकी विकलताकी कल्पना भी की जा सके। अन्यथा 'मिणसन्त्रादिना' पदके पूर्व 'यदि' पद अवश्य दिया गया होता। स्पष्ट है कि गाथा २३० मे आया हुआ 'णियमा' पद और उक्त टोकाश भी अपर पक्षके अभिमतका अणुमात्र भी समर्थन नहीं करता।

२८. अन्य दो प्रमाण तथा उनका खुळासा

आगे अपर पक्षने हमारे द्वारा पिछले उत्तरोमे दिये गये तत्त्वार्यक्लोकवार्तिक पृ० १०१ और पृ० ७१ के दो प्रमाण उपस्थित कर यह तो स्वीकार कर लिया है कि वे समर्थ उपादानका ज्ञान करानेके लिए , आये हैं।, किन्तु वह साथमे निश्चय उपादानके समर्थ उपादान और असमर्थ उपादान ऐसे दो भेद करके अपनी किल्ति मान्यताको दुहरानेके प्रयत्नमें ही लगा हुआ है। उनत दोनो प्रमाणोमेंसे प्रथम प्रमाण द्वारा तो स्पष्ट शब्दोमें निश्चय उपादानका जो लक्षण आगममे सर्वत्र आता है, न केवल उसका समर्थन किया गया है, अपितु उसमें मात्र ऐसी योग्यता मानी गई है जो एक मात्र मोक्षरूप कार्यकी ही उत्पादक है और साथ

ही इसे निश्चय उपादान कहा गया है। समर्थ उपादानके स्वरूपपर प्रकाश डालनेवाला इससे और अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता।

तत्त्वार्थरलोकवार्तिकका दूसरा प्रमाण भी उसी तथ्यकी पृष्टि करता है। इसमें अयोगकेवलीके अन्तिम समय स्थित रत्नत्रयिविशिष्ट आत्मा प्रथम समयमें होनेवाली सिद्ध पर्यायको हो क्यो उत्पन्न करता है, द्वितीयादि समयमें होनेवाली सिद्ध पर्यायको क्यो नहीं उत्पन्न कर सकता इसे अग्नि और घूमका उदाहरण देकर सुस्पष्ट शब्दोमें समझाया गया है। इस उदाहरणमें भी यही बतलाया गया है कि अग्नि प्रथम घूमझणको ही उत्पन्न करती है, द्वितीयादि घूमझणको नहीं अतएव वह उसका समर्थ उपादान कारण है और साथ हो यह भी सूचना को है कि यदि उपादानको अपने कार्यको उत्पन्न करनेवाला नहीं स्वीकार किया जाता है तो बेचारी कार्यकारणताको व्यवस्था ही नहीं बन सकती। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि अन्त्यक्षण प्राप्त प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समयमें समर्थ उपादान ही होता है और वह अनेक योग्यताओवाला न होकर एक मात्र ऐसी योग्यतावाला होता है जिससे उसी कार्यको जन्म मिलता है जिस प्रकारकी योग्यता उस उपादानमें होती है।

इस प्रकार इन दोनो उद्धरणोसे एकमात्र यही सिद्ध होता है कि सभी द्रव्योको सभी पर्यायें नियतक्रमसे ही होती हैं। आगममें उपादान कारणका जो लक्षण दिया है उसे सभी आचार्योने एक स्वरसे स्वीकार
किया है। वह लक्षण कही पर समर्थ उपादान कारणको सूचित करता है और कही पर असमर्थ उपादान
कारणको भी सूचित करता है, आगममें इस आशयका निर्देश कही पर अभी तक हमारे देखनेमें नहीं आया
है और नहीं अपर पक्षकी ओरसे ऐसा एक भी पृष्ट आगम प्रमाण उपस्थित किया गया है जिससे यह ज्ञात
किया जा सके कि इसे समर्थ उपादान कारणका लक्षण नहीं समझना चाहिए। शास्त्रीय चर्चा शास्त्रीय
प्रमाणोके आधार पर ही सफल हो सकती है। हम तो आशा करते थे कि अपर पक्ष अपने अभिमतकी पृष्टिमें
कोई प्रवल शास्त्रीय प्रमाण उपस्थित करेगा। किन्तु उसकी ओरसे अभी तक ऐसा एक भी प्रमाण उपस्थित
नहीं किया जा सका इसका हमें आश्चर्य है। अतएव उक्त दोनो प्रमाणोको हमारे आशयकी पृष्टिमें समर्थ
प्रमाण ही समझना चाहिए। स्वामी कार्तिकेयकी एक-एक गाथा इस आशयकी स्पष्ट शब्दोमें घोषणा करती
है। तत्त्वार्थरलोकवार्तिकका भी यही अभिप्राय है और यदि अष्टसहस्रीको दृष्टिपथमें लिया जाय तो उसमें भी
कार्य-कारणभावकी व्यवस्था उपादानंक उक्त लक्षणके आधार पर ही की गई है।

#### २९ अन्य दो उल्लेखोंका स्पष्टीकरण

ं आगे अपर पक्षने तत्त्वार्थरलोकवातिक पृ० ७६ का एक उद्धरण उपस्थित किया है। उस उद्धरणमें वतलाया तो यही गया है कि जब तक कोई भी द्रव्य किसी भी कार्यकी अनन्तर पूर्व पर्यायकी भूमिकामें नहीं आ जाता तब तक वह उस कार्यका समर्थ उपादान कारण नहीं हो सकता। यद्यपि इस उल्लेखमें कालादि सहकारी साधनोकी भी चर्चा की गई है और यह बतलाया गया है कि यथाख्यातचारित्र सहकारी विशेषसे अपेक्षित होकर ही मुक्तिको उत्पन्न करनेमें समर्थ होता है सो प्रकृतमें यही विचार करना है कि क्षायिकचारित्र केवलज्ञानके पूर्व मुक्तिको उत्पन्न करनेमें लिए समर्थ उपादान है या इसके समर्थ उपादान होनेमें स्वयकी कुछ कमी है? दूसरा यह विचार करना है कि वह कालादि सामग्री क्या वस्तु है जिसके बिना केवल मोहक्षय मुक्तिको उत्पन्न करनेमें असमर्थ है? ये दो प्रश्न है जिनका यहाँ क्रमसे विचार करना है—

(१) उपादान-उपादेयका विचार करते हुए आचार्य विद्यानित्व तत्त्वार्थक्लोकवातिक पृ० ६८ में

दर्शनपरिणामपरिणतो ह्यान्मा दर्शन । तदुपादान विशिष्टज्ञानपरिणामस्य निष्यते , पर्यायमात्रस्य निरन्वथस्य जीवादिद्वयमात्रस्य च सर्वथोपादानत्वायोगात् कृमेरोमादिवत् । तत्र नङ्यत्येव दर्शनपरिणामे विशिष्टज्ञानात्मतयात्मा परिणमते, विशिष्टज्ञानामहचिरतेन रूपेण दर्शनस्य विनाशात्तत्महचिरतेन रूपेणोत्पादात् । अन्यथा विशिष्टज्ञानमहचिरतरूपतयोत्पिचिविरोधात पूर्ववतः । तथा दर्शनज्ञानपरिणवो जीवो दर्शनञ्चाने, ते चारित्रस्योपादानम्, पर्यायविशेषात्मकस्य द्वयम्योपादानत्वप्रतीतेः घटपरिणमनममर्थ-पर्यायात्मकसूद्वय्यस्य घटोपादानस्वतः । तत्र नञ्यतोरेव दर्शनज्ञानपरिणामयोरात्मा चारित्रपरिणाममियतिं, चारित्रामहचिरतेन रूपेण तयोविनाशाच्चारित्रमहचरितेनोत्पादात् । अन्यथा पूर्ववच्चारित्रामहचरितरूपत्व-प्रमात् । इति कथचित्पूर्वरूपविनाशस्योत्तरपरिणामोत्त्यत्विष्ठिष्टत्वात् सत्यग्रुपादानोपमदनेनोपादेयस्य मननं । न चैव मकृद्दर्शनादित्रयस्य मम्मवो विरुद्ध्यते, चारित्रकाले दर्शनज्ञानयां सर्वथा विनाशामावात् । प्रतेन मकृद्दर्शनादित्रयस्य मम्मवो विरुद्ध्यते, चरित्रकाले दर्शनज्ञानयां सर्वथा विनाशामावात् । प्रतेन मकृद्दर्शनादित्रयस्य मम्मवोऽपि क्विन्न विरुध्यते इत्युक्त वेदितन्यम्, विशिष्टज्ञानकार्यस्य दर्शनस्य मर्वथा विनाशानुपपत्ते , कार्यकालमप्रामवतः कारणत्वित्ररोधात् प्रलीनतमवत्, ततः वार्योत्पत्तरयोगाद्गत्यन्तरासम्भवात् ।

निश्चयसे दर्शनपरिणाम परिणत आत्मा दर्शन है। वह उपादान है, वयोकि उससे विशिष्ट ज्ञान परिणामको उत्पत्ति होती है। निरन्त्रय पर्यायमात्र और जीवादि द्रव्यमात्रको सर्ववा उपादान होनेका अयोग है, कुर्मादिरोमके समान । वहाँ दर्शनपरिणामके नाश होने पर ही घारमा विशिष्ट ज्ञानरूपसे परिणमता है, वयोकि विशिष्ट ज्ञानमे असहचिरतरूपसे दर्शनका नाश होता है तथा उससे सहचरितरूपसे उमका उत्पाद होता है, अन्यया पर्लेके समान विशिष्ट ज्ञान सहचरित रूपसे उसकी उत्पत्तिका विरोध है। तथा दर्शन-जानसे परिणत जीव ज्ञान-दर्शन है। वे चारित्रके उपादान है, क्योंकि पर्यायविशेषम्बरूप द्रव्यमें उपादानत्वकी प्रतीति है, घटपरिणमनमें समर्थ पर्यायात्मक मिट्टी द्रव्यके घटोपादानके समान । वहाँ दशन-ज्ञान परिणामके नादा होने पर ही बात्मा चारित्र परिणामको प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ चारित्र असहचिरतरूपसे उनका विनाग होता है और चारित्र सहचरितरूपसे जनका उत्पाद होता है। अन्यया पहलेके समान चारित्र अग्रहचरितह्यताका प्रमग आता है। इस प्रकार कथचित्पूर्वेरूपका विनाश उत्तर परिणामकी उत्पत्तिसे अभिन्न होनेके कारण उपादानके उपमर्दनसे उपादेय उत्पन्न होता है यह मत्य है और इस प्रकार एक साय दर्जनादित्रयकी उत्पत्ति विरोधको प्राप्त नहीं होती, क्योंकि चारित्रके कालमें दर्शन ज्ञानके सर्वथा विनागका अभाव है। इससे एक साथ दर्शन-ज्ञानकी उत्पत्ति भी कहीं पर विरोधको प्राप्त नही होती यह कहा गया जान लेना चाहिए, न्योंकि विशिष्ट ज्ञान है कार्य जिमवा ऐसे दशनका विनाश नहीं वन सकता । जो कार्यकालको नहीं प्राप्त होता उसमे कारणत्वका विरोध है, अत्यन्त पहले नष्ट हुएके नमान, क्योंकि उससे कार्यकी उत्पत्तिका अयोग है, अन्य कोई गति नहीं ।

चपादान-उपादेय भावके क्यर मर्वाञ्चरूमं विशेष प्रकाश डालनेवाला यह उल्लेख हैं। इससे विदित होता है कि—(१) केवल द्रव्य (मामान्य) उपादान नहीं होता, (२) केवल पर्याय उपादान नहीं होता। (३) पर्याय युक्त द्रव्यके उपादान होनेपर भी कार्यका अध्यविह्त पूर्व-पर्याययुक्त द्रव्य ही अपने नियत कार्यका उपादान होता है। यह ममर्थ उपादानका लक्षण है यह भी इससे स्पष्ट हो जाता है। इसके समर्थनमें आचार्य श्रीने घटरूप परिणामके परिणमनमें ममर्थ मिट्टी द्रव्यको घटका उपादान सुम्पष्ट शब्दोमें सूचित किया है, अत इसमें हम यह भी जान लेते है कि प्रत्येक उपादान सनेक योग्यतावाला न होकर प्रतिनियत कार्यको प्रतिनियत योग्यतावाला ही होता है।

यह उनत उल्लेखना आशय है। इसके प्रकाशमें जब हम अपर पक्षके द्वारा प्रस्तुत किये गये पूर्वोक्त उल्लेखपर दृष्टिपात करते हैं तो विदित होता है कि वह उल्लेख 'व्यवहार उपादान कार्यकारी नही, किन्तु उसके स्थानमें निश्चय उपादान ही कार्यकारी है' इस तथ्यके समर्थनमें ही आया है।

अपर पक्षका यह लिखना कि 'सयोगकेवली गुणस्थानके रत्नत्रय और अयोगकेवली गुणस्थानके चरम समयमें विद्यमान रत्नत्रयके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं हैं हमें ऐकान्तिक प्रतीत हुआ। अपर पक्षका यह ऐसा हो लिखना है कि जैसे कोई लिखे कि 'स्थासरूप मिट्टीमें और कुशूलरूप मिट्टीमें और कुशूलरूप मिट्टीमें कोई अन्तर नहीं है।' यदि अपर पक्ष स्थासरूप मिट्टी और कुशूलरूप मिट्टीमें पर्यायमेद मानकर उनमें अन्तर स्वीकार करता है तो प्रकृतमें, भी उसे स्योगकेवलीके रत्नत्रयसे अयोगकेवलीके चरम समयमें विद्यमान रत्नत्रयमें पर्यायदृष्टिसे अन्तरको स्वीकार कर निश्चयसे उसे ही सिद्ध पर्यायका उपादान स्वीकार कर लेनेमें आपत्ति नहीं होनी व्याहिए।

आगममें व्यवहारनयकी मुख्यतासे भी कार्य-कारणका विवेचन उपलब्ब होता है और निश्चयकी की मुख्यतासे भी। उसमें व्यवहारनयसे जो विवेचन किया गया है उसका प्रयोजन सामान्य उपादानका ज्ञान करानामात्र है। ऐसे उपादानको अनेक योग्यतावाला कहनेमे भी आपित्त नही। किन्तु जो निश्चय उपादानका का विवेचन है वह ऐसे उपादानको ही सूचित करता है जो प्रतिनियत योग्यतावाला होकर प्रतिनियत कार्यको ही जन्म देता है। स्पष्ट है कि इस उल्लेखसे अपर पक्ष अपने अभिमतको सिद्धि नही कर सकता।

अव रहं गया दूसरा प्रश्न जिसमें कालादिसामग्रीके विषयमें सूचना की गई है। अपर पक्षका सम्भवत. यह ख्याल है कि अयोगकेवलीके अन्तिम समयके पूर्व ही रत्नत्रय मोक्ष पर्यायको उत्पन्न करनेमें समर्थ है। मात्र कालादि बाह्य सामग्रीके अभावमें ही वह मोक्षकार्यको उत्पन्न करनेमें असमर्थ हो रहा है। अपने इस पक्षके समर्थनमें उसकी ओरसे तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक पृ० ७० का 'कालादिसामग्रीको हि' इत्यादि उल्लेख उपस्थित किया गया है। सो प्रकृतमें वह कालादि सहकारी सामग्री क्या वस्तु है इसका यहाँ विस्तारके साथ विचार करना है। आचार्य विद्यानन्दिने सहकारी सामग्रीमें कालविशेषको स्वीकार करके भी अन्तरग शक्तिविशेषको भी स्वीकार किया है। वे तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक पृ० ६५ मे लिखते है—

दंडकपाटप्रतरलोकप्रणिकयानुमेयोऽपकर्षणपरप्रकृतिसक्रमणहेतुर्वो भगवत स्वपरिणामिवशेष शक्तिविशेष । सोऽन्तरंग सहकारी नि श्रेयसोत्पत्ता रत्नत्रयस्य, तटमावे नामाद्यद्यातिकर्मंत्रयस्य निर्जरा-नुपपत्ते नि श्रेयसानुत्पत्ते. । आयुषस्तु यथाकालमनुभवादेव निर्जरा, न पुनरुपक्रमात्तस्यानपवर्त्यत्वात् । तद्पेक्ष क्षायिकरत्नत्रय सयोगकेवलिन प्रथमसमये मुक्ति न सपाद्यत्येव, तदा तत्सहकारिणोऽसत्त्वात् ।

दड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण क्रियासे अनुमान होता है कि भगवानका स्वपरिणामिवशेपरूप शक्ति-विशेष अपकर्षण और परप्रकृति सक्रमणका निमित्त है। वह मोक्षकी उत्पत्तिमें रत्नत्रयका अन्तरंग सहकारी कारण है, क्योंकि उसके अभावमे नामादि तीन अघातिया कर्मोंकी निर्जरा नहीं वन सकती और मोक्षकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। आयुकर्मकी तो यथाकाल अनुभवसे ही निर्जरा होती है, उपक्रमसे नही, क्योंकि वह अनपवर्त्य है। इसलिए अन्तरग सहकारी परिणामिवशेषकी अपेचा रखनेवाला क्षायिक रत्नत्रय सयोग-केवलीके प्रथम समयमे मुक्तिको नहीं हो उत्पन्न करता है, क्योंकि उस समय उसके सहकारी कारणका अभाव है।

आचार्य विद्यानित्दका यह उल्लेख अपनेमें बहुत ही स्पष्ट है। अपर पक्षने अपने कथनमें जहाँ काल-विशेपरूप सहकारी सामग्रीका उल्लेखकर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि केवल वाह्य सामग्रीके अभावमें केवलीका क्षायिक रत्नत्रय मुक्तिको उत्पन्न कर्रनेमें असमर्थ है वहाँ इस उल्लेखसे यह सिद्ध होता है कि केवलीके क्षायिक रत्नत्रयमें अन्तरग सहकारों कारणख्प परिणामिवशेपका अभाव होनेसे वह मुक्तिकी उत्पन्न करनेमें असमर्थ हैं। इसलिए इस कथनसे यह सिद्ध हो जाता है कि विशिष्ट पर्याय शक्तियुक्त द्रव्य ही अपने कार्यको करनेमें समर्थ है और साथ ही इससे यह भी सिद्ध होता है कि जब प्रत्येक द्रव्य विशिष्ट शक्तियुक्त होता है तब उसके अनुकूल बाह्य सामग्री मिलती ही है। इम प्रकार प्रत्येक द्रव्यमें प्रत्येक समयमें विशिष्ट बाह्याभ्यन्तर सामग्रीका योग मिलता जाता है और उससे प्रत्येक समयमें विशिष्ट कार्यकी उत्पत्ति होती जाती है।

अपर पचने अपने पक्षके समर्थनमें जो उल्लेख उपस्थित किये हैं उसमें आया हुआ 'कालिविशेष' पद कालिविशेषको तो सूचित करता हो है। साथ ही प्रत्येक द्रव्यको पर्यायिविशेषको भी सूचित करता है, क्योंकि आगममें कालका अर्थ केवल समय ही न करके प्रत्येक द्रव्यकी पर्यायके अर्थमें भी उसका उल्लेख हुआ है। इसके लिए घवला पुस्तक ४ पृ० ३१७ का यह वचन अवलोकनीय है—

दृष्वकालजणिद्परिणामो णोभागमभावकालो भण्णदि । पोग्गलादिपरिणामस्स कथ कालववएसो ? ण एस दोसो, कज्जे कारणोवयारणिवधणत्ताढो ।

द्रव्यकालसे उत्पन्न हुआ परिणाम नोआगमभावकाल कहा जाता है। शका—पुद्रगलादि द्रव्योके परिणामकी काल सज्ञा कैसे हैं ?

समाधान-यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि कार्यमें कारणोपचारनिमित्तक यह सज्ञा है।

प्रत्येक द्रव्यके स्वद्रव्यादिचतुष्ट्यमे पठित 'स्वकाल' शब्द भी प्रत्येक द्रव्यकी प्रत्येक पर्यायको सूचित करता है इम तथ्यसे अपर पक्ष अनिभन्न हो ऐसी वात नही है। सो इससे भी यही सूचित होता है कि प्रकृत उल्लेखमे आया हुआ कालविशेष पद जहाँ बाह्य सामग्रीकी अपेक्षा कालविशेषरूप निमित्तको सूचित करता है वहाँ जीवद्रव्यकी मुक्ति प्राप्तिकी उपादानकारणरूप पर्यायविशेष-को भी सूचित करता है।

इस प्रकार पूर्वोक्त आगम प्रमाणोंके प्रकाशमे विचार करने पर यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकका 'कालादिसामग्रीको हि' इत्यादि वचन भी व्यवहार उपादानको ध्यानमें रख कर ही लिखा गया है, निश्चय उपादानको ध्यानमें रखकर नही । ग्रतएव सब द्रव्योका प्रत्येक समयका निश्चय उपादान अपने-अपने कार्यकालमें अपने कार्यको नियमसे उत्पन्न करता है और व्यवहारसे उसके अनुकूल विस्ता या प्रायोगिक बाह्य सामग्री प्रत्येक समयमें नियमसे उपस्थित रहती है। एकमात्र इस आगमको निर्विवाद इपसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

## ३० अनवस्था दोषका परिहार

अव प्रतिशकाके उस भाग पर विचार करते हैं जिसमें 'तादशी जायते बुद्धि' इत्यादि वचनको ह्यानमें रख कर जो अनवस्थादोप दिया गया है। अपर पक्षका कहना है कि—

'जिस प्रकार विवक्षित कार्यकी उत्पत्तिके लिए भवितव्यताको निमित्तोका सहयोग अपेक्षित है उसी प्रकार उन निमित्तोको प्राप्तिरूप कार्यकी उत्पत्तिके लिए भी अन्य निमित्तोके सहयोगकी अपेक्षा उसे (भवित-व्यताको) नियमसे होगो और फिर उन निमित्तोको प्राप्ति भी भवितव्यताको अन्य निमित्तोके सहयोगसे ही

हो सकेगी। इस प्रकार यह प्रक्रिया अनवस्थाकी जनक होनेके कारण कार्योत्पत्तिके विपयमें स्वीकार करनेके अयोग्य है।'

सो मालूम पहता है कि अपर पक्ष स्वयंके द्वारा मानी गई कार्यकारणकी प्रक्रियामें आनेवाले अनवस्था दोपसे वचनेके अभिप्रायसे ही ऐसा लिख रहा है। वस्तुत यह दोप भवितव्यताको मुख्य मान कर कार्यकी उत्पत्ति स्वीकार करने पर नहीं उपस्थित होता, क्योंकि अपनी अपनी भवितन्यानुसार सभी कार्य अपने अपने कालमें हो रहे है और उनका पूर्वोत्तर पर्यायोकी अपेक्षा परस्पर उपादान-उपोदयभाव तथा अन्वय-व्यतिरेकके नियमानुमार प्राप्त वाह्य सामग्रीके साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध सहज ही बनता जाता है। कार्य-कारणकी इस प्रक्रियामें कोई किसी के आधीन होकर प्रवृत्ति करता है यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। हाँ अपर पक्ष प्रत्येक उपादानको अनेक योग्यतावाला मानकर कार्य-कारणपरम्पराको अनवस्था दोषसे मुक्त नही रख सकता, क्योंकि जिस वाह्य सामग्रीको वह कार्यक्षम मानता है वह भी अलग-अलग अनेक योग्यता सम्पन्न होनेसे उनमेंसे किस कार्यके लिए कौन योग्यता निमित्त हो यह उमसे भिन्न बाह्य सामग्री पर अवलिम्बत रहेगा और तिद्धिन्न वह वाह्य सामग्री भी अलग-अलग अनेक योग्यता सम्पन्न होनेसे उनमेसे भी किसकी कौन योग्यता निमित्त हो यह अन्य वाह्य सामग्री पर भ्रयलम्बित रहेगा। और इस प्रकार सर्वत्र कार्य-कारण परंपरामे अनवस्था दोप आनेके कारण या चक्रक और इतरेतराश्रय दोप श्रानेके कारण किसी भी बाह्य-आभ्यन्तर सामग्रीसे किसी भी कार्यका उत्पन्न होना अशक्य हो जानेके कारण सभी द्रव्य अर्थक्रियासे शून्य होकर अपरिणामी हो जावेंगे। और अन्तमें उनका अभाव होकर जगत् द्रव्यशून्य हो जायगा। भट्टाकलक-देव इस तथ्यको जानते थे। तभी तो उन्होने पिछले पुण्य-पाप ग्रोर प्रत्येक जीवमें विद्यमान पौरुषरूप परिणमनेकी सामर्थ्यको लक्ष्यमें रखकर पौरूपकी उत्पत्तिका निर्देश करते हुए 'तादशी जायते बुद्धि.' इत्यादि वचन कहा है। स्वामी समन्तभद्र भी इस तथ्यसे भलोभौति परिचित थे और यही कारण है कि उन्होने भी कार्य-कारणके हार्दको जानकर अपने आप्तमीमासामे 'टैवादेवार्थसिद्धि ' (का० ८८) इत्यादि कारिका कही है।

# ३१. बाह्य सामग्रीमें अकिचित्करपनेका खुलासा

वाह्य सामग्री अन्य द्रव्यके कार्यमें निमित्त होकर भी अकिचित्कर है इसका यह तात्पर्य है कि एक द्रव्य और उसके गुण पर्यायोका दूसरे द्रव्य और उसके गुण-पर्यायोमें अत्यन्तामान है। प्रत्येक द्रव्य अपनी-अपनी प्रतिनियत सत्ताके भीतर ही कार्यशील है। कोई भी द्रव्य अपनी प्रतिनियत मत्ताको छोडकर अन्य द्रव्यकी प्रतिनियत सत्तामें प्रवेश नहीं कर सकता। इमी तथ्यको ध्यानमे रखकर आचार्य समन्तभद्रने अपनी आप्तमीमासामें यह वचन कहा है—

सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात्। असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते॥१५॥

स्वरूपादिचतुष्टयकी अपेक्षा सभी पदार्थ सत् ही है इसे कौन स्वीकार नही करेगा, तथा पररूपादि-चतुष्टयको अपेक्षा सभी पदार्थ असत् ही हैं इमे भी कौन स्वीकार नहीं करेगा। यदि ऐसा न होवे तो प्रत्येक प्रतिनियत पदार्थकी व्यवस्था ही नहीं वन सकती ॥१४॥

आचार्य विद्यानिन्द भी इमी तथ्यको स्पष्ट करते हुए दूसरे शब्दोमें लिखते है — स्क्पररूपोपादानापोहनब्यवस्थापाद्यत्वाद्वस्तुनि वस्तुत्वस्य ।

अपने स्वरूपके उपादान और परके स्वरूपके अपोहनकी व्यवस्था करना ही वस्तुका वस्तुत्व है।
यही कारण है कि अपने गुण-पर्यायों द्वारा एक द्रव्यका दृसरे द्रव्यमें व्यापार होना
ि क्रिकालमें असंभव है, इमलिए तो वाह्य सामग्रीको पर द्रव्यके कार्यमें व्यवहारसे निमित्तरपमें स्वीकार
करके भी वह कर्ता आदिपनेकी दृष्टिमें परद्रव्यका कार्य करनेमें अकिवित्कर ही है। फिर भी एक द्रव्यके
कार्यमें दूसरे द्रव्यकी विविध्यत पर्यायको जो व्यवहारसे निमित्त सज्ञा प्राप्त है उसका कारण उम कार्यके प्रति
उसकी व्यवहारनयसे अनुकूलता हो समझनी चाहिये। व्यवहारनयको अपेक्षा यह अनुकूलता दो प्रकारमें
प्राप्त होतो है—एक तो बलाधान हेनुरूपसे और दूसरे अनुकूल क्रिया परिणामक्त्रसे। विशेष खुलासा पूर्वमें
कर ही आये हैं। अत अपर पक्षने प्रकृतमें इस प्रमगको लेकर जो नाना आपत्तियाँ उपस्थित की हैं वे हमारे
कथन पर लागू नही होती।

#### ३२ नयोंके विषयका स्पष्टीकरण

प्रकृतमें अपर पक्षने व्यवहारनयके विषयको बारोपित स्वीकार करने पर जो बापित उपस्थित की है वह भी हमारे कथनपर लागू नही होतो, क्योंकि मव ज्ञान हैं और उनके निश्चय व्यवहाररूप सब विषय है। जोवकी ससार- मुक्त अवस्था है और ससारके वाह्यआभ्यन्तररूप उपचरित-अनुपवरित सब हेनु है। इसलिए न तो किसीका अभाव है और न असत् युक्तियोंसे उनका अभाव हो किया जा सकता है। जो जिंग रूपमें हैं वे सम्यग्ज्ञान द्वारा उसीरूपमें जाने जाते हैं। बाह्य द्रव्यमें निमित्तत्ता किस रूपमें स्वीकृत है यह भी वह जानना है। जैसे असद्भूत व्यवहारनयकी अपेक्षा किसीको 'कमलनयन' कहते हैं, परन्तु जिसका नाम कमलनयन है वह द्रव्य, गुण और पर्याय इन तोनो रूपसे कमलनयन नहीं है। इसलिए सम्यग्ज्ञानी पुरूप यह जानते है कि इने असद्भूत-व्यवहारनयसे 'कमलनयन' कहा जा रहा है, वह परमार्थरूपमें कमलनयन नहीं है। घवला पु० १ पृ० ७४ में नामके दश भेद करके 'नोगौण्य पद' का खुलासा करते हुए बाचार्य वोग्सेन लिखते हैं—

नोगौण्यपद नाम गुणिनरपेक्षमनन्वर्थमिति यावत् । तद्यया—चन्द्रस्वामी सूर्यस्वामी इन्द्रगोप इत्यादीनि नामानि ।

जिन सज्ञाओं में गुणोकी अपेक्षा न हो, अर्थात् जो असार्थक नाम है उन्हें नोगीण पद नाम कहते हैं। जैसे—चन्द्रस्वामी, सूर्यस्वामी, इन्द्रगोप इत्यादि नाम।

सर्वार्णसिद्धि अध्याय १ सू० ५ में इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए आचार्य पूज्यपाद लिखते है— अतद्गुणे वस्तुनि संज्यवहारार्थं पुरुपकारान्तियुज्यमान सज्ञाकमें नाम । अतद्गुण वस्तुमें ज्यवहारके लिये अपनी इच्छासे की गई सज्ञाको नाम कहते है ।

यह वस्तुस्थिति है जिसे सभी आचार्योंने मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है, अतएव सम्यक्तानमें ऐसा स्वीकार करने पर व्यवहारका लोप हो जायगा, अपर पक्षका ऐसा कहना सर्वथा असगन है। वस्तुस्थिति वया है और व्यवहार वया है इतना दिखलाना मान निश्चयनय-व्यवहारनयका प्रयोजन है। हमें विश्वास है कि अपर पक्ष इस प्रकार वस्तुस्थितिको समझकर आगममे जहाँ जिस दृष्टिसे प्रतिपादन किया गया है उसे हृदय-गम करेगा। अपनी प्रतिशकाको उपस्थित करते हुए अपर पक्षने जो अन्य प्रतिशकाओमे इम विपयके विशेष विवेचनकी सूचना की है या उनपर दृष्टि डालनेका सकेत किया है सो उन प्रतिशकाओका उत्तर लिखते समय वे दृष्टिपथमे आई है या आवेंगी हो। वही उनपर विशेष विचार किया है या करेंगे।

## ३३ समयसारकी ८० वीं गाथाका वास्तविक अर्थ

अपर पक्षने इसी प्रसगमे सभी वस्तुओमे परस्पर निमित्त-नैमित्तिक सम्वन्घ कैसे वन रहा है और इस आधारसे कहाँ किस प्रकार निश्चित क्रम और अनिश्चित क्रम है इसका अपनी कल्पनाके आधार पर विवेचन करते हुए समयसार गाथा ५० को उपस्थितकर उसके अर्थको वदलनेका भी प्रयास किया है। समयसारकी गाथा है—

जीवपरिणामहेदुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति। पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमदि॥८०॥

इस गाथाका सही अर्थ है---

जीवके परिणामोको निमित्तकर पुद्गल कर्मरूपसे परिणमते है और पुद्गल कर्मीको निमित्तकर जीव भी उसी प्रकार परिणमता है ॥८०॥

इस गाथाकी सस्कृत टीका लिखते हुए आचार्य अमृतचन्द्र कहते हैं-

यतो जीवपरिणामं निमित्तीकृत्य पुर्गला कर्मत्वेन परिणमन्ति, पुर्गलकर्म निमित्तीकृत्य जीवोऽपि परिणमति ।

इस टीकाका अर्थ वही है जो हमने पूर्वमें किया है। किन्तु अपर पक्षने अपने अभिप्रायकी सिद्धि करनेके लिये उक्त गायाका यह अर्थ किया है—

'जीवके परिणमनका सहयोग पाकर पुद्गल कर्मरूप परिणत होते हैं और पुद्गलकर्मका सहयोग पाकर जीव भी परिणमनको प्राप्त होते हैं। अत जीवो और पुद्गलोके ऐसे परिणमन भी स्व-परप्रत्यय माने गये हैं।'

गाथाके पूर्वार्द्धमे 'परिणमंति' और उत्तरार्द्धमें 'परिणमिट पाठ है। आचार्य अमृतचन्द्रने अपनी टीकामें इन क्रियापदोको इसी रूपमे रखा है। इनका शब्दार्थ हम पूर्वमे दे ही आये है। िकन्तु अपर पक्षने इन क्रियापदोका 'परिणमते हैं' या 'परिणमता है' यह अर्थ न करके इसके स्थानमें क्रमश 'परिणत होते हैं' या 'परिणमनको प्राप्त होते हैं' यह अर्थ िकया है। यो तो साधारण दृष्टिसे उक्त क्रियापदोसे व्यक्त होनेवाले अर्थमें और अपर पक्ष द्वारा इन क्रियापदोके किये गये अर्थमें सामान्य मनुष्यको अन्तर नही प्रतीत होगा। िकन्तु अपर पक्षने उक्त क्रियापदो द्वारा स्पष्टरूपसे व्यक्त होनेवाला कर्तृपरक अर्थ न करके दूसरा अर्थ सकारण किया है।

वात यह है कि निश्चय और व्यवहारके भेदसे पट्कारक दो प्रकारके आगममें वर्णित है। उनमेंसे निश्चय पट्कारक यथार्थ हैं और व्यवहार पट्कारक उपचरित है, अर्थात् व्यवहार पट्कारक एक द्रव्यके वास्तिक कर्ता आदि घर्मोंको दूसरे द्रव्य पर आरोपित कर कहे गये हैं। उगचारका प्रयोजन किस द्रव्यकी किस द्रव्यके साथ वाह्य व्याप्ति किस रूपमें है इस द्वारा निश्चय पट्कारकका ज्ञान करानामात्र है। इसके लिए पञ्चास्तिकाय गाथा ५७ से लेकर ६५ तककी गाथाएँ और उनकी आचार्य अमृतचन्द्र कृत टीका अवलोकनीय है। जिनवचन क्या है इसका सम्यक् प्रकारसे विवेचन करते हुए आचार्य कुन्दकुन्द वही पर लिखते हैं—

कुन्वं सगं सहावं अत्ता कत्ता सगस्स भावस्स । ण हि पोग्गलकम्माणं इदि जिणवयणं सुणेयन्वं ॥६१॥

अपने स्चभाव (पर्याय) को करता हुआ आत्मा अपने भावका कर्ता है, पुद्गलकर्मीका नही, यह जिन-वचन जानना चाहिए ॥६१॥

यह उनत गाथाका अर्थ है। इसी शास्त्रकी गाथा ६२ की सस्क्रुत टीकामें आचार्य अमृतचन्द्रने कर्म और जीव दोनोकी अपेक्षा निश्चय पट्कारकका स्पष्ट शब्दोमें विवेचन किया है। तथा व्यवहार पट्कारक परमार्थभृत नयो नहीं हैं इसका कर्ताकारककी मुख्यतासे एक वावय द्वारा निपेध कर दिया है। वे लिखते है-

अत कर्मण कर्न निस्त जीव कर्ता, जीवस्य कर्तु निस्ति कर्म कर्तृ निश्चयेनेति ।

इमिलए निश्चयसे कर्मरूप कर्ताका जीव कर्ता नहीं है तथा जीवरूप कर्ताका कर्म कर्ता नहीं है।

यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि निश्चयसे जीव या कर्म एक दूसरेके कर्जा भन्ने ही न वर्ने । व्यवहार-नयमे तो जीन कर्मका और कर्म जीवका कर्ता है ही और इन दोनोमें व्यवहारसे रहनेवाला कर्तृत्व धर्म यथार्थ होनेमे इसे उपचरित कहना उचित नही है ? आचार्य अमृतचन्द्रने इसी शास्त्रकी गाथा २७ की टीकामें व्यवहारमे जीव कर्मका कर्ता है इस विषयका विशवस्पिसे विवेचन किया ही है, इसलिए उसे एकान्तसे अपर-मार्थभूत कहना उचित नही है। यह एक प्रवन है। समाघान यह है कि स्वय आचार्य कुन्दकुन्दने इसी शास्त्रकी गाथा ५८ में इस प्रस्तको उपस्थित कर गाथा ६० में उसका समाधान किया है। वे गाथा ५८ में कहते है-

कम्मेण विणा उदयं जीवस्स ण विज्जदे उवसमं वा। खद्वय राभोवसिमयं तम्हा भाव कम्मकय ॥५८॥

कर्मके विना जीवके उदय, उपशम, क्षय अथवा क्षयोयशम नहीं होता, इसलिए भाव (जीवभाव) वर्मकृत है ॥५८॥

भिन्तु यह कथन यथार्थ वयो नहीं है इसका विचार करते हुए वे गाथा ६० में लिखते हैं— भावो कम्मणिमित्तो कम्मं पुण भावकारण भवटि। ण दु तेसि स्नलु कत्ता ण विणा भूदा दु कत्तार ॥६०॥

जीवभावका कर्म निमित्त है और कर्मका जीव निमित्त है, परन्तु एक दूसरेके वास्तविक कर्ता नही है और वे कर्ताके विना होते है ऐसा भी नही है ॥६०॥

यहाँपर आचार्य कुन्दकुन्द जीव कर्मका और कर्म जीवका कर्ता है इस व्यवहारका निपेध करते हैं तथा जीव अपने जीवभावका और कर्म अपने कर्मपरिणामका कर्ता है इस निश्चयकी स्थापना करते हैं। सो क्यो ? जिम प्रकार आचार्य महाराज व्यवहार पक्षको उपस्थित कर उसका निपेच करते हुए इसी शास्त्रकी गाथा ५६ मे-

ण कुणदि अत्ता किंचि वि मुत्ता अण्ण सग सहाव । और समयसार गाथा २६ में-

'तं णिच्छप् ण जुजादि'---

लिखते हैं उस प्रकार उन्होंने पहले निश्चय पक्षको उपस्थित कर क्या कहीं उसका निपेध करते हुए लिखा है कि 'त ववहारे ण जुज्जदि।' वे व्यवहार नयको प्रतिपेघ्य और निश्चयनयको प्रतिपेघक (समयसार गाया २७२ में ) क्यो लिखते हैं ? इसका कोई कारण तो होना चाहिए ? अपर पक्षने इस तथ्यका वया कभी विचार किया है ? यदि वह इसका समीचीन रीतिसे विचार करे तो उसे निश्चयरूप अर्थ सत्यार्थ है और असद्भूत व्यवहाररूप अर्थ उपचरित होनेसे असत्यार्थ है इसे समझनेमें देर न लगे। हाँ, यदि वह निष्चयार्यके समान असद्भूत व्यवहारार्थको परमार्थभूत मिद्ध करनेको हो अपना चरम लक्ष्य मानता हो तो वात दूसरी है।

दो द्रव्योक्ते बांश्रयसे सभी आचार्योने सर्वत्र जो यह सरिण अपनाई है सो उसका मृल कारण एक तो यह है कि प्रत्येक द्रव्यका गुण-धर्म दूसरे द्रव्यमें पाया नहीं जाता और दूसरा कारण यह है कि प्रत्येक द्रव्यका गुण-धर्म प्रतिसमय अपने व्यापारमें हो उपयुक्त रहता है, इमलिए यदि हम जीवभावकों कर्म परिणाममें या कर्मके उदयको जीवभावमें निमित्तमात्र होता हुआ देखकर यह व्यवहार करते है कि जीवने कर्मको किया या कर्मने जीवको किया तो वह वास्तविक न होकर अपरमार्थभूत ही सिद्ध होता है, वयोकि जीवमे जीवभावका कर्तृत्व धर्म तो है, परन्तु ज्ञानावरणादि कर्मोका कर्तृत्व-धर्म नहीं है और इसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोमें अपना कर्तृत्व धर्म तो है परन्तु जीवभावका कर्तृत्व धर्म नहीं है। यही कारण है कि व्यवहारनयसे एक द्रव्यकों जो दूसरे द्रव्यका कर्ता आदि कहा जाता है वह वास्तविक न होनेसे उपचरित, आरोपित, असत्यार्थ या अपरमार्थभूत कहा जाता है। दूसरोको चिढानेके लिये हम इन शब्दोका प्रयोग करते हो ऐमा नहीं है। किसीको चिढानेका उपक्रम करना यह मोक्षमार्गकी प्रक्रियाके विरुद्ध है। यह तो वस्तुस्वरूपका विश्लेपणमात्र है जो युक्तियुक्त होनेसे प्रयोजन वश किया जाता है।

इतने विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपर पक्षने ममयसार गाथा ८० का जो अर्थ किया है वह केवल व्यवहार कथनको परमार्थभूत ठहरानेके अभिप्रायसे ही किया है।

साय ही उस पक्षकी ग्रीरसे इसी प्रसगमें जो 'आकाश द्रव्य समस्त वस्तुजातको अपने अन्दर समाये हुए हैं इत्यादि कथन किया है वह भी इसी अभिप्रायमें किया है जो युनितयुक्त नहीं है। आचार्य पूज्यपाद तो सर्वार्थसिद्धि अध्याय ५ सू० १२ में यह कहें कि 'धर्मादिक द्रव्योका आकाश अधिकरण है यह व्यवहारनय से कहा जाता है।' और अपर पक्ष उसके स्थानमें यह लिखे कि 'आकाश द्रव्य समस्त वस्तुजातको अपने अन्दर समाये हुए है।' सो यह सब क्या है विषया वह जिनागमके विरुद्ध कथन नहीं है।

इसी प्रकार आचार्य कुन्दकुन्द तो पञ्चास्तिकाय गाथा २४,२५ व १०० में यह कहें कि 'निमिप, काष्ठा, कला, नाली, दिन-रात, महीना, अयन और संवत्सर आदिरूप व्यवहारकाल जीव और पुद्गलोंके परिणमनसे जाना जाता हैं' और इमके स्थानमें अपर पक्ष यह लिखे कि 'सभी कालद्रव्य अपनेसे सम्बद्ध वस्तुओंको सत्ताको और उसमें अपने-अपने प्रतिनियन कारणो द्वारा होनेवाले परिणमनोंको समय, आवली, घडो, घटा, दिन, मप्ताह, पक्ष, माह और वर्ष आदिमें बद्ध करके विभाजित करते रहते हैं।' सो यह क्या है निया यही जैन संस्कृति हैं ? इस आघार पर हम यह कह सकते हैं कि अपर पच्चने यह या इमी प्रकारका अन्य जितना भी कथन यहाँ पर किया है वह सबका सब इसी प्रकारके अनेक अमोको लिए हुए हैं। हमें इसका आश्चर्य नहीं कि उसकी ओरसे इस प्रकारका अमपूर्ण कथन किया गया है। आश्चर्य इम वातका है कि वह इसे जैन संस्कृति घोषित करनेका साहस भी करता है। अस्तु, स्पष्ट है कि उसकी ओरसे व्यवहारनयसे कहे गये निमित्त-नैम्तिक भावको लेकर अपनी प्रतिशंकामें जो कुछ भी विवेचन किया गया है उसे मात्र अमोत्पादक ही जानना चाहिए।

आगे अपर पक्षने अपनी प्रतिशका २ जिन विषयोको लेकर स्थापित की थी और जिनका सप्रमाण समाधान हम अपने दूंमरी वार लिखे गये उत्तरके समय कर आये हैं उन्ही विषयोके क्रमसे हमारे द्वारा दिये गये उत्तरको आधार वनाकर जो पुन. प्रतिशका उपस्थित की गई है उसका विचार उसी क्रमसे करते हैं—

विचारणीय मुख्य विषय ये हैं—१ स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी तीन गाथायें तथा तत्सम्बयी अन्य सामग्री । २. अकालमें दिव्यव्वनि । ३. निर्जरा तथा मुक्तिका अनियत समय । ४ अनियत गुणपर्याय । ५ क्रम-अक्रमपर्याय । ६. द्रव्यक्रमंकी अनियतपर्याय और ७ निमित्त-उपादान कारण ।

इन निषयोपर अपर पक्षने जो सामान्यरूपसे प्रतिशकाका कलेवर निर्मित किया है उसका ऊड़ापीह तो हम कर हो आये हैं। आगे इनके आधारसे जो अपर पक्षका कहना है उस पर निचार करते हैं—

# ३४ स्वामी कार्तिकैयानुष्रेक्षाकी ३ गाथायें आदि

अपर पक्षने 'एच जो णिच्छयदो' गायाके जिन पदोको हमने भिन्न टाईपमे दिया है उम मम्बन्धी हमारे स्पष्टीकरणको उद्घृत कर शुद्ध सम्यग्दृष्टिका खुलासा करते हुए जो पुन यह लिखा है कि—'श्रुत- ज्ञानी सम्यग्दृष्टि केवलज्ञानके विपयको अपेक्षा उस तत्त्रको ययार्थ मानता है जिसको पूर्वोक्त दो गायाओं प्रतिपादित किया गया है और श्रुतज्ञानके विपयको अपेक्षा कार्य-कारणमाव पद्धतिको भी यथार्थ मानता है।' सो यहाँ यह देखना है कि जिसे अपर पक्ष मान श्रुतज्ञानका विपय वतला रहा है वह क्या केवलज्ञानके विपयके वाहर है ? वह कार्य-कारणपद्धति क्या वस्तु है जिसे केवलज्ञान नही जानता ? उपादान-उपादेयमावका ही दूसरा नाम कार्य-कारणभाव है जो यथार्थ है। सो यदि उसे केवलज्ञानके विपयके वाहर माना जाता है और इसलिए दिव्यघ्विन द्वारा उसका प्रतिपादन नही हुआ है तो उसे स्वीकार करनेवाला जीव सम्यग्दृष्टि और तदनुसार यथार्थ श्रुतज्ञानी कैसे हो सकता है ? वह तो केवल अतत्वश्रद्धान और मिथ्याज्ञान ही होगा, श्रत-एव केवलज्ञानके विपयके अनुसार जैसी श्रद्धा हो, सम्यक् श्रुतज्ञानी जीव उसीके अनुसार कार्य-कारणभाय पद्धतिको यथार्थ मानता है, अन्यको नही ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

हम 'णिच्छयदों' पदको ध्यानमें रखकर यह लिख बाये हैं कि निश्चय ( उपादान ) की प्रधानतासे विचार करने पर ज्ञात होता है कि आगममें अकालमृत्यु आदिका निर्देश व्यवहारनय (उपचारनय) की अपेक्षा किया गया है, निश्चयनयकी अपेक्षा नहीं । सो हमारे इस कथन पर अपर पक्षका कहना है कि—'जितना भी मरण है चाहे वह अकालमरण हो या कालमरण दोनो व्यवहाररूप है।' सो उस पक्षका ऐसा लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि 'कालमरण' जीवकी व्ययह्प पर्याय होनेसे पर्यायाधिक निश्चयनयकी अपेक्षा यथार्थ ही है। हाँ, इसमें बाह्य सामग्रीकी अपेक्षा जो नआर्थकी योजना की गई है वह परसापेक्ष कथन होनेसे अवश्य ही उपचित्त है। यही कारण है कि अकालमरणको हमने इस अपेचासे व्यवहार (उपचित्त) लिखा है।

अपर पक्षका यह लिखना भी मिद्धान्तविष्य है कि 'आत्मा स्वभावत: अमर है' क्योंकि द्रव्यार्थिक दृष्टिसे जैसे आत्मा अमर है वैसे ही पर्यायाधिक दृष्टिसे वह उत्पाद-व्यय स्वभाववाला भी है। यह दोनों कथन परमार्थभूत हैं। बुद्ध निश्चयनयकी विषयभूत वही वस्नु अश भेद करने पर सद्भूत व्यवहारनयका भी विषय हो जाती है।

हमने असद्भूतव्यवहारको उपचरित अवश्य लिखा है और है भी वह उपचरित हो। पर सद्भूत व्यवहारको हमने कही भी सर्वथा उपचरित नही लिखा, क्योंकि अखण्ड वस्तुमें गुण-पर्यायका सद्भाव वास्तविक है। स्पष्ट है कि हमने अपने पिछले उत्तरमे अकालमृत्युको व्यवहारनयकी अपेक्षा जो उपचरित लिखा है वह आगमसम्मत होनेसे यथार्थ ही लिखा है।

आगे अपर पक्षने निश्चयनय और व्यवहारनयके जो लचण लिखे हैं उनका विशेष विचार हम प्रतिशका ६ के उत्तरमें करनेवाले हैं, अत: यहाँ हम उनके खण्डनमें न पडकर इतना ही लिख देना पर्याप्त समझते हैं कि आगममें इन नयों के इस प्रकारके लक्षण कही भी दृष्टिगोचर नही होते। इसिलए वे यथार्थं नहीं है। हाँ, प्रकृतमें अपर पक्षका अपने कथनका यह आशय हो कि जिस वस्तुका जो गुण-धर्म है उसको उसीका जो नय कहे या जाने वह निरचयनय है और जो वाह्य सामग्रीके सयोगको देखकर निमित्तादिवश अन्य वस्तुके गुण धर्मको अन्यका कहे या जाने वह व्यवहारनय है तो हमें कोई अपित नहीं है।

े आगे अपर पक्षने अपनी वातको ग्खनेका प्रयास करते हुए अन्तमे 'सभी कार्य स्वकालमें होते हैं हसका विरोध करनेके अभिप्रायसे जो कार्य-कारण पढ़ितको अपनानेकी वात लिखी है सो यह केवल उस पक्षका आग्रहमात्र है, क्योंकि सभी कार्योंका स्वकालमें होना स्वीकार करनेमात्रसे कार्य-कारण पढ़ितके अपनानेमें आगमसे कोई विरोध नहीं आता। हाँ, इससे अपनी अनियन्त्रित वृत्ति (राग-द्वेप-मोह परिणित) को निरुद्ध करनेका अवसर अवश्य हो मिलता है। लोकमें जितने भी पदार्थ है चाहे वे अशुद्धदशामें हो या गुद्धदशामें उन सभीके कार्य (उत्पादन-ध्यय) तो कार्य-कारणपढ़ितसे ही हो रहे हैं और होते रहेगे। अपर पक्ष जब यह मानता ही है कि 'कुछ कार्य नियत क्रमसे भी होते हैं और ऐमा स्वीकार करने पर भी जब कार्य-कारण पढ़ितमें विरोध उपस्थित नहीं होता, ऐसी अवस्थामें सभी कार्योंका नियतक्रमसे होना स्वीकार कर लेने पर कार्य-कारणपढ़ितमें विरोध कैसे उपस्थित हो जाता है इसका वह स्वयं निर्णय करे।

इसी प्रमंगमें अपर पक्षने समयसार आत्मख्याति टीकासे 'जड़ जिणमयं पवज्जह' इत्यादि गाथा उद्घृत की है सो वह गाथा निश्चयनय और सद्भूतव्यवहारनयके प्रतिपादनके प्रसगमे आई है। परन्तु अपर पक्षकी ओरसे वह गाथा किस प्रयोजनसे उपस्थित की गई है इमका विशेष खुलासा उमकी ओरसे न किया जानेके कारण हम यहाँ पर उसके सम्बन्धमें विशेष व्याख्यान करना उचित नहीं समझते।

स्वामी कार्तिकैयानुप्रेक्षाकी २१९ वी गाथा और उसके विषयको स्वीकार करनेसे मभी कार्योके नियत क्रमसे होनेका खण्डन कैसे हो जाता है यह बुद्धिके वाहर है। जब िक सभी कार्योके माथ अपने-अपने उपादानकी अन्तर्व्याप्ति और निमित्त सज्ञाको प्राप्त होनेवाली बाह्य सामग्रीके माथ बाह्य व्याप्तिको स्वीकार कर इन दोनोका आगममें सुमेल बतलाया गया है और इमीलिए आगममें उपचारसे उपकार-अपकारको कर्मकृत कहा गया है। ऐसी अवस्थामें आगमका जो प्रतिपादन है उसे समझकर हो वस्तुका निर्णय करना चाहिये यही मार्ग है। तथ्य यह है कि यह जीव स्वय अपने जुम-अजुभ परिणामोका कर्ता है और वही उनके फलका मॉवता है। शुम-अजुभ मावोको निमित्तकर जो कर्म बचते हैं वे तो उन भावोके होनेमें निमित्तमात्र हैं। यहीं वात उस गाथा द्वारा निष्केष रूपसे सुचित की गई है।

स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी २१६ वी गाथामें दो वार्ते स्पष्टल में कही गई है—१. प्रत्येक द्रव्य उपादान होकर स्वय परिणमन करता है, २ और जब वह वार्यक्र परिणमता है तब कालादि सामग्री उसमें निमित्त होती है। इस प्रकार इस गाथा द्वारा नियत क्रमका ही समर्थन होता है, अनिदिचत क्रमका नहीं। कार्य-कारणभावमें मुस्यक्ष्पसे जपादानका और उपचारल्पसे निमित्त कहलानेवाली वाह्य सामग्रीका ग्रह्ण है यह नहीं मूलना चाहिये। जब कि प्रत्येक कार्यका प्रत्येक समयमे उपादानकारण सुनिदिचत है तो उमसे जायमान कार्यके अनुकूल वाह्य सामग्रीका होना भी सुनिदिचत है यह भाव ही इस गाथा द्वारा मूचित किया गया है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं कर्ता होकर परिणमता है और व्यवहारसे तद्तुकृत बाह्य सामग्री उसमे निमित्त होती है यह व्यवस्था ही जैनदर्यनने कार्य-कारणभावमें स्वीकार की है। विशेष खुलासा पहले ही कर आये है।

अपर पक्षका यह लिखना कि 'उक्त गाथामें पठित 'सय' पदके अर्थके साथ 'कालादिलदिजुत्ता'

पदके अर्थका उस अवस्थामें विरोध आता है यदि उस गाथाके आधारसे 'नियतक्रम' पक्षका समर्थन किया जाता है, कारण कि यदि 'सय' पदका अर्थ 'अपने आप' अर्थात् 'विना किसी दूसरे पदार्थकी सहायताके' ऐमा किया जाता है तो वाह्य सामग्रीको कारणरूपमें स्वीकार करना निष्फल हो जाता है, इमलिये इसका ऐसा अर्थ करना चाहिए कि 'निमित्त सामग्री सापेक्ष जो भी पदार्थमें परिणमन होता है उसे उसका (पदार्थका) अपना ही परिणमन जानना चाहिये।'

यह अपर पक्षके वक्तन्यका सार है। मो इस सम्बन्धमें पूछना यह है कि प्रत्येक पदार्थमें परिणमनकों करता कौन है—वाह्य सामग्री या उपादान या दोनों? यदि बाह्य मामग्री करती है तो वह उससे भिन्न रहकर करती है या अभिन्न रहकर करती है? यदि कहों कि भिन्न रहकर करती है तो बाह्य सामग्रीका कर्तृत्व तो उस (परिणमन)में भिन्न रहा, फिर बाह्य सामग्रीसे भिन्न उपादानमें परिणमन हो कैसे जाता है? अर्थात् नहीं हो मकता। यदि कहों कि अभिन्न रहकर करती है तो दो या दोसे अधिक द्रन्योमें एकता प्राप्त होती है जो युक्त नहीं है। दूसरे बाह्य सामग्रीसे उपादानमें परिणमन मानने पर पुरुपार्थकी कथा करना व्यायं हो जाता है और द्रव्यके उत्पाद-व्यय स्वभावकी हानिका प्रसग उपस्थित होता है यह अलग। इमिलिए बाह्य मामग्री उपादानमें परिणमन करती है यह कहना तो बनता नहीं।

यदि कही कि उपादान और वाह्य मामग्री दोनों मिलकर उपादानमें परिणमन करते हैं तो यह कहना भी नहीं बनता, क्योंकि दोनोंके एक हुए बिना दोनों एक क्रियाके कर्ता नहीं हो सकते और दो द्रव्य मिलकर एक होते नहीं, इसलिए दोनों मिलकर एक परिणमनके कर्ता होते हैं यह कहना भी तकमगत नहीं है।

यदि कही कि 'वाह्य मामग्रीके सानिष्यमें प्रत्येक उपादान कारण वपना कार्य करता है इसे ही हम 'दोनों मिलकर एक परिणामके वर्ता होते हैं। ऐमा कहते हैं तो स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक उपादान स्त्रय अपना कार्य करता है और वाह्य सामग्री उनमें यथायोग्य व्यवहारसे निमित्त होती है। अर्थात् स्त्रभाव-परिणमनमें वलाघानरूपमे व्यवहारहेतु होतो है और विभाव परिणमनमें कार्यके अनुकूल व्यापार द्वारा व्यवहार हेतु होती है। हो रहा है सब क्रमानुपाती हो। इमलिए आगममें ऐसे स्थल पर 'स्त्रय' पदका अर्थ अपने आप, अपने मेंया अपने द्वारा आदि ही किया गया है ऐसा यहाँ समझना चाहिए।

यहाँ हमें 'भो विद्वाम' इस पद द्वारा सम्बोधित कर जो यह लिखा है कि 'हम लोगोमे से कौन कहता है कि उपादानके अनुसार कार्यको उत्पत्ति नहीं होती हैं। तो फिर क्यों गलत आरोप आप हमारे जपर करते हैं।' आदि, सो निवेदन यह है कि एक ओर अपर पक्ष यह लिखे कि प्रत्येक उपादान अनेक योग्यतावाला होता है। किस समय कौन परिणमन हो यह निमित्तो पर अवलिम्बत है। परिणमन करना मात्र उपादानका कार्य है, उममें जो परिणाम होता है वह निमित्ताके अनुसार हो होता है और दूपरी ओर यह लिखे कि 'हम लोगोमें से कौन कहता है कि उपादानके अनुसार कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती है।' सो हमें तो लिखे कि 'हम लोगोमें से कौन कहता है कि उपादानके अनुसार कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती है।' सो हमें तो यह सब कथन परस्पर विरुद्ध अत्यव विडम्त्रनापूर्ण हो मालूम पडता है। शास्त्रोमें उपादानका लक्षण 'द्रव्यशिवका नाम उपादान है' ऐसा जब कि कहीं किया हो नहीं है ऐसी अवस्थामें अपर पक्ष अपनी 'द्रव्यशिवका नाम उपादान है' ऐसा जब कि कहीं किया हो नहीं है ऐसी अवस्थामें जे उपादान प्रतिशकाओं उपादानको मात्र द्रव्यशिवन कप मानकर क्यों व्याख्यान कर रहा है और शास्त्रोमें जो उपादान का वास्तिवक्त लक्षण किया है उसे क्यों दृष्टिओझल कर रहा है। वया इसका हो अर्थ यह मानना होता है कर प्रत्येक कार्य उपादानके अनुसार होता है इसका अपर पक्ष स्वय विचार करे। म्हाकलकदेवने जो 'उपादा कर उत्तरीभवनात्' वचन लिखा है उसे अपर पक्ष श्रद्धाकी दृष्टिसे देखता है सो यह उचित ही है। किन्तु नस्य उत्तरीभवनात्' वचन लिखा है उसे अपर पक्ष श्रद्धाकी दृष्टिसे देखता है सो यह उचित ही है। किन्तु नस्य उत्तरीभवनात्' वचन लिखा है उसे अपर पक्ष श्रद्धाकी दृष्टिसे देखता है सो यह उचित ही है उसे उन्हीं आचार्योने जो द्रव्यशक्ति साथ पर्यायशक्ति स्त्रीकार कर उपादान कर उपादान कारणकी व्यवस्था की है उसे उन्हीं आचार्योने जो द्रव्यशक्ति साथ पर्यायशक्ति स्त्रीकार कर उपादान कर उपादान कारणकी व्यवस्था की है उसे उन्हीं आचार्योने जो द्रव्यशक्ति साथ पर्यायशक्ति स्त्रीकार कर उपादान कर उपादान की व्यवस्था की है उसे उन्हीं आचार्योने जो द्रव्यशक्ति साथ पर्यायशक्ति स्त्रीकार कर उपादान कर उपादान की व्यवस्था की है उसे उन्हीं आचार्योने जो द्रव्यशक्ति साथ

भी अपर पक्षको हृदयसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और जब वह उपादानके इस लक्षणको अन्तः करणपूर्वक स्वीकार कर लेगा तब वह प्रत्येक समयमें जो कार्य होता है उसका उपादान मात्र उसीरूप होता है यह भी स्वीकार कर लेगा। फिर वह यह लिखना छोड देगा कि उपादान मात्र द्रव्यशक्तिरूप होने के कारण अनेक योग्यतावाला होता है, इसलिए जब जैसे निमित्त मिलते हैं, कार्य उनके अनुसार होता है। इतना हो नहीं, फिर वह यह भी लिखना छोड देगा कि श्रुतज्ञानके अनुसार कुछ कार्य निश्चित क्रमसे होते हैं और कुछ कार्य अनिश्चित क्रमसे भी होते हैं।

इसी प्रसंगमें ज्ञानको लक्ष्यकर अपर पक्षने यह वाक्य भी लिखा है कि 'जैसे ज्ञानका स्वतःसिट स्वभाव पटार्थको जाननेका है, छेकिन ज्ञानका उपयोगाकार परिणमन किस पदार्थरूप होता है ? यह व्यवस्था तो उस पदार्थके ही आधीन है। सो हमे यह वाक्य पढकर आक्चर्य ही नही खेद भी हुआ। एक और तो सब तथ्यो पर दृष्टिपात करते हुये आचार्य यह घोषणा करें कि परिच्छेद्य (ज्ञेय) होनेसे अन्धकारके समान अर्थ और आलोक ज्ञानकी उत्पत्तिके हेतु नही, इसलिए जैसे दीपक घट आदि पदार्थीसे उत्पन्न न होकर भी जनका प्रकाशक है वैसे ही अर्थ और आलोकसे उपयोगाकार ज्ञान उत्पन्न न होकर भी उनका प्रकाशक (ज्ञापक) है (परीक्षामुख अ० २ सू० ६,८ व ६)। और दूसरी ओर अपर पक्ष ज्ञानके उपयोगाकार परिण-मनको पदार्थोंके अधीन बतलावे यह खेदकी बात है। शायद अपने आशयको स्पष्ट करते हुए अपर पक्ष कहे कि ज्ञानका परिणमन तो स्वत सिद्ध है। वह परिणाम जो विवक्षित उपयोगरूप होता है, ज्ञेयके आधीन है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अतीत और अनागत कार्य विनष्ट और अनुत्पन्न है उन्हें केवलज्ञान जान ही नहीं सकेगा, क्योंकि अतीत कालको अपेक्षा जिस-जिस कालमें जो जो कार्य हुए न तो वर्तमानमें उस उस रूपमें उस उस कालका हो सत्त्व है और न ही उन-उन वार्योंका भी। इसी प्रकार भविष्यकी अपेक्षा भी जान लेना चाहिए, और जो कार्य या काल अपने रूपमें वर्तमानमें है नहीं उन्हें केवलज्ञान कैसे जानेगा अर्थात् नहीं जान सकेगा। एक केवलज्ञान ही क्या अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान पर भी यही वात लागु होती है। और यदि वारीकोसे विचार किया जाय तो मितज्ञान और श्रुतज्ञानके लिये भी यही कहा जायगा। अतएव 'ज्ञेयके आधीन होकर ज्ञानका उपयोगाकार परिणमन होता है' यह कहना युषितयुक्त प्रतीत नही होता।

यह तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक वस्तु सामान्य-विशेषात्मक मानी गई है। ऐसी अवस्थामें प्रत्येक समयमें उससे अभिन्न जो परिणाम होता है वह सामान्य-विशेषात्मक ही होता है या मात्र सामान्यात्मक ही? अपर पक्ष उस परिणमनको मात्र सामान्यात्मक तो कह नही सकता, क्योंकि मात्र सामान्यात्मक वस्तुका सर्वथा अभाव है। परिशेषन्यायसे वह परिणमन सामान्य-विशेषात्मक ही मानना पडेगा। स्पष्ट है कि जिस प्रकार परिणमन करना प्रत्येक वस्तुका स्वतः सिद्ध स्वभाव है उसी प्रकार अपर पक्षको यह भी स्वीकार कर लेना चाहिये कि परके लक्ष्यसे विभावरूप परिणमन करना और स्वके लक्ष्यसे स्वभावरूप परिणमन करना भी उसका स्वतः सिद्ध स्वभाव है। आचार्य अकलकदेवने इसी बातको ध्यानमें रखकर ही 'उपादानस्य उत्तरीभवनात्' यह वचन कहा है। यहाँ 'उत्तरीभवनात्' पद ध्यान देने योग्य है। केवल परिणमन करे इतना ही उपादानका कार्य नही है किन्तु उपादानके उत्तर क्षणमें जो कार्य होनेवाला है उस रूप परिणमन करे यह भी उपादानका ही कार्य है।

तोसरी बात यह है कि यदि प्रत्येक द्रव्यका परिणमन करना मात्र उसका स्वतः सिद्ध स्वभाव माना जाय और वह परिणमन किस रूप हो यह बाह्य सामग्री पर अवलिम्बत माना जाय तो केवली जिनके सुख गुणके प्रत्येक समयके परिणमनमें अनन्त सुखरूपता नहीं वन सकती।

इत्यादि दोप प्राप्त न हो, इमिन्नए यही मानना उचित है कि प्रत्येक द्रव्य स्वय उम-उस रूपमें परिणमता है, बाह्य मामग्री तो उममें निमित्तमाय है। यहाँ अपर पक्षने क्रोयपर्यायको प्रमुखरूपने उदाहरण-रूपमें उपस्थित किया है मो उमके विषयमें भी इमी न्यायने निर्णय कर छेना चाहिये।

इम प्रकार अपर पक्षने स्वामी कार्तिकेयानुप्रेलाकी तीन गायाओं तथा उनके सम्बन्धमे अन्य जिन विषयोकी चर्चा की है उनके सम्बन्धमें सागीपागम्पमे तथ्यार्थका निर्देश किया।

# ३५ प्रतिशंका ३ में उपस्थित ४ प्रमाणोंका स्पृश्लेकरण

इसी प्रमगमें अपर पक्षने अपने अभिमतको पृष्टिके अभिप्रायमे जो ४ प्रमाण उपस्थित किये हैं उनमेंने प्रयम उल्लेच भट्टाक्लंकदेवने किम आश्रयमें किया है इमका हम पूर्वमें हो विस्तारके साथ स्पष्टीकरण कर आये हैं। वहाँ यह स्पष्ट वतला आये हैं कि मीमामादर्शन शब्दको उपाद,नव्यमें स्वीकार न करके भी उसमें सर्वथा भिन्न ध्वनिकार्यकी उत्पत्ति महकारी कारणोंमें मानता है, इमिल् जैसे उमके लिए यह कहा जा सकता है कि नित्य शब्दकी असामर्थ्या खण्डन न करता हुआ सहकारी कारण अकिचित्कर वयो नहीं हो जायगा उस प्रकार जैनदर्शनके क्यर यह बात लागू नहीं होती। अतएव प्रथम प्रमाणसे तो अपर पक्षके मत्रका समर्थन होता नहीं।

दूसरे प्रमाणमें आचार्य विद्यानिन्दने कार्यके माथ यहकारी मामग्रीकी मात्र कालप्रत्यामित स्त्रीकार की हैं, जिमसे यह स्पष्ट विदित होता है कि विविध्यन उपारानके विविध्यत कार्यच्य परिणमनके समय विविध्यत वाह्य मामग्रीकी कारुप्रत्यामित्त नियमसे होती ही है, क्यांकि इन दोनोंके एक कालमें होनेका नियम है यही यहाँ कालप्रत्यासित्तका मियार्थ है। आचार्य त्रियानिन्दने व्यवहारनयकी अपेक्षा द्विष्ठ कार्यकारण भावको जो परमार्थभूत कहकर कल्पनारोपितपनेका निपेत्र किया है मो वह कारुप्रत्यासित्तको ध्यानमें रिक्तर ही किया है, क्योंकि इन दोनोंका एक कालमें होना कल्पनारोपित नहीं है। किन्तु अपर पत्रको मात्र इतना स्वीकार करनेमें मतोप कहाँ है। वह तो जीवके क्रीवम्प कार्यमें जो क्रोवम्प विधेषता वाती है उसे महकारी कारणका कार्य मानने पर नुला हुआ है। आचार्य विद्यानिन्दने इम उद्वरणके प्रारम्भमें जो महत्त्वपूर्ण सूचना की है उसे तो वह दृष्टि ओझल हो कर देना चाहता है। आचार्य श्री तो कहते हैं कि एक द्रव्य प्रत्यासित्त होनेमे नियत क्रममे होनेवाली अव्यवहित पूर्व और उत्तर दो पर्यायोमें उपादान-उपादेयभाव सिद्धानतिकद्ध नहीं है। किन्तु आध्वर्य है कि अपर पक्ष इस क्यनकी ओर ध्यान ही नहीं देना चाहता और अपने माने हुए श्रुतज्ञानकी अपेक्षा कुछ पर्यायोको निध्वितक्रमण्य और कुछ पर्यायोको अनिध्वित क्रमस्प स्माननेमें हो अपनी आगमनिष्टा ममझता है जब कि तत्त्वार्यक्रोक्वार्तिकके पृष्ठ १५१ के उन्तर उत्तर्क्षमें ही आचार्य विद्यानिन्दने

क्रममुद्रो पर्याययो एक द्रस्यप्रत्यामत्तेम्पादानोपादेयन्त्रस्य वचनात ।

यह पद देकर मभी पर्यायोकी नियतक्रमता म्बीकार कर ली है। स्पष्ट है कि पिछले उल्लेखके समान इम उल्लेखसे भी अपर पत्रके अभिमतकी पृष्टि न होकर हमारे ही अभिमतकी पृष्टि होनी है।

अपर पक्षने तीमरा उल्लेख तत्त्वार्यवार्तिक य० १ सू० ३ का उपस्थित किया है सो उस द्वारा तो मात्र यह वतलाया गया है कि केवल काल ही मोक्षका हेतु नहीं है। किन्तु वाह्य-आभ्यन्तर अन्य सामग्री भी यथायोग्य उसकी हेतु है। मो इम उल्लेखमे कालकी हेतुताका खण्डन न होकर उसका समर्थन ही होता है। यही कारण है कि लोकमें जायमान सभी कार्योका कालको भी एक व्यवहार हेतु माना गया है।

प्रत्येक कार्य स्वकालमें नियत है इसका समर्थन करते हुए आचार्य प्रभाचन्द्र प्रमेयकमलमार्तण्ड अ० २ सू० १२ पृ० २६१ में लिखते हे—

स्वकालिनयतसन्वरूपतयैव तस्य ग्रहणात् । स्वकालमे नियत सत्त्वरूपसे ही उसका ग्रहण होता है।

इस उल्लेखमें यह स्पष्टरूपसे वतलाया गया है कि प्रत्येक कार्य स्वकालमें नियत सत्त्वरूप है। इसिलए यह तीसरा उल्लेख भी अगर पक्षके अभिमतकी पृष्टि नही करता। किन्तु इससे हमारे इस अभिप्रायकी ही पृष्टि होती है कि 'सभी कार्य अपने-अपने कालमें नियतक्रमसे ही होते हैं।

अपर पक्षने चौथा उल्लेख तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक पृ० ७१ का उपस्थित किया है। सो इस उल्लेखसे भी यही सिद्ध होता है कि जब यह जीव अयोगकेवली गुणस्थानके उपान्त्य और अन्त्य समयमें विद्यमान होता है तब उन समयोको निमित्तकर नामादि तीन कर्मोंकी निर्जरा होती है। ऐसा ही इनका योग है। इससे यह कहाँ सिद्ध होता है कि आन्मा सहकारी कारण वनकर चाहे जब इन ३ कर्मोंकी निर्जरा कर देता है। अपर पक्षको तो सहकारी कारणोंके बलपर कार्योंका अपने निश्चित समयको छोडकर अनिश्चित समयमें होना सिद्ध करना है। सो यह उल्लेख भी अपर पक्षके अभिमतको पृष्टि न कर हमारे इम आशयका ही समर्थन करता है कि सभी कार्य स्वकालमें वाह्य-आभ्यन्तर सामग्रीको प्राप्त कर होते है। आचार्य जिनसेन हिरवजपुराण सर्ग ७ में लिखते हैं—

निमित्तमान्तर तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिना । विहिनिश्चयकालस्तु निश्चितस्तत्त्वदर्शिभि ॥६॥

वस्तुमें स्थित द्रव्य-पर्याय योग्यता कार्यमें आभ्यन्तर निमित्त है और निश्चयकाल बाह्य निमित्त है ऐमा तत्त्वर्दिशयोने निश्चित किया है ॥६॥

एकान्त नियतवादका गोम्मटसार कर्मकाण्ड आदि आर्प ग्रन्थोमें क्या अर्थ किया है इसका स्पष्टोकरण हम पहले हो कर आये हैं। मालूम पडता है कि अपर पक्ष उसपर भीतरसे दृष्टिपात नही करना चाहता और जिस प्रकार इतरधर्मी जैनियोको नास्तिक कहकर जनतामें वदनाम करते हैं उसी प्रकार अपर पक्षने भी हमें एकान्त नियतिवादी कहकर आम जनतामें वदनाम करनेका मार्ग ढूँढ निकाला है। मट्टाकलंकदेव और आचार्य विद्यानन्दिके 'उपदानस्य उत्तरीभवनात्' वचनकी प्रत्येक कार्यके प्रति वाह्य-सामग्रीकी निमित्तता स्वीकार करनेपर भी संगति कैसे वैठती है इसका उन्होंने स्वय अपने द्वारा रचित शास्त्रोमें स्पष्टीकरण किया है। मट्टाकलकदेव तत्त्वार्थवार्तिक अ० ६ सू० १ में लिखते हैं—

वीर्यान्तराय-ज्ञानावरण-क्षय-क्षयोपशमापेक्षेण आत्मनात्मपरिणाम पुद्गलेन च स्वपरिणामः व्यत्ययेन च निश्चय-व्यवहारनयापेक्षया क्रियत इति कर्म ।

वीर्यान्तराय और ज्ञानावरणके क्षय और क्षयोपशमकी अपेक्षा रखनेवाले वर्थात् इन कर्मीके क्षय और क्षयोपशमसे युक्त आत्माके द्वारा निश्चयनयसे आत्मपरिणाम और पुद्गलके द्वारा पुद्गल-परिणाम तथा व्यवहारनयसे आत्माके द्वारा पुद्गलपरिणाम और पुद्गलके द्वारा आत्म-परिणाम किया जाता है इसलिए ये कर्म है।

इम उल्लेख द्वारा आचार्य महाराज स्पष्ट शब्दोमें वतला रहे है कि आत्मा और पुद्गल प्रत्येकका कार्य एक-एक है, किन्तु जब आत्माश्रित निञ्चयनयकी त्रिवचा होती है तब जिस द्रव्यने स्वय यथार्थ कर्ता होकर

अपनी परिणमन क्रियाद्वारा उसे किया है उसका वह कार्य कहा जायगा और जब पराश्रित व्यवहारनयकी विवचा होती है तव जिसने यथार्थमे जसे किया तो नहीं है, मात्र उसके होनेमें न्यवहारसे अनुकूल रहा, इस-लिए उसका भी कार्य कहा जायगा। इस प्रकार प्रत्येक कार्यमें सर्वत्र निश्चय-व्यवहार हेतुओकी युत्ति होनेसे 'उपादानस्य उत्तरीभवनात्' वचनकी सर्वत्र सगित वैठती जाती है। इनके सिवाय केवलज्ञानके विषय और तदनुसारी श्रद्धामूलक श्रुतज्ञानके विना स्वरूपसे अप्रामाणिक अन्य किसी श्रुतज्ञानके द्वारा समन्वयकी वात करना मिथ्या ही है।

स्पष्ट है कि अपर पक्षने जिन चार प्रमाणोंके आधारसे अपने अभिमत की पृष्टि करनी चाही है वे अपर पक्षके अभिमतकी पृष्टि न कर हमारे ही अभिमतकी पृष्टि करते हैं, इसलिए हम अपने पिछले उत्तरमें जो कुछ भी लिपिवद्ध कर आये हैं वह आगमानुसारी होनेसे प्रमाणभूत ही है ऐसा अपर पक्षको यहाँ निर्णय करना चाहिए।

# ३६ प्रतिशंका ३ में उपस्थित कतिपय तकौंका सप्रमाण खण्डन

इसी प्रसंगमें अपर पक्षने हमारे पिछले उत्तरको घ्यानमें रखकर हमारे जिस वाक्याशको उद्घृत किया है उसे प्रे सन्दर्भके साथ हम यहाँ दे देना चाहते हैं, क्योंकि अपर पक्षने उसके पूरे सन्दर्भको छोडकर उसे उपस्थित किया है। पूरे सन्दर्भ सहित वह वावयाश इस प्रकार है-

'प्रत्येक पदार्थमें प्रत्येक समयमें जो द्रव्य-पर्यायात्मक शक्ति होती है जिसे कि बाचार्यीने यथार्थ ( निरुचय ) उपादान कहा है उसके अनुमार ही कार्यकी उत्पत्ति होती है। तभी तो आचार्य अकलकदेव और विद्यानिन्द जैसे समर्थ आचार्य 'उपादानस्य उत्तरीभवनात्' यह कहनेमें समर्थ हुए । यदि उपादानके इस लक्षणको, जिसे कि सभी आचार्योने अनेक तर्क देकर सिद्ध किया है, यथार्थ नहीं माना जाता है भीर यह स्वीकार किया जाता है कि जब जैसा वाह्य निमित्त मिलता है तब उसके अनुसार कार्य होता है तो सिद्धोको जिनमें वैभाविक शिवत इस अवस्थामें भी विद्यमान है और लोकमें सर्वत्र बाह्य निमित्तोकी भी विद्यमानता है तव उन्हें ससारी वनानेसे कौन रोक सकेगा।'

यह हमारे वनतन्यका वह अश है जिस द्वारा हमने वाह्य सामगीके आधार पर कार्योत्पत्ति स्वीकार करने पर सिद्धोंके ससारी बनानेरूप जो अतिप्रसग दोपका आपादन किया है वह युक्त हो है, क्योंकि अपर पक्ष जब किसी कार्यका प्रतिनियत उपादान माननेके लिए तैयार ही नही और वाह्य सामग्रीके बल पर प्रत्येक कार्यकी व्यवस्था वनाता है तो ऐसी अवस्थामें सिद्धोंके पुन ससारी वन जानेकी आपत्ति उपस्थित होती है यह स्पष्ट ही है। किन्तु इस दोषको टालनेके लिए अपर पक्षका कहना है कि 'सिद्धोके कर्मोका संयोग और रागादि परिणाम नही पाये जाते, इसलिए सिद्धोका ससारी होना सभव नही है। किन्तू उनका ऐसा लिखना इसलिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब अपर पक्ष आगममें स्वीकृत निश्चय उपादानके रक्षणको ही स्वीकार नहीं करता और बाह्य सामग्रीके वलपर किसी भी कार्यकी उत्पत्ति स्वीकार करता है तो उसे यह भी स्वीकार कर लेना चाहिये कि सिद्धोमें द्रव्यशनितरूप उपादान योग्यता है हो. अतएव उसे निमित्तकर क्मोंका सयोग हो जाने पर सिद्धोको ससारी बनना ही पडेगा। अध्यात्मवैत्ता प्रतिनियत सामग्रोसे प्रतिनियत कार्यकी उत्पत्ति होती है इसे अच्छी तरह जानते हैं। ससार और मोक्षकी व्यवस्था इसी आघार पर चल रही है इसे भी वे अच्छी तरह जानते हैं, किन्तु वे यह नही जानते कि उपादान अनेक योग्यतावाला होता है, उनमेंसे कौन योग्यता कार्यख्य परिणमें यह वाह्य सामग्री पर अवलम्बित हैं और न हो उन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था आगममें ही देखी हैं। अतएव इस बातका निर्णय तो अपर पक्षको ही करना है कि—यदि हम उपादानको अनेक योग्यतावाला माननेके साथ बाह्य सामग्रीके बलपर कार्यकी उत्पत्तिको मानते रहे तो सिद्धोको संसारी बनानेरूप अतिप्रसगसे हमें कौन बचा सकेगा। इस प्रसगमें अपर पचकी ओरसे जो आगम प्रमाण उपस्थित किये गये हैं उनकी सार्थकता तभी है जब आगम व्यवस्थाको पूर्णरूपसे स्वीकार कर लिया जाय। हमारी ग्रोरसे जहाँ भी निमित्तोंके अनुसार कार्य होना लिखा गया है वहाँ प्रतिनियत कार्यके प्रतिनियत उपादान और प्रतिनियत बाह्य सामग्रीको ध्यानमें रखकर हो लिखा गया है, क्योंकि इन दोनोकी समव्याप्ति है, इसलिए निश्चय नयकी अपेचा यह कथन किया जाता है कि कार्य उपादानके अनुसार होता है और व्यवहारनयसे यह कहा जाता है कि कार्य बाह्य सामग्रीके अनुसार होता है।

यहाँ अपर पक्षकी ओरसे हमारे इस कथनको घ्यानमें रखकर कि 'प्रत्येक द्रव्यकी सयोगकालमें होने-वाली पर्याय बाह्य निमित्तसापेक्ष निश्चय उपादानसे होती है' पुन अपनी इस मान्यताको दोहराया है कि 'उपादानका कार्य केवल परिणमन करना है। उस परिणमनमें जो क्रोधादिरूपता परिलक्षित होती है वह कर्मों-दय आदिरूप निमित्त कारणोसे ही उत्पन्न होती है।' यद्यपि हम उनकी इस मान्यताका विचार पूर्वमें सागोपाग कर आये हैं, फिर भी यहाँ पर इतना सकेत कर देना आवश्यक समझते है कि परिणाम, परिणामी और परिणमन क्रिया ये तीनो एक सत्ताक वस्तु होनेके कारण उपादान ही स्वयं अपनी शक्तिसे क्रोधादिरूप परिणामको उत्पन्न करता है, वाह्य सामग्री तो उसमें निमित्तमात्र है। इस विपयको स्पष्ट करते हुए आचार्य कुन्दकुन्द प्रवचनसारमें लिखते हैं—

## परिणमदि जेण दन्व तक्कारु तम्मय त्ति पण्णत्त । तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेदन्वो ॥८॥

जिस समय जिस स्वभावसे द्रव्य परिणमन करता है उस समय उसमय है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है इसिछए धर्मपरिणत वात्माको धर्म समझना चाहिए ॥८॥

इसकी संस्कृत टीका करते हुए आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं-

यत्खलु द्रव्यं यस्मिन्काले येन भावेन परिणमति तत् तस्मिन्काले किलीप्ण्यपरिणताय'पिण्डवरान्मयं भवति । ततोऽयमात्मा धर्मेण परिणतो धर्म एव भवतीति सिद्धमात्मनइचारित्रत्वम् ॥८॥

वास्तवमे जो द्रव्य जिस समय जिस भावरूपसे परिणमन करता है, वह द्रव्य उस समय उज्जतारूपसे परिणमित लोहेके गोलेकी भाँति उसमय है, इसलिए यह आत्मा धर्मरूप परिणमित होनेसे धर्म ही है। इस प्रकार आत्माकी चारित्रता सिद्ध हुई।।८।।

यहाँ गाथामें 'परिणमित जेण' और टीकामें 'येन मावेन परिणमित' पद ध्यान देने योग्य है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समयमें स्वतन्त्र कर्ता होकर जो भी परिणमन करता है वह क्रोधादिमें किसी एक भावरूप ही परिणमन करता है। अन्यथा उसका परिणमन करना ही नही बन सकता। अतएव प्रकृतमें अपर पक्षको यही निर्णय करना चाहिए कि जिस समय जिस द्रव्यमें जिस परिणमनकी उत्पत्ति होती है, उस समय उस परिणमनकी योग्यतावाला ही उस द्रव्यका उपादान होता है। फिर भी निमित्तरूपसे जो बाह्य-सामग्रीको स्वीकृति है वह केवल निश्चय उपादानके साथ बाह्य-सामग्रीके कालप्रत्यासित्तरूप अविनामावको ध्यानमें रखकर हो को गई है। प्रयोजनका विचार हम पूर्वमें हो कर आये हैं।

आगे अपर पक्षने हमारे इन कथनको घ्यानमें रखकर कि 'निमित्त भी उसीके अनुसार मिछते हैं' जो यह भाष्य किया है कि 'इसका अभिप्राय यही तो हुआ कि कार्यक्ष्म निश्वय उपादान अपने द्वारा होनेवाड़ी कार्योत्पत्तिके छिए अनुकूल निमित्तोका समागम भी आप ही प्राप्त कर देता है।' सो इस सम्बन्धमें इतना ही लिखना है कि प्रत्येक कार्यमें ऐसा योग सहब स्वीकार किया गया है और उसीके अनुसार कार्य होता है।

आगे अपर पक्षका कहना है कि 'यदि प्रत्येक समयका परिणमन सुनिश्चित क्रमंसे होता है तो फिर क्यों आप नाय करनेका नक्त्य मनमें करते हैं ? क्यों मिन्तिष्क सहारेपर कार्य-कारणभावकी निमित्तभूत और उपादानभूत वस्नुओं के साय सगित विठलाते हैं तथा फि क्यों अपनी श्रमशक्ति अधारपर सदनुकूल ह्यापार करने हैं।' सो हम सम्बन्ध निवेदन यह है कि सकता करना नी एक प्रतिनियत कार्य है, जो बाह्य-आम्यन्तर नामग्रीकी समग्रतामें होता है। इसी प्रकार अन्य जिन वातोका उल्लेख यहाँपर अपर पचने किया है वे सब कार्य हो तो हैं जो राग-डेपक्ष वृत्तिके परिणाम है। जबतक इस जीवके राग डेपमय परिणित होती गहेंगी और आत्मा उनमे उपयुक्त होता रहेगा तब तक यह नकत्य-विकत्यात्मक प्रवृत्ति इस जीवके नियमसे होगी। अतएव क्रमानुपातीक्ष्पने हमें स्वीकार करनेपर एकान्त नियतिवादका प्रकण उपस्थित न होकर अनेकान्तस्थरूप सुप्रमातका दर्शन हो यहाँ होता है ऐसा यहाँ निर्णय करना चाहिए। एकान्त नियतिवाद क्या वस्तु है इसका निर्देश हम पूर्वमें विस्ताग्के साथ कर आये हैं।

इसी प्रमंगमें अपर पक्षने बाह्य निमित्तोकी मार्थकताका प्रथम उपस्थित किया है और लिखा है कि 'इमे आप स्पष्ट नहीं कर पाये हैं।' सी इस सम्बन्धमें हमारा कहना यह है कि बाह्य-सामग्री दूसरे द्रव्यकें कार्यमें ब्यापारवान् हो इसका नाम उसकी सार्थकता नहीं है, किन्तु इसकी सार्थकता इसीमें हो है कि उस कार्यके साथ उनकी कालप्रत्यामित है, जिसे आपने मृक्तकण्ठसे स्वीकार कर लिया है।

अनेकान्तना जो स्वन्य आचार्य अमृतचन्द्रने समयसारकी टीकामें लिपिबद्ध किया है वह एक इच्यमें रहनेवाले परस्पर विरोधो दो-दो धर्मपुगलोको लक्ष्यमें रखकर ही लिपिबद्ध किया है। इसने उसकी मर्यादा सुस्पष्ट हो जाती है। क्लिन अपर पण प्रत्येक कार्यका यथार्थ कारण धर्म उपादानमें भी रहता है और निमित्तभूत बाह्य-सामग्रीमें भी रहता है इस अर्थमें अनेकान्तको चिन्तार्थ करना चाहता है जो युक्त नहीं है, क्योंकि एक कार्यका यथार्थ कारण धर्म उसी द्रव्यमें रहना है जिनका वह कार्य है, अन्य द्रव्यमें नहीं। अन्यया वे दोनो द्रव्य एक हो जार्येगे। इसीनिए हमने अपने पिछने उत्तरमें यह लिखा है कि 'अनेकान्तकों अपनी मर्यादा है।'

कर्मशास्त्रके अस्थासी होनेके नाते हमें अकामनिर्जरा और तप द्वारा होनेवाली निर्जराका वागममें जो सुस्पष्ट निर्देश है उसका सम्यक् प्रकारसे पिन्हान है, तभी तो हमारा यह कहना है कि जिस कालमें जिस कर्मकी जिस प्रकारकी निर्जरा होती है वह अपनी-अपनी योग्यतानुसार हो होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि किन्हीं कर्मपरमाणुओकी उस कालमें निर्जरा होनेकी निरूचय उपादानयोग्यता न हो और वाह्य सामगी उपस्थित होकर उसे कर दे। जो भी कार्य होता है वह बाह्य-आस्यन्तर सामग्रीको समग्रतामें क्रमानुपाती उपस्थित हो होता है, सबका कालनियम है। तत्वार्धवार्तिक अ०१ सू०३ में जो 'सब्यस्य' कालेन' इत्यादि स्थित हो होता है, सबका कालनियम है। तत्वार्धवार्तिक अ०१ सू०३ में जो 'सब्यस्य' कालेन' इत्यादि वचन आया है सो उसका भी यही आश्य है कि सभी कार्य अपने-अपने कालमें अपनी-अपनी प्रतिनियत सामग्रीको प्राप्त कर होते है। अन्य सामग्रीके अभावमें केवल कालके ही बलसे सभो कार्य होते हो ऐसा काल-

नियम नहीं है। न्यायदिवाकर पण्डित पन्नालालजीने भी अपनी हिन्दी टीकामें तत्त्वार्थवार्तिकके उक्त उल्लेखना यही अर्थ किया है। वे लिखते है—'ताते मोक्ष कार्य प्रति काल ही को कारण कहना यह नियम' नाहीं सभवे हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्य स्वकालमें होकर भी वाह्य-आभ्यन्तर प्रतिनियत सामग्रीके सिन्नानमें होता हैं। इसका सप्रमाण विशेष स्पष्टीकरण हम पूर्वमें ही कर आये हैं।

# ३७ कर्मशास्त्रके अनुसार भी सब कार्य क्रमनियत ही होते हैं

आगे अपर पक्षने अकामनिर्जरा या तप द्वारा 'अकालमें भी निर्जराके समर्थनमें आगम प्रमाण देकर हमारे द्वारा अपने पिछले उत्तर २में निर्दिष्ट दो नियमोके विरोधमें जो विचार उपस्थित किये हैं उनपर सागोपाग विचार करते हैं। वे नियम ये हैं—

- १ जिस कालमें जिन कर्मोंकी जितने परिमाणमें जिन परिणामोको निमित्त कर उत्किपत, अपकिपित, सक्रमित और उदीरित होनेकी योग्यता होती है, उस कालमें उन कर्मोका उतने परिमाणमें उन परिणामोको निमित्त कर उत्कर्पण, अपकर्षण, सक्रमण, और उदीरणा होती है ऐसा नियम है।
- २, वन्घके कालमें जो स्थितवन्घ और अनुभागवन्घ होता है, सो उम कालमे ही उनमें ऐसी योग्यता स्थापित हो जाती है, जिससे नियत काल आने पर नियत परिणामो तथा वाह्य नोकर्मोको निमित्त कर उन कर्मीका उत्कर्षणादिरूप परिणमन होता है।

ये दो नियम है। इनमेंसे प्रथम नियम सव कार्य वाह्याभ्यन्तर सामग्रीकी समग्रतामें होते हैं इस सिद्धान्तके आधारसे लिपिबद्ध किया गया हैं। स्वामी कार्तिकेयने 'जं जस्स जिस्म' इत्यादि तीन गाथाएँ तथा आचार्य रिविषणने पद्मपुराणमें 'यत्प्रास्रव्य यदा' इत्यादि क्लोक इमी सिद्धान्तके आधार पर लिपिबद्ध किये हैं। इसी सिद्धान्तको घ्यानमें रख कर भट्टाकलकदेवने 'तादशी जायते बुद्धि ' इत्यादि क्लोक उल्लिखित किया है। यह सिद्धान्त और उसके आधार पर वने अन्य नियम अकाट्य हैं। कुछ वाह्य जनोकी कल्पनाग्रो द्वारा उनका खण्डन नहीं किया जा सकता।

दूसरा नियम आगममे प्रतिपादित १० करणोके स्वरूपको लक्ष्यमे रख कर लिपिवद्ध किया गया है। उन १० करणोका निर्देश करते हुए आचार्य नेमिचन्द्र गोम्मटसार कर्मकाण्डमें लिखते है—

वंधुक्षद्वकरणं संकममोकदुद्रीणा सत्त । उदयुवसामणिधत्ती णिकाचणा होदि पडिपयडी ॥४३७॥

वन्ध, उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्पण, उदीरणा, सत्त्व, उदय, उपशम, निधत्ति और निकाचना ये दस करण प्रत्येक प्रकृतिके होते हैं ॥४३७॥

इनमेंसे जीवप्रदेशो और कर्मवर्गणाओंके परस्पर अवगाहरूप सम्बन्ध विशेषको वन्ध कहते हैं। स्थिति और अनुमागके वढनेको उत्कर्षण कहते हैं। एक प्रकृतिके चारो प्रकारसे अन्य सजातीय प्रकृतिरूप परिणमनेको सक्रमण कहते हैं। स्थिति और अनुभागके घटनेको अपकर्षण कहते हैं। अन्यत्र स्थित कर्मका उदयमें देनेको उदीरणा कहते हैं। कर्मरूपसे रहनेको सत्त्व कहते हैं। फलकाल प्राप्त कर्मको उदय कहते हैं। उपशमकरण आदिके स्वरूपका विधान करते हुए घवला पुस्तक १६ पृ० ४१६ व ४१७ में लिखा है—

ज परेसम्म णिधत्तीकय उटये दाहु णो सक्क, अण्णपयिं संकामिदु पि णो सक्क, भोकड्डिंदुं णो सक्कं, एवविहस्स पढेसग्गस्स णिवत्तमिढि सण्णा ।

ज पदेसमा ओकड्डिं जो सक्क, उक्किड्डिं जो सक्कं, अण्णपयिं सकामिद्व जो सक्क, उदए दादु णो सक्कं, त पटेमग्ग णिकाचिट णाम ।

उवसत-णिधत्त-णिकाचिटाणं मण्णियामो । त जहा—अप्पसःथउवसामणाए जमुवमत पदेसमां ण त णिधत्त ण त णिकाचिद वा। ज णिधत्त ण त उवसत णिकाचिद वा। ज णिकाचिद ण त उवसंतं णिधत्तं वा।

जो प्रदेशाग्र निघत्तीकृत है—उदयमें देनेके लिए शक्य नहीं है, अन्य प्रकृतिमें सक्रान्त करनेके लिए भी शक्य नहीं है, किन्तु अपकर्पण व उत्कर्पण करनेके लिए शक्य है ऐसे प्रदेशाग्रकी नियत्त सज्ञा है।

जो प्रदेशाग्र अपकर्षण करनेके लिए शक्य नहीं है, उत्कर्पण करनेके लिए शक्य नहीं है, अन्य प्रकृतिमें सक्रमित करनेके लिए शक्य नहीं है तथा उदयमें देनेके लिए भी शक्य नहीं है उस प्रदेशाग्रकी निकाचित सज्ञा है।

उपशान्त, निधत्त और निकाचितका मन्निकर्प। यथा—अप्रगस्त उपशामना द्वारा जो प्रदेशाग्र उपशान्त है वह न निधत्त और न निकाचित ही है। जो प्रदेशाग्र निधत्त है वह न उपशान्त और न निकाचित ही है। जो प्रदेशाग्र निकाचित है वह न उपशान्त है और न निवत्त ही है।

यह दस करणोका सिक्षप्त स्वरूप है। हम समझते हैं कि जो कर्मशास्त्रके सचमूचमें अभ्यामी होगे वे उक्त कथनसे यह भली भाँति समझ जावेंगे कि अपने-अपने सस्वकालमें जिस कर्मका जिसरूप परिणमन होना होता है उस कर्ममें वैसी योग्यता वन्यकालमें ही प्राप्त हो जाती है। इस विषयको और भी स्पष्टरूपसे ममझनेके लिए घवला पु० १६ पृ० ५१७ में निर्दिष्ट इम अल्पवहुत्व पर दृष्टिपात की जिए-

एटेसिमप्पावहुअ। त जहा-जिस्से वा तिस्से वा एक्किस्से पयडीए अधापवत्तसकमी थोवो। उवसंतपटेसकममसखेरजगुण । णिधत्तमसखेरजगुण । णिकाचिटमसखेरजगुण ।

इनका अल्पवहृत्व । यथा-जिम किसी भी एक प्रकृतिका अघ प्रवृत्तसक्रम स्तोक है । उससे उपशान्त प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है। उनसे निवत्त प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है तथा उससे निकाचित प्रदेशाप्र असख्यातगुणा है।

इस अल्पवहरवमें विधि-निपेत्रमुखसे कितने कर्म सक्रम, उदीरणा, उत्कर्पण और अपकर्पणके योग्य तथा अयोग्य होते है इसका स्पष्ट निर्देश किया गया है। अतएव जिस कालमें जो कर्म उत्कर्पण आदिके योग्य होता है उस कालमें अन्य सामग्रीको निमित्त कर उसीका उत्कर्पण आदि होता है, प्रत्येक कर्मशास्त्रके अम्यासीको ऐसा ही यहाँ निर्णय करना चाहिए। एक कर्मका उत्कर्पणादि ही वया, ससारका प्रत्येक कार्य अन्य वाह्य सामग्रीको निमित्तकर अपने-अपने कालमें हो रहा है। यदि हमारा आपका श्रुतज्ञान इसके लिए साक्षी मूत नहीं है तो न सही, आगम तो इसके लिए साक्षी है। हरिवशपुराण सर्ग ७७में इम तथ्यकी स्पष्ट करते हुए लिखा है--

## दिन्येन दह्ममानायां दहनेन तदा पुरि। नून कापि गता देवा दुर्वारा भवितन्यता ॥६१॥

उस समय दिन्य अग्निसे पुरीके जलते समय देव नियमसे कहीं चले गये ? भवितन्यता दुनिर्वार है ॥ ६१ ॥

हमें आशा है कि अपर पक्ष समस्त आगमको घ्यानमें रखकर वस्तुका निर्णय करेगा।

आगे अपर पचने घ्रुवोदयी, अध्रुवोदयी, ध्रुव बन्घरूप और अध्रुव वन्घरूप प्रकृतियोका संकेतमात्र करके गोम्मटसार कर्मकाण्ड गाथा १२४ व १२६ को उद्घृत कर उन प्रकृतियोका संकेत किया है जिनमेंसे कुछका ध्रुवबन्घ होता है और कुछका नही। सो मालूम नहीं कि यहाँ यह खुलासा किस प्रयोजनमें किया गया है। समवत. इसिलये कि कुछ प्रमाण देना चाहिए और कुछ लिखना चाहिए। घ्रुव बन्धवाली या घ्रुव उदयवाली वा अन्य कोई प्रकृति क्यो न हो ? यहाँ विचार तो यह चला है कि सत्तामें स्थित जो भी कर्म है उसमें उत्कर्णादि किन नियमोके आधार पर होता है ? और इसी प्रश्नका पूर्वमें समुचित रीतिसे समाधान किया गया है। अतएव प्रकृतमें गो० क०की पूर्वोक्त जो दो गाथाएँ अपर पक्षने उद्धृत की हैं वे प्रकृतमें उपयोगी नहीं ऐसा यहाँ प्रमञ्जना चाहिए।

आगे अपर पक्षने जयभवला पु॰ ६ पु॰ ४-६के कुछ प्रमाण उद्घृत कर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि इससे हमारी अपकर्पण आदि सम्बन्धी मान्यताका खण्डन हो जाता है। यहाँ अपर पक्षने जो प्रमाण उद्घृत किये है उनमें यह वतलाया गया है कि प्रथम स्पर्धक अपकर्षित नही होता, क्योंकि वहाँ पर अतिस्थापना और निक्षेप नही देखे जाते। इसी प्रकार द्वितीय स्पर्धकसे लेकर जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप प्रमाण स्पर्धक अपकर्षित नही होते हैं। इसके आगे अन्य स्पर्धकोंके अपकर्षित होनेमें कोई बाघा नही। यह आगम वचन है। इसपरसे निष्कर्पकों फलित करते हुए अपर पक्षने लिखा है—

'अगरके प्रमाणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक स्पर्धकमे अपकर्षित होनेकी योग्यता है। किन्तु स्वगत योग्यता होते हुए भी अतिस्थापना और निक्षेपके अथवा अकेले निक्षेपके अभावके कारण पहले अनन्त स्पर्धकोकी अपकर्षणरूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। अतः आपके इस सिद्धान्तका स्पष्टतया खण्डन हो जाता है कि उपादान हो नियामक है, जब उस योग्यताको लिए हुए उपादान होता है तो उसके अनुकूल अन्य सर्व कारण अवश्य मिल ही जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि उस योग्यताको लिये हुए उपादान हो, किन्तु अन्य कारण न मिले और कार्य होनेसे एक जाय क्योंकि यहाँ उपादानमें अपकर्षण होनेकी योग्यता विद्यमान है किन्तु अभावरूप अन्य कारणके हेतुसे वह कार्यरूप प्रवृत्त नहीं हो सकता है। यदि योग्यता न होती तो आचार्य यो कहते कि इतने स्पर्धकोमे योग्यता नहीं है, अतः यह अपकर्षित नहीं हो सकते हैं। किन्तु आचार्योंने अतिस्थापना और निक्षेपका अभाव इसका कारण वतलाया है, योग्यताका अभाव इसका कारण नहीं वतलाया है।

यह अपर पक्षका वक्तव्य है। इसे पढनेपर ऐसा मालूम देता है कि अपर पच अपने पक्षके समर्थनमें उत्कर्षणके और अपकर्पणके लक्षणको हो भूल गया है। स्थिति और अनुभागके घटनेका नाम अपकर्षण है इसे अपर पक्ष न भूले यह हमारा निवेदन है। प्रकृतमें अपर पक्षने जो प्रमाण उपस्थित किया है वह अनुभाग-अपकर्षणसम्बन्धी है।

साधारण नियम है कि जिस कर्मके जिस अनुभागमें अपकर्षण होता है वह अपनेसे लगे हुए नीचेके अनन्त स्पर्धक अनुभागरूप न परिणम कर उससे नीचेके अनुभागरूप परिणमता है। यहाँ जिसरूप नहीं परिणमा उसकी अतिस्थापना सज्ञा है और जिस रूप परिणमा उसकी निक्षेप सज्ञा है। यह परिणमन अपनेमें हुआ है। अपनी एक पर्याय-अपकर्षण सज्ञावालो है और उसका व्यय होकर जो पर्याय उत्पन्न हुई उसकी निक्षेप सज्ञा है और इन दोनोके बीचमें जो अन्तराल रहा उसकी अतिस्थापना सज्ञा है। यहाँ अतिस्थापना और निक्षेप निमित्त नहीं है, निमित्त तो जीवके सबलेश अथवा विशुद्धिष्ठप परिणाम है। अतएव अपर पक्षने कर्मशास्त्रके इस सूक्ष्म रहस्यको हृदयगम न करके जो समर्थ उपादानकी नियमाकताके खण्डनका प्रयास किया है उसके बिना प्रयोजनके किये गये इस परिश्रमके लिए हम उसे क्या कहे ?

सक्रम अनुयोगद्वारमें सक्रमका निक्षेप करते हुए क्षेत्रसक्रमके निरूपणके प्रसगसे वतलाया है कि एक क्षेत्रका क्षेत्रान्तरको प्राप्त होनेका नाम क्षेत्रसक्रम है। इसपर शका हुई कि क्षेत्र क्रिया रहित है, इसलिए उसका सक्रम कैसे समव है? इसका समाधान करते हुए वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि आधेयमें आधारका उपचार करके सिक्रय जीव और पुद्गलोमें क्षेत्र सज्ञा समव होनेसे उनका सक्रम वन जाता है और क्षेत्रका सक्रम व्यवहार अप्रसिद्ध भी नहीं है। क्योंकि 'कर्वलोक सक्रान्त हुआ' ऐसा व्यवहार पाया जाता है। घवला पु० १६ पृ० ३३६ का वह वचन इस प्रकार है—

एगक्खेत्तस्स खेत्ततरगमण खेत्तसकमो णाम । किरियाविरहिदस्स खेत्तस्स कथ सकमो १ ण, जीव-पोग्गलाण सिक्विरियाण भाधेये आधारोवयारेण लखे खेत्तववएसाण सकमुवलमादो । ण च खेत्तस्स सकमववहारो अप्पसिद्धो, उद्दुढलोगो सकतो त्ति ववहारुवलमादो ।

यह क्षेत्रसक्रमका उदाहरण है। अनुभागसक्रममें इस दृष्टिसे विचार करनेपर यह सुस्पष्ट होनेमें देर नहीं लगती कि स्थितिसक्रम और अनुभागसक्रम इन दोनोमें अतिस्थापना और निक्षेप ये दोनो कोई पृथक्- भूत पदार्थ नहीं है, केवल सुस्पष्टरूपसे स्थितिसक्रम और अनुभागसक्रमका ज्ञान करानेके लिए इनका पृथग्भूत कर्ममें व्यवहार अवश्य किया जाता है। अतएव अतिस्थापना और निक्षेप इन दोनो द्वारा निमित्तभूत वस्तुका कथन न होकर उपादानभूत वस्तुकी अवस्थाविशेषका हो कथन किया गया है।

अब रही प्रथम आदि स्पर्धकरूप अनुभागके सक्रम न होनेकी बात सो इस सम्बन्धमें अपर पक्षका जो यह कहना है कि 'प्रथम आदि स्पर्धकोमें अपक्षित होनेकी योग्यता तो है, किन्तु अभावरूप अन्य कारणके हेतुसे वह कार्यरूप प्रवृत्त नहीं हो सकतो है।' सो उस पक्षका यह कहना ठीक नही है, क्योंकि सबसे जधन्य अनुभागस्पर्धककी ही प्रथम स्पर्धक सज्ञा है। जितने भी कर्म है चाहे वे घातो हो या अघाती उन सबमें अपनी-अपनी मर्यादाके भीतर जो जधन्य अनुभाग स्पर्धक होता है उसे ही आदि स्पर्धक या प्रथम स्पर्धक कहते हैं। ऐसी अवस्थामें जब कि इससे वम अनुभाग स्पर्धक और कर्म हो ही नहीं सकता तो फिर अपर पक्षने जो यह अर्थ फलित किया है कि 'प्रथम आदि स्पर्धकोमें सक्रमित होनेकी योग्यता तो है' सो यह प्रर्थ उसने किस आधारसे फलित किया इसका उसे स्वय विचार करना चाहिए। यह तो अपकर्षणका सामान्य नियम है कि अपरकी उसी स्थिति या अनुभागका अपकर्षण हो सकता है जिससे नोचे उतनो स्थिति और अनुभाग पाया जाय जिसे अतिस्थापना और निक्षेप बनाया जा सके। यहाँ प्रथमादि अनत स्पर्धकोका अपकर्षणके इस नियमों अन्तर्भाव नहीं होता, इसलिए उनमें अपकर्षित होनेकी द्रव्य-पर्याय उभयरूप उपादान योग्यता नही

है। उसीको आचार्य महाराजने जयधवलामें दूसरे शब्दो द्वारा व्यक्त किया है। स्पष्ट है कि अपर पक्षने जयघवलाके उक्त उल्लेखको घ्यानमें रखकर जो विधान किया है वह समीचीन नही है।

आगे अपर पक्षने यह तो स्वीकार कर लिया है कि 'बन्धके समय कुछ प्रदेशोका उपशम, निवित्त और निकाचितरूप बन्ध होना सभव है। किन्तु वह बन्ध कारणकलाप पाकर टूट जाता है' अपने इस अभिप्रायके समर्थनमे अपर पक्षने जो धवला पु० ६ पृ० ४२७—२८ का उद्धरण उपस्थित किया है उस पर भी यहाँ सागोपाग विचार कर लेना इप्ट प्रतीत होता है।

उपशम, निधत्ति और निकाचितके विषयमें विशेष नियम यह है कि जो जीव उपशम सम्यक्तको प्राप्त करते समय अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करता है उसके दर्शनमोहनीयकर्म अनुपशान्त, अनिधत्त और अनिकाचित हो जाता है। जो जीव अनतानुबन्धीकी विसयोजना करता है उसके अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करने पर अनन्तानुबन्धीचतुष्क अनुपशान्त, अनिधत्त और अनिकाचित हो जाता है। तथा जो जीव चारित्र मोहनीयको उपशमना और क्षपणा करता है उसके अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें प्रवेश करने पर सभी कर्म अनुपशान्त, अनिधत्त और अनिकाचित हो जाते हैं। देखो धवला पृ० १६ पृ० ५१६-५१७।

इसी बातको स्पष्ट करते हुए गोम्मटसार कर्मकाण्डमें लिखा है-

उदये संकममुदये चउसु वि दादुं कमेण णोसक्कं। उवसंतं च णिधर्ति णिकाचिदं तं अपुन्वो ति ॥४५०॥

जो कर्म उदयाविलमें नही दिया जा सकता उसकी उपशान्त सज्ञा है, जो कर्म सक्रम और उदया-बिलमें नहीं दिया जा सकता उसकी निधित्त सज्ञा है तथा जो कर्म उदयाविलमें न दिया जा सके, जिसका सक्रम, उत्कर्षण और अपकर्पण भी न हो सके उसकी निकाचित सज्ञा है। ये तीनो अपूर्वकरण तक होते हैं, आगे इनकी व्युच्छित्ति है।

उपराम, निधत्त और निकाचित इन तोनके विषयमें कर्मशास्त्रका यह अकाट्य नियम है, इसमें अपनाद नहीं। अतएव इसके प्रकाशमें जब हम घवला पु० ६ पृ० ४२७—२८ के वचन पर विचार करते हैं तो उससे यही तथ्य फिलत होता है कि स्वभावदृष्टिसे जिनदेवका जो स्वरूप है वही आत्माका स्वरूप है ऐसा निर्णय करके जो आसन्न भव्य जीव प्रथमोपश्चम सम्यक्तिको उत्पन्न करनेके प्रसगसे जिनविम्वका अवलोकन करते समय अन्तरङ्गमें स्वभावसन्मुख होकर अध करण और अपूर्वकरण परिणामोको उलघन कर अनिवृत्तिकरणमे प्रवेश करता है उसका निधत्ति और निकाचितरूप मिथ्यात्वादि कर्मकलाप अनिधत्त और अनिकाचित हो जाता है। यह घवलाके उक्त कथनका तात्पर्य है। घवलाका वह कथन सम्यक्तिकी उत्पत्तिके प्रकरणसे ही सम्बन्ध रखना है, इसलिए आचार्य वोरमेनने उक्त कथन द्वारा उसी नियमका सूचन किया है जिसका प्रकृतमें हमने स्पष्टीकरण किया है। इसपरसे यदि अपर पक्ष यह तथ्य फिलत करना चाहे कि बाह्यमें चाहे जैसी भूमिका रहने पर केवल बाह्य निमित्तोके बलसे उपशान्त, निधित्ता और निकाचितरूप कर्म अनुपशान्त, अनिधत्त और अनिकाचित हो जाते होगे, सो अपर पक्षका ऐसा विचार करना आगम सम्मत नहीं है। आगममें सब व्यवस्थाऐं सुनिश्चत हैं। उन्हीके आधारसे सब कार्य होते है।

उपशान्त, नियत्ति और निकाचित कर्मका स्त्रमुखसे ही उदय होता है ऐसा कर्मशास्त्रका नियम भी नहीं है। हमने अपने पूर्व वक्तव्यमें ऐसा विधान भी नहीं किया है, इसलिए इस प्रश्नको यहाँ उपस्थित कर उसकी चर्चा करना वेमनलव है।

'जो कर्म उपशम, निघत्त और निकाचितरूप नहीं है वे वन्याविलके बाद उदीरणा आदिके योग्य होते हैं' यह अपर पक्षने स्वीकार कर लिया यह प्रसन्नताकी बात है। किन्तु किस कर्मकी कव उदीरणा हो, कव उत्कर्पण, अपकर्पण या सक्रमण हो यह केवल द्रव्ययोग्यतासे सम्बन्ध रखनेवाली बात न होकर द्रव्य-पर्याय दोनो प्रकारकी योग्यतासे सम्बन्ध रखती है। आशय यह है कि जब प्रत्येक कर्म समर्थ उपादान होकर उदीरणा आदिके सन्मुख होता है तभी बाह्य सामग्रीको निमित्तकर उमकी उदीरणा, उत्कर्पण आदि होते हैं।

कर्मशास्त्रमे वन्धाविलके वाद उत्कर्पण आदि होना समव है यह जो विघान किया है वह यथार्थ है, परन्तु काल भी एक निमित्त है, इसिलए कोई भी काल किसी भी कार्यके लिए निमित्त हो जाय ऐसा आगमका नियम नही है। किन्तु निदिचत कार्यके लिए निश्चित काल ही निमित्त होता है ऐसा कालनियम अवश्य है। निश्चित कालके साथ निश्चित अन्य वाह्य सामग्री भी प्रत्येक कार्यमें निमित्त होती है, इसिलए आचार्योंने केवल कालसे ही सब कार्य होते हैं इसिना निपेध अवश्य किया है। पर निदिचत काल निमित्त न हो और कार्य हो जाय ऐसा नहीं है। देखो, अप्रशस्त उपशम आदिरूप कर्मको जो उदीरणा बादिके अयोग्य वतलाया है मो उसे भी प्रतिनियत काल तक ही ऐसा जानना चाहिए। इससे प्रतिनियत काल ही प्रतिनियत कार्यके लिए हेतु होता है ऐसा यहाँ ममझना चाहिए। इसो वातको स्पष्ट करते हुए जयववला पु० ७, पृ० २४० में लिखा है—

एत्य चोढओ भणिट—उटयाविलयवाहिरं वि ओकडुणाटां ज्झीणिट्टिदियमप्पसत्यउवसामणा-णिधत्ती-करण-णिकाचणाकरणेहि अत्यि चेव जाव टमण-चरित्तमोहक्ववगुवसामयअपुव्वकरणचरिमसमओ ति तटो कि बच्चदे टदयाविलयगिहिरिट्टिटिट्टिट्टिटिटिट्टिग्टिंगमोकडुणाटो अञ्झीणिट्टिटियमिटि १ एन्य परिहारो बुच्चदे— जिस्से ट्विटीए पदेसगास्म ओकडुणा अच्चत ण समवह सा ट्विटी ओकडुणाटो झीणा बुच्चह, तिस्से अच्चतामावेण पिढग्गिहियत्ताटो। ण च णिकाचिद्परमाणूणमेविवहो णियमो अत्यि, अपुव्वकरणचरिम-समयाटो उचिर तेसिमोकद्दणाटिपाओग्गमावेण पिटिणिययकालपिबद्याए ओकड्डणाटीणमणागमण-पह्ज्जाए अणुवलमाटो।

श्रीर निकाचनाकरणके सम्बन्धसे ऐसे कर्मपरमाणु वच रहते हैं जो अपकर्पणके अयोग्य हैं भीर उनकी यह अयोग्यता दर्शनमोहनीय या चारित्रमोहनीयकी क्षपणा या उपशमना करनेवाले जीवके अपूर्वकरणके अन्तम समय तक वनी रहती है, तब फिर यह क्यो कहा जाता है कि उदयाविलके वाहिरकी स्थितियोमें स्थित कर्मपरमाणु अपवर्पणके योग्य हैं?

समाघान—जिस स्थितिके वर्मपरमाणुओकी अपकर्पणा विलकुल ही सम्भव नहीं, केवल वही स्थिति यहाँ अपकर्पणाके अयोग्य कही गई है, व्योकि यहाँ ऐसे कर्मपरमाणुओकी अपकर्पणाका निपेच किया है जो किसी भी हालतमें सम्भव नहीं है। विन्तु निकाचित आदि अवस्थाको प्राप्त हुए कर्मपरमाणुओका ऐसा नियम तो है नहीं, व्योकि वे कर्मपरमाणु अपूर्वकरणके अन्तिम समयके वाद अनिवृत्तिकरणमें अपकर्पणा आदिके योग्य हो जाते है। और तब फिर उनकी अपकर्पणा आदिको नही प्राप्त होनेकी जो प्रतिनियत काल तककी प्रतिज्ञा है वह भी नहीं रहती।

इस उल्लेखसे यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि सन्तामें स्थित किस कर्मकी किस समय, घटी, घटा या

मुहूर्तवाद उदीरणा आदि होनेका नियम है उस कर्मकी उस कालमें नियमसे उदीरणा आदि होती है। उदयाविलके भीतर स्थित कर्म अपकर्पणादिकके सर्वथा अयोग्य है, इसलिए वहाँ उसका सर्वथा निषेध किया है। किन्तु उदयाविलके वाद स्थित जितने भी कर्म है उनमेंसे सवकी उदीरणा आदिका एक कालनियम न हीनेके कारण साथ ही सवकी एक-सी व्यवस्था न होनेके कारण उनका अलग-अलग निर्देश किया है। इसके लिए जयधवला पु० ७ में झीणाझीणचूलिका अनुयोगद्वार प्रष्टव्य है।

यहाँ अपर पक्षने उद्देलना आदिकी चरचा करते हुए यह वतलानेका प्रयत्न किया है कि 'ये उद्देलना आदि अनियमसे होते हैं।' किन्तु अपर पक्ष यह भूल जाता है कि कर्मशास्त्रमें जिसके लिए जो नियम निर्दिष्ट किये गये हैं उन नियमोको उल्लंघन कर न उदीरणा होती है, न उद्देलनासक्रम होता है और न ही गुणसक्रम या दूसरा कार्य ही होता है। यदि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलना मिध्यात्व गुणस्थानमें होनेका नियम है तो क्या वाह्य सामग्रीके बल पर वह अन्य गुणस्थानमें की जा सकती है? यदि नहीं तो फिर यह सिद्धान्त स्वीकार कर लेनेमें क्या आपित्त हैं कि प्रत्येक कार्य अपने-अपने समर्थ उपादानके अनुसार बाह्य सामग्रीको निमित्त कर स्वकालमें हो होता है। कर्मके जिस कार्यका जो स्थान और योग्यता नियत है उसके प्राप्त होने पर ही वह कार्य होता है यही तो नियति है और नियति किस वस्तुका नाम है।

मिध्यात्व गुणस्थानमें ही मिध्यात्वकी उदीरणा होती है और वेदकसम्यक्तवके होनेपर ही सम्यक्तवकी उदीरणा होती है। यही तो नियम है और नियम क्या वस्तु है। वही उनकी उदीरणाका स्वकाल है। फिर नहीं मालूम कि अपर पक्ष इनकी उदीरणाका नियत काल होने पर भी उसका निषेध किस आधार पर करनेका साहस करता है।

यदि क्षयोपगम सम्यग्दृष्टि जीवके क्षायिक सम्यक्तिको उत्पन्न करते समय सम्यक्ति प्रकृतिका गुणसंक्रम और सर्वसक्रम नही होता है तो गुणसक्रम और सर्वसक्रमके स्वकालमें होनेका निपेध कैसे हो गया। यह कोई तर्क है कि 'क्षायिक सम्यक्तिको उत्पन्न करते समय यदि सम्यक्ति प्रकृतिका गुणसक्रम या सर्वसक्रम नहीं होता तो इनका कालनियम ही नहीं वनता।' सम्यक्ति प्रकृतिके गुणसक्रम, और सर्वसंक्रम उद्वेलनाके समय वनते हैं, क्षायिक सम्यक्तिकी प्राप्तिके समय नहीं वनते ऐसी इस कर्मकी व्यवस्था है। और इसीके अनुसार इनके होनेका पृथक्-पृथक् जीवोकी अपेचा पृथक्-पृथक कालनियम है।

चपशमश्रीण अनिवृत्तिकरण गुणस्थानपर एक साथ आरोहण करनेवाले दो जीवोमेंसे अनन्तर समयमे एक मरकर चतुर्थ गुणस्थानको प्राप्त होता है और दूपरा सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानको प्राप्त होता है सो इन दोनोका एक चपादान है यह अपर पक्षने किस आद्यारसे निर्णय किया? यदि इसका वह स्पष्टीकरण कर देता तो तत्त्वमीमासा करनेमें सुगमता जाती। मालूम पडता है कि अपर पक्षने केवल अनिवृत्तिकरणरूप परिणामको ही उपादानकारण समझ लिया है। उन दोनोको भवस्थिति जो जुदी-जुदी है उसे उसने लक्ष्यमें ही नही लिया है। कैमी भवस्थितिके साथ कैसा अनिवृत्तिकरण परिणाम होने पर उत्तर चणमें किस गुणस्थानरूप क्या परिणाम होता है ऐसा नियम है। उसी नियमके अनुसार एक उपशम अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवाला जीव मर कर अपने समर्थ उपादानके अनुसार चतुर्थ गुणस्थानको प्राप्त होता है और दूसरा सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानको प्राप्त होता है। यह है अपने-अपने उपादानगत विशेपताका फल। आशा है अपर पक्ष इस ओर व्यान देकर अपने विचारोमें सुधार अवश्य कर लेगा।

जव प्रत्येक जीवका मोक्ष जानेका कार्लनियम है और इसी नियमके आधार पर ६०८ जीवोका ६ माह ८ समयमें मोक्ष जानेका निर्देश किया है, इसिलए प्रत्येक जीवको तपके लिए अलग-अलग काल-नियम वर्न जाता है और उसके वन जानेसे निर्जराका भी नियम वन जाना है। किमी भी चर्मशरीरीका मोक्ष जानेका तो कालनियम हो और वनग्रहण, तपश्चरण आदिका कालनियम न हो यह नहीं हो सकता, अतएव सभी कार्य वाह्य-आम्यन्तर उपाधिको समग्रतामें स्त्रकालमें हो होते हैं 'ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिए।

# ु 🚬 / ३८ करणाजुयोगसम्बन्धी विषयों पर उपस्थित आपित्तयोंका समाधान

अपर पक्षने प्रतिशका २ में अंकामनिर्जरा तथा उत्कर्पण, सक्रमण आदिके विषयमें चरचा स्वय चलकर की है और इसीकारण उत्तर २ में इन सब विषयों पर हमें विचार फरना पढ़ा है। किन्तु अब अपर पद्मकी शिकायत है कि इन मब विषयोंकी चरचा निमित्तसम्बन्धी प्रश्नके उत्तरमें करनी थी। यहाँ यह संव चरचा क्यों की गई ? इस पर हमारा उत्तर स्पष्ट है कि यदि शकाकार पक्ष प्रत्येक प्रश्नकी मर्यादाको ध्यानमें रख कर अपनी शका प्रस्तुत करता तो हमारी ओरसे उम मर्यादाका अवश्य ही पालन किया जाता। अस्तु,

हमने अपने पिछले उत्तरमें जो हेतु न० ३ व ४ दिये हैं। उन परसे अपर पक्षने जो यह तात्पर्य फिलत किया है कि एक ही निमित्तकारण होनेमें 'एक ही कार्य होना चाहिए था, भिन्न-भिन्न नही।' सो अपर पक्षने यह ठीक आश्रय लिया है। यही तो हमारा कहना है कि यदि वाह्य सामग्री निमित्त वन कर दूसरे द्रव्यके कार्यमें व्यापार करती है तो उससे एक कालमें एक ही कार्य होना चाहिए, क्योंकि कोई मी वस्नु एक कालमें एक ही क्रिया कर यह तो जिनागम नहीं है।

अपर पक्षने लिखा है कि एक लाठीके प्रयोगसे भिन्न-भिन्न आकारवाले कपालोकी उत्पत्ति देखी जाती है और इसकी पृष्टिमें घवला पु० १ पृ० २१६ का प्रमाण दिया है। सो एक तो यह प्रमाण ही यह सिद्ध करता है कि प्रत्येक कार्य अपने-अपने उपादानके अनुसार ही होता है, वाह्य सामग्रो तो उसमें निमित्त मात्र है। दूसरे अपर पक्षने प्रमाणरूपमें घवला पु० १ पृ० २१६ का जितना अश उद्धृत किया है वह केवल भ्रममें डालनेके अभिप्रायसे ही उसने उद्धृत किया है। अन्यथा वह उसके आगेके अशको अवश्य ही उपस्थित करता। वह आगेका अश इस प्रकार है—

्तत्थ वि होदु णाम मोग्गरो एसो, ण तस्स सत्तीणमेयत्त । तदो एयक्खप्परूपत्तिपसगादो इदि चे तो क्षित्र एत्थ वि भवदु णाम द्विदिकडयचाद-अणुभागकंडयघाद द्विदिवधोसरण गुणसकम-गुणसेढी-द्विदि-अणुभागवधपरिणामाण णाणत्त । तो वि एगसमयसिव्यणाणाजीवाण सरिसा चेव, अण्णहा अणियद्विविसे-सणाणुववत्तीदो ।

शका—वहाँपर मुद्गर एक भले ही रहा जावे, परन्तु उमकी शक्तियोमे एकपना नही वन सकता है। यदि मुद्गरको शक्तियोमें एकपना मान लिया जावे तो उनमे एक कपालरूप कार्यकी ही उत्पत्ति होगी?

, समाधान—यदि ऐसा है तो यहाँपर भी स्थितिकाण्डकधात, अनुमागकाण्डकघात, स्थितिबन्धापमरण, गुणसक्रमण, गुणश्रेणिनिर्जरा, स्थितिबन्ब, और अनुमागबन्धरूप परिणामोमें नानापना रहा बावे । तो भी एक समयमें स्थित नाना जोवोके परिणाम सदृश ही होते है, अन्यथा अनिवृत्ति यह विशेषण नही वन सकता । यह ऐसा प्रमाण है जो प्रतिनियत कार्यके प्रतिनियत उपादान और उसकी निमित्तभूत प्रतिनियत बाह्य-सामग्रीको सूचित करता है। देखिए, सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयमें परिणाम एक है पर वहाँ होनेवाले ज्ञानावरणादि कर्मोके स्थितिवन्व और अनुभागवन्धमें कितनी विलच्चणता देखी जाती है। क्या इससे सर्वत्र यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि सभी कार्योंकी वाह्याम्बन्तर सामग्री प्रतिनियत है। यद्यपि ऐसा है फिर भी प्रत्येक उपादानसे जो भी कार्य होता है वह बाह्य-कारणनिरपेक्ष ही होता है। जयधवला पु० ७ पृ० ११७ में इस विषयको स्पष्ट करते हुए लिखा भी है—

#### बज्झकारणणिरवेक्खी वत्थुपरिणामी।

प्रत्येक वस्तुका परिणमन बाह्यकारण निरपेक्ष होता है। अतएव अनेक कार्योंको निमित्तभूत बाह्य सामग्री चाहे एक हो या अनेक, कार्य बाह्य सामग्रीसे निरपेक्ष होकर उपादानके अनुसार ही होता है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इतना अवश्य है कि बाह्य-सामग्री उपादानगत विशेपताकों सूचक होनेसे प्रत्येक कार्यकी उत्पत्तिमें व्यवहारसे कारणरूपसे उसका भी निर्देश किया जाता है। अपर पक्षने घवला पू० १२ पृ० ३८० व ४५१ का सहकारीकारणके भेदसे कार्यभेदका जो प्रमाण उपस्थित किया है वह इमी आश्यको सूचित करता है। बाह्य-सामग्रीको उपचरित हेतु, व्यवहार हेतु, उपकरणमात्र, निमित्तमात्र आदि कहनेका भी यही कारण है। जब कि प्रत्येक पर्याय स्वकालमें स्वय सत् है ऐसी अवस्थामें उसकी उत्पत्ति परसे मानता कथमि सम्भव नही है। बाह्य-सामग्री तो भट्टाकलकदेवके शब्दोमें (तत्त्वार्थवार्तिक अ०१ सू०२) उपकरणमात्र है। इसका तात्त्पर्य हो यह है कि प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समयमें अपनी-अपनी शक्तिसे हो उस उस पर्यायरूपसे उत्पन्न होता है। अन्यके द्वारा अन्यकी उत्पत्ति होती है यह तो कथनमात्र है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए हरिवशपुराण सर्ग ४४ में कहा है—

स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमञ्जुते । स्वयं भ्राम्यति संसारे स्वय तस्माद्विमुच्यते ॥१२॥

आत्मा स्वय कर्म करता है, स्वय उसके फलको भोगता है, स्वय ससारमे भ्रमता है और स्वय उससे मुक्त होता है ॥१२॥

यह सम्यक् जैनदर्शन है। इस आधारसे जितनो भी कार्य-कारणन्यवस्था परमागममे उपिदृष्ट है वह यथार्थ है। अतएव इस आधारसे कार्य-कारणभावका निर्णय करना प्रत्येक श्रुतज्ञानी जीवका कर्तन्य है।

अपर पक्षने विस्नसोपचयका प्रश्न उपस्थित कर 'समर्थ उपादान या निश्चय उपादानकी अपेक्षा प्रत्येक समयमें कुछ विस्नसोपचय बन्धके योग्य होते हैं और कुछ बन्धके योग्य नहीं होते,' हमारे इस अभिप्रायका खण्डन करते हुए लिखा है कि 'कर्मवर्गणाका लक्षण ही यह है कि वह द्रन्यकर्मरूप परिणमनके योग्य है। द्रन्यकर्मरूप परिणमन करनेका नाम हो बन्ध है। जैसे ऊपर कह आये हैं श्री बीरसेन स्वामीने भी धवल पु० १२ पृ० २७६-७७ पर यह हो उत्तर दिया कि कर्मस्कन्धोमें समान शक्ति होते हुए भी, जीवमे इतनी शक्ति नहीं है जो सर्व कर्मवर्गणाओको एक समयमें कर्मरूप परिणमा सके। यह उत्तर नहीं दिया कि जिन कर्मवर्गणाओमें योग्यता है वहीं कर्मरूप परिणमती हैं। प्रत्युत सबमें समान शक्ति मानी गई है।'

मागे अपने इस ग्रिमिप्रायको पुष्ट करनेके लिए अपर पक्षने घवला पु० १२ पृ० २७६-७७ का वह प्रमाण उपस्थित कर अन्तर्मे पूर्वोक्त अभिप्रायकी पुष्टिमें एक नोट भी लगाया है। तथा आगे इसी विषयके समर्थनमें और प्रमाण भी उपस्थित किया है। इस प्रकार इस पूरे कथनके आधार पर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि जिस द्रव्यमें जो जो कार्य होता है वह तो उसके लिए सदा ही उपादान है, मात्र जब जैसे निमित्त मिलते हैं उनके अनुसार कार्य होता है। यदि सब विस्रसोपचय एक साथ कर्मरूप नहीं परिणमते तो इसका कारण वे विस्रसोपचय स्वय नहीं हैं। यदि इसका कोई मुख्य कारण है तो जीवमें सबको एक साथ कर्मरूप परिणमा सकनेकी शिवतका अभाव ही है। अपर पक्षकी दृष्टिसे यदि इसी बातको और फैलाकर कहा जाय तो यह कहा जा सकता है कि जितने भी भव्य जीव हैं उन सबमें मुक्त होनेकी मदा ही द्रव्य-पर्याय योग्यता है। यदि उन्हें एक साथ मुक्ति नहीं मिलती तो इसका कारण वे भव्य जीव स्वय नहीं है। यदि इसका कोई कारण है तो निमित्तोमें सबको एक साथ मुक्ति न दिला सकनेकी शक्तिका अभाव ही है।

यह अपर पक्षके उनत वनतन्यका अभिप्राय है। किन्तु अपर पक्षका यह कथन निरुवय पक्षका किस प्रकार अपलाप करनेवाला है आगे इसपर सागोपाग प्रकाश डालते हैं—

यहाँ सर्व प्रथम तो यह देखना है कि घवला पु० १२ का वह प्रकरण कर्मवन्यका किस नयसे कीन निमित्त है इसका ज्ञान करानेके लिए लिखा गया है या किस कर्मवन्यका कौन समर्थ या निश्चय उपादान है इसका ज्ञान करानेके लिए लिखा गया है ? पूरे प्रकरणपर दृष्टिपात करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्म-वन्धका किस नयसे कौन निमित्त है, मात्र इसका ज्ञान करानेके लिए ही वह प्रकरण लिखा गया है। घवला टीकाम भी उसी आश्यको स्पष्ट किया गया है। किस कर्मचन्यका कौन समर्थ या निश्चय उपादान है इसका तो वहाँ विचार हो नहीं किया गया है।

खुलासा इस प्रकार है—नैगम, सग्रह और व्यवहार ये तीनो द्रव्याधिकनयके मेद है। और द्रव्याधिकनय पर्याय योग्यताको गौणकर मात्र द्रव्य योग्यताके आधारसे विचार करता है। प्राणातिपात, मृपावाद आदिको जो कर्मवन्यका वाह्य हेतु कहा है वह द्रव्याधिकनयको अपेचा कहा है। आवार्य वीरसेनने इसके समर्थनमें पूर्वोक्त जितने तर्क दिये हैं वे सव द्रव्याधिकनयको मुख्यतासे ही दिये हैं। उदाहरणार्थ सहकारी कारण और कायके मध्य कालप्रत्यासत्ति स्वीकार की गई है। इसे अपर पक्ष पहले ही स्वीकार कर आया है। किन्तु जब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित किया गया कि तीन लोकमें अवस्थित कर्मवर्गणाएँ एक साथ ज्ञानावरणादिख्य वयो नही परिणम जाती तो आचार्य वीरसेन द्रव्याधिकनयसे इसका समाधान करते हुए दिखते हैं कि देशविषयप्रत्यामत्तिका अभाव होनेसे वे एक साथ ज्ञानावरणादिख्य नहीं परिणमती। आगे यह प्रश्न होनेपर कि एक अवगाहनाविषयक प्रत्यासत्तिको रहते हुए भी सभी कार्मणस्कन्य ज्ञानावरणादिख्य वयो नहीं परिणम जाते? आचार्य वीरसेनने कालप्रत्यासत्तिका अभाव है यह उत्तर न देकर जीवमें एक साथ उस प्रकारके परिणमानेकी शक्तिका अभाव है यह जो उत्तर दिया है सो यह उत्तर भी पर्याधिकनयको गौण करके ही दिया है। जब कि वस्तुस्थिति यह है कि प्रत्येक समयमें पृथक्-पृथक् ज्ञानावरणादि कर्मख्य परिणमनके सन्मुख हुई कर्मवर्गणाएँ ही जीवके योग और कपायको निमित्तकर ज्ञानावरणादिक्य परिणमती हैं।

ये प्राणातिपात बादि द्रव्याधिकनयसे कारण कहे गये हैं इसकी पुष्टि पूरे स्पष्टीकरणके साथ स्वयं आचार्य पुष्पदन्त और भूतविलने तथा आचार्य वीरसेनने की हैं। इसके लिये देखी घवला पु॰ १२ पृ॰ २८८ छादि। आचार्य वीरसेन लिखते हैं—

ण पाणादिवाद-मुसावादादत्तादाण-मेहुण-परिगाह-रादिभोयणपच्चए णाणावरणीय वज्झदि, तेण विणा कि अप्पमचसजदादिमु वधुवकभादो । ण कोह-माण-माया-लोभेहि बज्झह, कम्मोदह्ल्लाण तेसि- मुद्यविरहिदद्वाए तब्बंधुवलंमादो । ण णिंदाणबभक्लाण-कलह-पेसुण्ण-रइ-अरइ-उचिह-णियदि-माण-माय-मोस-मिच्छाणाण-मिच्छदंसणेहि, तेहि विणा वि सुहुमसांपराइयसंजदेसु तब्बंधुवलंभादो-। यद्यस्मिन् सत्येव भवति नासित तत्तस्य कारणमिति न्यायात् । तम्हा णाणावरणीयवेयणा जोग-कसाएहि चेव होदि ति सिद्धं ।

प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह और रात्रिभोजन प्रत्ययोसे ज्ञानावरणीयकर्मका बन्ध नही होता है, क्योंकि उनके बिना भी अप्रमत्तसयतादिकों उसका बन्ध उपलब्ध होता है। क्रोध, मान, माया और लोभसे भी उसका बन्ध नही होता, क्योंकि कर्मके उदयसे युक्त उनके उदयरहित कालमें भी उसका बन्ध उपलब्ध होता है। निदान, अभ्याख्यान, कलह, पैशून्य, रित, अरित, उपिष, निकृति, मान, मेय, मोष, मिथ्याज्ञान और मिथ्यादर्शनसे भी उसका बन्ध नही होता, क्योंकि उनके बिना भी सूक्ष्मसाम्परायिक संयतों उसका बन्ध उपलब्ध होता है। जो जिसके होनेपर ही होता है और जिसके नही होनेपर नही होता है वह उसका कारण है ऐसा न्याय है। इसलिए ज्ञानावरणीयवेदना योग और कर्षायसे होती है यह सिद्ध हुआ।

इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्याधिकनयसे मात्र सामान्य कारणका ज्ञान होता है। किन्तु प्रत्येक समयमें जो भी कार्य होता है वह पर्याय विशेषरूप बाह्याभ्यन्तर उभय सामग्रीके सद्भावमें ही होता है, अन्यथा नहीं होता। यह नियम व्यवहारनयसे जहाँ वाह्य सामग्रीपर लागू होता है वहाँ निश्चयन्त्यसे निश्चय उपादानरूप आभ्यन्तर सामग्रीपर भी लागू होता है। इन दोनोका योग प्रत्येक समयमें मिलता है और तदनुरूप कार्य भी प्रत्येक समयमें होता है।

सक्षेपमें तात्पर्य यह है कि प्रकृतमें द्रव्याधिकनयका जितना भी कथन है वह मात्र इतना ज्ञांन कराता है कि प्राणातिपात बादि कारण होकर भी इनके सद्भावमें ही वन्ध कार्य होता है, अन्यथा नही होता ऐसा नियम नही है। हाँ पर्यायाधिकनयसे योग और कषाय नियमसे कार्यवाले होते हैं। किन्तु है यह सब असद्भभूतव्यवहार नयका ही कथन इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए धवला पु० ६ प० ११ में लिखा है—

मुद्धत इति मोहनीयम् । एवं सते जीवस्स मोहणीयत्तं पसजादि त्ति णासंकणिज्जं, जीवादी अभि-णणिम्हं पोग्गलदन्वे कम्मसण्णिदे उवयारेण कत्तारत्तमारोविय तथा उत्तीदो ।

जिसके द्वारा मोहा जाय वह मोहनीय है।

शका- ऐसा होनेपर जीवको मोहनीयपना प्राप्त होता है ?

समाधान—ऐसी आशका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवसे अभिन्न अर्थात् एक क्षेत्रावगाहरूपसे स्थित तथा कर्म सञ्जावाछे पुद्गल द्रव्यमें उपचारसे कर्तृत्वका आरोप करके उस प्रकारका कथना किया गया है।

अतएव प्रत्येक कार्यका यथार्थ हेतु समर्थ या निश्चय उपादान हो है। व्यवहारसे कालप्रत्यामिति होनेके कारण जिसके साथ बाह्य व्याप्ति उपलब्ध होती है उसे भी हेतु, प्रत्यय या निमित्त कहा जाता है। उक्त सन्दर्भ द्वारा आचार्य वीरसेनने यही अभिप्राय व्यक्त किया है।

आगे अपर पक्षने एक समयमें योगको निमित्त कर कितने प्रमाणमें कर्मवर्गणाएँ या आहारादि वर्गणाएं वैंघती हैं यह जो चर्चा को है सो यह भी प्रत्येक कार्यके प्रतिनियत निमित्तको ही सूचित करती है। जैसे प्रत्येक कार्यका प्रतिनियत उपादान होता है वैसे ही प्रतिनियत बाह्य-सामग्रीरूप निमित्त भी होता है। ग्रही सनातन सत्य कार्य-कारणव्यवस्था है। अपर पक्ष इसे ही तो स्वीकार करनेसे हिचिकिचाता है। यदि खह इसे स्वीकार कर लेता है तो बहुत-कुछ विवाद समाप्त हो जाता है।

घवला या जयघवलामें जो यह लिखा है कि 'आगम तर्कका विषय नहीं है' वह यथार्थ लिखा है। मत्ति यह अपर पक्षको ही विचार करना है कि श्रुतज्ञानियोकी दृष्टिसे जो वह तर्काश्रित प्ररूपणा करके अपने अभिप्रायकी पुष्टि करना चाहता है वह कहाँतक ठीक है। प्रत्येक कार्यकी अपने खपादानके साथ आभ्यन्तर व्याप्ति होती है और वाह्य-सामग्रीरूप निमित्तके साथ वाह्य व्याप्ति होती है। यह कार्य-कारणभावकी अकाट्य व्यवस्था है। व्याप्तिका अर्थ ही यह है कि जिसके होनेपर जो हो और जिमके अभावमे जो न हो। यह नियम ही प्रतिनियत कार्यकी प्रतिनियत बाह्याम्यन्तर सामग्रीको सूचित करता है। किन्तु अपर पक्ष प्रमाण तो आगमका उपस्थित करता है और कहता है अपनी बात। हम उससे पूछते हैं कि यह किम आगममें लिखा है कि अनन्तर पूर्व पर्याययुक्त द्रव्यरूप उपादान अनेक योग्यताओवाला होता है, जनमेंसे जिस योग्यताके अनुरूप वाह्य सामग्री मिलती है, कार्य उसके अनुरूप होता है। क्या यह स्वकल्पित कल्पना नहीं है ? इसका अपर पक्ष ही विचार करे। यदि उसे सचमुचमे आगमको स्वीकार करना इष्ट है तो उमे यह भोतरसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रत्येक कार्यकी वाह्य और आभ्यन्तर उपाधि सुनिहिचन है। इमिलिए प्रत्येक द्रव्यका प्रत्येक समयमे अपने-अपने उगादानके अनुपार वाह्य सामग्रीको निमित्त कर सुनिश्चित कार्य ही होता है। धवला आदि प्रन्योंके टीकाकार इस नियमको उन ग्रन्योंके क्षाधारसे बरावर समझते हैं। उन्हें कही कोई भ्रम नहीं है। वे यह अच्छो तरह जानते हैं कि आगममें निश्चयनय और व्यवहारनय दोनो नयोकी मुख्यतासे कयन उपलब्य होता है। जहाँ बाह्य-निमित्त प्रघान कथन है वह व्यवहारनयका कथन है और जहाँ उपादानप्रधान कथन है वह निश्चयनयका कथन है। प्रत्येक र्कार्येकी अपने निश्चय उपादानके साथ आम्बन्तर व्याप्ति है और उसमे निमित्त होनेवाली वाह्य सामग्रीके साथ बाह्य व्यांप्ति है, इसलिए चाहे आम्यन्तर व्याप्तिको लक्ष्यमें रखकर कथन किया जाय या चाहे वाह्य व्याप्तिको लक्ष्यमें रखकर कथन विया जाय, दोनोका तात्पर्य एक ही होगा। उदाहरणार्थ आठ कर्मोंके अभावके माथ मुक्तिको बाह्य व्याप्ति है और रत्नत्रयकी समग्रतारूपसे परिणत आत्माके साथ मुक्तिकी आम्यन्तर व्याप्ति है, इमलिए 'आठ कर्मोंके अभावसे मुन्ति प्राप्त होती है' चाहे यह कहो या चाहे 'रत्नत्रयकी संमग्रतारूपसे परिणत आत्मा मुक्तिको उत्पन्न करता हैं यह कहो, दोनो कथनोसे एक ही अर्थका ज्ञान होता है। इसलिए आगममे प्रयोजनानुमार दोनो प्रकारसे निरूपण किया गया है। इस विषयको स्पष्टरूपसे समझनेके लिए प्रवचनसार गाया १८६ की आचार्य अमृतचन्द्रकृत टीका द्रएव्य है—

रागपरिणाम एवात्मनः कर्म, स एव पुण्य पापद्वैतम् । रागपरिणामस्यैवात्मा कर्ता, तस्यैवोपा-दाता हाता चेन्येप शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मको निश्चयनय । यस्तु पुर्गलपरिणाम आत्मन कर्म, स एव पुण्य-पापद्वैतम् । पुर्गलपरिणामस्यात्मा कर्ता तस्योपादाता हाता चेति सोऽशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मको व्यवहारन्य ।

राग परिणाम ही आत्माका कर्म है, वही पुण्य-पाप हैत है। आत्मा रागपरिणामका ही कर्ता है, उसीको ग्रहण करनेवाला है और उसीको त्याग करनेवाला है। यह शुद्ध द्रव्यका निरूपणस्वरूप निश्चयनय है। किन्तु जो पृद्गल परिणाम आत्माका कर्म है, वही पुण्य-पाप हैत है। आत्मा पुद्गल परिणामका कर्ता है, उसीको ग्रहण करनेवाला और त्यागनेवाला है। यह अशुद्ध द्रव्यका निरूपणस्वरूप व्यवहारनय है।

प्रवचनमार टीकाका यह ऐसा वचन है जिससे दोनो प्रकारकी कथनी पर सम्यक् प्रकाश पटता है। यहाँ पर शुद्ध शब्दका प्रयोग एक द्रव्याश्रित परिणामकी विवक्षासे किया गया है और अशुद्ध शब्दका प्रयोग अन्य द्रव्यके परिणामको अन्य द्रव्यमें लगानेके अभिप्रायमे किया गया है। इससे यह वात सहज ही समझमें आ जाती है कि एक द्रव्याश्रित जितना भी कर्ता-कर्म आदिका कथन है वह यथार्थ है और एक द्रव्यको दूसरे द्रव्यके कार्यका कर्ता आदि बनाकर जितना भी कथन किया जाता है वह असद्भूतव्यवहार रूप होनेसे उपचरित है।

अपर पक्षका कहना है कि जीवमें एक समयमें जितने कर्मपरमाणु वाँचनेकी शक्ति है उतने कर्म-परमाणु एक समयमें जीव बाँचता है। वैसे कर्मपरमाणुओमे तो सभीमें एक साथ वैंचनेकी योग्यता है। यदि वे एक साथ नहीं वैंचते हैं तो उमका कारण वे स्वयं न होकर जीवका हीनशक्ति होना है यह अपर पक्षका कथन है। किन्तु वस्तुस्थित क्या है इसके लिए पञ्चास्तिकायका यह वचन अवलोकनीय है—

अत्ता कुणदि सभावं तत्थ गदा पोग्गला सभावेहिं। गच्छति कम्मभावं अण्णोण्णावगाहमवगाढा ॥६५॥

आतमा अपने भावको करता है, तथा वहाँ रहनेवाले पुद्गल अपने भावोंसे अन्योन्यावगाह-अवगाढ होकर कर्मभावको प्राप्त होते हैं ॥६४॥

इस वचनसे जहाँ उपादान-उपादेयभावकी यथार्थ व्यवस्था क्या है इसका ज्ञान होता है वहाँ उसके साथ निमित्त-नैमित्तिकभावकी क्या व्यवस्था है इसकी भी सम्यक् जानकारी मिल जाती है। अपर पक्ष वाह्य-सामग्रीमात्रको निमित्तक्ष्पसे स्वीकार न कर जिस प्रकार प्रतिनियत पर्यायकी अपेक्षा उसे निमित्तक्ष्पसे स्वीकार करता है उमी प्रकार वह मात्र द्रव्यप्रत्यासित्तको उपादानक्ष्पसे स्वीकार न कर यदि प्रतिनियत पर्यायकी अपेक्षा उसे उपादानक्ष्पसे स्वीकार कर ले तो अपने पिछले उत्तरमें हमने जिन बातोका निर्देश किया है वे सब उसे यथार्थ प्रतीत होने लगें। गलती कहाँ हो रही है इस ओर उसे ध्यान देना है।

हमारी छठी वातकी चरचा करते हुए अपर पक्षने लिखा है कि 'उपादानकी कार्यके साथ एक द्रव्यप्रत्यामत्तिरूप कारणता होती है।' आदि । सो अपर पक्षका यह लिखना हो भ्रमोत्यादक है, क्योकि—

- १ अनन्तर पूर्वोत्तर दो क्षणोमे ही हेतु-फलभाव देखा जाता है। व्यवहित पूर्वोत्तर दो क्षणोमें हेतु-फलभाव नही बनता ।—प्रमेयरत्नमाला ३, ५७।
- २. परस्परमें अन्यविहत अग्नि-घूमादिकमे ही तदुत्पित्त वनती है, न्यविहत कालवालेमे नही, क्योंकि ऐसा होनेपर अतिप्रसग दोप आता है।—प्रमेयकमलमार्तण्ड ३. ६१।
  - ३ परिणमन शनितलक्षण प्रतिनिशिष्ट अन्तःसामग्री ही उपादान होती है।—अष्टसहस्री पु० १५०।
- ४ पर्यायिवशेपात्मक द्रव्यमें ही उपादानता प्रतीत होती है, घटपरिणमनमें समर्थ पर्यायस्वरूप मिट्टी द्रव्यमें घटको उपादानताके समान ।—तत्त्वार्थक्लोकवार्तिक पृ० ६१।

इससे स्पष्ट है कि एक द्रव्य प्रत्यासत्तिके बाधारपर अव्यवहित पूर्वोत्तर दो क्षणों (पर्यायो ) में ही उपादान-उपादेयभाव आगममें स्वोकार किया गया है, केवल द्रव्यप्रत्यासत्तिमें उपादान कारणता आगममें स्वीकार नहीं की गई है, अतएव समनन्तर पूर्वपर्यायमें कारणताके वन जानेसे उससे समनन्तर नियत उत्तर पर्यायकी उत्पत्ति अवश्य होगी और उसमे व्यवहारसे निमित्त होनेवाली बाह्य सामग्रीका योग भी अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उपादानके अपने कार्यके सन्मुख होनेपर वाह्य सामग्रीका योग न मिलनेसे

कार्य रका रहे या जिस कार्यका वह उपादान है, उससे वह कार्य न होकर वाह्य सामग्रीके वलपर अन्य कार्य हो जाय । 'विवक्षित उपादानसे विविधात कार्य न होकर अन्य कार्य भी हो सकता है' ऐसा न तो आगममें ही स्वीकार किया गया है और न लोकमें ही देखा जाता है। अतएव हम अपने पिछले उत्तरके समय छठी वातमें जो कुछ तथ्य प्ररूपित कर आये हैं वह यथार्थ है।

आगे अपर पक्षने कालप्रत्यासित्तका बाह्य सम्मग्नीके आघार पर जो अर्थ किया है वह भी भ्रमोत्पादक है, क्योंकि जिस समय एक कार्यकी वाह्य सामग्रीके साथ बाह्य व्याप्ति होती है उसी समय उसकी अपने उपादानके साथ आभ्यन्तर व्याप्ति होती है। इसल्यि व्यवहारसे जिस प्रकार उस कार्यका बाह्य सामग्रीके साथ अन्वय-व्यितरेक वन जानेसे वह सामग्री व्यवहारसे उस कार्यकी निमित्त कहलाती है और निष्पन्न हुई पर्याय उस सामग्रीकी नैमित्तिक कहलाती है, उसी प्रकार निश्चयसे उस कार्यका अपनी उपादानभूत प्रति-विशिष्ट अन्त-सामग्रीके साथ अन्वय व्यतिरेक बन जानेसे निश्चयसे वह प्रतिविशिष्ट अत सामग्री उसकी उपादान होती है और निष्पन्न हुई वह पर्याय उसका उपादेय होती है। कालप्रत्यासित्तका यह सम्यक् अर्थ है। आगममें कालप्रत्यासित्तके ये दोनो अर्थ स्वीकार किये गये है। (उपादान-उपादेयभावकी दृष्टिसे देखो अष्टसहस्रो पृ० १११ तथा निमित्त-नैमित्तिकभावकी दृष्टिसे देखो श्लोकवार्तिक पृ० १११)।

हमें इस वातकी प्रसन्तता है कि अपर पक्षने 'एक द्रव्यका एक कालमें एक ही व्यापार होता है' इस तथ्यको स्वीकार कर यह स्पष्ट शब्दोमें मान लिया है कि 'जो भी व्यापार होता है वह अपने उपादानकी अपेक्षा उपादेय है और अन्य वस्तुके परिणमनमें चही निमित्त है।' अब देखना यह है कि वह एक व्यापार उपादान और निमित्त दो सजाओं को कैसे घारण करता है ? क्या एक द्रव्यके उस व्यापारकों ये दोनो सजाएं वास्तविक है ? दोनो सजाएं एक कालमें वास्तविक तो हो नहीं सकतीं, क्यों कि उत्तर समयमें होनेवाले कार्य की अपेक्षा उसे उपादान कहा जावे यह तो बुद्धिसगत प्रतीत होता है। किन्तु अन्य द्रव्यके कार्यकों अपेक्षा इसे वास्तवमें निमित्त कहा जाय यह बुद्धिसगत प्रतीत नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि इन दोनो सज्ञाओं उपादान यह सज्ञा अनुपचरित अर्थात् वास्तविक है और निमित्त यह सज्ञा पराश्रित होनेसे वास्तविक नहीं है। केवल दूसरेका साक्षी (सूचक) होनेसे यह सज्ञा रख दी गई है। इभीका नाम असद्मूतव्यवहार है। अतल्व हमने अपने पिछले उत्तरमें अन्य वस्तुकी अपेक्षा निमित्त व्यवहारको वास्तविक माननेपर जो तीन आपित्तर्यां उपस्थित को हैं वे तब तक वरावर वनी रहती हैं जब तक अपर पक्ष निमित्तव्यवहारको असद्मूत नहीं स्वीकार कर लेता।

आगे हमने जो यह लिखा है कि सब द्रव्यों उस-उस कालमें उस-उस एपिणमनेकी द्रव्य-पर्यायात्मक योग्यता सहज हो होती है आदि। सो हमारे ऐसा लिखने पर अपर पक्षको वही आपित्त हैं। वह नहीं चाहता कि सभी प्रकारके निमित्तों को एक आसन पर बिठलाया जाय। वह इसमें आगम वाघा देखता है। किन्तु इस बातका विचार तो अपर पक्षको ही करना है कि प्रत्येक उपादानको अनेक योग्यता-वाला माननेपर उसके मतसे प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त ये दो भेद बन कैसे सकते हैं? क्यों कि वह पक्ष जब प्रत्येक उपादानको अनेक योग्यतावाला मानता है। उनमेसे कौन योग्यता कार्यं क्ष्य परिणमे यह बाह्य सामग्री पर अवलम्बित है, ऐसी अवस्थामें सभी निमित्तों को प्रेरक मानना पडता है। निमित्तों के उदासीन निमित्ता और प्रेरक निमित्त ये भेद बन ही नहीं सकते। किन्तु आगममें केवल द्रव्ययोग्यताको उपादान नहीं स्वीकार किया है। पर्याय उसका विशेषण है। अतएव प्रत्येक उपादानके अपने नियत कार्यको जन्म देते समय जो बाह्य सामग्री व्यवहारसे आश्रय निमित्त होती है उसको उदासीन निमित्त सजा है और जो बाह्य सामग्री व्यवहारसे कर्ता निमित्त या करण निमित्त होती है उसकी प्रेरक, प्रयोजक या निर्वर्तक निमित्त संज्ञा है। अतएव बाह्य सामग्रीमे प्रेरक निमित्त व उदासीन निमित्त ये द्रो भेद आगमके अनुसर्र तो वन जाते है, परन्तु अपर पक्षकी मान्यतानुसार नहीं बनते ऐसा यहाँ अभिप्राय लेन। चाहिए।

आगे अपर पक्षने हमारे 'शब्द विवक्षित वाक्योका रूप लेकर सीमित अर्थका ही प्रतिपादन करते हैं।' इत्यादि कथनके आधारसे जो यह लिखा है कि 'जहाँ पर निश्चय नयकी मुख्यतासे कथन हो वहाँ पर व्यवहारनयका कथन उसके प्रतिपक्षीपनेके रूपमें स्वीकार होता है। लेकिन आपके मतानुसार यदि यह निश्चयनयका कथन है तो भी आपको इसका प्रतिपक्षी व्यवहारनयका कथन तो स्वीकार करना ही चाहिए। परन्तु जब आप व्यवहारनयके विषयको उपचरित, कल्पनारोपित, असद्भूत, मिथ्या आदिरूप मानते हैं तो फिर कैसे माना जाय कि आप व्यवहारनयके कथनको भी स्वीकार करते हैं।'

इम पर हमारा कहना यह है कि सद्भूतन्यवहारनयका विषय तो सद्भूत ही होता है। किन्तु असद्भूत न्यवहारनयका विषय असद्भूत या उपचरित ही होता है। ऐसे स्थल पर निश्चयका अर्थ अनुपन्चित है और उसके प्रतिपक्षी न्यवहारका अर्थ उपचरित है और इस प्रकार निश्चय-न्यवहारकी युति वन जाती है। असद्भूत न्यवहारका अर्थ असद्भूत या उपचरित है इसके लिए आलापपद्धतिका यह कथन दृष्टिन प्यमें लेने योग्य है—

अन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्यान्यत्र समारोपणमसद्मृतन्यवहारः असद्भूतन्यवहार एवोपचारः । ज्ञात्र दूसरेमें प्रसिद्ध धर्मका दूसरेमे समारोप करना असद्भूत न्यवहार है। असद्भूत न्यवहार ही उपचार है।

आचार्य कुन्दकुन्दने समयसार गाथा १०५ में इसी अर्थमें उपचार शब्दका प्रयोग किया है। उन्होंने गाथा १०६ में योद्धाओका और राजाका जो उदाहरण दिया है वह भी इसी अर्थकी पृष्टि करता है। युद्ध योद्धा करते हैं और लोक 'राजाने युद्ध किया' यह कहते हैं। यह है लोकिक परिपाटी। इसीलिए हम उक्त आगम और तथ्यको घ्यानमें रखकर असद्भूत व्यवहारके कथनको उपचरित कहते हैं। अपर पक्ष अपने मनसे कही कुछ भी लिख आया हो। किन्तु उसके लिखनेमात्रसे निमित्त व्यवहार सद्भूत या वस्तुका वास्तिविक घर्म सिद्ध नही हो जायगा। जो असद्भूत है वह असद्भूत ही रहेगा। निश्चयनयमें अंशस्य नयात्मकता अपनेमें विद्यमान कर्ता आदि घर्मोंको गौणकर धर्मोको अपेक्षा है, परद्रव्यमें आरोपित कर्ता आदि घर्मोंको अपेक्षा नहीं। किसी भी वस्तुमें जो भी घर्म सद्भूत होता है वह परिनरपेक्ष हो होता है। अपनेमें विद्यमान अन्य घर्मोंको गौणकर विवक्षित अग घर्मको ग्रहण करना यह नयका कार्य है। अतएव निश्चयनयमे अंशस्य नयात्मकता रहते हुए भी असद्भूत व्यवहार निर्पेक्षता हो सिद्ध होतो है। हां, असद्भूत व्यवहार तभी व्यवहार कहलानेके योग्य है जब वह अपने निश्चयका ज्ञान करानेमें समर्थ हो। अतएव असद्भूत व्यवहारको यथार्थके आसनपर विठलाना किसी भी अवस्थामें उचित नहीं है।

वागे वपर पक्षने पुन स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी ३२३ वी गाथाकी चरचा उठाकर 'णिच्छचदी' पदका वपना वर्ष सूचित किया है। सो इसका सस्कृत टीकाकारने 'निश्चयत:—परमार्थन' वर्ष किया है। वही हमने लिया है। घूम फिरकर अपर पक्ष भी उसी वर्षको सूचित कर रहा है। केवल कुछ लिखना चाहिए, इसलिए लिखा है। ऐमा ही पद्मपुराणके 'यत्यासन्यम्' इत्यादि इलोकके विषयमें तथा भैया भगवतीदासजीके 'जो जो देखी' इत्यादि दोहेके विषयमें तथा स्वामी समन्तभद्रके 'अलंच्यक्तिः.' इत्यादि इलोकके विषयमें जानना चाहिए। इसकी विस्तृत चरचा पूर्वमें की जा चुकी है।

आगे आयुकर्मकी चरचाके प्रसगसे अपर पक्षने लिखा है कि 'वास्तवमें कालमरण और अकालमरणका जितना भी कथन आगममें पाया जाता है वह सब व्यवहार कथन ही है, क्योंकि निश्चयनयसे आत्मा अपने-आपमें अमर हो है। हमें आश्चर्य होता है कि आप कालमरणको और अकालमरणको भी कालमरणको ही सज्ञा देकर इसे भी निश्चयनयका ही विषय मानते हैं और फिर अपनी मान्यताकी पुष्टिके लिए यह कहते हैं कि तत्त्वार्थसूत्र अध्याय २ के ५३ वें सूत्रका कथन तथा अकलकदेव आदि आचार्योंका इस विषयसम्बन्धी कथन व्यवहारनयका कथन है।'

यह अपर पक्ष द्वारा हमारे कथनपर टिप्पणी है। अपर पक्षने यहाँपर अपनी टिप्पणीमें जिस निश्चय-नयका उल्लेख किया है वह परम पारिणामिक-भावको ग्रहण करनेवाला निश्चयनय है। पर उससे यहाँ प्रयोजन नहीं है। यहाँ निश्चयनयका अर्थ आत्माश्चितपना लिया है और व्यवहारनयका अर्थ पराश्चितपना लिया है। जब हम आयु कर्मकी अपेक्षा निपेक स्थितिके न घटनेरूप मरणको कालमरण और निपेक-स्थितिके घटनेरूप मरणको अकालमरण कहते है तो ये दोनो ही कथन पराश्चित होनेसे व्यवहारनयको कथामें आ जाते हैं। किन्तु जब हम स्वाश्चित उपादानकी अपेक्षा पूर्व पर्यायके व्ययको मरण कहते है तो यहाँ काल-मरण और अकालमरण ऐसे भेद न रहकर एकमात्र स्वकालमरण हो उसे कहा जा सकता है, इसलिए स्वाश्चित होनेसे यह निश्चयनयकी कथामें आता है। यही भाव हमने अपने पिछले उत्तरमें दिखलाकर वहाँ यह स्वित किया है जिसे अपर पक्षने अपनो प्रतिशकामें उद्घृत किया है। आशा है अपर पक्ष इप्टार्थको ग्रहण कर अपनी शकाका निरसन कर लेगा।

हमारे उक्त कथनमे अपर पक्षका यह समझना ठीक है कि निक्चयकथन ययार्थ है और व्यवहार कथन उपचरित है, क्योंकि आयुकर्मकी उदय या उदीरणाक्रमसे हानिका होना यथार्थमें जीवका मरण नहीं है। जीवका यथार्थ मरण तो मनुष्यादि एक पर्यायका विनाश हो है। अपर पक्षने पूर्वमें या यहाँ निश्चयनय या व्यवहारनयकी जो परिभाषा दी है वह उसकी कल्पनामात्र है। वस्तुत एक वस्नुके गुण-धर्मको उसीका कहना निश्चयनय है और अन्य वस्तुके गुण-घर्मको अन्यका कहना यह असद्मूत व्यवहारनय है। आगममें इन नयोकी यही परिभाषाएँ की गई हैं। कुछ दिग्दर्शन पूर्वमें कराया ही है। अपर पक्षने जिन धर्मयुगलोकी प्रतिशका १७ में चरचा की होगी उनका तो वही विचार करेंगे। यहाँ अपर पक्षने जिन सत्-असत्, नित्य-अनित्य, तत्-अतत्, एक-अनेकरूप धर्मयुगलोका निर्देश किया है वे एक द्रन्याश्रित होनेसे सद्भूत है इसमें सन्देह नहीं । परन्तु इन धर्मयुगलोंके बन्तमें जो यह लिखा है कि 'वस्तु उपादानरूप भी है और निमित्तरूप भी है। सो यह कथन कल्पनामात्र है, क्योंकि एक वस्तुमें वस्तुतः एक हो कारणधर्म रह सकता है। जैसे एक वस्तुमें अपना भी 'रात्' घम रहे और अन्य वस्तुका भी 'सत्' घम रहे यह नही वन सकता उसी प्रकार एक वस्तुमें अपने कार्यका भी 'कारणधर्म' रहे और दूसरी वस्तुके कार्यका भी 'कारण धर्म' रहे यह भी नहीं वन सकता। यदि एक वस्तुमें एक साथ दो कार्योंके दो कारणधर्म स्वीकार किये जाते हैं तो उनमेंसे एक उपचरित हो होगा। दोनो वास्तविक नहीं हो सकते। यत प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्ट्यको छोडकर पर वस्तुके स्वचतुष्टयमें किसी रूपमें नही पाया जाता, अत प्रत्येक वस्तुमें अपने कार्यका कारणधर्म ही रह सकता है, पर वस्तुके कार्यका नही । अन्यथा एक द्रव्यके कार्यका कारणवर्म दूसरे द्रव्यमें स्वीकार करनेपर चन दोनोमें एकता प्राप्त हो जाती है। यदि अपर पक्षको यह दूषण इष्ट न हो तो उसे यह भीतरसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि निश्चयसे प्रत्येक द्रव्यके कार्यका कारणधर्म उसी द्रव्यमें रहता है, अन्य द्रव्यमें नही ।

अागे अपर पत्रने निश्चयनय और व्यवहारनयकी चरचा करते हुए हमसे पृच्छा को है कि 'यदि द्रिय वास्तिक है तो क्या पर्याय वास्तिक नहीं है आदि।' सो अपर पत्रको स्मरण रखना चाहिए कि हम यहाँ मद्भूत व्यवहारको चरचा नहीं कर रहे हैं। निमित्त-नैमित्तिक भावकी चरचा अमर्मूत व्यवहारको कक्षामें आती है तथा गुण-गुणीभेद आदिकी चरचा सद्भूत व्यवहारको कक्षामें आती है। अतः सद्मूत व्यवहारको अपेक्षा जो कुछ भी कहा गया है वह वास्तिक है। द्रव्य है, पर्याय है, गुण है, गुणी है। यह सब कुछ वास्तिक है। इसका निपेच नहीं। साय ही अपर पत्र पर्याय आदि वर्मोंको जो व्यवहार एप छिस रहा है वह भी ठीक नहीं, क्योंकि परमभावग्राही निश्चयनयकी दृष्टिमें यदि इन्हें व्यवहार हप माना भी गया है तो भी ये पर्यायाधिक हप निश्चयनयकी दृष्टिमें निश्चय-यथार्थस्व हप ही है, इसीलिए आगममें इन्हें सद्भूत हपसे स्वीकार किया है।

यहाँ प्रश्न तो यह है कि आगममें जो निमित्त व्यवहारको असद्भूत कहा है सो इसका तात्पर्य क्या है ? बगा इसका अर्थ यथार्थ लिया जाय या उपचरित ? अपर पक्ष समयसार गाथा १०४ में आये हुए 'उपचारमात्र' पदका अर्थ ऐसा घुमाकर कर करता है जिससे उगचार पदमें जो अर्थ गिमत है वह लुप्त हो जाता है। उपलब्द पूरे जिनागमका यथासम्भव आलोडन करने पर हम इमी निष्कर्प पर पहुँचे हैं कि जहाँ एक वस्तुके धर्मको अन्य वस्तुमें आरोपित किया जाता है वहाँ उस व्यवहारको उपचरित कहते हैं। जैसे किमी वालकको अग्नि कहना यह उपचार है। पर इस परसे यदि कोई यह समझे कि अग्निसे जो कार्य होता है वह वालकसे हो जायगा सो उसका ऐसा ममझना ठीक नहीं है। इसी तथ्यको ध्यानमें रखकर अष्टसहन्नी पृ० १७४ में लिखा भी है—

### न चाग्निर्माणवक इत्युपचारात् पाकाटाव्रुपयुज्यते ।

अतएव अपर पक्षने उपादानके समान अन्य द्रव्यमें किये जानेवाले निमित्त व्यवहारको भी जो यथार्थ माननेका आग्रह कर रखा है उसे वह जितने जल्दी त्याग देगा उतना है। अच्छा है। निश्चयसे उपादान प्रत्येक समयमें अपना कार्य परिनरपेक्ष होकर हो करना है। परन्तु उस कार्यमें जिसके साथ उसकी बाह्य व्याप्ति है यह दिखलानेके लिए परसापेक्षताका व्यवहार अवश्य किया जाता है। यदि कहा जाय कि ऐसा व्यवहार न भी किया जाय तो क्या हानि है? सो इसका समायान यह है कि प्रत्येक समयके ऐसे व्यवहार में प्रत्येक समयके पिसे व्यवहार ने परिवाद होती है, इमलिए सप्रयोजन होनेसे आगममें उमें स्थान मिला हुआ है। उद्याहरणार्य मिय्यात्व कर्मका उदय जीवके मिय्यात्व गुणस्थानकी प्रसिद्धि करता है। इसी प्रकार उमका उपश्वम सम्यक्त्व गुणको प्रसिद्धि करता है। इस प्रकार वाह्य मामग्री ऐसी प्रसिद्धिका हेनु होनेसे व्यवारसे उसे उस उस कार्यके हेतुरूपसे स्वीकार किया गया है। ऐसा स्यादाद ही यहाँ अपेक्षित है, अन्य प्रकारका नहीं। हमें आशा है कि अपर पन्च इस तथ्यपर अवश्य ध्यान देगा।

वागे अपर पक्षने वढायुष्क और अबढायुष्क जीवोंके मरण और उत्तर भवग्रहणकी जो व्यवस्था मूचित की है उसमें एक-दो वातोका सर्व प्रथम नकेत कर देना इष्ट प्रतीत होता है। प्रथम तो यह कि यह तो अपर पक्षने स्वीकार ही कर लिया है कि आगामी आयुका वन्व होनेके वाद अकालमरण नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे अनपत्रत्यं अग्रुवाला जीव हो और चाहे अण्वत्यं आयुवाला जीव हो, आगामी भवकी आयुका वन्य होनेके वाद दोनोंके ही एक-एक स्थितिके क्रमसे अब-स्थितिगलना होकर मरण होता है। मरणके कालमे आयुक्मकी उदीरणा होकर अकालमरण उन्त दोनो प्रकारके जीवोमें से किसी भी जीवके नहीं होता । फिर भी अपवर्त्य आयुवाले जीवके जो अकालमरण कहा गया है वह आगामी आयुवन्घके पूर्व ऐसे जीवके निषेकस्थितिउदीरणा हुई थी इस बातको ध्यानमें रखकर ही कहा गया है। वर्तमान मरण-समयको ध्यानमें रखकर नहीं।

दूसरी यह वात ज्ञातन्य है कि आयुकर्मके उत्तर भेदोमें सक्रमण करणको छोडकर नौ करण होते है ऐसा आगमका अभिप्राय है। इसी तथ्यको सूचित करते हुए गोम्मटसार कर्मकाण्डमे लिखा है—

> संकमकरणूणा णवकरणा होति सन्वभातणं। सेसाण दस करणा अपुन्वकरणो त्ति दस करणा ॥४४१॥

नरकादि चारो आयु श्रोके सक्रमण करणके विना ६ करण होते हैं और शेप कर्मोंके १० करण होते हैं। ये दसो करण अपूर्वकरण गुणस्थान तक होते है।

इसका तात्पर्य यह है कि आयुक्मंके किसी भी भेदमें सक्रमण करणकी योग्यता तो सर्वया नही होती । शेप ६ करणोमें से बन्यके समय जिसका जैसा बन्य हुआ हो वैसी योग्यता उसमें होती है। उदाहरणार्थ आयुके जिन कर्मपरमाणुओवा निकाचित बन्ध हुआ है उनका उत्कर्पण, अपकर्पण और उदीरणा तीनो नहीं होते, जिनका निधित्तबन्ध हुआ है उनकी तथा जिनका अप्रशस्त उपशम बन्ध हुआ है उनकी उदीरणा नहो होती। शेप सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओका बन्धकालमें उत्कर्पण तथा बन्धकालमें और अन्यदा अपकर्पण और उदीरणा यथायोग्य हो सकती है। ऐमा परिणमन करनेका स्वमाव उनका स्वतः होता है। और जब उनके उस-उस प्रकारके परिणमनका स्वकाल आता है तब उसके अनुरूप बाह्यनोकर्म सामग्री भी मिलती है। तत्त्वार्थ-सूत्र अध्याय २ सूत्र ५३ की तत्त्वार्थवातिक आदि टीकाओमें इन्ही नोकर्मोको लक्ष्यमें रखकर अपवर्त्य आयुवाले जीवोके मरणको अकालमरण कहा है। यह पराश्चित कथन होनेसे असद्भूत व्यवहारनयका विषय है, इसलिए इसे उपचरित ही जानना चाहिए। यही कारण है कि भगवान कुन्दकुन्ददेवने समयसारमें कहा है—

भाउक्खयेण मरण जीवाण जिणवरेहिं पण्णत्त । भाउ ण हरेसि तुम कह ते मरण कय तेसि ॥२४८॥ आउक्तयेण मरण जीवाण जिणवरेहिं पण्णत्त । भाउ ण हरति तुह कह ते मरणं कय तेहिं ॥२४९॥

जीवोका मरण आयुक्मंके क्षयसे होता है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है, तूँ पर जीवोके आयुक्मंको तो हरता नहीं है तो तू ने उनका मरण कैसे किया ॥२४८॥ जीवोका मरण आयुक्मंके क्षयसे होता है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है, पर जीव तेरे आयुक्मंको तो हरते नहीं है तो उन्होंने तेरा मरण कैसे किया ॥२४६॥

यहाँ जीवोका मरण और भुज्यमान आयुका क्षय इन दोनोकी सम व्याप्ति देखकर आचार्य महाराजने उक्त वचन कहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि आयुकर्मका क्षय जीवोके मरणका मुख्य हेतु है, वह तो निमित्त-मात्र है। जिस प्रकार वाह्य सामग्री आयुक्तमंकी उदीरणा आदिमें निमित्तमात्र है। निश्चयसे आयुक्तमंकी उदय-उदीरणा आदि अपने-अपने कारणसे होती है, बाह्य सामग्रीके कारण नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक जीवका जन्म अथवा मरण निश्चयसे अपने-अपने उपादानके अनुसार होता है, आयुक्तमं तो उसमें निमित्तमात्र है। फिर भी आचार्य महाराजने नोक्रमें मेसे आसक्ति या इष्टानिष्ट बुद्धि हटाने के लिये बन्ध प्रकरणमें ऐसा कहा है कि इस जीवका मरण आदि आयु आदि कर्मके अनुसार होता है। फिर तूँ ऐसा क्यों विचार करता है कि इसने इसे जिलाया या मारा आदि।

आगे अपर पक्षने निश्चयनय और व्यवहारनयकी चरचा करते हुए हमसे पृच्छा की है कि 'यदि द्रव्य वास्तिवक है तो क्या पर्याय वास्तिवक नही है आदि !' सो अपर पक्षको स्मरण रखना चाहिए कि हम यहाँ सद्भूत व्यवहारको चरचा नहीं कर रहे हैं। निमित्त-नैमित्तिक भावकी चरचा असद्भूत व्यवहारकी कक्षामे आती है तथा गुण-गुणीभेद आदिको चरचा सद्भूत व्यवहारकी कक्षामे आती है। अतः सद्भूत व्यवहारकी अपेक्षा जो कुछ भी कहा गया है वह वास्तिवक है। द्रव्य है, पर्याय है, गुण है, गुणी है। यह सव कुछ वास्तिवक है। इमका निपेच नहीं। साथ ही अपर पक्ष पर्याय आदि घर्मोंको जो व्यवहाररूप छिख रहा है वह भी ठीक नहीं, क्योंकि परमभावग्राही निश्चयनयकी दृष्टिमें यदि इन्हें व्यवहाररूप माना भी गया है तो भी ये पर्यायाधिकरूप निश्चयनयकी दृष्टिमें निश्चय-यथार्थस्वरूप ही हैं, इसोलिए आगममें इन्हें सद्भूतरूपसे स्वीकार किया है।

यहाँ प्रकृत तो यह है कि आगममें जो निमित्त व्यवहारको असद्भूत कहा है सो इसका तार्त्पयं क्या है? क्या इसका अर्थ यथार्थ लिया जाय या उपचित्त? अपर पक्ष समयसार गाथा १०४ मे आये हुए 'उपचारमात्र' पदका अर्थ ऐसा घुमाकर कर करता है जिससे उपचार पदमे जो अर्थ गिमित है वह लुप्त हो जाता है। उपलब्ध पूरे जिनागमका यथासम्भव आलोडन करने पर हम इमी निष्कर्प पर पहुँचे हैं कि जहाँ एक वस्तुके धर्मको अन्य वस्तुमें आरोपित किया जाता है वहाँ उम व्यवहारको उपचित्त कहते हैं। जैसे किसी बालकको अग्नि कहना यह उपचार है। पर इस परसे यदि कोई यह समझे कि अग्निसे जो कार्य होता है वह बालकसे हो जायगा सो उसका ऐसा समझना ठीक नही है। इसी तथ्यको ध्यानमें रखकर अष्टसहन्नी पृ० १७४ में लिखा भी है—

### न चाग्निर्माणवक इत्युपचारात् पाकादावुपयुज्यते ।

अतएव अपर पक्षने उपादानके समान अन्य द्रव्यमें किये जानेवाले निमित्त व्यवहारको भी जो यथार्थ माननेका आग्रह कर रखा है उसे वह जितने जल्दी त्याग देगा उतना ही अच्छा है। निश्चयसे उपादान प्रत्येक समयमें अपना कार्य परिनरपेक्ष होकर ही करना है। परन्तु उस कार्यमें जिसके साथ उसकी बाह्य व्याप्ति है यह दिखलानेके लिए परसापेक्षताका व्यवहार अवव्य किया जाता है। यदि कहा जाय कि ऐसा व्यवहार न भी किया जाय तो क्या हानि है? सो इमका समाधान यह है कि प्रत्येक समयके ऐसे व्यवहार प्रत्येक समयके निश्चयकी प्रसिद्ध होती है, इमलिए सप्रयोजन होनेसे आगममे उसे स्थान मिला हुआ है। उदाहरणार्थ मिथ्यात्व कर्मका उदय जीवके मिथ्वात्व गुणस्थानकी प्रसिद्ध करता है। इसी प्रकार उसका उपशम सम्यक्त्व गुणको प्रसिद्ध करता है। इम प्रकार वाह्य सामग्री ऐसी प्रसिद्धिका हेतु होनेसे स्पचारसे उसे उस कम कर्मके हेतुरूपसे स्वीकार किया गया है। ऐमा स्याद्वाद ही यहाँ अपेक्षित है, अन्य प्रकारका नहीं। हमें आशा है कि अपर पच इस तथ्यपर अवव्य ध्यान देगा।

आगे अपर पक्षने बद्धायुष्क और अबद्धायुष्क जीवोके मरण और उत्तर भवग्रहणकी जो व्यवस्था सूचित की है उसमें एक-दो वातोका सर्व प्रथम सकेत कर देना इष्ट प्रतीत होता है। प्रथम तो यह कि यह तो अपर पक्षने स्वीकार ही कर लिया है कि आगामी आयुका वन्य होनेके वाद अकालमरण नही होता। इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे अनपवर्त्य आयुवाला जीव हो और चाहे अपवर्त्य आयुवाला जीव हो, आगामी भवकी आयुका वन्य होनेके वाद दोनोके ही एक-एक स्थितिके क्रममे अध स्थितिगलना होकर मरण होता है। मरणके कालमें आयुक्मकी उदीरणा होकर अकालमरण उनत दोनो प्रकारके जीवोमें से किसी भी जीवके

नहीं होता । फिर भी अपवर्त्य आयुवाले जीवके जो अकालमरण कहा गया है वह आगामी आयुवन्घके पूर्व ऐसे जीवके निपेकस्थितिउदीरणा हुई थी इस बातको घ्यानमें रखकर ही कहा गया है । वर्तमान मरण-समयको घ्यानमें रखकर नहीं ।

दूसरी यह वात ज्ञातन्य है कि आयुकर्मके उत्तर भेदोमें सक्रमण करणको छोडकर नौ करण होते हैं ऐसा आगमका अभिप्राय है। इसी तथ्यको सूचित करते हुए गोम्मटसार कर्मकाण्डमे लिखा है—

> संकमकरणूणा णवकरणा होंति सन्वभातजं। सेसाण दस करणा अपुन्वकरणो त्ति दस करणा ॥४४१॥

नरकादि चारो आयुष्रोके सक्रमण करणके विना ६ करण होते हैं और शेप कर्मोंके १० करण होते हैं। ये दसो करण अपूर्वकरण गुणस्थान तक होते हैं।

इसका तात्पर्य यह है कि आयुक्मंके किसी भी भेदमें सक्रमण करणकी योग्यता तो सर्वया नहीं होती।
शेप ६ करणोमें से बन्चके समय जिसका जैमा बन्च हुआ हो वैसी योग्यता उसमें होती है। उदाहरणार्थ आयुके जिन कर्मपरमाणुओवा निकाचित बन्च हुआ है उनका उत्कर्पण, अपकर्पण और उदीरणा तीनो नहीं होते, जिनका निघत्तिबन्घ हुआ है उनकी तथा जिनका अप्रशस्त उपशम बन्च हुआ है उनकी उदीरणा नहीं होती। शेप सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओका बन्घकालमें उत्कर्पण तथा बन्चकालमें और अन्यदा अपकर्पण और उदीरणा यथायोग्य हो सकती है। ऐसा परिणमन करनेका स्वभाव उनका स्वतः होता है। और जब उनके उस-उस प्रकारके परिणमनका स्वकाल आता है तब उसके अनुरूप बाह्यनोकर्म सामग्री भी मिलती है। तत्त्वार्थ-सूत्र अघ्याय २ सूत्र ५३ की तत्त्वार्थवातिक आदि टीकाओमें इन्ही नोकर्मोको लक्ष्यमें रखकर अपवर्त्य आयुवाले जीवोके मरणको अकालमरण कहा है। यह पराध्रित कथन होनेसे असद्भूत व्यवहारनयका विषय है, इसलिए इसे उपचरित ही जानना चाहिए। यही कारण है कि भगवान कुन्दकुन्ददेवने समयसारमें कहा है—

भाउक्खयेण मरण जीवाण जिणवरेहिं पण्णत्त । भाउ ण हरेसि तुम कह ते मरण कय तेसि ॥२४८॥ भाउक्खयेण मरण जीवाण जिणवरेहिं पण्णत्त । भाउ ण हरति तुह कह ते मरण कय तेहिं ॥२४९॥

जीवोका मरण आयुक्मंके क्षयसे होता है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है, तूँ पर जीवोके आयुक्मंको तो हरता नहीं है तो तू ने उनका मरण कैसे किया ॥२४८॥ जीवोका मरण आयुक्मंके क्षयसे होता है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है, पर जीव तेरे आयुक्मंको तो हरते नहीं है तो उन्होंने तेरा मरण कैसे किया ॥२४६॥

यहाँ जीवोका मरण और भुज्यमान आयुका क्षय इन दोनोकी सम न्याप्ति देखकर आचार्य महाराजने उक्त वचन कहा है। इसका अर्थ यह नही कि आयुक्तमंका क्षय जीवोके मरणका मुख्य हेतु है, वह तो निमित्त-मात्र है। जिस प्रकार वाह्य सामग्री आयुक्तमंकी उदीरणा आदिमें निमित्तमात्र है। निश्चयसे आयुक्तमंकी उदय-उदीरणा आदि अपने-अपने नारणसे होती है, वाह्य सामग्रीके कारण नही। उसी प्रकार प्रत्येक जीवका जन्म अथवा मरण निश्चयसे अपने-अपने उपादानके अनुसार होता है, आयुक्तमं तो उसमें निमित्तमात्र है। फिर भी आचार्य महाराजने नोक्तमंसे आसिक्त या इष्टानिष्ट बुद्धि हटानेके लिये बन्ध प्रकरणमें ऐसा कहा है कि इस जीवका मरण आदि आयु आदि कर्मके अनुसार होता है। फिर तूँ ऐसा क्यों विचार करता है कि इसने इसे जिलाया या मारा आदि।

इसमे यह वात विल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जहाँ भी रक्तक्षय आदिके कारण अकालमरणका निर्देश किया है वहाँ आयु कर्मकी उदीरणा आदिकी निमित्त भूत वाह्य सामग्री क्या है इसका ज्ञान करानेके लिए हो वैसा कथन किया है।

जिसे प्रतिकूल सामग्री कहते हैं उसका संयोग तो अनपवर्त्य आयुवाले अन्त कृत केवली जीवोको भी होता है। इनके ऊपर ऐसा घोर उपमर्ग होता है जिसकी सीमा नहीं और अपवर्त्य आयुवाले जीवोको भी होता है। फिर क्या कारण है कि अन्त कृत केविलयोकी आयु अनपवर्त्य ही वनी रहती है और दूमरे जीवोकी आयुमें अपवर्तन हो जाता है। इसका कारण बाह्य सामग्री तो मानी नहीं जा सकतो, अन्तरग हेतु कोई होना चाहिए। इससे ज्ञात होता है कि जो आयु अपवर्तनके योग्य होती है, स्वकाल आने पर वाह्य सामग्रीको निमित्तकर उमीका अपवर्तन होता है, अन्यका नहीं। इमसे यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि निश्चयसे किसी भी जीवका अकालमरण नहीं होता।

हमें प्रसन्नता है कि अपर पक्षने अकालमरणके माननेपर हमारे द्वारा दी गई अकालजन्मकी आपित्तको स्पष्ट शब्दोमें अस्वीकार कर दिया है। किन्तु जहाँ उसने यह साहस किया है वहाँ उप पक्षको अकालमरणको उपचरित माननेका साहस और करना चाहिए। तभी उसके द्वारा अकालजन्मका निपेध करना मार्थक होगा, क्योंकि व्यय और उत्पादमें संज्ञा और लक्षण आदिका ही भेद है, वैसे जो व्यय है वही उत्पाद है ऐसा होने पर अकालमरणके समान अपर पक्षको विवश होकर अकालजन्म भी मानना पड़ेगा, क्योंकि क्रम सन्तानपरम्पराके मध्यमें से किसी एकके क्रमको छोडकर होनेपर उसके आगेकी पूरी सन्तानपरम्परा नियतक्रम रहित हो जाती है, अत्वएव यदि अपर पक्ष अकालजन्मको माननेमें हानि देखता है तो उसे अकालमरण भी उपचरित मान लेनेमें आपित्त नहीं होनी चाहिए।

आगे ग्रपर पक्षने आनुपूर्वीकर्म और गतिकर्म आदिको चरचा करते हुए हमारी आपित्तके निरा-करणके अभिप्रायसे लिखा है कि 'कालमरण और अकालमरणवाले जीवोके आगामी आयुकर्मका उदय एक समान होता है, इसलिए आनुपूर्वीकर्म और गतिकर्मके सहारे जीव यथास्थान पहुँच जाते हैं' आदि ।

इसपर कहना यह है कि जब कोई भी कार्य क्रमनियत नहीं है ऐसी अवस्थामें अमुक जीवको अमुक स्थान पर उत्पन्न होना है यह व्यवस्था ही कैसे वन सकती है। जीव अकालमें मर कर उत्पन्न ह नेके मन्मुख हो और नियत वाह्य सामग्री न हो तो उसका आयुकर्मके अनुसार उत्पन्न होना कैसे वन सकेगा, क्योंकि अपर पक्षके मतसे आयुकर्मका उदय स्वयं उपादान होनेसे अनेक योग्यतावाला है, इमलिए वह अपना कार्य किसक्प करे यह तो वाह्य सामग्री पर अवलिवत है। योग्यतावाली है, इमलिए वह अपना कार्य किसक्प करे यह अन्य वाह्य सामग्री पर अवलिवत है।

अतएव आनुपूर्वीकर्म और गतिकर्म आयुक्मके उटयानुसार जीवको यथास्थान पहुँचा देंगे यह अपर पक्षकी मान्यतानुसार कथमिप नही वन सकता। हाँ, यदि अपर पक्ष इस आपित्तसे वचना चाह्ता है तो उसे सभी कार्य स्वकालमें अपनी-अपनी प्रतिनियत वाह्याम्यन्तर सामग्रीकी प्राप्त कर होते हैं यही तथ्य स्वीकार कर लेना चाहिए।

अपर पक्षने परमारमप्रकाशकी गाथा ६६ उपस्थित कर यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की है कि आत्मा तो पंगुके समान है, जो कुछ भी होता है कर्मसे ही होता है।

किन्तु यह कथन ही इम बातको प्रसिद्ध करता है कि यह सब निमित्त होनेवाली बाह्य सामग्रीको लक्ष्यमें रख कर विधान किया गया है। यदि इसे यथार्थ कथन मान लिया जाता है तो आत्मा अपने परिणामका कर्ता न वन सकनेके कारण साख्यमतमें माने गये पुरुपके समान कूटस्थपनेको प्राप्त हो जाना है। और उपादानके कार्यका वाह्य सामग्री वास्तविक कर्ता हो यह हो नहीं सकता, क्यों कि स्वय आचार्य जयसेनने समयसार गाथा १६ की टीकाके वाद 'ज कुणदि भावमादा' इत्यादि गायाका उल्लेख कर उमकी टीका करते हुए लिखा है—

ववहारा अनुपचरिताद्भूतव्यवहारनयात् पोग्गलकम्माण पुर्वगलद्वव्यकर्माटिनां कत्तार कर्तेति । व्यवहारनयसे अर्थात् अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे आत्मा पुर्गल कर्मोका अर्थात् पुर्गल द्रव्य-कर्मादिका कर्ता है ।

यहाँ पर असद्भूत व्यवहारनयसे जिस प्रकार आत्माको पुद्गल द्रव्यकर्मीका कर्ता कहा है उसी प्रकार पुद्गल द्रव्यकर्म जीवको तीन लोकमें ले जाते हैं और ले आते हैं, आत्मा तो पगुके समान है इत्यादि परमात्मप्रकाशके कथनको भी असद्भूतव्यवहारनयका कथन ही समझना चाहिए। और जितना भी असद्भूत व्यवहारनयका कथन होता है वह सब उपचित ही होता है यह स्पष्ट ही है।

आगे अपर पद्मने विचारणोय जिन तीन वातोका उल्लेख किया है वे मात्र पुनरुवितको ही सूचित करती है, उनमे नई ऐमी कोई भी वात नहीं कहीं है।

अकालमग्ण क्यो कहा गया है और कालमरण क्या है इसका हम पूर्वमें ही खुलासा कर आये है। जिसे बढायुष्फकी अपेक्षा कालमरण अपर पक्षने स्वीकार किया है उसे ही आयुवन्यके पूर्व विपमक्षण आदिको निमित्त कर हुई उदीरणाकी अपेक्षा अकालमरण सज्ञा आगममें दी गई है। इस प्रकार एक ही कार्य एक अपेक्षासे कालमरण और दूसरी अपेक्षासे अकालमरण कहा गया है।

उममें भी मरणका यह कथन दो प्रकारसे किया जाता है—उपादानकी अपेक्षा और आयुक्रमंकी अपेक्षा। उपादानकी अपेक्षा एकमात्र वालमरण ही सिद्ध होता है और यह स्वाधित होनेसे निश्चय कथन है। किन्तु जब इसे ही आयुक्रमंकी अपेक्षा विवेचित किया जाता है तब वह पराधित होनेसे व्यवहार सज्ञाको प्राप्त हो जाता है। उसमें निश्चय कथन यथार्थ है और व्यवहार कथन उपचरित है ऐसा यहाँ विवेक करना चाहिए। आशा है इतने स्पष्टीकरणसे अपर पक्षने यहाँ पर जितना कुछ लिखा है वह अयथार्थ कैसे है यह उसकी समझमें आ जायगा।

अपर पक्ष आगमके प्रति श्रद्धावान् वना रहे यही हमारी भी आकाक्षा है। परन्तु यह श्रद्धा तभी सच्ची श्रद्धा कहलावेगी जव वह निमित्त कथनको उपचरित मान लेगा, क्योंकि निमित्त कथन उपचरित है यह हमारा कहना न होकर आगमका ही कथन है। प्रनाण हम पूर्वमें ही दे आये है।

बागे अपर पक्षने तत्त्वार्थवातिक अ० २ सू० ४३ का वचन उद्धृत किया है सो यह सच है कि आयुक्तमंकी उदीरणा होती है और उसमें विपमक्षण आदि व्यवहार हेतु होता है। मट्टाकलकदेवने उक्त वचन द्वारा उमी तथ्यको स्वीकृति दी है। वाह्य सामग्रीकी अपेक्षा कुछ कार्य प्रायोगिक होते है और बहुतसे कार्य वैस्नमिक भी होते है यही उक्त कथनका अभिप्राय है। समस्त जिनागमसे भी इसका समर्थन होता है। परन्तु जिमे हम वाह्य सामग्रीकी अपेक्षा अकालपाक कहते है, अपने उपादानकी अपेक्षा वह अपने कालमें ही हुआ है। भट्टाकलकदेवने उक्त कथनमें वाह्य सामग्रीकी अपेक्षा ही विचार विया है, इसलिए उसे व्यवहारनयका वचन ही जानना चाहिए। तत्त्वार्थकोकवार्तिकमें एतिद्वपयक जो विवेचन उपलब्ध होता है उसमे भी यही सिद्ध होता है कि जो आयुक्तमंख्य अदृष्ट विशेष वाह्य सामग्रीको निमित्तकर अपवर्तित नहीं होता उसकी अनयवर्टी आयुस्ता है और इससे अतिरिक्तकी अपवर्ट्य आयुस्ता है।

चैत्यभित्तमें 'द्वा कुन्देन्दुतुपारहारधवली' इत्यादि वचन आया है। इसमें दो जिनदेवको स्वेतवर्ण-वाला, दो जिनदेवको नीलवर्णवाला आदि वतलाकर इसे जिनदेवकी स्तुति कहा गया है। यद्यपि यह आगम वचन ही है और परस्पर एक क्षेत्रावगाहरूपसे अवस्थित किस भगवानके किस शरीरका क्या ग्या है यह तथ्य इस वचन द्वारा प्रसिद्ध किया गया है। फिर भी इस वातको लेकर आचार्य कुन्दकुन्द समयसारमें लिखते हैं—

> तं णिच्छए ण जुज्जिट ण सरीरगुणा हि होंति केविछणो। केविछगुणे थुणदि जो सो तच्चं केविछ थुणटि ॥२९॥

वह स्तवन निश्चयमें ठीक नही है, क्योंकि शरीरके गुण केवली जिनके नहीं है। जो केवलीके गुणोकी स्तुति करता है वही परमार्थसे केवलीकी स्तुति करता है।।२६॥

दोनो प्रकारके वचन आगम होने पर भी निञ्चयनयके कयन और व्यवहारनयके कथनमें क्या अन्तर है यह इस वचनसे भलीभाँति विदित हो जाता है। इस वचनसे यह हम अच्छी तरहसे जान लेते हैं कि परमागममें निश्चयनयके कथनको क्यो तो यथार्थ कहा गया है और क्यो व्यवहारनयके कथनको उपचरित कहा गया है। यही कारण है कि कर्ता-कर्मका तिचार करते हुए आचार्य महाराजने समयमार गाथा ८४ में व्यवहारसे आत्माको पुद्गल कर्मोंका कर्ता और भोक्ता वतलाकर भी गाथा ६५ में उस व्यवहारको सदोप वतलाकर दूसरे शब्दोमें उमका निपेध कर दिया है। हमे भरोसा है कि अपर पक्ष इन तथ्योपर ध्यान देकर तत्वार्यवार्तिकके उक्त कथनको निमित्त प्रधान कथन होनेके कारण उपचरित स्वीकार कर लेगा।

#### ३९. स्वकाल विचार

१ आगे अपर पक्षने स्वकालका विचार करते हुए जो यह लिखा है कि स्वचतुष्टयमें आया हुआ 'स्वकाल' शब्द प्रतिक्षणमें होनेवाले परिणमनोके क्रमरूप है और फिर इस परिणमनरूप कार्यको कारणोके अधीन वतलाकर जो नियतक्रम और अनियतक्रमके समर्थन करनेका उपक्रम विया है सो यह ठीक नहीं है, क्योंकि उपादान हो उपादेयरूपसे परिणमित होता है, अतएव प्रत्येक द्रव्यका त्रिकालका विषयभृत जितना भी स्वकाल है वह सब क्रमनियत ही होता है। बाह्य सामग्री तो उसमे उपकरणमात्र है। आगममें प्रत्येक द्रव्यके अव्यवहित पूर्वोत्तर दो अणोमें उपादान-उपादेयभाव वतलाया है, अतएव प्रत्येक समयमें जो उपादान होता है, प्रत्येक कार्य उसीके अनुरूप होता है। यह निश्चय कथन है।

२ व्यवहाररनयमे स्वकालका अर्थ प्रत्येक कार्यमे निमित्तभूत काल द्रव्यकी पर्याय करनेपर जितने कालके समय हैं उतने ही प्रत्येक द्रव्यके कार्य है, अतएव कालके प्रत्येक समयके साथ अन्य द्रव्योके एक-एक कार्यका क्रमिक योग अनादि कालके वनता चला आनेके कारण इस अपेक्षासे भी सभी कार्य क्रमिनयत ही सिद्ध होते हैं। कालद्रव्य उदासीन कारण है, इमिलए कोई भी कालममय किसी भी कार्यके लिए निमित्त होता है यह कथन निराधार होनेसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं कि आगममें जहाँ भी दृष्टि डालो वही 'काललिट्ध' पदका उल्लेख दृष्टि गोचर होता है। अनगारधर्मामृत अ० २ इलोक ४६-४७ में सम्यक्तवकी सामग्रीविशेषका सकेत करते हुए लिखा है—'कालादिलिट्धभाक्।' इसी वातको स्पष्ट करते हुए अष्टमहस्री पृ० २७४ में लिखा है—

केपांचित् प्रतिमुक्ति स्वकाललच्या स्यात् ।

सर्वार्थसिद्धि अ० २ सूत्र ३ में लिखा है---

काललब्ध्यादिनिमित्तत्वात् । तत्र काललब्धिस्तावत्—कर्माविष्ट आत्मा भन्य कालेऽर्धपुद्गलपरि-वर्तनाख्येऽवित्राप्टे प्रथमसम्यक्त्वग्रहणस्य योग्यो भवति नाधिके इति ।

यहाँ पर काल विशेष्य है और अर्घपुद्गलपरिवर्तन सज्ञा उसका विशेपण है। इससे विदित होता है कि इस जीवके अधिकसे अधिक अर्घपुद्गल परिवर्तन जिसका नाम है ऐसे कालके समारमें शेष रहने पर प्रथम सम्यक्तवके ग्रहणको योग्यता होती है, इससे अधिक कालके शेप रहने पर नही।

प्रश्न यह है कि इससे अधिक कालके शेप रहने पर यह जीव प्रथम सम्यक्तिके योग्य क्यो नहीं होता ? आचार्य विद्यानित्विके सामने भी यह प्रश्न था। तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक पृ० ६१ में इसका समाधान करते हुए वे लिखते हैं—

प्रत्यासन्नमुक्तीनामेव भन्याना दशैनमोहप्रतिपक्ष सम्पद्यते नान्येपाम्, क्दाचित्कारणासन्निधानात् ।

जिन भव्य जीवोंकी मुक्ति सिन्नकट है उन्हें ही दर्शनमोहका प्रतिपक्ष सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है, अन्यको नहीं, क्योंकि किसी कारणका सिन्नधान कभी हो ऐसा नहीं है।

अपने इसी कथनका उपसहार करते हुए वे वही पुन लिखते हैं---

इति युक्तिमानासन्नभव्यादिविभाग सद्दर्शनादिशक्त्यात्मकत्वेऽपि सर्वससारिणाम् ।

इस प्रकार सब ससारी जीवोके सम्यग्दर्शनादिरूप शक्तिके होने पर भी आसम्रभग्यादिका विभाग युक्तियुक्त है।

आशय यह है कि प्रत्येक कार्यका काल प्रतिनियत है। उसी कालमें बाह्याम्यन्तर सामग्रीका योग हो कर वह कार्य होता है, अन्य कालमें नही। इस प्रकार काल द्रव्यके समयोके आघार पर भी यही सिद्ध होता है कि सभी कार्य नियतक्रमसे ही होते हैं।

३ आगे अपर पक्षने प्रवचनसारमें प्रतिपादित कालनय और अकालनयकी चरचा करते हुए अन्तमें लिखा है कि 'इन दोनो काल तथा अकाल नयोका विधान करके श्री अमृतचन्द्र सूरि पर्यायके एकान्त क्रमनियत कालका स्पष्ट निराकरण कर रहे हैं।'

अपर पक्षाने यहाँ इन दोनो नय वचनोका उल्लेख कर जो पर्यायोके क्रमनियतपनेका निपेध किया है वह ठीक नही है, क्योंकि ये दोनो नयवचन है, जो सप्रतिपक्ष होनेसे मात्र अपनी अपनी विवक्षाको सूचित करते हैं। इसका अर्थ ही यह है कि उन दोनोका कथन एक ही क्यालमें लागू पडता है।

पहले क्रमाक १६-१७ में सामान्य नय और विशेष नय कह आये हैं। सामान्य नयकी अपेक्षा आत्मद्रव्यको व्यापक और विशेषनयकी अपेक्षा उसे अव्यापक वतलाया है। सो इस परसे यदि कोई यह अर्थ करें कि कभी आत्मद्रव्य व्यापक है और कभी अव्यापक है तो उसका जैसे यह अर्थ करना ठीक नही होगा उसी प्रकार उक्त दोनो नयवचनोके आधारपर अपर पक्षका यह अर्थ फलित करना भी ठीक नही है कि श्री अमृतचन्द्रसूरि उक्त कथन द्वारा पर्णयके एकान्त क्रमनियत कालका निराकरण कर रहे हैं।

विचार कर देखा जाय तो कालनयमें कालकी विवक्षा है और अकालनयमें कालको गौणकर अन्य

हेतुओं विवसा है। जहाँ अन्य हेतुओं गोणकर कालकी प्रधानतासे कार्यको दृष्टिपथमे लिया जाता है वहाँ वह कालनयका विषय होता है और जहाँ कालको गोणकर अन्य विस्नसा या प्रयोगसे प्राप्त हेतुओं को प्रधानतासे कार्यको दृष्टिपथमें लिया जाता है वहाँ वह अकालनयका विषय होता है। इस प्रकार एक ही कार्य कालनयका भी विषय है और अकालनयका भी। यदि ऐसा न माना जाय तो इन्हें नय वचन कहना सगत न होगा। स्पष्ट है कि आचार्य अमृतचन्द्रके उक्त कथनसे कोई पर्याय क्रमनियत होती है और कोई पर्याय क्रमनियत होती है कोर कोई पर्याय क्रमनियत होती है विवक्षाभेदसे काल और अकाल इन दोनो नयों विषय हैं।

४ आगे अपर पक्षने प्रवचनसारमे प्रतिपादित नियतिनय और अनियतिनयको भी चरचा की है और साथ ही स्वभावनय, अस्वभावनय आदि नयोका भी उल्लेख किया है सो इस सब कथन परसे अपर पक्ष क्या फिलत करना चाहता है इसका स्पष्ट सकेत न होनेसे हम यहाँ इन सबकी विशेप चरचा नहीं करेंगे। एकान्तका परिग्रह यदि अपर पक्षको इष्ट हो तो भले ही रहा आवे। हमने न तो एकान्तका परिग्रह ही किया है और न ही एकान्त जैन शासनमें स्वीकृत ही है। हाँ यदि अपर पक्ष एक द्रव्यके कार्यका कारणधर्म दूसरे द्रव्यमें परमार्थसे रहता है इसे स्वीकार कर और इस प्रकार दो द्रव्योमें एकता स्थापित कर इमे अनेकान्त सज्ञा देनेमें हो चिरतार्थता मानता है तो भले ही माने, परन्तु जैन शासन तो एक द्रव्यके स्वचतु- प्रथमें अन्य द्रव्यके स्वचतुप्रयकी नास्ति ही घोषित करता है। और इस प्रकार एक द्रव्य के कार्यका कारण धर्म दूसरे द्रव्यमें परमार्थसे नहीं ही रहता है यही सिद्ध होता है।

५ आगे अपर पक्षने पण्डितप्रवर टोडरमलजी रिचत मोक्षमार्ग प्रकाशक एक कथनकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है सो जहाँ पण्डितजीने काललिब्ध और होनहारके स्वतन वस्तु होनेका निपेध किया है वहाँ वे क्या हैं इसका भी विधान किया है। कालद्रव्यकी विवक्षित पर्यायके साथ अन्य द्रव्योकी विवक्षित पर्यायोका जो सहज योग प्रतिक्षण बनता है उसीका नाम काललिब्ध है। इसके सिवाय वह अन्य कुछ नहीं है। पण्डितजीने यही बात काललिब्ध विषयमें कही है। होनहार भवितव्यताका पर्यायवाची है। इसे सभी आचार्योंने एक स्वरसे स्वीकार किया है। सो किसकी किस कालमें क्या भवितव्यता या होनहार है इसका ज्ञान उस कालमें उससे होनेवाले कार्यसे ही होता है। पण्डित जी ने 'जो कार्य भया सोई होनहार' इन शब्दो द्वारा इसी तथ्यका ज्ञान कराया है। अतएव पण्डितजीके कथनसे भी यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक कार्य स्वकालमें ही होता है।

६ आगे अपर पचने स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी गाथा २१९ में आये हुए कालादि लिंग्यका अर्थ मात्र रत्नत्रय बतला कर जो कालकी मुख्यताका निपेध किया है वह ठीक नहीं, क्योंकि व्यवहारनयसे कालादि लिंग्यका अर्थ जहाँ काल, द्रव्य, क्षेत्र, भव और भाव आदि सामग्रीकी प्राप्ति होती है वहाँ निञ्चयन्यसे काल शब्द अपनी विवक्षित पर्यायको भी सूचित करता है। अतएव नयविवक्षासे किसी भी अर्थ के ग्रहण करनेमें कोई वाधा नहीं आती । तथापि अपर पक्षने उक्त गाथाकी टीकाका जो एकान्तरूप आश्य लिया है वह क्यों ठीक नहीं इसके लिए हम वह टीकावचन ही यहाँ दे देना इष्ट समझते है—

कालादिलिञ्चियुक्ता कालद्वन्यक्षेत्रभवभावादिसामग्रीप्राप्ताः । पुनरिष कीदक्षास्ते अर्था १ नाना-शक्तिभि अनेकसमर्थताभि नानाप्रकारस्वभावयुक्ताभि संयुक्ताः । यथा जीवाः मन्यत्वादिशक्तियुक्ताः रत्नत्रयादिकाललिञ्जं पाप्य निर्वान्ति । कालादि लिन्सि युक्त अर्थात् काल, द्रन्य, क्षेत्र, भव और भावादिरूप सामग्रीको प्राप्त हुए वे अर्थ। फिर भी कैसे हैं वे पदार्थ नाना शक्तियोंसे अर्थात् नाना प्रकारके स्वभावोंसे युक्त अनेक समर्थ-ताओंसे नयुक्त है। यथा—जीव भन्यत्वादि शक्तियोंमे सयुक्त होकर रत्नत्रय आदिरूप कालजिनको प्राप्त कर मुक्त होते है।

स्पष्ट है कि उक्त टीकावचनसे भी प्रत्येक कायके स्वकालका निपेध नहीं किया जा सकता।

७ आगे अपर पक्षने प० फूलचन्द्र शास्त्रीद्वारा लिखित तत्त्रार्थसूत्रके दो वचन उद्घृत कर अपने पक्षके समर्थन करनेका जो प्रयत्न किया है वह ठीक नही, क्योंकि प्रयम वचन द्वारा एकान्तमे कालकी व्यवहार हेतुताका निपेघ किया गया है। तभी तो उक्त वचनमे निष्कर्पको मूचित करते हुए अन्तमें यह लिखा है—

'कार्यको उत्पत्तिमें जैसे काल एक निमित्त है वैसे अन्य भी निमित्त है। अत कार्यकी उत्पत्तिमें केवल कालको प्रधान कारण मानना उचित नहीं है।'

यद्यपि उन्नत वचनके प्रारम्भका वाक्य कुछ श्रमको उत्पन्न करता है, इममें सन्देह नहीं। परन्तु उसका व्याख्यान नाना जीवोकी अपेक्षा करने पर आगमसे उसकी सुसगित बैठ जाती है। वस्तुत वह वचन तत्त्वार्थवार्तिक 'कालानियमाच्च' का व्याख्यानमात्र है। परन्तु तत्त्वार्थवार्तिक जे जिस प्रकार वह वचन नाना जीवोको अपेक्षा लिखा गया है वैसा विशद स्पष्टीकरण तत्त्वार्थसूत्रके उक्त वचनमें अवश्य किया जाना चाहिए था। अपर पद्मने इस ओर हमारा व्यान आकृष्ट किया, इसलिए इतना खुलासा करनेका हमे अवसर मिल सका इमके लिए हम अपर पक्षको धन्यवाद देते हैं।

तत्त्वार्यसूत्रका दूमरा वचन मात्र कर्मकी उत्कर्पणादि अवस्याओको घ्यानमे रखकर लिखा गया है, जो व्यवहारनय वचन होनेसे युवितयुक्त है।

अतएव प० फूलचन्द्र द्वारा रिचत तत्त्वार्थमूत्रमे भी यही मिद्ध होता है कि सभी कार्य स्वकालमें ही होते हैं। प० फूलचन्द्र शास्त्रीने कार्यके प्रित निमित्तभूत बाह्य सामग्रीकी मर्यादा क्या है इसका विस्तृत-रूपसे विचार तत्त्वार्थमूत्र अ० ५ सू० ३० को टोकामें किया है। यह टीका वी० नि० स० २४७६ के पूर्व लिखी गई थो। तभी उनमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रत्येक कार्यके प्रति निमित्तकी क्या मर्यादा है। इसमें उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्तका क्या तात्पर्य है यह भी स्पष्ट किया गया है। आशा है अपर पक्ष उसका अवलोकन कर वस्तुस्थित क्या है उमे नमझनेका अवश्य ही प्रयत्न करेगा।

इस प्रकार काललब्बिक आघारसे भी यही सिद्ध होता है कि सभी काय नियतक्रमसे ही होते हैं।

# ४० दिव्यध्वीन आदि सभी कार्य नियतक्रमसे ही होते हैं

अपर पत्तने पुनः दिन्यघ्वनिका प्रश्न उठाकर उस द्वारा सभी कार्य नियतक्रमसे ही होते हैं इमका खण्डन करनेका प्रयत्न किया है जो युक्ति-युक्त नहीं है। इनकी पृष्टिमें पिछले उत्तरमें हम जयघवला पु० १ पृ० ७६ का प्रमाण उपस्थित कर आये हैं। घवला पु० ९ पृ० १२०-१२१ में भी यही वात कही गई है। इन दोनों वचनोंमें दो वातोका स्पष्ट निर्देश दृष्टिगोचर होता है। यथा—

१. प्रश्न यह है कि जिम समय भगवान्को केवलज्ञान हुआ उमी समय देवेन्द्रने गणघरको क्यो उपस्थित नही कर दिया ? इमका ममावान आचार्यने यह लिख कर नही किया कि इन्द्र क्षयोग्शमज्ञानी था, इसलिए उस समय उसके ख्यालमे यह वात नही आई। किन्तु उक्त प्रश्नका समावान यह लिख कर किया

है कि काललिविक अभावमें उस समय इन्द्रमे ऐसी सामर्थ्य ही नहीं थी कि वह भगवान्के केवलज्ञानके होनेके समय ही गौतम गणवरको लाकर उपस्थित कर देता । इसमें इस वातका स्पष्टरूपसे निर्णय हो जाता है कि प्रत्येक कार्य अपने नियत समयमें ही होता है, आगे-पीछे नहीं ।

२. दूसरा प्रश्न यह है कि जिस तीर्थंकरके पादमूलमें जिसने दीक्षा ली है उसे निमित्तकर ही उनकी दिन्यष्त्रनि नयो खिरती है ? इसका समाधान करते हुए आचार्य लिखने है कि ऐसा स्वभाव ही है और स्वभाव दूसरोंके द्वारा प्रश्नके योग्य नहीं होता।

उक्त शका-समाधानमें ये दो प्रश्न और उनके दो उत्तर अर्थार्भ है। इनसे प्रथम तो यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक कार्यके लिए निमित्त-नैमित्तिकयोग अपनी-अपनी काललब्बिके अनुसार सहज ही मिलता है। दूसरे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक कार्यका निमित्त सुनिहिचत हैं और वह काललब्धिके अनुसार ही विस्नसा या प्रयोगसे उपस्थित होता है। प्रयोगसे भी यदि बाह्य सामग्रीका योग मिलता है तो वह काललव्यिके अनुसार ही मिलता है, आगे-पीछे नहीं। तीसरे इससे यह भी सिद्ध होता है कि केवलज्ञान होनेपर तत्क्षण जो दिन्यघ्विन नहीं खिरी वह स्वभावसे ही नहीं खिरी । गणेन्द्रके नहीं मिलनेसे दिन्यघ्विन नहीं खिरी यह तो व्यवहार कथनमात्र है जो मात्र वाह्य सामग्रीके योगको सूचित करता है। निश्चय कथन तो यही है कि जिस कालमें जो कार्य होना होता है उसी कालमें वह होता है ऐसा वस्तु परिणमनरूप स्वभाव है। अनन्तरपूर्व पर्याययुक्त द्रव्यको उपादान कहते हैं इस नियमके अनुसार जिस समय दिव्यध्वनि खिरी उसके पूर्व समयमें हो भाषावर्गणाएँ उसका समर्थ उपादान हुई । केवलज्ञान कोई दिन्यघ्वनिका उपादान नही है। वह तो गणेन्द्रके समान निमित्तमात्र है, अतएव केवलज्ञान होनेपर दिव्यध्वनि खिरनी ही चाहिए ऐसा नियम नही वन सकता यह वात भी इससे सिद्ध होती है। इस प्रकार केवलज्ञानके होनेपर भी गणधरका न मिलना और दिव्यध्वितिका न खिरना ही यह सिद्ध करता है कि जब दिव्यध्वितिके खिरनेका स्वकाल आया तब गणधरके योगपूर्वक केवलज्ञान उसके खिरनेमें निमित्त हुआ। यहाँ अपर पक्ष ने शेप जिन वातोका जल्लेख किया है उनका समुचित उत्तर पूर्वमे दिया ही गया है, अतएव उन विपयोकी यहाँ पुन. चरचा नही की गई है।

## ४१. कर्मनिर्जरा और मुक्तिका काल नियत है, अनियत नहीं

अपर पक्षने कर्मनिर्जराका काल नियत नहीं इस अभिप्रायकी पुष्टिमें तत्त्वार्थवार्तिक अ० १ मू० ३ का 'कालानियमाच्च निर्जरायाः' वार्तिक उपस्थित किया है। किन्तु यह वार्तिक नाना जीवोकी अपेक्षा निर्जराके कालके अनियमका विधान करता है। अर्थात् किसी जीवकी सख्यात कालमें कर्मनिर्जरा होकर मुक्ति होती है आरि । एक जीवकी अपेक्षा यह कर्मनिर्जराके कालके अनियमका विधान नहीं करता । इस अपेक्षासे तो जिसकी कर्मनिर्जरा आदिका जो काल नियत है उस कालमें हो कर्मनिर्जरा आदि होकर उसे मुक्तिलाम होता है यहो सिद्ध होता है। ६ माह इसमयमें छहसों आठ जीव मुक्तिलाभ करते हैं यह नियम इसी आधार पर किया गया है। धवला पु० १४ पृ. १४३ में आचार्य वीरसेन लिखते हैं—

सन्वकालमदीदद्वा सन्वजीवरासीए अणंतिममागे, अण्णहा संसारिजीवाणमभावप्पसंगादी। सन्वकालमदीदकालस्स सिद्धा असखेजदिभागो चेव, छम्मासमत्तरिय णिठ्यु इगमणणियमादी।

344

#### शंका ५ और उसका समाधान

सर्वदा अतीत काल सब जीवराशिके अनन्तर्वे भागप्रमाण रहता है, अन्यथा सब जीवोके अभाव होनेका प्रसग आता है।

सिद्ध जीव सर्वदा अतीत कालके असल्यातवें भागप्रमाण ही होते हैं, क्योंकि छह महीनेके अन्तरसे मोक्ष जानेका नियम है।

इससे विदिन होता है कि कितने कालमें कितने जीव सम्यक्तवको प्राप्त करते हैं और कितने जीव कितने कालमें मुक्तिलाम करते हैं यह सुनिश्चित नियम है। अतएव जिसका सम्यक्शन प्राप्त करनेका जो समय है उसी समय वह सम्यक्शनको प्राप्त करता है और जिसका मोच जानेका जो समय है उसी समय वह मुक्तिलाभ करता है। गिति—आगितसम्बन्धी सब जीवोकी पूरी व्यवस्था अपने-अपने उपादानके अनुसार सुनिश्चित है। उसीके अनुसार प्रत्येक कार्य होता है। इस विषयकी पृष्टिमें विशेष प्रमाण हम पहले दे आये है।

अपर पक्षने तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकके हमारे द्वारा उपस्थित किये गये प्रमाणके विरोधमें लिखा है कि 'उनत प्रमाणोसे यही प्रमाणित होता है कि 'सहकारी कारणोके सद्भाव होने पर उपादान कारण कार्यरूप परिणत होता है।' सो अपर पक्षके इस कथनसे ऐसा प्रतीत होता है कि उपादान कारण तो सदा विद्यमान है, मात्र सहकारी सामग्रीका जब योग मिलता है तब कार्य होता है। किन्तु यह बात नहीं है, वयोकि केवलज्ञानका उपादान कारण वारहवें गुणस्थानमें अन्तिम समयवर्ती जीव है, प्रथम समयवर्ती जीव नहीं। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक पृ० ७० में लिखा है—

क्षीणेऽपि मोहनीयाख्ये कर्मणि प्रथमक्षणे। यथा क्षीणकपायस्य शक्तिरत्न्यक्षणे मता॥ ८९॥ ज्ञानावृत्यादिकर्माणि हन्तु तद्वदयगिनः। पर्यन्तक्षण एव स्थाच्छेषकर्मक्षयेऽप्यसौ॥ ९०॥

मोहनीय कर्मके प्रथम क्षणमें क्षीण हो जाने पर भी जिस प्रकार क्षीणकषायके अन्त्य क्षणमें ज्ञानावरणादिके नाश करनेकी शक्ति मानी गई है उसी प्रकार अयोगी जिनके अन्त्य क्षणमें शेष कर्मोंके क्षयकी शक्ति मानो गयी है।

इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक आत्मा केवलज्ञानकी उत्पत्तिका उपादान कारण वारहवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें ही होता है. प्रथम समयमें नही ।

हम पिछले उत्तरमें तत्त्वार्थहलोकवार्तिक पृ० ७१ का 'निश्चयनयाश्रयणे तु' इत्यादि वचन उद्भृत कर आये हैं। इस वचनमें मोचका समर्थ उपादानकारण अयोगिकेवलीके अन्तिम समयमें स्थित जीवको वतलाया गया है। अपर पक्षने भी प्रतिशका ३ में उमे उसक्पमें स्वीकार कर लिया है। अतएव जिस प्रकार अपर पक्षने अन्तिम समयवर्ती अयोगीकेवली जीवको मोचका समर्थ उपादान कारण स्वीकार कर लिया है जो आगम-सम्मत है उसी प्रकार अन्तिम समयवर्ती क्षीणकषाय जीवको केवलज्ञानका समर्थ उपादान कारण उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

अभिप्राय यह है कि बारहवें गुणस्थानका अन्तिम समयवर्ती जीव जहाँ केवलज्ञानकी उत्पत्तिका सम्यं उपादान कारण है वही वह ज्ञानावरणादि कर्मोंके क्षयका प्रतिनियत निमित्त है। यह तो जीवकी

अपेक्षा विचार है। कर्मोंकी अपेक्षा विचार करने पर जहाँ वारहवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें स्थित ज्ञानावरणादि कर्म तेरहवें गुणस्थानके प्रथम समयमें अपनी अकर्म पर्यायके उपादान कारण है वही उनकी कर्मपर्यायका व्यय केवलज्ञानकी उत्पत्तिमें हेतु है। इब प्रकार इमसे यही सिद्ध होता है कि लोक में जितने भी
कार्य हुए, होते है और होगे जन सवकी वाह्याम्यन्तर सामग्री मुनिव्चित है। प्रत्येक ममयमे वैमा योग
मिलता है और वही कार्य होता है। आचार्य कही उपादानकी अपेक्षा उसका निर्देश करते हैं और कही
वाह्य सामग्रीकी अपेक्षा उसका निर्देश करते हैं। दोनो कथनोका फिलतार्थ एक ही है। तत्त्वार्थक्लोकवार्तिक में इन दोनो शैलियोको अपनाकर विवेचन किया गया है। उदाहरणार्थ तत्त्वार्थक्लोकवार्तिक पृ० ५६ में
समस्त कर्मोंके क्षयको मोक्षका कारण कहा है और पृ० ७१ में अयोगकेवलीके अन्तिम ममयवर्ती रत्त्व्यको
मोक्षका कारण कहा है, सो ये दोनो ही कथन अपने-अपने स्थानमें युक्तियुक्त है। व्यवहारनयको अपेक्षा
विचार करने पर प्रथम कथन युक्तियुक्त प्रतीत होता है, वयोकि समस्त कर्मोंके क्षयके साथ मोक्षकी कालप्रत्यासित्त है, इसलिए व्यवहारनयसे यह वहा गया है कि समस्त कर्मोंके क्षयसे मोक्षकी प्राप्ति होती है।
तथा निश्चयनयकी अपेक्षा विचार करने पर दूमरा कथन परमार्थभूत प्रतीत होता है, वयोकि अयोगनेवलीके
अन्तिम समयमें रत्तत्रय परिणत आत्मा ही मोक्ष पर्यायको उदयन्त करता है, समस्त कर्मोंका क्षय नहीं।

स्पष्ट है कि कर्मनिर्जरा और मोक्ष अपने-अपने नियत कालमें ही होते है इसकी पृष्टिमें पिछले उत्तरोमें हम जो कुछ भी लिख आये है वह यथार्थ है।

अपर पदा एक ओर तो हमें 'कालादिसामग्रीक.' और 'कालिविशेषस्य सहकारिणः' इत्यादि उल्लेखोपर विचार करनेकी प्रेरणा करता है और दूसरी ओर कालको उदामीन कारण वतलाकर यह अभि-प्राय व्यक्त करनेसे भी नही चूकना कि कोई भी काल किमी भी कार्यके लिए निमित्त है, अमुक काल ही अमुक कार्यके लिए निमित्त होता है ऐसा नहीं है। इमीको कहते हैं अपनी घारणाके अनुसार आगमका अर्थ करना।

श्चापने बदालतकी वात लिखी पर हमे तो अदालत जानेका अभ्यास नही है, इमलिये अदालतमें केस कैमे जीता जाता है यह सब हम नही जानते, उसकी रुचि भी नहीं है। हमारे सामने तो आगमके पत्र खुले है जिनके आघारपर हमें निर्णय करना है। उनमें अपर पक्ष जिसे प्रेरकसामग्री कहता है उसके समान काल विशेषपर भी उतना ही वल दिया गया है। पथा—

> न च तेन विरुध्येत त्रैविध्यं मोक्षवरमेन: । विशिष्टकालयुक्तस्य तत्त्रयस्यैव शक्तित ॥४६॥

> > -तत्त्वार्थश्लोक० पु० ६५

इस कारण मोक्षमार्ग तीन प्रकारका है यह विरोधको प्राप्त नही होता, क्योकि विशिष्ट कालसे युक्त तीनरूप उसमें हो मोक्ष प्राप्त करनेकी सामर्थ्य है।।४६।।

क्षीणकपायप्रथमसमये तदाविर्भावप्रसिक्तरिप न वाच्या, कालविशेषस्य सहकारिणोऽपेक्षणीयस्य तदा विरहात ।—तत्त्वार्थश्लोक० पृ० ७१ ।

क्षीणकपायके प्रथम समयमें उसके आविर्भावका प्रमग आता है यह कहना भी ठीक नही है, क्योंकि उम समय अपेक्षीय सहकारी कालविशेषका अभाव है।

विद्वान् पातक देखेंगे कि इन उल्लेखोमें अमुक कार्य अमुक कालमें ही होता है इस तथ्यपर कितना

अधिक-वल दिया है। हमें आशा है कि अपर पक्ष वस्तुस्थितिका विचार कर अपने विचारोमें अवश्य ही परिवर्तन करेगा।

यह सच है कि काललब्धि पदद्वारा केवल कालका ही ग्रहण नही किया है, किन्नु अन्य मामग्रोका भी ग्रहण किया है। पर इतनेमात्रसे प्रतिनियत कार्यके प्रतिनियत कालका निर्णेष्ठ नही हो जाता। वाह्य सामग्री, जिस कार्यके साथ उसकी व्याप्ति हैं, उसकी सूनक है और इस मायनेमें उसे निमित्तरूपसे स्त्रीकार करनेमें सार्थकता भी है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपने व्यापार द्वारा अपनेसे सर्वथा भिन्न अन्य द्रव्यके कार्यको उत्पन्न करती है। इस दृष्टिमे यदि उमे निमित्त कहा जाता है तो उसमें निमित्तपनेना व्यवहार उपनितित या आरोपित ही होगा। तत्त्वार्थवातिक ग्र० १ सूत्र २० में अन्नरीक्ष, भौम, अग, स्वर, स्वप्न, रक्षण, व्यञ्जन और छिन्न इन आठ महानिमित्तोका निर्देश किया है। इसमे स्पष्ट ज्ञाव होता है कि जहाँ भी अन्य सामग्रीमें 'निमित्त'शब्दका व्यवहार हुआ है वह मुरयके सूचनके अर्थमें ही हुआ है। इसी अर्थमें अन्य सामग्रीमें निमित्त व्यवहारको सार्थकता है ऐसा यहाँ ममझना चाहिए।

### ४२ कमोंका परिपाक प्रतिनियत ही होता है

अपर पक्षने शिकायत करते हुए लिखा है कि 'अनियत पर्याय सिद्ध करनेके लिए हमने अपने पत्रकमें कर्मपरिपाकके अनियत होनेका प्रमाण दिया था, आपने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया और यह लिख कर उसे टाल दिया कि यह एक ऐसा गम्भीर प्रश्न है जिसपर इस समय लिखना उचित न होगा। प्रतीत होता है कि यह वात आपके लक्ष्यकी पोषक न होनेसे आपने ऐसा लिखकर टाल दिया है। अतः हमारा पूर्वोक्त प्रमाण अनियत पर्यायका समर्थन करता है।'

यह अपर पक्षना वनतन्य है। इसने अपने पिछले उत्तरमें लिखा था—'रही नर्मादिक से सक्रम आदि-की वात सो ऐसा मान लेने पर कि कर्मका उदय होने पर भी उदयके विरुद्ध साधन मिलनेसे उन कर्मोंका फल नहीं मिलता यह एक ऐसा गम्भीर प्रश्न है जिस पर इस समय लिखना उचित न होगा।'

यह हमारा वक्तव्य है। अब देखना यह है कि हमने यह वक्तव्य अपर पक्षके किस कथनको ध्यानमें रख कर लिपिवद्ध किया था। आगे प्रतिशका २ से उसे यहाँ उद्धृत किया जाता है—

'अर्हन्त भगवान्के अमाता वेदनीयकर्मका उदय सातारूपसे हुआ करता है। नरकमें सातावेदनीयका उदय (फल) असातावेदनीयके रूपमें होता है। देवगितमें दु खदायक साधन न होनेसे असातावेदनीयका उदय दु खदायक नहीं होता।'

अपर पक्षने इस कथन द्वारा यह वतलानेका प्रयत्न किया है कि कर्मका उदय तो हो पर उसके अनुकूल वाह्य सामग्री न हो तो जीवको उसका फल नहीं भोगना पडता या उसके विपरीत फलकी प्राप्ति होती है। अपने इस कथनकी पृष्टिमें अपर पक्षने मातावेदनीय और असातावेदनीयके उदयको उदाहरणरूपमें उपस्थित किया है।

अपर पक्षके इस कथनसे हम यह तो नहीं समझ सके कि वह अपने इस विचारके अन्तर्गन सब कमोंके चदयको सिम्मिलत करता है या केवल सातावेदनीय और असातावेदनीयके उदय तक ही इसे सीमित रखता है। यदि उस पक्षका उक्त कथनके आधार पर यही विचार हो कि किसी भी कर्मका उदय क्यों न हो वह तभी अपना फल दे सकता है जब उसके अनुकूल बाह्य सामग्री हो। बाह्य सामग्रीके अभावमें या तो जीवको उसका फल नहीं भोगना पडता या फिर जैसी बाह्य सामग्री हो वैसा उसका फल मिलता है। तब तो यही मानना पडेगा कि यदि किसी जीवको गुम्सा उत्पन्न होता है तो यह नहीं माना जा सकता कि उसके क्रोध कपायका हो उदय है, मानादि कपायका उदय नहीं हैं। या जो मनुष्य पर्यायमें है उसके मनुष्य गतिका हो उदय है तिर्यञ्चादि गतिका उदय नहीं है, क्योंकि अपर पक्षके मतानुसार कार्य तो वाह्य सामग्रोंके अनुसार होता है, कमके उदयानुसार तो होता नहीं।

यदि यह दोप प्राप्त न हो इस भयसे अपर पक्षका कहना यह हो कि यह नियम सब कर्मों के उदयके लिए नहीं है। कुछ कर्मों के उदयके लिए तो उक्त नियम है और कुछ कर्मों के उदयके लिए यही नियम है कि जैसा कर्मों का उदय होता है वैसी वाह्य सामग्री मिलती ही है। तो इस पर हमारा कहना यह है कि वे कौन कर्म है जिन पर उक्त नियम लागू होता है और उनसे भिन्न दूसरे कौन कर्म है जिन पर उक्त नियम लागू नहीं होता इसका आगमसे स्पष्टोकरण करना था। आगममें तो मात्र केवली जिनको लक्ष्य कर यह लिखा है कि उनका असातोदय सातरूपसे परिणाम जाता है। किन्तु आगममें इस प्रकारके निर्देशका कारण है।

१ प्रथम तो इनका कारण यह है कि उनके मोहनीय कर्मका सर्वथा अभाव हो गया है, और मोह-नीय कर्मके अभावमे वेदनीय कर्म सुख-दु:खरूप अपना कार्य करनेमें अक्षम है। इसी तथ्यको ध्यानमे रावकर गोम्मटसार कर्मकाण्डमे कहा भी है—

> घादिं व वेथणीय मोहस्स वलेण घाददे जीवं। इटि घादीण मज्झे मोहस्सादिम्हि पढिद तु॥१९॥

वेदनीयकर्म मोहनीयके बलसे घातिया कर्मोके समान जीवको घातता है, इमलिए घातिया कर्मोके मध्यमें और मोहनीय कर्मके आदिमें उसका पाठ रखा है ॥१९॥

२. दूसरा इसका मुख्य कारण यह है कि क्षपकश्रेणीके प्रत्येक समयमे पाप प्रकृतियोका अनुभाग अनन्तगुणा हीन होता हुआ सयोगकेवलीके असातावेदनीयका अनुभाग वहाँ वैधनेवाले सातावेदनीयके अनुभागसे भी अनन्तगुणा हीन रह जाता है और चूँिक वहाँ ईर्यापथ आस्रव होनेके कारण सातावेदनीयका प्रत्येक समयमें उदय है, अत अनन्तगुणे अनुभागवाले सातावेदनीयके उदयमें अनन्तगुणे हीन अनुभागवाले असातावेदनीयका उदय अन्तिनिहत हो जाता है, इपलिए यह कहा है कि असाताका उदय साताह्य परिणम जाता है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए गोम्मटसार कर्मकाण्डमें लिखा भी है—

समयद्विदिगो वधो सादस्सुदयिषगो जदो तस्स । तेण असादस्सुदओ सादसरूवेण परिणमदि ॥२७४॥

जिस कारण केवली जिनके सातावेदनीयका वन्घ उदयस्वरूप एक समय स्थितवाला होता है इस कारण असातावेदनीयका उदय सातारूपसे परिणम जाता है ॥२७४॥

यहाँ यह कहना युक्त नहीं कि कपायका अभाव होनेसे वहाँ सातावेदनीयमें अनुभाग सम्भव नहीं, क्योंकि कपायके सद्भावमें जितना अनुभागवन्य होता है उतना वहाँ सम्भव न होनेसे उसका निपेष किया है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वहाँ सातावेदनीयमें अनुभाग होता ही नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर उसकी सातावेदनीय यह सज्ञा हो नहीं वन सकती। अतएव प्रकृतमें यही समझना चाहिए कि केवली जिनके जो सातावेदनीयका बन्ध होता है वह वहाँ सत्तामें स्थित असानाके अनुभागमे अनन्तगुणे अनुभागको लिये हुए ही होता है।

हम पूर्वमें केवली जिनके साता-असातावेदनीयको निमित्तकर इन्द्रियजन्य सुख-दुख नही पाया जाता इसका उल्लेख कर आये हैं। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए गोम्मटसारमें लिखा भी है—

> णहा य राय-दोसा इदियणाण च केविलिम्हि जटो । तेण दु साटासाटजसुद्द-दुक्स णन्थि इंटियज ॥२७३॥

जिस कारण नेवली जिनके राग-द्वेप और इन्द्रियज्ञान नष्ट ही गये हैं इस कारण उनके साता-असाता-जन्य सुख-दुःख और इन्द्रियजन्य ज्ञान नहीं पाये जाते ॥२७३॥

इस प्रकार आगम इस वातको तो स्वीकार करता है कि केवली जिनके असातोदय सातारूपसे परिणम जाता है, पर यह बात आगममें कहीं भी नहीं वतलाई है कि 'नरकमें सातावेदनीयका उदय (फल) असातावेदनीयके रूपमें होता है' और न हो यह बात हो वतलाई है कि 'देवगितमें दुःश्वदायक साधन न होनेसे असातावेदनीयका उदय दु खदायक नहीं होता।' मालूम नहीं, अपर पक्षने अपने मनसे ऐसी अमरकल्पना करके उसे कैसे लिपिवढ़ किया। वाह्य-साधन स्वय न तो दुखरूप ही होते हैं और न सुखरूप ही। कब कौन दुखमें निमित्त हो और कब कौन सुखमें यह सब भिन्न-भिन्न जीवोकी भिन्न-भिन्न परिस्थितिपर निर्मर करता है। महापुराण पर्व ६ में लिलतागदेव और उसकी प्रिय वल्लभा स्वयप्रभाकी कथा आई है। उसमें वतलाया है कि लिलतागदेवकी जब छ माह आयु शेप रही तब उमकी माला म्लान हो गई, कल्पवृक्ष काँपने लगे, शरीरकी काति क्षीण हो गई आदि। इससे वह बहुत दुखी हुआ, देखो (क्लोक १ से न तक)। आगे वही उसकी देवोकी चर्चा करते हुए लिखा है कि लिलताग देवके स्वर्गसे च्युत होनेपर वह स्वयप्रभादेवी उसके वियोगसे चकवाके बिना चकवीकी तरह बहुत ही खेद-खिन्न हुई आदि (देखो क्लोक ५० से ५२ तक)।

इससे स्पष्ट है कि जिस प्रकार देवोमें इन्द्रियजय सुख है उसी प्रकार दुख भी है। नरकोमें भी ऐसा ही समझना चाहिये। तत्त्वार्थवातिक अध्याय ३ सूत्र ३ में जो यह कहा गया है कि नारकी जीव नित्य अशुभतर लेख्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रियावाले होते हैं सो वहाँ आये हुए 'नित्य' शब्दका अर्थ करते हुए आचार्य अकलकदेवने यही वतलाया है कि उनके आभीक्षण्य (बहुधा) अशुभतर लेख्या आदि पाये जाते हैं। उदाहरणमें नित्य (बहुधा) हँसनेवाले देवदत्तको उपस्थित करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार देवदत्त नित्य हँमता है अर्थात् कारण मिलने पर हँसता है उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिये।

इससे सिद्ध होता है कि सम्गरी जीवोमें कर्मोदयके माथ जीवकी परिणितिकी वाह्य न्याप्ति है। तभी तो आचार्य कुदकुदने समयसार वन्याधिकारमें यह लिखा है—

जो अप्पणा दु मण्णदि दुक्तिद-सुहिदं करेमि मत्ते ति । सो मूढो अण्णाणी णाणी एतो दु विवरीटो ॥२५३॥

जो यह मानता है कि अपने द्वारा मैं दूसरे जीवोको दुखी सुखी करता हूँ वह मूढ अज्ञानी है। विन्तु जो इससे विपरीत हैं वह ज्ञानी है।।२५३॥

भगवान् आचार्यने इस वचन द्वारा वाह्य द्रव्य, क्षेत्र और कालादि दूमरेमें सुख-दुखको उत्पन्न करते है इम वातका निपेच किया है। अपने सुख-दुखको अपने कर्मके साथ वाह्य व्याप्ति क्यो है इसका स्पष्टी-करण आचार्य कुन्दकुन्दने समयसार गाथा २५४,२५५ और २५६ मे विशदक्ष्पसे किया है। उनकी टीकामें आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं— सुख-दु खे हि तावज्जीवानां स्वकर्मीदयेनैव, तदभावे तयोर्भवितुमशक्यत्वात । स्वकर्म च नान्ये-नान्यस्य दातु शक्यम् , तस्य स्वपरिणामेनैवोपाज्यंमाणत्वात् । ततो न कथञ्चनापि अन्योन्यस्य सुख-दु खे कुर्यात् । अतः सुखित-दु खितान् करोमि सुखित-दु खित क्रिये चेत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानम् ।

प्रथम तो जीवोको सुख-दु ख वास्तवमें अपने कर्मोदयसे ही होता है, क्योंिक अपने कर्मोदयके अभावमें सुख-दु ख होना अशक्य है। और अपना कर्म दूसरेके द्वारा दूसरेको नही दिया जा सकता, क्योंिक वह अपने परिणामसे ही उपाजित होता है, इसलिए किसी भी प्रकारसे एक दूसरेको सुख-दु ख नही कर सकता। इसलिए यह अध्यवसाय निश्चित अज्ञान है कि 'मै पर जीवोको सुखी-दु'खी करता हूँ और पर जीव मुझे सुखी-दु खी करते है।

इस टीकामें 'स्वपरिणामेनैवोपार्ज्यमाणत्वान्' पद घ्यान देने योग्य है। इससे स्वाश्रितपनेका ज्ञान कराते हुए यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि 'जीव जैसा करता है वैसा भोगता है।' सुख-दु खादिको अपने-अपने कर्मोदयके साथ व्याप्तिका जो विधान आचार्यने किया है उसका हार्द क्या है यह उक्त बाब्दो द्वारा सुस्पष्ट ज्ञात हो जाता है।

यहाँ यह शका करना उचित नहीं है कि जब कि अपने परिणामों अनुसार जीव कमींका उपार्जन करता है और उपाजित कर्मके अनुसार फल भोगता है ऐसी अवस्थामें उसके ससारका उच्छेद कभी भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि जभी इस जीवका कर्म थ्रीर कर्मफलमें अरुचि होनेके माथ ज्ञानस्वभाव आत्माके प्रति आदर उत्पन्न होता है तभी इसके नये कर्मका बन्ध नहीं होता और सत्तामें स्थित पुराने कर्मकी क्रमशः निर्जरा होकर यह मुक्तिका पात्र बनता है।

इस प्रकार इतने विवेचनसे यह भली-भाँति सिद्ध हो जाता है कि 'नरकमे न तो सातावेदनीयका उदय (फल) असातावेदनीयके रूपमे होता है' और न ही यह कहा जा सकता है कि 'देवोमें दु.खदायक साधन न होनेसे असातावेदनीयका उदय दु खदायक नहीं होता।'

हमने अपने पिछले उत्तरमें अपर पक्षकी उक्त मान्यता पर विशेष विचार केवल इस अभिप्रायसे नहीं किया था कि वह हमारे सिक्षप्त उत्तरमें निहित तथ्यकी ओर ह्यान देकर अपने विचारोमें परिवर्तन कर लेगा। किन्तु इसे वह हमारे द्वारा टालना समझकर अपने आगमविष्द्ध अभिमतकी पृष्टिमें ही इतिकर्तन्यता समझता है, इसिलए यहाँ इतना लिखना पडा है। वस्तुतः अपर पक्षकी भ्रोरसे ऐसा लिखा जाना कि 'नरकमें सातावेदनीयका उदय (फल) असातावेदनीयके रूपमें होता है। देवगतिमें दुख-दायक साधन न होनेसे असातावेदनीयका उदय दु खदायक नहीं है। एक ऐसा गभीर प्रश्न है जिससे पूरी कार्य-कारण-परम्परा पर तो पानी फिरता ही है। साथ ही किस कर्मके उदयमें क्या कार्य होगा ऐसा नियम न रहनेसे पूरी कार्मिक न्यवस्था ही गडवडा जाती है।

अपर पक्षने जयघनला पु॰ १ पृ० २८६ रो 'पागभावस्य विणासो' इत्यादि वचन उद्भृत कर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न तो किया कि 'जैसा द्रन्य, क्षेत्र, काल और भाव प्रागभावके विनाशके अनुकूल होगा वैसा ही उसका विनाश होगा।' आदि। परन्तु उसने इस बातका थोडा भी विचार नही किया कि जिस प्रकार उसके मतानुसार कर्मोदयसे वही कार्य होता है जिसके अनुकूल द्रन्य, क्षेत्र, काल आदि होते है। किन्तु 'स यथा नाम' (त॰ स्० अ० ८ सूत्र २१) सूत्रके अनुपार जो उस कर्मकी अनुभागशिवत है उसके अनुसार कार्य नही होता, तो उसी प्रकार प्रत्येक द्रन्य, क्षेत्र, काल आदिसे भी वही कार्य होगा जिसके अनुकूल अन्य

द्रन्य, क्षेत्र, काल आदि होगें। इस प्रकार प्रत्येक द्रन्य, क्षेत्र, काल आदिको अपना अपना कार्य करनेके लिये अन्य अन्य द्रन्य, क्षेत्र, काल आदि अपेक्षित होनेसे किसी भी कार्यकी उत्पत्ति ही नही वन सकेगी। ऐसी अवस्थामे उक्त उल्लेखसे अपर पक्ष जो अपने अभिमतकी सिद्धि करना चाहता है वह न होकर यही सिद्ध होता है कि जो जिस कार्यका प्रागमाव होता है—उसके विनाशसे वही कार्य होता है और बाह्य सामग्री भी उसके अनुकूल मिलती है।

यहाँ प० फूलचन्द्र शास्त्री द्वारा लिखित तत्त्वार्थसूत्रके जिन तीन उल्लेखोको अपर पक्षने अपने पंक्षकी पृष्टिमें उपस्थित किया है जनमेसे प्रथम उल्लेख द्वारा तो यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य स्वय करता है, उसमे अन्य वाह्य सामग्री निमित्त होती है। वाक्य रचना पर घ्यान दीजिये। उसमे यद्यपि व्यवहार नयकी कथनी पर वल दिया गया है पर निश्चयनयकी कथनीको भुलाया नहीं गया है।

दूसरे उल्लेखमें निधित्त और निकाचित कर्म स्वमुखसे भी उदयमें आते हैं और पर मुखसे भी उदयमें आते हैं मात्र इतना सूचित किया गया है। कर्मोंका परिपाक अनियत हैं यह इससे कहाँ सिद्ध होता है। प्रत्युत इससे तो यही सिद्ध होता है कि जिसका जैसा उपादान होता है उसके अनुसार ही उसका कार्य होता है। हाँ यदि आगम प्रन्थोंमें यह लिखा होता कि ऐसे कर्मोंका स्वमुखसे ही उदय होता है और फिर वाह्य सामग्रीके वलमे उनका पर मुखसे भी उदय वतलाया गया होता तो अपर पक्षका यह कहना उचित प्रतीत होता कि इससे कर्मोंका अनियत परिपाक सिद्ध होता है। किन्तु ऐसी वात नहीं है। अत इस उल्लेखसे भी अपर पक्षके अभिमतकी पुष्टि नहीं होती ऐसा यहाँ समझना चाहिये।

तीसरे नल्लेखमें आये हुए 'अनुकूल सामग्री' पद पर ध्यान दीजिए। इसमें वाह्याभ्यन्तर दोनो प्रकारकी सामग्रीका अन्तर्भाव हो जाता है। जिस प्रकार अकर्मच्य कर्मवर्गणाएं अपने उपादानके अनुसार कर्मच्य परिणम जाती है उगी प्रकार विवक्षित कर्मच्य परिणमी कर्मप्रकृतियाँ अपने-अपने उपादानके अनुसार अन्यस्य परिणाम जाती है यह मय उनमें विद्यमान उपादान योग्यता पर निर्भर करता है। इसमें अनियतपनेका तो प्रक्त ही नहीं उठता। जब कि प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समयमें परिणमन करता है तो वह प्रत्येक समयमें अन्य-अन्य होने ही वाला है। इससे अनियतपना कहाँ सिद्ध होता है। किन कर्मों सदृश और विसदृश दोनो प्रकारका परिणमन अपने-अपने उपादानके अनुसार होता है इसी बातको सक्रमण आदि द्वारा सूचित किया गया है। अतएव तत्त्वार्थसूत्रके उक्त उल्लेख भी अपर पक्षके अभिमतकी सिद्धिमें सहायक नहीं है।

हमने अपने पिछले उत्तरमें लिखा था—'ऐसा मान लेने पर कि कर्मका उदय होने पर भी उदयके विकद्ध सायन मिलनेसे' आदि । इस पर अपर पक्षकी जिज्ञासा है कि यह आशय हमने उसके कौनसे वाक्यका ले लिया है ? समाधान यह है कि अपर पक्षने अपनी पिछली प्रतिशकामें लिखा था—'नरकमें सातावेदनीयका उदय (फल) असातावेदनीयके रूपमें होता है। देवगितमें दुखदायक साधन न होनेसे असातावेदनीयका उदय दुखदायक नहीं होता।'

हम समझते हैं कि अपने द्वारा पिछलो प्रतिशकामें लिखे गये उक्त वाक्योको पढकर अपर पक्षको समझमे यह वात आ जायगी कि पिछले उत्तरमें इन वाक्योको ज्यानमें रखकर हम जो कुछ भी लिख आये है वह फिजूल न होकर प्रदीपिशखाके समान मार्गदर्शक है।

अपर पक्ष यदि यही मानता है कि उपादान निश्चय पक्ष श्रीर निमित्त च्यवहार पक्षका मेल होने पर कार्य होता है तो फिर वह उपादान अनेक योग्यतावाला होता है इत्यादि असत्कल्पनाऐं करके उपादानको अनुपादान बनानेकी क्यो चेष्टा करता है। तब तो उसे भीतरसे यही स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रत्येक समयमें प्रत्येक द्रव्य अपने प्रतिनियत कार्यका प्रतिनियत उपादान है, अतएव प्रत्येक समयमे वह अन्य प्रतिनियत बाह्य सामग्रीको निमित्त कर प्रतिनियत कार्यको ही उत्पन्न करता हैं।

नाह्य सामग्री स्व्यं अन्य द्रव्यके कार्यका यथार्थ कारण तो है नहीं, पर वाह्य व्याप्तिके आधार पर उसमें निमित्त या कर्ता आदि व्यवहार होता है, जो असद्भूत है, इसीलिए ही हम उसे अन्य द्रव्यके कार्यकी अपेक्षा अकि चित्कर कहते हैं और यह कहना हमारा हो हो यह बात नहीं है, शास्त्रकारोंने भी इसे असद्भत अपर नाम उपचरित कहा ही है। प्रमाण पूर्वमें ही दे आये हैं। हमने यहाँ पर जो 'दोनोका मेल होने पर कार्य होता है।' यह लिखा है सो उसका आश्य अन्तर्व्याप्ति और बाह्य व्याप्तिको दिखलाना भर है, क्योंकि ऐसा ही द्रव्यगत स्वभाव है कि कार्यमें बाह्य और आम्यन्तर उपाधिकी समग्रता होती है। आम्यन्तर उपाधि कार्यका आत्मभूत विशेषण है और बाह्य उपाधि अनात्मभूत विशेषण है। उपाधि विशेषणका दूसरा नाम है इस तथ्यको स्पष्ट करते हुए युक्त्यनुशासनकी टीका पृ० ६५ में लिखा है—

उपाधिविंशेषण स्वद्वव्यक्षेत्रकालभावा परद्वव्यक्षेत्रकालभावाङ्च ।

उपाधिका अर्थ विशेषण है जो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावरूप तथा पर द्रव्य, परक्षेत्र, पर काल और पर भावरूप होती है।

इसी तथ्यको और भी स्पष्ट शब्दोमें सूचित करते हुए अष्टसहस्री पु० १५० में लिखा है-

यथा कार्यं वहिरन्त. स्यादुपाधिभिरनन्तविशेषणैर्विशिष्टं सर्वथा निरशवस्तुनि सकलविशेपणा-व्यवस्थिते ।

जैसे कार्य बाह्य और आभ्यन्तर उपाधियो अर्थात् अनन्त विशेषणोसे युक्त होता है, क्योंकि सर्वथा निरंश वस्तुमें सकल विशेषणोकी व्यवस्था नहीं बन सकती।

जिस प्रकार किसी राजाके राज्यका सचालन करते समय आभ्यन्तर उपाधि आज्ञा, ऐश्वर्य आदि और वाह्य उपाधि छत्र, चमर, सिंहासन म्रादि दोनो देखे जाते हैं। उनमें राज्यका सचालन छत्र, चमर और सिंहासन आदि नहीं करते। वास्तवमें राजाको योग्यतासे ही राज्यका सचालन होता है, फिर भी राज्यके सचालनमें व्यवहारसे छत्र, चमर और सिंहासन आदिको स्थान मिला हुआ है। यह एक दृष्टान्त है उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिए। आभ्यन्तर उपाधि द्रव्यका आन्मभूत धर्म है, इसलिए कार्यके प्रति उसे ही निश्चय साधन कहा है। वाह्य उपाधि द्रव्यका आत्मभूत धर्म नहीं है, फिर भी कार्यके साथ उसकी बाह्य व्याप्ति नियमसे होती है, इसलिए उसे उपचरित हेंतु कहा है। इससे हमारे कथनका आज्ञय क्या है यह अपर पक्षकी समझमें अच्छी तरहसे आ जायगा ऐसी आज्ञा है।

यदि हमने दोनोको कारण स्वीकार कर लिया या आगममे दोनोको कारण कहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि दोनो यथार्थ कारण हो गये। जो उपचरित होगा वह उपचरित हो रहेगा और जो अनुपचरित है वह अनुपचरित हो रहेगा। यदि किसो वालकको अग्नि कह दिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह बालक यथार्थमें अग्नि हो गया। अग्नि अग्नि है और वालक वालक है। अग्नि वालक नहीं और वालक अग्नि नहीं। फिर भी तेज आदि धर्मको देख कर जिस प्रकार वालकमें अग्निका ज्यवहार किया जाता है उसी प्रकार

प्रकृतमें जानना चाहिए। उपादान कारण जैसे स्वय परिणम कर कार्यको उत्पन्न करता है उस प्रकार बाह्य सामग्री स्वय परिणमकर उस कार्यको उत्पन्न नहीं करती। फिर भी वाह्य सामग्रीके अमुक प्रकारके परिणामके कालमें हो उपादानका अमुक प्रकारका परिणाम होता है, इमलिए वाह्य सामग्रीमें भी कारण या निमित्त धर्मका उपचार किया गया है। और यही कारण है कि उपचरितपनेको विवक्षा किये जिना हमने बाह्य सामग्रीको भी कार्यके प्रति निमित्त कहा है।

स्पष्ट है कि हमारे और अपर पत्तके मध्य जो विचारभेद है वह बना हुआ ही है। वह तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक कि अपर पक्ष बाह्य सामग्रीमें निमित्त व्यवहारको उपचरित नहीं स्वीकार कर लेता।

आगे अपर पचने अपनी मान्यतानुसार पुन स्व-परप्रत्यय और स्वप्रत्यय कार्योक्ता प्रसग उपस्थित कर अपनी पुरानी मान्यताओको दुहरानेका प्रयत्न किया है। और जिन उदाहरणोको जिम शैलीमे पहले लिपिबद्ध किया था वे उदाहरण उसी शैलीमें पुन यहाँ लिपिबद्ध कर दिये गये हैं। किन्तु उन सबका विस्तारमें विचार हम पूर्वमें कर ही आये हैं अत अपर पचके इस सब कथनको पुनक्रत समझकर यहाँ निशेष विचार करना उचित नहीं समझते। तथ्य कार्में इतना अवश्य निर्देश कर देते हैं कि—

- १ लोकमें ऐसा एक भी कार्य नहीं हीता जिसका मात्र निश्चय हेतु हो और व्यवहार हेतु न हो।
- २ (निश्चय उपादानके अपने कार्यके सन्मुख होने पर उसके अनुकूछ वाह्य सामग्रीका योग अवश्य मिछता है।

३ किसी भी द्रव्यकी कार्यमाला किसी ममय ६ मती नहीं। जहाँ तेलके अभावमें मोटर रुकी ऐसा इन्द्रियप्रत्यक्षपूर्वक मानससे प्रतील होता है वहाँ मोटरकी लगादान शक्ति रुकनेकी थी, अत तेलका अभाव उसमें हेतु हुआ ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि आगममें समर्थ या निश्चय उपादानका लक्षण करते हुए अनन्तर पूर्व पर्याययुक्त द्रव्यकों ही लगादान कहा है। यदि किसीके इन्द्रियप्रत्यक्षसे लग समय मोटरमें यह समर्थ लगादानता ज्ञात नहीं होती तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मोटरका लगादान तो चलनेका या पर तेल नहीं होनेसे नहीं चल सकी। प्रत्युत बाह्य समग्री सूचक होनेसे तेलके अभावसे यही सूचित होता है कि लस समय मोटरका लगादान चलनेका न होकर स्थिर रहनेका था, इमलिए वह स्थिर हो गई और लसमें तेलका अभाव हेतु हो गया।

आचार्योंने एक यह नियम बना दिया कि बाह्य आभ्यन्तर सामग्रीकी समग्रनामे कार्य होता है (स्वयभूस्तोत्र इलोक ६०)। दूसरा यह नियम बना दिया कि उपादानके कालमें ही सहकारी सामग्री होती है (त०इलोकवार्तिक पृ ५५)। तथा तीसरा यह नियम बना दिया कि विवक्षित अपने कार्यके करनेमें अन्त्य क्षण प्राप्तपनेका नाम ही सम्पूर्ण है (तत्त्रार्थइलोकवा॰ पृ० ७०)। इसमे हम जानते हैं कि यदि कोई मात्र इतना मानता है कि मात्र तेलके अभावमे मोटर नहीं चल रही है तो वह वास्तवमें कार्य-कारण परम्पराका ज्ञाता नहीं माना जा सकता, क्योंकि तेलके रहने पर भी और चालककी उसे च ग्रानेकी इच्छा परम्पराका ज्ञाता नहीं माना जा सकता, क्योंकि तेलके रहने पर भी और चालककी उसे च ग्रानेकी इच्छा होने पर भी कभी कभी मोटर नहीं चलनी। इमसे सिद्ध है कि जिस समय जैसी आम्यन्तर उगांचि होती होने पर भी कभी कभी मोटर नहीं चलनी। इमसे सिद्ध है कि जिस समय जैसी आम्यन्तर उगांचि होती है उस समय उसीके अनुकूल बाह्य सामग्रीका योग होकर वह कार्य होता है। कार्य-कारणपरम्पराका यह अव्यभिचारी नियम है।

अपर पक्षने तत्त्वार्थवातिक पृ. ६४६ का उद्धरण उपस्थित कर पुन यह मिद्ध करनेका प्रयत्न

किया हैं कि मिद्ध जीवकी लोकाग्रये आगे गित मात्र धर्मद्रव्यके न होनेमें नहीं होनी। माय ही और भी अनेक प्रकारकी वार्ते लिखकर प्रतिशकाके कलेवरको बढाया है।

हम पहले इस सम्बन्धमे पर्याप्त लिख आये है, क्योंकि अपर पत्तने इन सब विपयोकी पूर्वमें विस्तारसे चर्चा की है। अपर पक्षने अपने पक्षके समर्थनमे यहाँ तत्त्वार्थवार्तिकका जो उद्धरण उपित्यित किया है उसके पूर्वके 'स्यान्मत' इत्यादि कथन पर यदि वह दृष्टि डाल लेना तो वही उसे अपनी शकाका समाध्यान मिल जाता। आचार्यदेव लिखते हैं —

प्रइन—सिद्ध शिलापर पहुँचनेके वाद चूँकि मुक्त जीवका कर्ष्वगमन नहीं होना अत. उण्ण स्वभावके अभावमें अग्निके अभावकी तरह मुक्त जीवका भी अभाव हो जाना चाहिए ?

उत्तर—मुक्त जीवका ऊर्न्य ही गमन होता हैं तिरछा आदि गमन नहीं होता यह स्वभाव हैं, न कि ऊर्घ्यगमन करते ही रहना। जैसे अग्नि कभी ऊर्प्य ज्वलन नहीं करती तब भी अग्नि बनी रहती हैं उसी तरह मुक्त जीवका भी लक्ष्य प्राप्तिके वाद ऊर्प्यगमन न होने पर भी अभाव नहीं होता।

-तत्त्वार्थवातिक प्र०८०४

इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि मुक्त जीवका उपादान ही छोकाग्रतक गमन करनेका होनेसे वहीं तक उपका गमन होता है। फिर भी व्यवहार हेनुका ज्ञान करानेके छिए आचार्यने उक्त वचन छिखा, जिमे आधार वनाकर अपर पक्षने अपनी प्रतिशकाका कछेत्रर पृष्ट किया है। आचार्य कहीपर व्यवहार हेतुकी मुस्यतासे कथन करते है और कहीपर निश्चय हेतुकी मुस्यतासे। किन्तु ऐमे कथनको नयवचन ही समझना चाहिए। तत्त्वार्थमूत्रके १०वें अध्यायमें 'धर्मास्तिकायाभावात्' सूत्र व्यवहार हेनुकी मुस्यतासे ही छिखा गया है। इमिछए जो महानुभाव उम परसे यह अर्थ फिछत करते हैं कि उपादानके रहने हुए भी निमित्तके न होनेसे कार्य नहीं हुआ वे वस्तुत कार्यकारणपरम्पराके ज्ञाता नहीं माने जा सकते।

अपर पक्ष पृष्ठपार्थ करनेका निर्देश तो करता है, परन्तु म्वावलम्बनको तिलाजिल देकर पराव-लम्बनको ही कार्य-कारणपरम्पराका मुख्य अग बनानेका प्रयत्न करते हुए उस पक्षकी ओरसे ऐना लिखा जाना कि 'सर्वज्ञके प्रति आस्था रिखए, उनके ज्ञान तथा वाणीपर भी आम्था रिखए' आदि, केवल पाठकोको भ्रममें रखनामात्र प्रतीत होता है। स्वामो समन्तभद्र तो स्वयभूस्तोत्रमें यह लिखते हैं —

> यद्वस्तु वाद्यं गुण-टोषसूते निमित्तमाभ्यन्तरमूलहेनो . । अध्यात्मवृत्तस्य तटंगभूतमभ्यन्तरं केवलमप्यलं ते ॥५९॥

अभ्यन्तर अर्थात् उपादान है मूल हेतु जिसका ऐसे गुण-दोपकी उत्पत्तिका जो बाह्य पदार्थ निमित्त है वह मोक्षमार्गपर आरूढ हुए व्यक्तिके लिए गोण है, क्योंकि हे जिन ! आपके मतमें केवल अभ्यन्तर हेतु ही कार्यसिद्धिके लिए पर्याप्त हैं ॥५९॥

श्रीर अपर पच यह कहता है कि प्रत्येक उपादान अनेक योग्यताओवाला होता है, इमलिए कार्य निमित्तके अनुमार होता है। अब विचार कीजिए कि जो इस प्रकारको कथनी द्वारा उपादानको अनुपादान वनाकर उमके कार्यको निमित्तोको मर्जीपर छोड देता है उसके द्वारा पुरुपार्थको बात करना सर्वथा असगत हो प्रतीत होती है। स्पष्ट है कि अपर पक्षका कार्य-कारणपरम्परासम्बन्धी समग्र कथन आगम विरुद्ध होनेसे ग्राह्म नहो हो सकता।

अपर पक्षका कहना है कि 'जब तक ज्ञाना-दृष्टा नहीं बन जाते तब तक अन्तरग-बहिरग सावनोको -जुटाना चाहिए। सो प्रकृतमें अपर पचको यही तो समझना है कि जब तक जुटानेका विकल्प-है तभी तक इस जीवको ज्ञाता-वृष्टा स्वभावरूप परिणित न होकर रागरूप परिणित होती है और जिस क्षण यह जीव स्वभावसन्मुख हा अन्तरग-बहिरग साधनोंके जुटानेके विकल्पमे मृषत हो जाता है उमी क्षण यह जीव अबुद्धिपूर्वक रागके सद्भावमें भी ज्ञाता-वृष्टा वन जाता है। स्वभावमें तो यह जीव ज्ञाता-वृष्टा है ही। परिणितमें भी इसे ज्ञात-वृष्टा बनना है। किन्नु एक ओर तो जुटानेके विकल्पको उपादेय मानता रहे और दूसरी ओर मुखमे यह कहता रहे कि मै ज्ञाता-वृष्टा बननेके मार्गपर चल रहा हूँ—इसे मोक्षमार्गका चपहाम ही कहा जायगा। यदि ययायमें ज्ञाता-वृष्टा बननेका अन्तरगमें भाव हुआ है तो सर्व प्रथम ज्ञाता-वृष्टा स्वभावके प्रति आदरवान् होकर ऐसे मार्गका अभ्याम करना चाहिए जिससे यह जीव जुटानेके विकल्पसे मुवत होकर परिणितमें भी ज्ञाता वृष्टा बन सके। आवार्य अमृतचन्द्र समयसारकी टीकामें उस मार्गका निर्देश करते हुए लिखने है—

अयि कथमि मृत्वा तत्त्वकात् हली मन् अनुमय भवमृतेः पाश्चेवतां मुहतम् । पृथगथ विलमन्त स्व ममालोक्य येन त्यजमि झगिति मृत्यां साकमकत्वमोहम् ॥ २३ ॥

हे भाई । तू किसी प्रकार महत् कष्टसे अथवा मरकर भी तत्त्वका कौतूहली होकर इस शरीरादि मूर्त द्रव्यका एक मुह्त (दो घड़ो) पड़ौक्षो वनकर आत्मानुभव कर कि जिसमे सर्व पर द्रव्योसे भिन्न विल-सते हुए अपने आत्माको देखकर इस शरीरादि मूर्तिक पुद्गल द्रव्यके साथ एकत्वके मोहको शीघ्र ही छोड देगा ॥ २३ ॥

यह स्वरूपको प्राप्त करनेका मार्ग है, अन्य सव रागके विकल्पोका ताना-वाना है।

हमने अपने विछले उत्तरमे उपादान और निमित्तकी विषम ज्याप्तिका निपेधकर लिखा था कि प्रत्येक ममत्रमें उपादान और निमित्तकी प्रत्येक कार्यके प्रति अन्तरग और विहरण ज्याप्ति वनती रहती है जिमसे कि प्रत्येक द्रज्य प्रत्येक ममयमें उत्पाद व्ययक्ष्य अपने-अपने कार्यको करता रहता है। किन्तु अपर पद्म इसे माननेके लिए तैयार नहीं है। उम पक्षका कहना है कि 'निमित्तके अनुकूल उपादानका समागम होगा तो भी कार्य अवश्य होगा और उपादानके अनुकूल निमित्तका समागम होगा तो भी कार्य अवश्य होगा।'

इसपर पृच्छा यह है कि मान लो किसी समय निमित्त के अनुकूल उपादानका समागम नहीं हुआ तो कार्य होगा या नहीं ? और उमी प्रकार किमी ममय उपादान के अनुकूल निमित्तका ममागम नहीं हुआ तो भी कार्य होगा या नहीं ?

अपर पक्ष यह तो कह नहीं सकता कि उन समय वह द्रव्य अपना कार्य ही नहीं करेगा, क्योंकि ऐमा मानने पर वह द्रव्य अपरिणामी हो जायगा। किन्तु जैन शासनमें किसी भी द्रव्यको अपरिणामी माना नहीं गया है। द्रव्यका लक्षण ही यह है—'उत्पाद व्यय-ब्रोव्ययुक्त सत्। सद्वव्यलक्षणम्।' त० सू० अ० ५ सू० ३० व २६।

अतएव अपर पक्षको प्रकृतमें यही स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रत्येक समयमें प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने कार्यका समर्थ उपादान है और प्रत्येक समयमें उसके अनुकूल प्रयोगसे या विस्नसा वाह्य सामग्री मी मिलती रहती है। परीक्षामुख या दर्शन-न्यायके अन्य जिन ग्रन्थोमें प्रतिवन्घक कारणोके अभाव और कारणान्तरोकी अविकलताका निर्देश किया है वह कैमी स्थितिमें कारण कार्यका अनुमापक होता है यह वतलानेके लिए किया है। जिस समय किसीके ज्ञानमें प्रतिवन्घक कारण प्रतिभासित हो रहे है या कारणान्तरोकी विकलता ज्ञात हो रही है उस समय भी अपने उपादानके अनुसार उस द्रव्यने अपना कार्य किया है और जिसे दूसरा व्यक्ति प्रतिवन्घक कारण मान रहा है या कारणान्तरोकी विकलता समझ रहा है, सम्भव है वह सब बाह्य सामग्री उस समय होनेवाले कार्यमें बाह्य हेतु हो रही हो। ज्ञानमें जो प्रतिवन्घक कारणोका सद्भाव या कारणान्तरोकी विकलता झलक रही है वह मनमें सोचे गये कार्यकी अपेक्षा प्रतीत हो रही है। किन्तु किसी द्रव्यने यह ठेका नहीं लिया कि दूसरे व्यक्तिकी विवक्षाके अनुसार उस समय उस कार्यका उसे उपादान होना ही चाहिए। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि जो द्रव्य जिस समय जिस कार्यको करता है उस समय वह उसका उपादान नियमसे होकर ही उसे करता है और उस कार्यके अनुकूल बाह्य सामग्री उस समय नियमसे मिलती है।

आगे अपर पक्षने अपनी प्रतिश्वकामे उपस्थित किये गये तर्कोंपर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करनेकी सलाह देनेके वाद अपनी कल्पित उस मान्यताको पुनः दुहराया है जिसमे अपर पक्षने समर्थ या निश्चय उपादानको अनेक योग्यतावाला प्रसिद्ध करके प्रत्येक कार्यकी उत्पत्ति बाह्य सामग्रीके आधारपर स्वीकार की है। किन्तु अपर पक्षकी यह मान्यता असमीचीन कैसे है इसका आगमने अच्छी तरह खुलासा हो जाता है। आगममें एक द्रव्यकी अव्यवहित पूर्वोत्तर दो पर्यायों में कारण-कार्यभाव स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है।

यथा—अनन्तरयोरेव पूर्वोत्तरक्षणयोर्हेतुफलभावस्य ष्टष्टत्वात् , न्यवहितयोस्तद्घटनात् । –प्रमेय-रत्नमाला अ०३ सू० ५७ ।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक समर्थ उपादान अनेक योग्यतावाला न होकर प्रतिनियत योग्यतावाला हो होता है।

परीक्षामुख अध्याय तीनमें अविनाभावका लक्षण लिखते हुए बतलाया है-

सह-क्रमभावनियमोऽविनाभावः ॥१२॥

सहभाव नियम और क्रमभाव नियमको अविनाभाव कहते है ॥१२॥

आगे क्रमभाव नियमको दिखलाते हुए वहाँ लिखा है-

पूर्वीत्तरचारिणो कार्य-कारणयोश्च क्रमभावः ॥१४॥

पूर्वचर और उत्तरचरमे तथा कार्य और कारणमें क्रमभाव नियम होता है।

इससे विदित होता है कि कारण और कार्यमें क्रमभाव नियमरूप अविनाभाव है। और इसी आधार-पर 'यदनन्तरं 'यद्भवित तत्तस्य कारणम्'—जिसके अनन्तर जो होता है वह उसका कारण है—प्रह वचन सर्वत्र उपलब्ध होता है।

इस प्रकार पूर्वोक्त विवेचनसे इन तथ्योपर स्पष्ट प्रकाश पडता है---

- १. उपादान कारण और कार्यमें क्रमभाव अविनाभाव नियम है।
- २. उपादान कारण समनन्तर पूर्व पर्यायरूप होता है और कार्य समनन्तर उत्तर पर्यायरूप होता है।

३ प्रमेयरत्नमालाके पूर्वोक्न उल्लेख द्वारा पर्यायमें उपादानकारणता स्त्रीकार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक उपादान कारण जिस कार्यको जन्म देता है उसी योग्यताको अपेक्षा ही वह उपादान कारण कहलाता है ।

४ उनत कथनकी पुष्टि इममे भी होती है कि जिस प्रकार द्रव्यदृष्टिसे वाह्य सामग्री अनेक योग्यता-वाली होकर भी प्रतिनियत पर्यायरू में ही वह अन्य द्रव्यके कार्यमे निमित्त होती है। उसी प्रकार अन्त -सामग्री द्रव्यदृष्टिसे अनेक योग्यतावाली होकर भी प्रतिनियत पर्यायरूपसे ही वह अपने कार्यको उत्पत्तिमें उपादान कारण होती है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्यविहत पूर्व क्षणवर्ती वस्तु उत्तर क्षणमे प्रतिनियत कार्यको ही उत्पन्न करती है। उम समय उममें अनेक कार्योको उत्पन्न करनेको क्षमता हो नही होतो। उमे आगममें निश्चय (यथार्थ) कर्ता इसीलिए हो स्वीकार किया गया है। परसापेक्ष कार्य होता है यह व्यवहारनयका वक्तव्य है, निश्चयनयसे तो प्रत्येक कार्य परिनरपेक्ष ही होता है, इमलिए जिम ममय जो द्रव्य जिसक्ष परिणमता है वह यथार्थमे अन्त सामग्रीके वलपर ही परिणमता है। अतएव प्रकृतमें यही स्वीकार करना चाहिये कि जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य स्वतःसिद्ध परिणमन स्वभाववाला होता है उसी प्रकार वह किम समय किस परिणामको उत्पन्न करे यह भी उनके स्वभावमें दाखिल है, क्यांकि कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों वस्तुपनेकी अपेक्षा अभिन्न हैं। उत्पादका अर्थ केवल परिणमन ही नही है। किन्तु उसमें परिणाम और परिणमन क्रिया दोनोंका अन्तर्भाव हो जाता है। इसी तथ्यको स्पष्ट करते हुए सर्वार्थसिद्ध अ० ५ सू० ३० में कहा है—

चेतनास्याचेतनस्य वा द्रन्यस्य स्वां जातिमजहत उभयनिमित्तवशात् भावन्तरावाप्तिरूत्पादन-सुत्पादः सृत्पिण्टस्य घटपर्यायवत् ।

अपनी जातिको न छोडते हुए चेतन और अचेतन द्रव्यका उभय निमित्तके वशसे भावान्तरको प्राप्त करनेका नाम उत्पाद है, जैसे मिट्टीके पिण्डकी घट पर्याय ।

तस्वार्थवातिकमे इसी प्रमगसे उत्पादका यही वर्ष किया है।

तत्त्वार्थरलोकवातिकमे इमी प्रसगसे उत्पादका लक्षण निवद्ध करते हुए लिखा है-

स्वजात्यपरित्यागेन भावान्तरावाप्तिरुत्पाद ।

अपनी जातिका त्याग किये विना भावान्तरकी अवाप्तिका नाम उत्पाद है।

इस प्रकार पूर्वोक्त प्रमाणोसे विदित होता है कि उत्पादमें केवल परिणमन क्रियाका ग्रहण न होकर जिस समय जिम परिणामरूप द्रव्य परिणमता है वह परिणाम भी गृहीत है।

अतएव अपर पक्षका यह कहना तो वनता नही कि प्रत्येक यस्तु मात्र स्वत सिद्ध परिणमन स्वभाववाली है, उसमें किस समय क्या परिणाम उत्पन्न हो यह वाह्य सामग्रीपर अवलिम्बत है।

यह हम पहले ही लिख वाये हैं कि प्रत्येक द्रव्यका प्रतिविशिष्ट अन्त सामग्री अन्त विशेषण हैं और प्रतिविशिष्ट वाह्य-मामग्री वाह्य-विशेषण हैं, इसलिए जिम समय अन्त -वाह्य जैसी सामग्रोका योग होता हैं (जो प्रति समय नियमसे होता ही हैं) उसके अनुरूप परिणामको उत्पन्न करना यह प्रत्येक द्रव्यका स्वत:- (जो प्रति समय नियमसे होता ही हैं) उसके अनुरूप परिणामको उत्पन्न करना यह प्रत्येक द्रव्यका स्वत:- (सिद्ध स्वभाव हैं। इसके लिए अष्टसहस्त्री पृ० १५० पर दृष्टिपात कीजिए। प्रमाण पूर्वमें ही लिपिवढ कर साथे हैं। वस्तुत यह इसका कारण हैं और यह इसका कार्य हैं यह व्यवहार नयका ही वनतव्य है। पर्यायाधिक साथे हैं। वस्तुत यह इसका कारण हैं और यह इसका कार्य हैं यह व्यवहार नयका ही वनतव्य है। पर्यायाधिक

नयसे तो जो पर्याय जिस कालमें उत्पन्न होती है वही उसका कार्य है और वही उसका कारण है। देखो तत्त्वार्थवातिक अ०१ सू०३३। यथा—

पर्याय एवार्थ कार्यमस्य न द्रव्यम् , अतीतानागतयोः विनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात् । सं एवैक कार्यकारणव्यपदेशभगिति पर्यायार्थिक ।

पर्याय हो अर्थ अर्थात् प्रयोजन है जिसका, द्रव्य नहीं, क्योंकि अतीत और अनागत पर्यायें विनष्ट और अनुत्पन्न होनेसे उनका व्यवहार नहीं बनता । वहीं एक पर्याय कार्य-कारण व्यपदेशको प्राप्त है ऐसा जिसका मत है वह पर्यायिक नय है।

अतएव अपर पक्षको अपने मतका आग्रह छोडकर प्रकृतमे यही निर्णय करना चाहिए कि प्रत्येक समयमे प्रत्येक द्रव्य उपादान होकर अपने प्रतिनियत कार्यको ही करता है और प्रतिनियत वाह्य सामग्री उसमें नियमसे निमित्त होती है। इसमे किसी समय भी खण्ड पडना सम्भव नही।

यहाँ पर अपर पक्षने उपादान और निमित्त शब्दका निरुक्तयर्थ लिखकर अपने अभिप्रायकी पृष्टि करनी चाही है। किन्तु आगममे निमित्त शब्द कारणके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। यथा—उभयनिमित्तवशात्। सर्वार्थसिद्धि अ० ५ सू० ३०। इस वचन द्वारा जैसे बाह्य सामग्रीमें निमित्त शब्दका प्रयोग हुआ है उसी प्रकार प्रतिविशिष्ट अन्त सामग्रीके अर्थमें भी शब्दका प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार क्लोकवार्तिक अ० ५ सू० ७ में भी 'निमित्त' शब्द दोनो प्रकारकी सामग्रीके अर्थमे प्रयुक्त हुआ है। यथा-उभयनिमित्ता-पेक्स ( पृ० ३६७ ), उभयनिमित्तापेक्षत्वात् (पृ० ३९८) । अतएव केवल निरुक्तिके वल पर वाह्य सामग्रीमें किये गये निमित्त व्यवहारको यथार्थ कारणके रूपमे ग्रहण करना उचित नही है। प्रकृतमे अपर पक्षको विचार इस बातका करना चाहिए कि आगममें जो उपाद।नको निमित्त कहा है वह किस अपेक्षासे कहा है और बाह्य सामग्रीमें जो निमित्त व्यवहार किया है वह किस अपेक्षासे किया है। तत्त्वनिर्णयका यह यथार्थ मार्ग है। यदि अपर पक्ष इस मार्गसे तत्त्वका निर्णय करे तो उसे वाह्य सामग्रीमे किये गये निमित्त व्यवहारको उपचरित या असद्भृत माननेमे आपत्ति ही न हो । फिर भी यदि अपर पक्ष 'निमिन्त' शब्दके निरुक्तयर्थके आघारसे ही प्रकृत विपयको ग्रहण करना चाहता है तो उसे इसके लिए उपादान पर ही दृष्टिपात करना चाहिए । वह प्रत्येक वस्तुके प्रत्येक परिणमनका मित्र या तेलके समान वास्तवमें स्नेहन करता ही है और उसके साथ एक कालप्रत्यासित्त होनेसे बाह्य सामग्री भी उपचारसे उस सज्ञाको घारण करती है। इससे प्रत्येक कार्यमें उपादानका क्या स्थान है और बाह्य सामग्रीका क्या स्थान है इसका निर्णय हो जाता है। फिर भी यदि अपर पक्ष असद्भूत न्यवहारनयसे बाह्य सामग्रीको कायके प्रति मददगार, सहकारी या उपकारी आदि कहना वाहता है तो इसमें हमें कोई आपत्ति नही, क्योंकि आगममें भी इसी अभिप्रायसे बाह्य सामग्रीको उक्त शब्दो द्वारा प्रतिपादित किया ही है।

ं आगे अपर पक्षने पण्डितप्रवर बनारसीदासजीके 'पदस्वभाव' इत्यादि दोहेको उढुत कर और उसके विषयका गोम्मटसार कर्मकाण्डमें प्रतिपादित (काल आदि ) विषयके साथ मिला । करते हुए अन्तमें लिखा है कि 'परन्तु जब आप द्रव्योमें होनेवाली सभी पर्यायें नियत क्रमसे ही होती हैं या सभी कार्य स्वकालके प्राप्त होनेपर ही होते हैं इन सिद्धान्तोके माननेवाले हैं तो कार्योत्पत्तिमें फिर इन पाँचके समनायकी आपकी दृष्टिमें क्या आवश्यकता है ? आदि ।

समाघान यह है कि 'यदन्तर यज्ञवित' सिद्धान्तके अनुसार इन पाँचका प्रत्येक समयमें युगपत् योग होता है और ऐसा योग होनेपर अनन्तर समयमें अपने उपादानके अनुरूप कार्य भी होता है, इसिछए इन पाँचमें कारणता स्वीकार की गई है। उदाहरणार्थ जब कुर्मूल पर्याययुक्त मिट्टोंने घट पर्यायकी उत्पत्ति होती है तब उसमें मिट्टोंका अन्वय रहता ही है, परन्तु मिट्टों जब भी घट बनेगी अपनी कुंगूल पर्यायके बाद ही बनेगी। इससे पुरवा, रकावी आदि अन्य अन्य पर्यायोकी उप्पत्ति त्रिकालमें नहीं हो सकती, इमलिए कुंगूल पर्यायमें घटकी कारणता स्वीकार को गई है। कुंगूलमें घट पर्यायकी उत्पत्ति होते समय मिट्टों स्वयं परिवर्तित होकर घट बनेगी, इसिलए बीयं या पुरुपार्थमें कारणता स्वीकार की गई है। मिट्टीं कुंगूल पर्यायमें घट पर्यायको उत्पन्न करते ममय प्रतिनियत कियायुक्त कुम्भकार आदिको निमित्तकर ही घट पर्यायको उत्पन्न करती है, इमलिए प्रतिनियत कियायुक्त कुम्भकार विकारणता स्वीकार की गई है। तथा मिट्टींसे घट पर्यायको उत्पत्ति अपने प्रतिनियत कालमें ही होगी, इसिलए प्रतिनियत कालमें कारणता स्वीकार की गई है। इस प्रकार उक्त पाँचके समवायमें प्रत्येक कार्यको उत्पत्ति होती है, इसिलए उक्त पाँचोंमें कारणता स्वीकार को गई है। जैमे अपर पद्म यह मानता है कि अपने स्वभावके अनुरूप ही उपादान होता है वैसे इमे यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रतिनियत कार्यके लिए इन पाँचका योग प्रतिनियत कालमें हो होता है, अन्यया कोई भी द्रव्य परिणामस्वभाची नहीं बन सकता।

महापुराण पर्व ६ में वर्णित वन्त्रजय आर्यको कथासे इम विषय पर स्पष्ट प्रकाश पडता है। वन्त्रजय आर्यको दो चारणऋद्धिघारी मुनियोको आता हुआ देखकर जातिस्मरण होता है और वह स्नेह्से प्लावित वित्त होकर पूँछता है। ज्येष्ठ मुनि मवोधित कर उमे समझाते हुए अन्तमं कहते हैं कि हे आर्य। इस समय सम्यवत्वको ग्रहण कर, उसके ग्रहण करनेका ही यह काल है, क्योंकि कालल्लिघके विना इस संसारमें जीवोंको सम्यग्दव्यानकी उत्पत्ति नहीं होती है।।११५॥ देशनालिघ और कालल्विय आदि वहिरग कारण सम्यदा तथा करणल्वियल्प अन्तरग कारणसामग्रीके होनेपर भव्य आत्मा विशुद्ध सम्यग्दृष्टि होता है।।११६॥

यह महापुराणका उल्लेख है। इसमें 'भन्यात्मा' पद द्वारा स्वमादको सूचित किया गया है, 'करणलिश्च' पद द्वारा निश्चय या समर्थ उपादानको सूचित किया गया है। यह सम्यदर्शनके ग्रहण करनेका ही काल है और 'काललिश्च' पदो द्वारा प्रतिनियत कालको सूचित किया गया है। 'देशनालिश्च' पद द्वारा अन्य दाद्य सामग्रीको सूचित किया गया है। तथा 'गृहाण' पद द्वारा पुरुपार्थको सूचित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्यको उत्पत्ति स्वभाव बादि पौचोका समवाय होनेपर ही होती है और यत प्रत्येक द्वारा प्रत्येक समयमें अपना-अपना कार्य करता ही है, अत प्रत्येक समयमें पाँचोंका समवाय होता रहता है यह भी इमसे सिद्ध होता है। महापूरण पर्व ६ का उनत उल्लेख इस प्रकार है—

तद् गृहाणाद्य सम्यक्त्वं तव्लामे काल एव ते । काललटच्या विना नार्य <sup>।</sup> तदुत्पत्तिरिहाङ्गिनाम् ॥११५॥ देशना-कालच्च्यादिवाद्यकारणसम्पदि । अन्त करणसामग्र्या भव्यास्मा स्यात् विशुद्धकृत् [ दक् ] ॥११६॥

हमें भरीसा है कि उसत विवेचनसे अपर पक्षके समझमें यह वात अच्छी तरहसे आ जायगी कि 'पौचोंके समदायमें प्रत्येक कार्य होता है' इस सिद्धान्तका 'द्रव्योमें होनेवाली सभी पर्यायें नियतक्रमसे ही होती है' इस सिद्धान्तके साथ तथा 'सभी कार्य स्वकालके प्राप्त होनेपर ही होते हैं इस सिद्धान्तके साथ

किसी प्रकारका विरोध न होकर अविरोध ही है। जहाँ 'सभी कार्य स्वकालके प्राप्त होनेपर होते हैं' यह कहा जाता है वहाँ अन्य चार कारणोकी गौणता होकर कार्यकालकी मुख्यता रहती है और जहाँ 'द्रव्योमें होनेवाली सभी पर्यायें नियत क्रमसे हो होती है' यह कहा जाता है वहाँ अन्य कारणोकी गौणता होकर समर्थ या निश्चय उपादानकी मुख्यता रहती है। अथवा 'प्रत्येक समयमें प्रतिनियत पाँचोका समवाय नियमसे होता है और तदनुसार प्रत्येक समयमें प्रतिनियत कार्यकों ही उत्पत्ति होती है' इस व्यवस्थाके अनुसार मी यह कहा जाता है कि 'द्रव्योमें होनेवाली सभी पर्यायें नियत क्रमसे ही होती है। अपर पक्षको यह दृष्टिपथमें लेना चाहिए कि जिस प्रकार पित्तबद्ध किसी सेनाके सैनिक चलते समय क्रमभग किये विना अपने पग उठाते और घरते हैं, अतएव उनके पग नियत क्रमसे ही उठाये जाते और रखे जाते हैं उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अनादि कालसे नियत क्रमसे ही परिवर्तन करता हुआ आ रहा है। कही किसी द्रव्यके कभी किसी परिवर्तनमें किसी प्रकारका क्रमभग नही हुआ, अत. उनका प्रत्येक समयमें प्रतिनियत हो योग मिलता है और उससे प्रतिनियत हो कार्य होता है। अनादिकालसे अब तक एक द्रव्यके जितने परिणाम हुए उतने ही दूसरे द्रव्यके हुए। ऐसी अवस्थामें सभी कार्य क्रम नियत ही होते है, अन्य प्रकारसे नही हो सकते ऐसा निर्णय यहाँ करना चाहिये।

अपर पक्ष यदि इस कार्य-कारणभावकी प्रतिनियत व्यवस्थाकी गोरखघन्धा समझता है तो इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं दिखलाई देता, क्योंकि वह सभी तथ्योका निर्णय अपने श्रुतज्ञानके द्वारा ही करना चाहता है। प्रमेयकमलमार्तण्ड पृ० २३७ मे आचार्य प्रभाचन्द्र तो यह लिखते हैं—

तत्रापि हि कारणं कार्येणानुपिकयमाणं यावत् प्रतिनियतं कार्यमुत्पादयति तावत्सर्वं कस्मान्नो त्पादयतीति चोद्ये योग्यतैव शरणम् ।

उसमें भी कार्य कारणका उपकार तो करता नहीं, अत वह प्रतिनियत कार्यको उत्पन्न करता है तो सकको क्यो नहीं उत्पन्न करता है ऐसा प्रश्न होनेपर उत्तरस्वरूप आचार्य कहते हैं कि योग्यता ही शरण है।

इसीप्रकार आचार्य समन्तमद्रने अलंध्यशक्तिभीवितव्यतेयं (स्व० स्तो०) इत्यादि कारिकाद्वारा प्रत्येक कार्यके प्रति प्रतिनियत भवितव्यताको ही स्वीकार किया है।

और अपर पक्ष इन सब तथ्योका उल्लंघनकर तथा अपने श्रुतज्ञानके बलपर प्रत्येक उपादानको अनेक योग्यतावाला बतलाकर बाह्य सामग्रीमें समर्थ यथार्थ कारणता स्वीकार करता हुआ भी उसे गोरखघन्या नही समझता इसका हमें आक्चर्य है।

उपचरित कारण कौन और अनुपचरित कारण कौन ? इस प्रश्नका समाधान यह है कि बाह्य सामग्री अपनेसे भिन्न अन्य द्रव्यके कार्यका वास्तिवक कारण तो नहीं, फिर भी उसमें कारणता स्वीकार की गई है, इसिलए तो उसे उपचरित कारण समझना चाहिए और अन्तरग सामग्री स्वय कारण होकर अपनेसे अभिन्न कार्यको उत्पन्न करती है, इसिलए उसे अनुपचरित कारण जानना चाहिए। हमें आशा है कि अपर पक्ष इस आधारपर स्वभाव आदि पाँचमेंसे कौन उपचरित कारण है और कौन अनुपचरित कारण है इसका निर्णय कर लेगा।

निश्चयनय और व्यवहारनय तथा इनके विषयका स्पष्ट खुलासा प्रतिशंका ६ में आगे करनेवाले ही है। किर भी समयसार गाथा २७२ की आत्मख्याति टीकाके आधारपर प्रकृतमें इतना स्पष्टीकरण कर देना पर्याप्त है कि निश्चयनय स्वके आश्रित है और असद्भूत व्यवहारनय परके आश्रित है। तथा निश्चयनयके

विषयमें भेद विवक्षा होनेपर वही (विकल्ग) सद्भूत व्यवहारनय हो जाता है। असद्भूत व्यवहारनयका विषय उपचरित क्यो है और निश्चयनयका विषय अनुपचरित क्यो है यह उक्त विवेचनसे अपर पक्षकी समझमें अच्छी तरहसे आ जायगा।

हमने अपने पिछले विवेचनमें यह लिखा था कि 'प्रत्येक कार्य उक्त पाँचोके समवायको अपेक्षा क्रम नियत होता है, अनियत क्रमसे नही होता । ऐसे अनेकान्तको स्वीकार करना ही मोक्षमार्ग है ।' किन्तु अपर पक्षने इसपर टिप्पणी करते हुए हमारा घ्यान समयसारकी आत्मस्याति टीकामें निर्दिष्ट अनेकान्तके लक्षणकी ओर आकृष्ट किया है और साथ ही हमारे द्वारा निर्दिष्ट की गई उक्त व्यवस्था पर आक्चर्य और दुख भी प्रगट किया है ।

इस सम्बन्धमें निवेदन यह है कि उक्त कथनमें हमने जो कुछ लिखा है वह जिनागमको लक्ष्यमें रख कर ही लिखा है। इम प्रसगमें हम अपर पक्षने जैन मस्कृतिका योग्यतम विद्वान् सूचित किया है, उसके लिए तो हम उस पक्षके आभारो है। किन्नु साथ ही यह भी सकेत कर देना चाहते हैं कि यदि अपर पक्षका पूरे जिनागम पर ध्यान गया होता तो उसे हमारे उक्त कथन पर न तो आक्चर्य ही होता और न ही दु:ख प्रकट करनेका उसे अवसर आता, क्योंकि जिनागममें जहाँ (अनेकान्तको वस्तुका स्वरूप स्वीकार करते हुए) एक ही वस्तुमें उसके वस्तुत्वका प्रकाशन करनेवाला परस्पर विरोधो शिवतद्वयका प्रकाशन अनेकान्त स्वीकार किया गया है वहाँ दूमरे प्रकारके विरोधके परिहारमें भी इस शब्दका प्रयोग हुआ है। इसके लिए तत्त्वार्थ-वार्तिक अ० १ सू० ५ पर दृष्टिपात की जिए—

शकाकार विरोध होनेसे नामादि चारका अभाव करता है। उसका कहना है कि एक शब्दार्थके नामादि चार विरुद्ध है। यथा—जो नाम है वह नाम ही है, स्थापना नहीं हो सकता। यदि स्थापनाको नाम कहते हो तो वह नाम नहीं होगा। यदि कहों कि तो वह स्थापना रहा आवे तो शकाकार कहता है कि वह स्थापना नहीं हो सकता, वयोंकि वह नाम है। अतएव नामार्थ विरोध होनेसे स्थापना नहीं हो सकता?

यह एक शका है। भट्टाकलकदेवने इस शकाका कई प्रकारसे समाधान किया है। उनमेंसे एक समाधान अनेकान्तका आश्रय लेकर किया गया है। उनका वह समग्र वचन इस प्रकार है—

अनेकान्ताच्च ॥२२॥ नैतदेकान्तेन प्रतिजानीमहे—नामैव स्थापना भवतीति न वा, स्थापना वा नाम भवति नेति च। कथम् ?

मनुष्यवाह्मणवत् ॥२३॥ यथा ब्राह्मण स्यान्मनुष्यो ब्राह्मणस्य मनुष्यजात्यात्मकत्वात्। मनुष्यस्तु ब्राह्मण स्यान्न वा, मनुष्यस्य ब्राह्मणजात्यादिपर्यायात्मकत्वादर्शनात्। तथा स्थापना स्यान्नाम, अकृतनाम्न स्थापनानुपपत्ते, नाम तु स्थापना स्यान्न वा, उभयथा दर्शनात्।

और अनेकान्त है ॥२२॥ यह हम एकान्तसे नहीं स्वीकार करते कि नाम ही स्थापना है अथवा नहीं है, अथवा स्थापना नाम है या नहीं है । कैसे ?

मनुष्य-ब्राह्मणके समान ॥२३॥ जिस प्रकार ब्राह्मण कथित् मनुष्य जातिस्वरूप होता है। परन्तु मनुष्य ब्राह्मण है, नहीं भी है, वयोकि मनुष्य ब्राह्मण जाति आदि पर्यायस्वरूप नहीं भी देखा जाता है। वैसे मनुष्य ब्राह्मण है, नहीं भी है, वयोकि अकृत नामवालेकी स्थापना नहीं वन सकती। परन्तु नाम स्थापना है सीर नहीं भी है, वयोकि दोनो प्रकारसे व्यवहार देखा जाता है।

यह तो अपर पक्ष भी स्वीकार करेगा कि नाम और स्थापना ये दोनो व्यवहार हैं, वस्तुस्वरूप नही । फिर भी एक वस्तुमें इन दोनोके आश्रयसे होनेवाले व्यवहारमें आनेवाले विरोधका परिहार जैसे अनेकान्तका अवलम्बन लेकर किया गया है उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिये। तात्पर्य यह है कि जहाँ निश्चयनयकी अपेक्षा स्वभाव, समर्थ उपादान और पुरुषार्थका समवाय है वहाँ निश्चयनयके विपयका अविनाभावी प्रतिनियतकाल और वह बाह्य सामग्री भी है जिसमें निमित्त व्यवहार किया जाता है, अतएव इस अपेक्षासे हमारा यह कहना सर्वथा योग्य है कि 'प्रत्येक कार्य उक्त पाँचोंके समवायकी अपेक्षा क्रमनियत होता है, अनियत क्रमसे नही होता ऐसे अनेकान्तको स्वीकार करना ही मोक्षमार्ग है।' इसी तथ्यको पण्डितप्रवर बनारसीदासजीने इन शब्दोमें स्वीकार किया है—

#### पदस्वभाव पूरव-उदय निहचे उद्यम काल । पच्छपात मिथ्यातपथ सरवंगी शिवचाल ॥

प्रत्येक द्रव्यमे ऐसी स्वाभाविक योग्यता है कि किसके वाद वह किसक्प परिणमें। उसमें ऐसी योग्यता नहीं है कि वह अपने एक परिणामके बाद दूसरे समयमें परणमनेरूप अनेक योग्यतावालों होकर सर्वधा भिन्न पर वस्तु द्वारा उनमेंसे किसी एकरूप परिणमें। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्यमें क्रमनियत अपनी योग्यता और तद्र्प परिणामकी अपेक्षा अस्ति हैं और परके द्वारा अनेक योग्यताओं मेंसे किसी एकरूप परिणमें इसकी सर्वथा नास्ति हैं। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ अनेकान्त भी प्रत्येक द्रव्यमें घटित हो जाता है। अतएव अपर पक्षने जो हमारे उक्त कथनको घ्यानमें रखकर विरोध प्रदिश्तित किया है वह उचित नहीं है ऐमा मिथतार्थ भी प्रकृतमे जानना चाहिए। आशा है कि उक्त कथनसे प्रत्येक वस्तुमें अनेकान्तता कैसे घटित होती है यह अच्छी तरहसे समझमें आ जायगा।

पण्डितप्रवर वनारसीदासजीने आत्माको घ्यानमें रखकर यद्यपि 'पदस्वभाव' इत्यादि पद लिखा है, परन्तु लोकमे जितने भी कार्य होते हैं उन सबमें स्वभाव, निमित्तभूत बाह्य-सामग्री, निश्चय या समर्थ उपादान, अपनी-अपनी सामर्थ्य और प्रतिनियत काल इन पाँचका समवाय आगममे वतलाया है, तदनुसार प्रतीतिमें भी आता है। एकमात्र इसी आघारपर हमने उक्त दोहेमें प्रतिपादित विषयको वस्तु-सामान्यके कार्य-कारणभावका अग वनाकर कथन किया है। यदि अपर पक्ष उक्त दोहेके विषयको सर्वत्र लागू नहीं करना चाहता तो न वरे। परन्तु इस तथ्यको तो उसे स्वीकार करना ही पडेगा कि प्रत्येक कार्य इन पाँचके समवायमें होता है।

एक बात तो यह हुई। दूसरी वात यह है कि गोम्मटसार कर्मकाण्डमे काल, ईश्वर आदि एकान्तोका कथन क्रियावादियोके प्रसंगसे आया है तथा ईश्वर निम्त्तिभूत बाह्य-सामग्रीका प्रतिनिधि है और आत्मा पदद्वारा द्रव्यकी स्वशक्तिका भान होता है। यही कारण है कि हमने अपने कथनमें उक्त प्रकारसे सगित विठलाई है जो कार्य-कारणभावको देखते हुए उचित ही है।

अपर पक्षने 'निहचे अभेद अंग' इत्यादि पदको उद्घृत कर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि यहाँ कार्य-कारणभावका प्रसग नही है किन्तु ऐसी बात नहीं है। यदि अपर पक्ष उक्त पद्यके अर्थपर सूक्ष्मतासे घ्यान दे तो उममें उसे कार्य-कारणभावके दर्शन हो जावेगे। 'उदे गुनकी तरग' पदद्वारा कर्मोद्यमें होने- वाली ज्ञानादि गुणोंकी पर्यायोंकी सूचना मिलती है तथा 'कालकी सी ढाल परिनाम चक्रगति है। १ ,पद द्वारा जो जीवके परिणामोकी चक्रगति चल रही है उसमे प्रतिनियत काल निमित्त है यह ज्ञान हुए बिना नहीं

रहता। स्पष्ट है कि 'पदस्वभाव' इत्यादि पद्यद्वारा 'इस जीवमें मोश्रमार्गकी प्रसिद्धि कैसे होती है' इसी तथ्यकी पृष्टि की गई है।

हमें प्रसन्नता है कि अपर पक्षने गोम्मटसार कर्मकाण्डमें प्रतिपादित पौरुपवाद, दैववाद, सयोगवाद और लोकवाद इन चार एकान्तोकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। किन्तु सिद्धान्तचक्रवर्ती आचार्य नेमिचन्द्रने जिन ३६३ मतोका कथन किया है उनसे वहिर्भूत होकर भी ये एकान्त क्रियावादियोके ही मत हैं। हम समझते हैं कि इस तथ्यको स्वीकार करनेमें अपर पक्षको कोई विवाद न होगा। ऐभी अवस्थामें यदि हमने ईश्वर और आत्माको उपलक्षण मानकर ईश्वरके स्थानमें निमित्तमूत वाह्य-सामग्री और आत्माके स्थानपर पुरुपार्थका निर्देश किया है तो यह उचित ही किया है। इससे बाह्य-सामग्रीके बळपर कार्यकी उत्पत्ति माननेवाळे और पुरुषार्थके बळपर प्रतिनियत समयसे आगे-पीछे कार्यकी उत्पत्ति माननेवाळे एकान्तवादियोंका निरसन हो जाता है।

अपर पक्षने गोम्मटसार कर्मकाण्डके अनुसार एकान्त कालवाद आदिका निर्देश करनेके बाद जो यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि 'आपके अभिप्रायका समर्थन इन गाथाओंसे कदापि नहीं होता।' सो इस सम्बन्ध-में विशेष न लिखकर मात्र इतना सकेत कर देना पर्याप्त है कि गोम्मटसार कर्मकाण्डके उक्त कथनका क्या अभिप्राय है इसकी विस्तृत चरचा हम स्वय इसी उत्तरमें पहले कर आये हैं। उससे यह बात अपर पक्षकी समझमें अच्छी तरहसे आ गई होगी कि गोम्मटसार कर्मकाण्डके उक्त उल्लेखका वही आशय जो हमने लिया है।

सव कार्योंके जितने कारण है उन सबका वर्गीकरण द्वारा स्वभाव आदि पाँचमें समावेश हो जाता है, इसिलए 'जावदिया वयणवहा' इस गाथा द्वारा परसमयोका निर्देश होनेपर भी सब कायोंके सब कारणोको पाँच प्रकारका माननेमें कोई वाघा नहीं आती। जिसका इन पाँचमें समावेश नहीं हो सकता ऐसे कारणका निर्देश अपर पक्षने किया भी नहीं है। अतएव प्रत्येक कार्यके कारण पाँच ही प्रकारके है ऐसा यहाँ समझना चाहिए।

जब कि जैनदर्शन यह स्वीकार करता है कि 'जितने वचनपय है उतने नयवाद हैं और जितने नयवाद हैं उतने परसमय हैं और साथ ही जब कि वह यह भी स्वीकार करता है कि पर समयोक वचन 'सर्वथा' वचन- से युक्त होनेके कारण नियमसे मिध्या है और 'कथचित्' वचनसे युक्त होनेके कारण जैनोके वचन समीचीन है।' ऐसी अवस्थामें इससे यही फलित होता है कि गोम्मटसार कर्मकाण्डके कथनमें आचार्यश्री नेमिचन्द्रकी यही दृष्टि रही है कि काल आदि एक एकके आश्रयसे कार्योंकी उत्पत्ति माननेवाले मिध्यादृष्टि हैं और स्वभाव, प्रतिनियत बाह्य सामग्री, निश्चय उपादान, पुरुपार्थ (बल) तथा प्रतिनियत कालके समवायसे कार्योंकी उत्पत्ति माननेवाले सम्यग्दृष्टि हैं। विशेष स्पष्टीकरण हम पूर्वमें ही कर आये हैं।

१८० प्रकारके क्रियावादियोमें यद्यपि बाचार्य नेमिचन्द्रने ईश्वरवाद और आत्मवादको भी प्रमुखता दी है यह सच है। किन्तु इन दर्शनोका प्रावल्य देखकर हो इन्हें प्रमुखता दी गई है। पर जैनदर्शनके अनुमार ईश्वरवादका अर्थ निमित्तवाद और आत्मवादका अर्थ पृश्वपार्थवाद करनेपर पूरी सगित बैठ जाती है। अन्यथा उनका यह कथन नही बनता कि 'जितने परसमयके वचन हैं वे 'सर्वथा' पदसे युक्त होनेके कारण मिथ्या हैं और जैनोके वचन 'कथचित्' पदसे युक्त होनेके कारण समीचीन है।' उनका गोम्मटसार कर्मकाण्डका वह वचन इस प्रकार है—

परसमयाणं वयणं मिच्छ खलु होइ सन्वहा वयणा । जेणाणं पुण वयण सम्मं खु कहचिवयणादो ॥८९५॥ ं अर्थ पूर्वमें ही दिया है।

इमसे खोचातानी नहीं की गई है, किन्तु आगमका आशय ही स्पष्ट किया गया है यह स्वष्ट हो जाता है।

आगे अपर पक्षने स्वभाव, निमित्तभूत बाह्य सामग्री, नियति (निञ्चय उपादान), पृरुपार्थ और प्रतिनियत काल इन पाँचको स्वीकार करके भी उनका सम्बन्ध 'पटस्वभाव' इत्यादि दोहे और गोम्मटसार कर्मकाण्डके उक्न कथनसे नहीं जोडना चाहा सो यह अपर पक्षकी मर्जी है कि वह इन पाँचके साथ उनका सम्बन्ध जोडे या न जोडे, परन्तु हमें इममें कोई प्रत्यवाय (विरुद्धता) नहीं दिखलाई देता। विशेष खुलासा पूर्वमें ही किया है।

बागे अपर पक्षने स्वभाव आदि पाँचको कारणरूपसे स्वीकार करके भी उनका जो अर्थ किया है वह क्यो ठीक, नहीं है इसे समझनेके लिए पं० श्री कैलाशचन्द्र जो शास्त्री वाराणसीके इस कथन पर दृष्टिपात की जिए। यह कथन उन्होंने वीर स० २४८६ में श्री परम श्रुतप्रभावक श्रीमद् राजचन्द्र जैन शास्त्रमालासे प्रकाशित स्वामिकार्तिकेयानुप्रेचा की ३२१-३२२ गाथाओ पर लिखे गये भावार्थके रूपमें लिपिवद्ध किया है, जो इस प्रकार है—

'सम्यग्दृष्टि यह जानता है कि प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है। जिस समय जिस क्षेत्रमे जिस वस्तुकी जो पर्याय होनेवाली है वही होती है उसे कोई नहीं टाल सकता। सर्वज्ञदेव सव द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अवस्थाओंको जानते हैं। किन्तु उनके जान लेनेसे प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत नहीं हुआ, विल्क नियत होनेसे ही उन्होंने उन्हें उस रूपमें जाना है। जैसे, सर्वज्ञदेवने हमे वतलाया है कि प्रत्येक द्रव्यम प्रति समय पूर्व पर्याय नष्ट होती है और उत्तर पर्याय उपादान हीती है जिल्ला कारण है और उत्तर पर्याय पूर्व पर्यायका केंग्ये हैं दिसिलये पूर्व पर्यायसे जो चाहे. उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती, किन्तु नियत उत्तर पर्याय ही उत्पन्न होती है । यदि ऐसा न माना जायेगा तो मिट्टीके पिण्डमे स्थास कोस पर्यायके विना भी घट पर्याय वन जायेगी। अत. यह मानना पडता है कि प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है। कुछ लोग इसे नियतिवाद समझ कर उसके भयसे प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र और माव तो नियत मानते है किन्तु कालको नियत नहीं मानते। उनका कहना है कि पर्यायका दृब्य, क्षेत्र और भाव तो नियत है किन्तु काल नियत नहीं है, कालको नियत माननेसे पौरूप व्यर्थ हो जायेगा। किन्तु उनका उक्त कथन सिद्धान्त त्रिरुद्ध है, क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र और भाव नियत होते हुए काल अनियत नहीं हो सकता। यदि कालको अनियत माना जायेगा तो काललिट कोई चीज ही नहीं रहेगी। फिर तो संसार परिस्रमणका काल अर्धपुद्गल परावर्तनसे अधिक शेप रहने पर भी सम्यक्त्व प्राप्त हो जायेगा और विना उस कालको पूरा किये ही सुक्ति हो जायगी। किन्तु यह सव वाते आगमविरद्ध हैं। अतः कालको भी मानना ही पडता है। रही पौरुषकी न्यर्थताकी आशंका, सो समयसे पहले किसी कामको पूरा कर छेनेसे ही पौरुषकी सार्थकता नहीं होती। किन्तु समय पर कामका हो जाना हो पौरुपकी सार्थकताका सूचक है। उदाहरणके लिये, किमान योग्य समय पर गेहूँ वोता है और खूव श्रमपूर्वक खेती करता है। तभी समय पर पक कर गेहूँ तैयार होता है। तो क्या किसानका पौरुष व्यर्थ कहलायेगा ? यदि वह पौरुष न करता तो समय पर उसकी खेती पककर तैयार न होती, अत कालकी नियतताम पौरपके

व्यर्थ होनेकी आशका निर्मूल है। अतः जिस समय जिस द्रव्यकी जो पर्याय होती है वह अवस्य होगी। ऐसा जानकर सम्यग्दप्ट सम्पत्तिमें हर्ष और विपत्तिमे विषाद नहीं करता, और न सम्पत्तिकी प्राप्ति तथा विपत्तिको दूर करनेके लिये देवी-देवताओंके आगे गिडगिड़ाता फिरता है ॥३२१-३२२॥

यह श्री पं० कैछाशचन्द जीके शब्दोंमें आगमका सार है।

इस प्रकार अपर पक्षके तृतीय दौरकी प्रतिशका पर विस्तारके साथ विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि द्रव्योमें होनेवाली सभी पर्यायें नियत क्रमसे ही होती है, अनियत क्रमसे त्रिकालमें नहीं होती।